## विञ्वधर्म-दर्शन

श्रीसाँवलियाविहारीलाल वर्मा

पुमा पुर, पुल-पुला बीर, पुमा पुला सीर

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्

पटना

प्रकाशक

बिहार-राष्ट्रभापा-परिपद्

सम्मेलनभवन, पटना ३

सर्वाधिकार सुरच्चित

प्रथम संस्करण

वि॰ सं॰ २००६ : सन् १६४३ ईसवी

मूल्य १२) सजिल्द १३॥)

मुद्रक

श्रीमणिशंकर लाल

श्रीत्रजन्ता प्रेस लिमिटेड, पटना ४

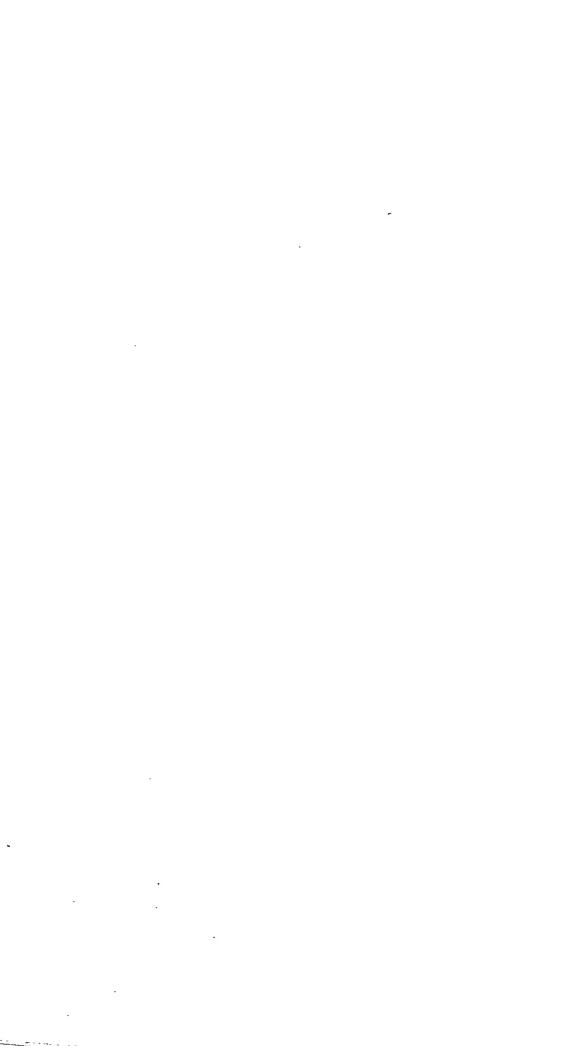

## विश्वधर्मदर्शन



स्वामी शिवानंद जी

सर्वधर्म-समन्त्रय की भावना से प्रेरित होकर सभी संप्रदायों के नूल में एक ही प्रभु की सत्ता की अनुभूति करके मानवमात्र को एक अविभक्त कुटुम्ब समक्तकर विना भेदभाव के मनुष्यजाति में नई चेतना जागृत कर

न्यसाय के मनुष्यजाति म नइ चतना जागृत क ज्ञान, कर्मयोग एवं भक्तिमार्ग की शिह्या द्वारा साधना-पथ पर अवसर करने में संलग्न

त्राधिनिक कर्मयोग के ज्वलंत त्रादर्श ऋषिकेश के संत

स्वामी शिवानन्दजी

के

चरणकमलों में सादर-सविनय समर्पित

—साँवलियाविहारीलाल वर्मा



#### वक्तव्य

यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्त्तेति नयायिकाः। म्प्रहिन्नित्यथ जैनशासनरताः कम्मेति मीमांसकाः सोऽयं वै विद्धातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः॥ —( हनुमन्नाटक )

जिस समय विहार-सरकार के शिक्षा-विभाग के तत्वावधान में विहार-राष्ट्रभापा-परिपद् के कार्यसंचालन का श्रीगणेश हुत्रा, उसी समय यह प्रनथ (विश्वधर्म-दर्शन) प्रकाशनार्थ प्राप्त हुत्रा था। परिपद् द्वारा प्रकाशनार्थ स्वीकृत होनेवाला सबसे पहला प्रनथ यही है। इसके विद्वान लेखक छपरा-निवासी श्रीसाँविलयाविहारीलाल वर्मा, एडवोकेट, एक पुराने हिन्दी-साहित्यसेवी हैं। यह ग्रंथ उनके त्रानवरत स्वाध्याय का एक सुन्दर फल है। इसके लिए उन्होंने भारत के त्रानेक सुसम्पन्न पुस्तकालयों, सांस्कृतिक केन्द्रों, पवित्र त्राश्रमों एवं मत-मतान्तर की प्रसिद्ध संस्थात्रों में स्वयं जाकर प्रत्यक्त त्रानुभव त्राजित किया। इसमें ग्रांकित सारी वातें उनकी त्रापनी जानी-सुनी-देखी ग्रोर जाँची-समभी हैं। इसके लिए जितने ग्रन्थों का उन्होंने मन्थन एवं मनन किया है, उनकी सांकेतिक सूची इस प्रनथ के ग्रंत में दी गई है। इसके जिस खरड त्रीर जिस परिच्छेद के लिखने में उन्हें जिन-जिन ग्रन्थों से सहायता मिली है, उनका यथाकम उल्लेख उक्त सूची में है। इस प्रकार इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता तो स्पष्ट है ही, इसके विषयों का विस्तृत ग्रध्ययन करने के लिए पाठकों के सामने कमबद्ध साधन भी उपस्थित है।

परिषद् द्वारा प्रकाशित होनेवाला प्रत्येक ग्रन्थ विशेषज्ञ विद्वान् से जँचवाया जाता है। यह ग्रन्थ भी, प्रकाशन से पूर्व, परीिक्तित हो चुका है। परिषद् के नियमानुसार, यह एक मान्य विद्वान् के पास सम्पादनार्थ भी भेजा गया था। किन्तु इसका विधिवत् संशोधन-सम्पादन परिषद्-कार्यालय में ही करना पड़ा। इन बातों का विवरणात्मक उल्लेख लेखक के 'दो शब्द' में है।

भारतीय धर्म श्रीर संस्कृति की महत्ता का प्रतिपादन करने में सर्वधर्मसमन्वयवादी लेखक ने श्रपनी लकीर बड़ी कर दिखाने के लिए किसी की लकीर छोटी करने या मिटाने की चेष्टा नहीं की है, विल्क सभी धर्मों श्रीर संस्कृतियों का श्रसली रूप दिखाने में काफी निष्पज्ञता श्रीर सहृदयता से काम लिया है। श्राशा है कि इस अन्थ के पाठ से सभी धर्मों श्रीर संस्कृतियों के तुलनात्मक श्रध्ययन का श्रच्छा श्रवसर मिलेगा। मनुष्य की कोई कृति प्रायः सर्वथा निर्दाप नहीं होती। इस प्रन्थ के गुण-दोप का वास्तिवक विवेचन तो श्रिषकारी विद्वान् ही कर सकेंगे। यदि वे सहृद्यतापूर्वक कोई सुधार का सुभाव देने की उदारता दिखायेंगे, तो परिपद् उसपर समुचित रूप से विचार करेगी श्रीर उसकी उपयोगिता समक्तकर उनका श्राभार श्रंगीकार करते हुए इसके श्रगते संस्करण में श्रावश्यक परिवत्त न-परिवद्ध न करने में दुराग्रह न करेगी।

हमारा विश्वास है कि देश की वर्तमान परिस्थित में हिन्दी-प्रेमी पाठकों के लिए यह अन्थ बहुत उपादेय सिद्ध होगा। धर्मिजशासु पाठक-समुद्दाय के लिए यह एक निर्देश-अन्थ भी प्रमाखित होगा। इसमें लेखक ने कहीं कोई ऐसी बात नहीं लिखी है जिससे किसी की धार्मिक भावना को आधात पहुँचे। परिपद् ने इस अन्थ को इसी दृष्टि से प्रकाशित किया है कि समस्त राष्ट्रभापाभाषी सभी धर्मों के मूलतत्त्व से परिचित हो जायँ और देश में धार्मिक एकता स्थापित हो तथा विदेशों के हिन्दी-प्रेमी भी भारतीय संस्कृति की वास्तिवक महत्ता से परिचित हो जायँ।

*महाशिवरात्रि* संवद २००६ वि०

शिवपूजनसहाय *परिपद्-मंत्री* 

## दो शब्द

थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रधान कार्यालय मद्रास शहर से प्राय: सात मील दूर, 'श्राद्यार' नदी के तट पर, 'श्रद्यार' नामक स्थान (मद्रास-राज्य) तथा गंगातटस्थ काशी (उत्तरप्रदेश) में है। श्रतएव प्रति दूसरे वर्ष इस सोसाइटी का वार्षिकोत्सव मद्रास तथा काशी में समारोह के साथ मनाया जाता है, जिसमें संसार के देश-देश के प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं। सर्वप्रथम मुक्ते १९४४ ई० के दिसम्बर में काशी के श्रधिवेशन में उपस्थित होने का सोभाग्य प्राप्त हुआ था। हिन्दू, मुस्तिम, ईसाई, बौढ, जैन, पारसी तथा सिख वहाँ एकत्र थे। एक साथ ईश्वर के प्रतीक 'ज्योति' की पूजा करते थे। श्रधिवेशन के कार्यारम्भ के पूर्व, सभी धमों के श्रनुयायियों ने सम्मिलित रूप से ईश्वर-प्रार्थना की। इस प्रार्थना-पद्धति ने मेरे हृद्य पर श्रमिट प्रभाव डाला।

उक्त सोसाइटी का ध्येय है सर्वधर्म समन्वय द्वारा विश्व-बन्धत्व स्थापित करना; मानवान्तःकरण में निहित ब्राध्यात्मिक शक्तियों का ब्रनुसन्धान एवं समन्वय करना; धर्म, जाति, सम्प्रदाय, वर्ण, राष्ट्र, वर्ग ब्रादि का भेदमाव न रखकर सारे विश्व को एक प्रेम-सूत्र में गूँथना।

पूर्वोक्त घटना ने मुक्तमें संसार के सब घमों के तत्त्व की जिज्ञासा पैदा की। मेंने भिन्न-भिन्न घमों के सम्बन्ध में स्वर्गीया एनी वेसेएट द्वारा लिखित पुस्तकों का अध्ययन किया। डा॰ भगवानदास का 'एसेन्शियल यूनिटी आँफ आँल रेलिजन्त' नामक अन्थ भी पढ़ा। तत्पश्चात, वैदिक काल से लेकर गांधीवाद तक के भारतीय धर्म और दर्शन का अध्ययन करना चाहा; किन्तु हिन्दी में पुस्तकों का अभाव खटकने लगा। सिनहा लाइन्नेरी (पटना) तथा पटना-कालेज, लंगट सिंह-कालेज (मुजफ्फरपुर) और पटना-विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों का तो मेंने उपयोग किया; परन्तु पर्याप्त सामग्री मुक्ते प्राप्त न हो सकी। अतएव विवश होकर कलकत्ता की इम्पीरियल लाइन्नेरी (अन्न नेशनल लाइन्नेरी) का सदस्य होना पड़ा; किन्तु वहाँ भी, कोई ऐसी एक पुस्तक, अंग्रेजी में भी, नजर न आई जिसके द्वारा वैदिक काल से लेकर गांधीवाद तक की धार्मिक प्रगति के साथ-साथ संसार के मुख्य-मुख्य धर्मों के मूलतत्त्व का भी ज्ञान हो जाय। भिन्न-भिन्न प्रामाणिक पुस्तकों में इस तरह का मसाला विखरा पड़ा है; किन्तु उस विखरी सामग्री को अनेक ग्रन्थों में जहाँ-तहाँ से पढ़ लेने का धैर्य और साधन प्रत्येक जिज्ञासु के लिए सलम नहीं।

अतः स्वभावतः इच्छा हुई कि हिन्दी में, पाँच खरडों में, ऐसी एक ही पुस्तक लिखी जाय जिससे वास्तविक धर्म-जिज्ञासु की इच्छापूर्ति हो सके, भारतीय धर्म और दर्शन की प्रगति के साथ-साथ संसार के अन्यान्य धर्मों की भी पर्याप्त जानकारी हो जाय।

मेंने पुस्तकों को पाँच खएडों में विभाजित किया। ऐसा विचार था कि प्रत्येक खएड लगभग हजार पृष्ठों का श्रलग-श्रलग ग्रन्थ के रूप में हो। किन्तु वह पाँच खएडोंवाला ग्रन्थ सर्वजनसुलभ नहीं हो पाता। श्रतएव मेंने इस एक ही ग्रन्थ में सारी सामग्री संद्येपत: संकलित कर देने की चेष्टा की है।

मेंने प्रथम खएड के लिए सन् १६४५ ई० में अध्ययन करना शुरू कर दिया। वेदों के अनेक सानुवाद संस्करण प्राप्त किये। दस उपनिपदों का अध्ययन कर साधारण जनता के सममने लायक सरल भाषा में उनकी संदित व्याख्या प्रस्तुत की। किन्तु अन्य उपनिपदें मुमे न हिन्दी में प्राप्त हो सकीं, न अंग्रेजी में। अतएव इस सम्बन्ध में मंने पूना के भएडारकर ओरिएएटल इन्सटीट्यूट के संचालक और विख्यात वेदन श्रीदारहेकर साहव को पत्र लिखा। आपने स्चना दी कि १०८ उपनिपदें अद्यार लाइब्रेरी (मद्रास) में प्राप्त हो सकती हैं। महर्षि रमण के दर्शन और सत्संग की प्रवल इच्छा तो पहले से थी ही, उपनिपदों की खोज की लालसा से मुम्मे १९४७ ई० में दूसरी बार मद्रास-यात्रा करनी पड़ी। अदयार लाइब्रेरी में मुम्मे १०८ उपनिपदों के अतिरिक्त अन्य ७१ उपनिपदों भी प्राप्त हुई।

मेरी इच्छा थी कि प्रथम खएड ५५ परिच्छेदों का होता जिसमें समस्त वेंदिक साहित्य का परिचय हिन्दीपाठकों को सम्यक् रूप से मिल जाता। इसी उद्देश्य से में बहुत अध्ययन करने लगा था। किन्तु इसी बीच संयोगवश बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के तत्कालीन समापित तथा मुजक्फरपुर-जिलाबोर्ड के वाइस चेयरमेन स्वर्गीय श्रीरामधारी प्रसाद मेरे यहाँ (सीतामढ़ी) आये। आपने अन्थ के लिखित अंश को पढ़ा और मेरी योजना पसन्द की; किन्तु आपकी राय हुई कि में यदि अपनी योजना के अनुसार काम करूँ गा तो सम्भवतः अपने जीवनकाल में अन्थ पूरा नहीं कर सकूँ गा; वयोंकि कार्थ विशाल और गहन है तथा चलती वकालत के कारण सक्ते अवकाश भी कम मिल सकेगा। अत्रत्य आपने सुकाव पेश किया कि पाँचों खएडों के विषय का एक संज्ञित संस्करण—प्रायः पाँच-छः सौ पृष्ठों का—तैयार किया जाय जिससे विद्वानों का ध्यान आकृष्ट होगा और उन्हें इस बात की प्रेरणा मिलेगी कि वे इस अन्य के संज्ञित खएडों पर विस्तार से स्वतन्त्र अन्थ तैयार करें।

मुक्ते रामधारी भाई का यह सुक्ताव पसन्द आया। प्रथम खण्ड का विस्तृत रूप से अध्ययन, मनन तथा लेखन स्थिगत करके मैंने पाँचों खण्डों के सारांश को वर्तमान रूप में प्रस्तुत करने का निश्चय किया। मुक्ते अत्यन्त शोक है कि रामधारी भाई अपने सुक्ताव के इस परिणाम को देखने के लिए जीवित नहीं रहे। किर भी, मुक्ते विश्वास है कि इस तुच्छ कृति से उनकी दिवंगत आत्मा को आनन्द एवं संतोष होगा।

इस ग्रन्थ के अधिकतर अंश का प्रारूप १९४८ ई० में तैयार हो गया था। १९४८ ई० के अन्त में मैं दिल्ली गया। वहाँ देशरत डा० राजेन्द्र प्रसाद को मैंने ग्रन्थ के लिखित अंश के साथ अपनी योजना दिखलाई। अवकाशामाव के कारण वे प्रस्तुत पाण्डुलिपि को आद्योपान्त पढ़ नहीं सके। किन्तु विषय-सूची और योजना देखकर उन्होंने प्रशंसा की। उनके प्रोत्साहन से मैंने इस ग्रन्थ को वर्ष मान रूप में प्रस्तुत किया।

मित्रों के अनुरोध से मैंने पूरी पाएडुलिपि विहार-राष्ट्रभापा-परिपद् के पास भेज दी। परिषद् ने उसे आचार्य ज्ञितमोहन सेन (शान्तिनिकेतन) तथा ढाक्टर भीखनलाल आत्रेय (हि॰ वि॰ वि॰) के पास सम्मित के लिए भेजा। उनकी सम्मितियाँ आने पर पाएडुलिपि प्रकाशनार्थ स्वीकृत हुई। आचार्य ज्ञितिमोहन सेन ने अन्य की कई मुटियों को सुधारने का सुभाव दिया था। तदनुसार मैंने यथोचित सुधार कर दिये। तत्परचात् परिषद् ने पूरी पाएडुलिपि, सम्पादन के निमित्त, प्रोफेसर बलदेय उपाध्याय (हि॰ वि॰ वि॰) के पास भेजी। आपने पाएडुलिपि में यत्र-तत्र साधारण परिवर्तन किये किन्तु वास्तिविक संशोधन-सम्पादन का कार्य तो परिषद्-कार्यालय में ही हुआ। इस अन्य को ऐसे परिष्कृत रूप में जनता के समज्ञ लाने का श्रेय परिपद् को ही है।

इस ग्रन्थ के लिखने में मुक्ते प्रायः ५०० पुस्तकों का ग्रध्ययन करना पड़ा है। पाठकों की सुविधा के लिए मैंने उनको नामावली ग्रन्थ के ग्रन्त में दे दी है। एक साथ समस्त पठनीय पुस्तकों की सूची देने से पाठकों को ज्ञात नहीं होता कि ग्रन्थ के किस विपय को विस्तृत रूप से समक्तने के लिए कौन-सी पुस्तक उपयोगी होगी; ग्रतएव मैंने पठनीय पुस्तकों की नामावली विषयानुसार खएडकम से ग्रलग-ग्रलग दे दी है। मैंने सिर्फ उन्हीं पुस्तकों की सूची दी है जिन्हें मुक्ते स्वयं पहने का ग्रवसर मिला।

यह प्रनथ साधारण हिन्दी-प्रेमी जनता के लिए लिखा गया है। मैंने सागर को गागर में भरने का प्रयत्न किया है, क्योंकि विषय विशाल है; किन्तु मेरी सफलता की जाँच तो सहृदय पाठक ही कर सकेंगे।

जिस प्रकार एक माली भिन्न-भिन्न रंग के गंधहीन पुष्पों को भी जब एक साथ बाँध-कर गुलदस्ता तैयार करता है तब गंधहीन पुष्पसमूह भी आकर्षक और लुभावना दीख पड़ता है। वही अवस्था इस अन्य की है। मैंने जहाँ-तहाँ से उपयुक्त विषयों का चयनमात्र कर दिया है। इसमें न मेरी मोलिकता है और न विद्वत्ता। किन्तु मेरी इस मधुमित्तकावृत्ति से सर्वधाधारण जन अवश्य लाभान्त्रित होंगे—ऐसा मेरा विश्वास है, और यह आशा भी है कि अन्य की त्रुटियों की ओर विषय-विशेषज्ञ विद्वान मेरा ध्यान आकृष्ट करने की कृपा करेंगे जिससे अगले संस्करण में आवश्यक सुधार हो सके।

किसी भी धर्म अथवा सम्प्रदाय पर आह्रोप करने के बजाय मेरा एकमात्र ध्येय सब धर्मों और सम्प्रदायों में पारस्तरिक सिहिब्सुता द्वारा समन्वय की भावना स्थापित करना रहा है। इसलिए इस ग्रन्थ में ऐसा कोई भी वाक्य या शब्द मैंने नहीं लिखा है जिससे किसी धर्म या सम्प्रदाय के अनुयायी का दिल दुखे। फिर भी प्रत्यक्त एवं कटु सत्य को संयत भाषा में अभिव्यक्त करने से मैं कहीं नहीं चुका हूँ।

संसार के सभी धर्मों और सम्प्रदायों के प्रवर्त्त महान सन्त जन और अवतारी पुरुष हुए हैं। उन लोगों ने अपनी-अपनी धारणाओं के अनुसार, जन-कल्याण की भावना से प्रेरित होकर, सन्मार्ग प्रदर्शन किया है। उनके उपदेश बड़े गूढ़ हैं। उन्हें ठीक-ठीक न समक्तने के कारण जनता में आन्ति फैली हुई है। अतः उनके प्रति अबोध जनता में अक्षारण अनादर की भावना और असहिष्णुता तीन हो उठी है। परिणामस्वरूप धर्मान्धता बढ़ गई है जिससे साम्प्रदायिक कटुता को वल मिलता जा रहा है। सुके

विश्वास है, यह प्रन्थ उक्त आन्ति श्रीर कहुता को दूर कर जन-जन में सच्चे धर्मज्ञान श्रीर पारस्परिक सद्भाव का प्रसार करेगा।

भारत 'सेकुलर' ( श्रसाम्प्रदायिक ) राष्ट्र है; किन्तु इसका वातावरण धार्मिक भावनाश्रों से श्रोत-प्रोत है। इस देश में धार्मिक भावनाश्रों की श्राधारशिला श्रपने ढंग की निराली रही है। यह व्यक्तिगत मान-मर्यादा श्रीर देवी-देवता श्रथवा सर्वशक्तिमान ईश्वर की भक्ति के बदले चिर्त्रोत्कर्प श्रीर जन-कल्याण पर निर्भर रही है। इसी कारण जहाँ ईश्वर की सत्ता न माननेवाले गौतम बुद्ध श्रीर सांख्यदर्शनकार महर्षि किपल भी हमारे यहाँ भगवान् के श्रवतारों में गिने गये तथा सदा हमारी पृजा के भाजन बने रहे, वहाँ चिर्त्रहीनता के कारण चारो वेदों के मर्मन्न, कर्मकाएडी श्रीर शिवभक्त रावण की गणना राज्ञसों में की गई। ऋग्वेद में सर्वत्र 'ऋत' ( नियम तथा श्राचार ) की मर्यादा का ही बखान किया गया है।

त्राज हमारा देश स्वतन्त्र है। स्वतन्त्रता की मर्यादा को त्रज्ञुरण बनाये रखना त्रात्यावश्यक है। भारत को त्रपना पुराना गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करना है। इसके लिए त्रावश्यक है कि भारत की जनता में धार्मिक कट्टरता त्रौर त्र्रन्य धर्मावलिन्वयों के प्रति त्रसहिष्णुता का हास हो, सर्वधर्म-समन्वय द्वारा भारत के जन-जन में वन्धत्व दृढ़ हो जिससे सारा देश एक प्रेमसूत्र में गुँथ जाय। मेरा विश्वास है कि भारत में 'त्रहत' के प्रचार त्रौर 'सर्वजन-सुखाय' की भावना के प्रसार में यह ग्रन्थ सहायक होगा।

ग्रन्थ की छुपाई समाप्त होने पर मुक्ते विश्वस्त सूत्र से पता लगा कि दिन्न्णमारत में एक ऐसे सन्त-महात्मा हैं जिन्होंने सर्वधर्मसमन्त्रय के सिद्धान्त का तथा भारतीय धर्म एवं संस्कृति का प्रचार करने में बहुत कीर्ति अर्जित की है। इसलिए मैंने श्रीअरविंद-ध्राश्रम के एक साधक श्रीचन्द्रदीपजी से अनुरोध किया कि वे उनका संज्ञित परिचय लिखकर भेज दें। श्रीचन्द्रदीपजी ने उस महात्मा का जो परिचय लिख भेजा है, उसे में इस ग्रन्थ के अर्त में परिशिष्ट के रूप में दे रहा हूँ। इस ग्रन्थ के आठवें खरड के तीसरे परिच्छेद में भारतीय संस्कृति के उन्नायकों का जो परिचय दिया गया है, उसीके अन्त में उक्त परिशिष्ट को मिलाकर पढ़ना चाहिए।

बिहार के पुराने किय मित्रवर पिछत उपेन्द्र मिश्र 'मंजुल' ने आरम्म में पूरे प्रत्थ की पाग्डुलिपि पढ़कर अनेक सुक्ताव दिये थे, जिसके लिए में आपका आमारी हूँ। सीतामढ़ी (मुजफ्फरपुर) के विद्याप्रेमी मुख्तार श्रीदेवरंजनप्रसाद वर्मा ने साफ प्रेस-कापी तैयार की है जो अवकाशाभाव के कारण मेरे लिए दुस्तर कार्य था। अतएव में आपका भी अत्यन्त कृतज्ञ हूँ। सर्वोपिर में स्वामी शिवानन्दजी का कृतज्ञ हूँ जिन्होंने इस प्रन्थ का समित्त समर्पण स्वीकृत करके मुक्ते कृतार्थ किया है और जिनसे समय-समय पर इस प्रन्थ के विषय में परामर्श और प्रोत्साहन मिलते रहे हैं।

सीतामढ़ी कोर्ट गीताजयन्ती, २००६ वि० २७-११-५२

—साँवलियाबिहारीलाल वर्मा

## विषय-सृची

| 1919 (१४)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| पहला खराड                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| १. सिन्धु-सभ्यता                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| गृहनिर्माण, १—सामाजिक जीवन, २ — घार्मिक विचार, २—स                                                                                                                                                                                                                                          | १—४<br>भ्यता           |
| २. श्रार्यों के श्रादि-निवास<br>वेद में समुद्र की चर्चा, ७—पणियों द्वारा समुद्री व्यापार, ९—-स्<br>सभ्यता की भारतीयता, १०                                                                                                                                                                   | <b>४</b> —१०<br>रुमेह- |
| ३. ऋग्वेद का काल-निर्णय<br>ऋषि अगस्त्य का सांस्कृतिक महत्त्व, १२—ऋग्वेद का काल, १३<br>४. वेद का अर्थानुसन्धान                                                                                                                                                                               | ११—१४                  |
| ४. वेद श्रौर वैदिक साहित्य                                                                                                                                                                                                                                                                  | १६—१६                  |
| ऋग्वेद, २१ —यजुर्वेद, २२ — सामवेद, २३ — अथर्ववेद, २३ — न्नाह                                                                                                                                                                                                                                | २०—२६<br>ाण,           |
| ६. वैदिक देवता                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| ७. उपनिषद्                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ₹७-३0                  |
| उपनिषदों की संख्या, ३२                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3?—80                  |
| प. वेदाङ्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| वेदानुक्रमणी, ४५                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४१—४४                  |
| ६. वैदिक सभ्यता                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| सामाजिक दशा, ४८-भोजन, ४९-विवाह, ५०<br>१०. पारसी धर्म                                                                                                                                                                                                                                        | ४६—४१                  |
| जरयु इत्र का जीवनचरित्र, ५३—धर्मग्रन्थ, ५४—अध्यात्मपक्ष<br>५६—ज्यवहारपक्ष, नीति और धर्म, ५७—प्रार्थना-विधि, ५९                                                                                                                                                                              | ४२—६०<br>',            |
| १ हिन्स्य दूसरा खगड                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| <ol> <li>इतिहासकालीन भारत         सामाजिक दशा, ६४—शिक्षा-पद्धित, ६४—विवाह-संस्था, ६५—         पुनिववाह, ६५—पर्दे की प्रथा, ६६—सती-प्रथा, ६७—मांसभक्षण,         ६७—मद्यपान, ६९—राजा, ६९—तीर्थ ६९—नित्यकर्म, ७०—मूर्तिपूजा,         ७०—देवता, ७१—धार्मिक संप्रदाय, ७२—अञ्चर-विवास,</li> </ol> | <b>६३—७</b> ६          |

७०-देवता, ७१-धार्मिक संप्रदाय, ७२-आचार-विचार, ७४-सदाचार,

७४—स्वर्ग-नरक की कल्पना, ७४—श्राद्धकर्म, ७६

#### २. रामायण

रामायण की कथा, ७८-रामायण के पात्र, ८०-रामायण में सामाजिक चित्र, ८२ -सांस्कृतिक चित्र, ८३-आर्य-अनार्य का संघर्ष, ८५-रावण की कूट-नीति, प्द-राम का अनुपम कार्य, ८७

३. महाभारत

58-EX

UU-55

महाभारत-कत्ती, ८९ रचना का उद्देश्य, ९०-भारतीय कथा, ९१—वर्णन-शैली, ९२ — राजधर्म, ९३ — विश्वकोप, ९३

४. भगवद्गीता

F09-43

गीता के विषय में गांबीजी, ९६-सच्चा तपस्वी, ९८-गीता के विषय में योगी अरविन्द, ९८-ज्ञाननिष्ठा का साधन, ९९-योगनिष्ठा के प्रकार, १००--ज्ञान तथा योग, १००-अधिकारि-चर्चा, १०१ - गति के प्रकार, १०१-निष्कर्ष, १०२

४. यहूदी-धर्म

२०३---१२०

विषय-प्रतिपादन, १०३ — यहूदियों के आदि आचार्य, १०३ — संक्षिप्त इतिहास, १०६ — हजरत मूसा, १०६ — मुलेमान १०७ — यहूदी-मत के मान्य सिद्धान्त,१०८—यहूदी-मत की दस मुख्य आज्ञाएँ १०९—यहूदी-प्रार्थना, १०९

#### तीसरा खएड

१. उपवेद

११३---११= ११६--139

२. श्राजीवक-सम्प्रदाय ३. जैन तथा बौद्धधर्म से पूर्व का भारत

१२२--१२३

४. जैनधर्म

१२४---१३२

महावीर स्वामी, १२४-संघ-व्यवस्था, १२६--जैन-सम्प्रदाय, १२७--सिद्धान्त १२८ — जैन-धर्म का व्यवहार-पक्ष, १३० - जैन-मंत्र, १३१ — कर्म और पुनर्जन्म, १३१ - जैनधर्म और ईश्वर, १३१ - जैन-तीर्थ, १३२—जैन-साहित्य, १३२—जैन-प्रर्थना, १३२

४. बौद्धधर्म

१३३---१४०

बुद्ध-जीवन-चरित्र, १३३---शिष्यवर्ग, १३६-अन्तिम समय, १३७---बद्ध के धार्मिक और दार्शनिक सिद्धान्त, १३८ - बुद्ध के उदान, १४१ -बुद्ध का धम्मपद, १४२—बौद्धसंघ, १४३—निर्वाण, १४४—आत्मा और पुनर्जन्म, १४५—बौद्ध-धर्म और ईश्वर, १४५—बौद्ध-सम्प्रदाय, १४५—तीर्थंस्थान और मूर्त्तिपूजा,१४६—बौद्ध-साहित्य, १४७—भारत से बौद्धधर्म के लुप्त होने के कारण, १४८ — बौद्ध-प्रार्थना, १५०

६. दर्शन

१४१---१४३ १४४ - १६१

७. नास्तिक-दशॅन अर्हत् ( जैन ) दर्शन, १५५ — आत्मा की एकता, १५६ — सिद्धान्त,

१५६—बौद्धदर्शन, १५८

| ग | ] |
|---|---|
| , |   |

प. श्रास्तिक-दश**न** पुरुष की बहुलता, १६७—ईश्वर, १६८—सांख्य का स्थान, १६८

६ कनपयुसियस-धर्म

कुंग की जीवनी, १७६ - कुंग के सिद्धान्त, १७७

१०. ता-श्रो-धर्म

ला-ओ के कुछ उपदेश, १८१

## चौथा खएड

१. पुराग्ग-काल

पुराणों की रचना, १८६ — अवतारवाद, १८७ — वेद तथा पुराण में शैली-भेद, १८७—विश्लेषणात्मक पुराण, १८९—अग्निपुराण तथा

नारदपुराण की विशेषता, १६०—तीर्घ-व्रतविषयक पुराण, १६१— संशोधित तथा परिवर्द्धित पुराण, १६३—ए तिहासिक पुराण,

१६५—साम्प्रदायिक पुराण, १६७—आमूलपरिवर्तित पुराण, १६७— भागवत-पुराण, १६८

२. जैन-पुराग्

३. बौद्ध-पुराग्ए

४. शैवमत

पुराणों में लिंग-पूजा, २०४—शिव का आर्य-देवत्व, २०६ ४. तंत्रशास्त्र श्रौर शाक्तमत

तंत्र के सिद्धान्त, २१३-पंचमकार, २१५-तैष्णव-तंत्र, २१७--शैवतंत्र, २१७—तंत्रों की उपादेयता, २१८ ६. सौरमत

७. गाण्यतमत

गणेश का रूप, २२७—गाणपत-सम्प्रदाय, २२८— गणपति-मंदिर, २२८ — वौद्धधर्म में गणपति का स्थान, २२८ ८. धर्मशास्त्र

२३२-मनुस्मृति, २३२-याज्ञवल्क्यस्मृति, २३३ ६. ईसाई-धर्म

२००-२०१

२०२

१६२-१७४

१७६--१७६

२२१-२२३ २२४-२२६

मनु, २३१—स्मृतियों का विषय, २३१—धर्मशास्त्र के तीन प्रकार,

ईसा का जीवनचरित, २३६—शैलोपदेश, २३७—ईसा के धार्मिक २३६-२४= सिद्धान्त, २४० — आदर्श चरित्र, २४१ — ईसाई-धर्म का विकास, २४२—ईसाई धर्म में भेद, २४३—ईसाई-प्रार्थना, २४६—ईसा की शिक्षाओं का वास्तविक रहस्य, २४६—बाइवल की भविष्यवाणी—

### [ घ ]

### पाँचवाँ खएड

१. इस्लाम-धर्म २५१-२६२ षरव की धार्मिक दशा, २५२-गुरान, २५३-सिद्धान्त, २५४-सम्प्रदाय, २६१

२. शंकर श्रोर श्रद्धेतवाद २६३-२६७ परिचय, २६३-सिद्धान्त, २६४

योगमार्ग
नाथ-सम्प्रदाय, २७१—योगनासिष्ठ में योग, २७४—योग की तीन
रीतियाँ, २७४—योग की सात भूमिकाएँ, २७५—उपनिपदों में
योग, २७६—भोग में योग, २७६

४. वैष्ण्वमत
शिक्ष्ण, २७८—श्रीराम, २८०—आलवार संत, २८०—विष्णु
स्वामी, २८१—यामुनाचार्य, २८२—रामानुजाचार्य और उनका
विशिष्टाद्वैत, २८३—आचार्य रामानन्द, २८४—मध्वाचार्य और
उनका द्वैतमत, २८५—निम्वार्काचार्य और उनका द्वैताद्वैतमत,
२८६—वल्लभाचार्य और उनका शुद्धाद्वैतमत, २८६—चैतन्य महाप्रभु और उनका अचित्त्य भेदशाव, २८७—वैष्णवों के कुछ
उप-सम्प्रदाय, २८८

श्राचार्यों का दार्शनिक मत
 विशिष्टाइँत, २९०—इँताइँत, २९२ शुद्धाइँत, २६२—इँतवाद, २६२
 श्रीव-सम्प्रदायों की परम्परा
 २६४-२६६

७. वैद्याव संत और उनकी प्रम्परा २६७-३०८ वारकरी पंथ, २६८-नरसी मेहता, ३०२—स्वामी समर्थ रामदास, ३०२—मीराबाई, ३०४—संत तुलसीदास, ३०५—अष्टछाप के संत, ३०६—मुसलमान संत, ३०८ ५८-३१४

कबीर-पंथ, ३१०—रंदासी पंथ, ३१०—दादू-पंथ, ३११—पलटू-दासी पंथ, ३११—दीन-इलाही पंथ, ३११—सतनामी पंथ, ३१२— किनारामी अघोर-पंथ, ३१२—सत्यपथ (इमामशाही पंथ), ३१३ — महानुभाव-पंथ, ३१२—बाउल-सम्प्रदाय, ३१४ ६. सिख-धर्म

ट. सिख-धर्म का मूल सिद्धान्त, ३१८—सिख-धर्म के पाँच चिह्न, ३१८—ग्रन्थ-साहब, ३१८—सिखों के प्रसिद्ध तीर्थस्थान, ३१९— उदासी मत, ३२०

| छ्ठा खएड                                                 |                  |  |  |
|----------------------------------------------------------|------------------|--|--|
| १. शिन्तोधमे                                             | ३२३–३२६          |  |  |
| देवता, ३२३ — पूजा-पद्धति, ३२४ — शिन्तोधर्म का विकास, ३६  | ٧ <del></del>    |  |  |
| वर्तमान शिन्तोधर्म, ३२४—शिन्तोधर्म की विशेपता, ३२        | 4                |  |  |
| शिन्तो-प्रार्थना, ३२५—शिन्तोधर्म की दस आज्ञाएँ, ३२६—ि    |                  |  |  |
| धर्म के कुछ कथन, ३२६                                     |                  |  |  |
| २. श्राधुतिक काल के सुधारक                               | ३२७–३२८          |  |  |
| ३. ब्रह्म-समाज                                           | ३२६–३३२          |  |  |
| व्रह्म-समाज के विभिन्त मत, ३३०                           |                  |  |  |
| ४. श्रार्थसमाज                                           | ३३३–३३६          |  |  |
| सिद्धान्त, ३३४दयानन्द के उपदेश, ३३५दार्शनिक विचार, ३     |                  |  |  |
| ४. राधास्वामी-मत                                         | 35,-35,5         |  |  |
| योगमत, ३३८ —सिद्धान्त, ३३९                               | ,,,,,            |  |  |
| ६. त्रह्मविद्या-समाज (थियोसोफिकल सोसाइटी)                | ३४०–३४४          |  |  |
| सिद्धान्त, ३४०—परलोक-संबंधी विचार, ३४१—पुनर्जन्म, ३४     |                  |  |  |
| कर्म-सिद्धान्त, ३४३—अवतार-तत्त्व, ३४४—जगद्गृह, ३४४       |                  |  |  |
| ७. स्वामी रामकृष्ण और उनका समन्वयवाद                     | 38 <b>X</b> –38E |  |  |
| सिद्धान्त, ३४८—समन्वय-संधना, ३४८                         | 194 100          |  |  |
| <ul> <li>विवेकानन्द और रामतीर्थ का धर्मप्रचार</li> </ul> | ३४८–३६०          |  |  |
| स्वामी विवेकानत्व, ३५०—अमेरिका-यात्रा, ३५१—स्वामी विवेक  |                  |  |  |
| और वर्त्तमान शिक्षा, ३५३—सच्ची उपासना, ३५४—धा            |                  |  |  |
| विचार, ३५४—सामाजिक विचार, ३५५—नवीन भारत के प्रति         |                  |  |  |
| सन्देश, ३५५—स्वामी रामतीर्थ, ३५६                         |                  |  |  |
| •                                                        |                  |  |  |

## · सातवाँ ख**ए**ड

| ₹. | भारतीय संस्कृति                                                                                                                                                                                    | <b>३६३–३७</b> १                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ₹. | भारतीय संस्कृति का प्रसार (बृहत्तर भारत)<br>पूर्वी देशों पर प्रभाव, ३७७                                                                                                                            | ३७२-३८३                                     |
|    | भारतीय संस्कृति का मूलाधार—गो-सेवा वर्णाश्रमधर्म तथा श्रस्प्रश्यता वैदिककाल में वर्ण-ज्यवस्था, ३६३—ब्राह्मण और शूद्र के लक्षण ३६६—वर्ण-ज्यवस्था की जटिलता का परिणाम, ३६६—जातिभेव<br>का परिणाम, ४०० | ३८५-३६१<br><b>३६</b> ३-४०२<br><sub>१,</sub> |

#### श्राठवाँ खएड

१. वर्त्तमान काल

とっとーとくる

धर्म-संप्रदाय की वर्त्तमान स्थिति, ४०५—समन्वय का प्रयस्न, ४०६ — हिन्दू-जत, ४०७—मुख्य जत, ४०८—दान, ४०९—उत्सव और त्योहार, ४१०—तीर्य और तीर्पयात्रा, ४१०—भाषा और वेन्न-भूषा, ४११— जाति-पाँति की प्रया, ४१२—हिन्दू-समाज की व्यापक कृद्धियाँ, ४१३

२. संस्कृति पर व्यक्तित्व का प्रभाव,

४१४-४१६

३. भारतीय संस्कृति के छाधुनिक उन्नायक

४१७-४३४

[१] लोकमान्य वालगंगाधर तिलक, ४१७—[२] महामना पं॰ मदन-मोहन मालवीय, ४१८—[३] कवीन्द्र रवीन्द्र, ४२०—[४] महर्षि रमण, ४२१—[५] योगिराज अग्विन्द, ४२६—[६] स्वामी शिवानन्द, ४२९— [७] डा॰ सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ४३२—[८] विद्वद्वर डाक्टर भगवानदास, ४३४

४. गांधीवाद

288-888

गांधीवाद, ४३५-शिक्षा-योजना, ४३९-गांधीवाद का रहत्य, ४४०

४. सर्वधर्म-समन्वय

885-888

श्चनुक्रमणिका श्रोर सहायक प्रंथ-सूची

888-803

पारिशिष्ट --

४७३-४५४

[१] स्वानी रामदास-४७३, [२] भारतीय धर्म और संस्कृति पर तीन महान पूरुपों के विचार -४८३

## विर्वधर्म-दर्शन

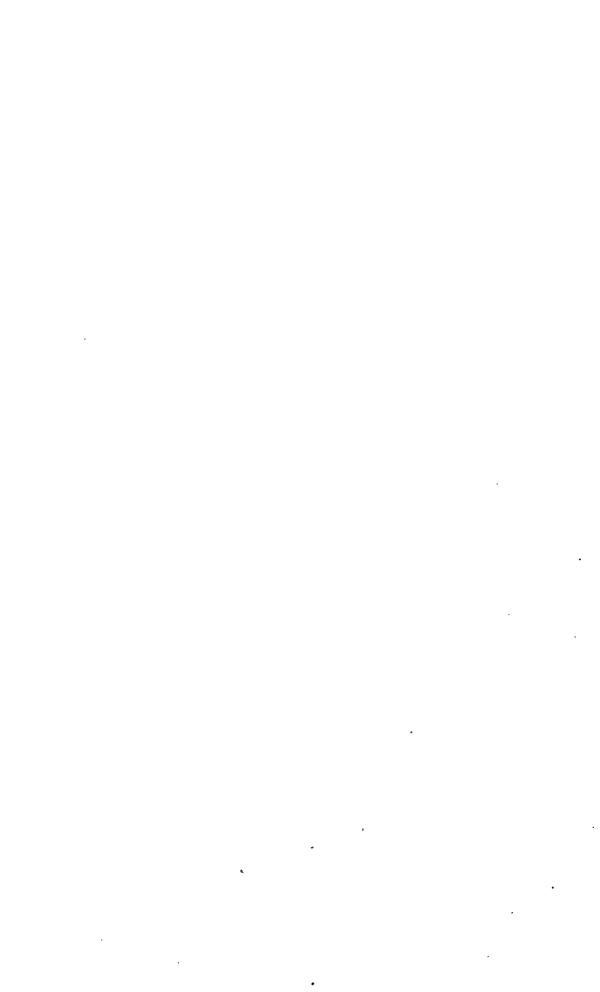

## पहला खण्ड

| • |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| ٠ |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • | , |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   | - |
|   |   |   |   |   |
| - |   |   |   |   |
|   |   | ٠ |   |   |
|   | - |   |   |   |

## पहला परिच्छेद सिन्ध-सम्यता

त्रायों के पूर्व के भारत का हमें धुँधला चित्र मिलता है। स्गर्भवेत्तात्रां की खोजों के त्रानुसार भारतवर्ष का स्वरूप श्रीर त्राकार युग-युग में बदलता रहा है। उनका कथन है कि दिन्न् भारत का ज्ञन्तरीय पुरातन काल में पृथक् था। वह उस महाद्वीय का एक भाग था, जो दिन्न् ग्राफिका से त्रास्ट्रेलिया और दिन्न् ग्रामेरिका तक फेला हुन्ना था। यह प्रायः निर्विवाद है कि हमारे देश का सबसे प्राचीन भूभाग दिन्न् है। यहाँ पुराने पत्थरयुग की चीजें बहुतायत से मिलती हैं। पत्थर-युग के बाद दिन्न् में लोहे के और उत्तर में ताँवे के युग का आरम्भ हुन्ना। यद्यपि इधर-उधर कभी-कभी कुन्न काँसे की चीजें भी मिलती हैं। किन्नु पत्थरयुग अथवा आदिम ताम्रयुग की इतनी सामग्री हमें नहीं मिलती कि उस समय के जीवन, रहन-सहन आदि की हम साफ तस्वीर खींच सकें, परन्तु यह धुँधलापन अब हटता हुन्ना दिखाई देता है। विदेशियों की राय थी कि भारत में सम्यता सुमेरिया, मिल और यूनान से फैली, किन्तु हड़्प्पा और मोहेञ्जोदड़ो की खुदाई के वाद पुरातत्त्ववेत्ताओं का कथन है कि सिन्धु-नद और सिन्ध-प्रदेश के 'मेहरान' नामक लुप्त नदी की तलहरी में ही सम्यता का आदिम विकास हुन्ना।

खुदाई करने पर मोहेञ्जोदड़ों में एक दूसरी, पर वड़ी पुरानी, इमारतों की सात तहें मिली हैं। तीस फुट की गहराई तक पकाई हुई ईंटें प्राप्त हुई हैं। अनुमान किया जाता है कि सबसे नीचे की सतह के नीचे और भी तहें होंगी, जो पानी में डूबी हुई हैं। मोहेञ्जोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता के निर्माताओं का निश्चित रूप से अभीतक पता नहीं चला है। कुछ विद्वान् उन्हें द्रविड़-जाति का मानते हैं और कोई इस सम्यता को आर्थ और अनार्य-सम्यता का मिश्रण मानते हैं।

## गृहनिर्माग

मोहेञ्जोदड़ो में आज से पाँच हजार वर्ष पूर्व की बनी ईंटों के छोटे और बड़े मकान मिलते हैं। मकान में सड़कों की ओर खास दरवाजा रहता था। आँगन के चारों ओर कमरे अथवा कोठरियाँ बनी मिलती हैं, जिनमें खिड़कियों से धूप आने का प्रबन्ध था। मकानों में अक्सर तहखाने बने होते थे। कुँए भी होते थे, जिनमें कुछ तो इस ढंग से बने पाये जाते हैं कि उनका उपयोग बाहर और भीतर दोनों और से हो सके। पानी के निकास के लिए देंकी नालियाँ पाई जाती हैं। नहाने के लिए स्नानगृह भी होता था। शहर की सङ्कें पकी बनाई जाती थीं और पानी निकलने के लिए नालियाँ बनी हुई थीं।

#### सामाजिक जीवन

लोगों की धारणा है कि वहाँ के निवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था; वयोंकि सोने, चांदी, तांबें, कांसे छीर जरंग के बने हुए जेवर, सिवके छादि मिलते हैं; किन्तु लोहे की बनी कोई चीज खुदाई से नहीं मिलती | हाथीटांत छोर सीप की बनी चीजें भी वहाँ मिलती हैं। इसके छालाया तस हे, लोटे, घड़े, छीपियाँ छादि मिली हैं। पता लगता है कि यहाँ के निवासियों को कपड़े छीर गहने का बहुत शोक था। मई छँग्-िठयाँ पहनते छीर खिला है। पता स्वाम है कि यहाँ के निवासियों को कपड़े छीर गहने का बहुत शोक था। मई छँग्-िठयाँ पहनते छीर खिलाने भी बनाते थे। बन्दर, मालू, खरगोश, बाब, गेंड़े छीर मैंसे की शक्त के खिलोने, रंगोन हांड़ियाँ, घड़े छादि मिलते हैं। पासे भी पाये जाते हैं, जिनसे छानुमान होता है कि सम्भवतः उन्हें ज्ञा खेलने का भी शोक था। वे लोग बैल, भैंस, भेड़, हाथी, कँट, सुझर, कुने छादि पालते थे। सवारी छौर माल होने के लिए पहियावाली गाड़ियाँ छोर इसके रखते थे। वे तीर, कमान, बर्छें, फरसे, गदा छादि का व्यवहार करते थे, किन्तु जिरहबखतर (कबच) छौर ढालों का सम्भवतः उपयोग नहीं जानते थे। मुदों को जलाकर बची-खुची हिंदुयों को वर्तन में रखकर गाड़ने की चाल थी।

#### धामिंक विचार

विद्वानों का मत है कि सिंधु-सम्यतावाले मूर्ति-पूजक थे। मोहेज्जोदड़ो तथा हड़प्पा में एक प्रकार की मूरमयी मूर्तियाँ मिली हैं जिन्हें पुरातत्वशास्त्री मानृदेवी की मूर्त्तियाँ मानते हैं। ये मूर्तियाँ प्रायः नम्न हैं। मानृदेवी की पूजा प्राचीन काल में ईजियन प्रान्त से सिंधुप्रांत के बीच के सभी देशों—फारस, मेसोपोटेमिया, ट्रेंसकस्पिया, लबुएशिया, मिल, सीरिया ब्रादि में प्रचलित थी। उन देशों की मूर्त्तियों में इतनी विशिष्ट समानताएँ हैं कि यह धारणा स्वीकार करनी पड़ती है कि प्रागतिहासिक युग में मातृपूजा का भूमध्यसागर से भारत तक प्रचार हुआ था। बल्जिस्तान में भी कुछ मातृदेवी की मृरमयी मूर्तियाँ मिली हैं। मातृदेवी की पूजा की उत्पत्ति धरतीमाता की पूजा से ही हुई होगी। वेंचिलोन की कुछ मुद्राओं पर मातृदेवी अनाज की बाल के डंठल के साथ दिखलाई गई है। मेसोपोटेमिया के लेखों से ज्ञात होता है कि मातृदेवी हर प्रकार से नगरनिवासियों की रह्या करती थी। इन्हीं दृष्टिकोणों से सिंधु-प्रांत में भी मातृदेवी की पूजा होती रही होगी। ऋग्वेद में मातृदेवी के लिए अदिति, प्रकृति तथा पृथ्वी-माता शब्द प्रयुक्त हुए हैं।

इन खुदाइयों से ऐसी भी मुद्रा मिली थी, जिसे पुरातन-पिर्डत, प्रागैतिहासिक शिव का चित्रण मानते हैं। इस ब्राकृति में शिव के तीन चेहरे हैं। हाथ दोनों ब्रोर घुटनों के ऊपर रक्खे हैं ब्रोर शिवजी पलधी मारकर पूर्ण-योग की ब्रवस्था में एक तिपाई पर बैठे हैं। तिपाई की दाईं ब्रोर चीते तथा वाईं ब्रोर गैंड़े ब्रौर भैंसे का चित्र है। ठीक शिवजी के सम्मुख द्विशृंगी हिरण खड़े हैं। सिर पर दो सींग हैं जो सिरवंद से वँधे हैं। मुद्रा के ऊपरी भाग में सात शब्दों का एक लेख भी है। प्राचीन काल में सींग धार्मिक प्रतीक सममे जाते थे। सुमेर, वेबिलीन तथा ईरान में तो पुरोहित श्रीर राजा सींगों को पहनते थे। सम्भवतः सिंधुप्रान्त के शिव के सींग भी किसी ऐसी ही धार्मिक भावना के प्रतीक हो सकते हैं। सर जान मार्शल की राय है कि ऐतिहासिक युग में यही त्रिभंग प्रतीक त्रिशूल के रूप में ग्राया। मोहेओदड़ो की शिव-ग्राकृति में सम्भवतः तीन देवताग्रौं को एक करने का प्रयत्न किया गया है। शिवजी की दूसरी प्रकार की मूर्ति एक ताम्रपत्र पर ग्रंकित है। इसमें शिव योगासन में हैं, पाचीन योगशास्त्रों में लिखा है कि योग-साधना के लिए तीन वस्तुय्रों की य्रावश्यकता है-(१) ठीक य्रांसन, (२) सीधा मस्तक, धड़ ग्रौर ग्रीवा तथा (३) ग्रर्धनिमीलित नेत्र जो नासिका के ग्रयमाग पर स्थिर हो। इन मूर्तियों में भी स्पष्ट रूप से ये गुण मीजृद हैं। शिवजी के दोनों ग्रोर घुटनों के वल वैठे हुए दो भक्त हैं। दो सर्प सम्मुख वैठे हैं। शिवजी ग्रपने गले में भी सर्प धारण किये हुए हैं। मोहेक्कोदड़ो में लिङ्ग ग्रौर योनि के ग्राकार की कई वस्तुएँ मिली हैं। ऋग्वेद् से ज्ञात होता है कि अनायों में लिंगपूजा प्रचलित थी। इन लोगों के बीच लिंग और योनि धार्मिक प्रतीक समभकर पूजे जाते थे। ऐसे अनेक उदाहरण दिस्णभारत में भी पाये जाते हैं।

## सभ्यता की रूपरेखा

पुरातत्त्ववेत्ता पाश्चात्य विद्वानों का विश्वास है कि ग्रायों के भारत में ग्राने के पूर्व ही मोहेक्षोदड़ो ग्रोर हड़प्पा की सम्यता ग्रपनी चरम सीमा पर पहुँच चुकी थी ग्रोर ग्रायों से जो युद्ध हुग्रा, जिसका संकेत ऋग्वेद में मिलता है, उसके परिशा, मस्वरूप मोहेक्षोदड़ो की सम्यता नव्ट-भ्रव्ट हुई। डाक्टर मार्शल की घारणा है कि सिन्धु-सम्यता ग्रार्य-सम्यता से पुरानी है, ग्रोर इन दोनों में कोई सम्बंध नहीं है। ग्रापका कथन है—

- (१) गाय द्यार्य लोगों की सम्पत्ति थी; किंतु सिंधुप्रान्त की किसी मुद्रा पर इसका चित्रण नहीं है; बोड़े का भी सिंधुप्रांत में द्यमाव है द्यौर जो हिंडुयाँ प्राप्त हुई हैं वे बहुत ही कम हैं। किंतु उनकी यह धारणा निर्मूण है। द्यार्य द्यपने घर के भीतर बेदी का निर्माण करते थे। वेदिक-काल में सम्मिलित उपासना की चाल द्यार्थों में न थी। स्पष्ट-तया वैदिक काल में मूर्तिपूजा भी द्यार्थों में प्रचलित न थी। द्यतएव यदि सिंधु-सम्यता को प्राय्वैदिक सम्यता सममें तो उस द्यवस्था में यह सम्भव नहीं जँचता कि मूर्तिपूजा प्रचलित होकर पुन: लुप्त हो गई हो।
- (२) दूसरी बात यह है कि यहाँ की यानेक प्राप्त मुद्रायों के चिह्न (लिपि) सुमेरों य्रौर मिल्ल के चिह्नों की तरह है। इस लिपि को कुछ विद्वान चित्र-लिपि मानते हैं जो य्राज भी चीन एवं जापान में प्रचलित है। सुदूर प्रशांत-महासागर में स्थित इस्टर टापू में भी सिन्धु-लिपि-जैसी लिपि मिली है। हर्टर साहब के य्रानुसार सिन्धु-लिपि संवेतात्मक है य्रौर इसकी उत्पत्ति पदार्थ-चित्रों तथा साधारण चित्रलिपि से हुई है। यह लिपि बाई य्रोर से दाई य्रोर को पढ़ी जाती थी, किन्तु कभी-कभी दाई य्रोर से वाई य्रोर को भी

पढ़ी जाती होगी। इस लिपि की उत्पत्ति प्रायः पाँच हजार वर्ष से बहुत पहले हो गई होगी। सिन्धुप्रान्त की लिपि तीन भागों—(१) अहारों (२) पदार्थ-चित्रों और (३) निर्धारिकों में विभाजित रही होगी। प्रत्येक मुद्रा पर इन्हीं में से एक चिह्न पाया जाता है। किन्तु वैदिक आयों को लिपि का ज्ञान न था। इससे भी स्पष्ट है कि सिंधु-सम्यता वैदिक सम्यता के बाद को है।

- (३) तीसरा प्रमाण यह है कि यह निर्विवाद है कि वैदिक आयों को गेहूँ का ज्ञान नहीं था, ऋग्वेद में कहों भी गेहूँ का उल्लेख नहीं है। इतिहासकाल में गेहूँ का सफ्ट उल्लेख आता है, अतिएव यह कात होता है कि अन्य देशों के सम्पर्क के बाद बाहर से गेहूँ भारत में आया। मोहेडोदहो एवं हह था में अचुर संख्या में गेहूँ का दाना मिला है।
- (४) चौथा प्रमाण यह है कि झुग्बेद से जात होता है कि वैदिक द्यार्य शहरों में नहीं रहते थे। सर जान मार्शल की तो धारणा है कि उन्हें शहरों का जान ही नहीं था! मोहेज़ोदड़ो एवं हड़णा सप्तसिन्धु-प्रदेश से सटे हुए थे, द्यतएव यह विश्वास नहीं होता कि वास्तव में यदि सिन्धु-सभ्यता द्यार्य-सभ्यता के पूर्व की होती, तो द्यायों को इसका जान नहीं होता। द्यनेक झुचान्यों से स्पष्टतया जात होता है कि सप्तसिंधु के पिए (विणक्) दूर-दूर देशों में व्यापार करते थे, द्यतएव तत्कालीन समुद्र-तट पर होने के कारण ये नगर समृदिशाली हो गये थे; वाद में प्रकृति के प्रकोप से ये नगर नप्ट-भ्रष्ट हुए। इन नगरों के ध्वंस का यही उचित कारण प्रतीत होता है न कि द्यायों के संवर्ष के परि-ए.सहक्त्य। द्यधिकांश विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि वैदिक सम्यता प्राय: ६००० वर्ष से कम की नहीं है। सिंधु-सभ्यता द्यधिक-से-द्राधिक ५००० वर्षों की है। इससे भी स्पष्ट है कि सप्तसिन्धु के द्यायों की सभ्यता के बाद की सिंधु-सभ्यता है, द्रातएव हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि क्षार्यों है। इससे मी स्पष्ट है कि सप्तसिन्धु के द्यायों की सभ्यता के बाद की सिंधु-सभ्यता है, द्रातएव हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि द्रात्वे-सम्यता सिंधु-सभ्यता से पुरानी है।
- (५) मोहे बोद हो ग्रोर हड़ प्या की मूर्तियों से यह स्पष्टतया प्रमाणित नहीं होता कि सिंधु-प्रांत के निवासी मूर्तिपूजक थे। ग्राज भी भारत में ग्रानेक मनुष्य मिलेंगे जो किसी भी रूप में मूर्तिपूजा नहीं करते। यह स्पष्ट है कि मोहे बोद हो ग्रीर हड़ प्या में कोई विशेष जाति नहीं रहती थी। भिन्न-भिन्न जातियों के लोगों ने वाहर से यहाँ ग्राकर ग्रापनी-ग्रापनी रीति-रस्मों का प्रचार किया होगा ग्रीर ग्रानेक मिश्रित तत्त्वों के समन्वय से यह सम्यता बनी होगी। जैसा हम ऊपर कह ग्राये हैं, भारत के ग्रामार्थ मूर्ति-पूजक थे। ऐसी ग्रावस्था में या तो मोहे बोद हो एवं हड़ प्या की ग्रानेक मूर्तियाँ कला की दृष्टि से बनी होंगी, जैसा ग्राज यूरोग-ग्रामेरिका ग्रादि देशों में ग्रानेक मूर्तियाँ शोभा के लिए रखी जाती हैं, ग्राथवा ग्रानार्थ उनकी पूजा करते थे, क्योंकि सम्यता ग्रीर संस्कृति की पराकाष्ठा के युग में भी ग्राज संसार के भिन्न-भिन्नदेशों के ग्रादिम निवासी मूर्तिपूजक हैं।

मुतराम् सिन्धु-सभ्यता वैदिक सभ्यता के परम्परागत विकास की एक शृंखला है जो वैदिक सभ्यता की नितांत प्राचीनता द्योतित कर रही है। सिंधु-सभ्यता के उद्भावकों को द्रविड़•्या त्रनार्य मानना कथमपि युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता।

# दूसरा परिच्छेद अविः विवास

आयों के आदि-निवास के सम्बन्ध में विद्वानों में गहरा मतभेद है। गोरी जातियों ने अमेरिका, दक्तिण अभिका, आस्ट्रेलिया आदि देशों में फेलकर उनपर केवल आधि-पत्य ही नहीं जमाया, वहाँ पाश्चात्य सभ्यता का प्रचार भी किया श्रीर प्रचार-कार्य करते हुए अभने से इतर जातियों को असम्य कहने में किंचिन्मात्र भी संकोच नहीं किया। पाश्चा य सम्यता की प्रधानता को कायम रखने के खयाल से, श्रारम्भ से ही, युरोप श्रीर श्रमेरिका के श्रविकांश विद्वानों का ध्येय यह रहा है कि भारत की श्रादि-सभ्यता का ग्रादि-स्रोत प्रधानतः यूरोप में ग्रौर ग्रन्ततः मिस् (इजिप्त) ग्रथवा सुमेरिया (ईराक) में कायम करें। स्वेडन, लिथु आनिया आदि यूरोप के उत्तरी देशों की भाषा तथा वहाँ के प्राचीन निवासियों की खोपड़ियों की तुलना करते हुए उन विद्वानों का यह प्रयत्न रहा है कि आयों का आदि-निवासस्थान उत्तरी युरोप में कायम करें। इसके अतिरिक्त वेद की ऋचात्रों से मनमाना त्रार्थ निकालकर उन लोगों ने त्रापने इस मत की पुष्टि का प्रयत्न भी किया है। ऋग्वेद में इन्द्र का रंग सुनहला वर्णित है। शुक्क-यजुर्वेद में रुद्र का बाह सुनहला वर्शित है। ऋग्वेद के पहले मंडल के १२२ वें सूक्त के चौदहवें मंत्र में हम एक ऋषि को हिरएयक एवाले सुन्दर पुत्र के लिए पार्थना करते हुए पाते हैं। ऐसे वाक्यों के ब्राधार पर, ब्रापने देश ब्रीर जाति की महत्ता स्थापित करने के उद्देश्य से. पाश्चात्य विद्वानों का यह मत रहा है कि वेदों से भी यह वात पमाि एत होती है कि आर्य उत्तरी यूरोव से, जहाँ के निवासियों का रंग हिरण्यमय है, भारत में ब्राये। ब्रारम्भ से ही युरोखालों ने यह प्रचार किया कि आर्य लोग भारत के आदि-निवासी नहीं थे, बल्कि त्रपने मूल स्थान से डैन्यूब नदी के किनारे-किनारे होते हुए बास्फरस श्रीर डार्डनल्स को लाँवकर, एशिया-माइनर के रास्ते, ईरान ग्रौर ग्राफ्गानिस्तान तथा सप्तसिंधु में पहुँचे; रास्ते में वे ग्रापने दल को इधर-उधर छोड़ते ग्राये ग्रीर सप्त-सिंधु के ग्रादि-निवासी काली जातियों से बहुत दिनों तक उनका संवर्ष होता रहा। ग्रांत में उन्हें पराजित करके जंगलों में खदेड़ दिया ग्रथवा ग्रपना दास बना लिया। ईरानियों के ग्रादिग्रन्थ 'जेन्द-ग्रवस्ता' की भाषा, उसके भाव श्रौर देवगण के नाम श्रादि की तुलना करके भी उनलोगों ने यह धारणा हिथर की है कि बहु बेद के बनने के कुछ काल पूर्व यूरोप से आर्य ईरान होकर भारत आये और उनकी एक शाखा वहाँ बस गई। इस प्रकार पारचात्य विद्वानों ने अपने मत का प्रसार ऐसे कौशल-पूर्ण ढंग से किया कि इसके परिणाम-स्वरूप भारतवासी भी यह विश्वास करने लग गये कि आर्य-लोग सचमुच भारत के आदि-निवासी नहीं वे और वे यूरोप, ईरान अपवा मध्य-एशिया से भारत में आये तथा यहाँ के अनायों को परास्त कर सप्तसिंधु (पंजाब) में बस गये। इसका फल यह हुआ कि आज अधिकांश इतिहासकार आयों का मूल-स्थान उस प्रदेश में मानते हैं जो मध्य-एशिया से डेन्यूव नदी तक फैला हुआ है और भारत के इतिहास का निर्माण इसी आधार पर हुआ है।

मिख, सुमेरिया, युनान छादि देशों की सम्यता छोर संस्कृति के सम्बन्ध में पत्थर पर की खुदाई, मूर्ति, मिद्रों के भग्नावशेष, 'निरामिड' छादि से कुछ ज्ञान होता है, किंतु भारतवर्ष की सम्यता के छादिकाल में न लिखने की चाल थी छोर न मूर्तिनिर्माण की। परिणामस्वरूप सिवा ज्ञान्वेद के हमें भारत की सम्यता तथा संस्कृति की जानकारी का कोई साधन नहीं मिलता। ऋग्वेद में हमें बहुत-से साधन प्राप्य हैं। किंतु पाश्चात्य विद्वानों के छध्ययन का दृष्टि-कोण ही भिन्न रहा, जिसका परिणाम यह हुछा कि छपने विचार की पुष्टि के खयाल से जगह-जगह उनलोगों ने वेद के छर्ष का छन्धं कर डाला। दुर्माग्यवश भारतीय विद्वानों का ध्यान ऐतिहासिक दृष्टि से वेद के छर्ष्ययन की छोर नहीं गया। हिंदुछों की धारणा है कि वेद छ्योक्ष्येय छोर नित्य है तथा छिष्ठ के छारम्म में ब्रह्म-वाणी के रूप में उसका प्रादुर्भाव हुछा। इस धारणा के कारण उनलोगों ने ऐति-हासिक दृष्टि से वेद की छानबीन करने की जरूरत ही नहीं समभी।

लोकमान्य तिलक को पाशचात्य विद्वानों का यह दृष्टिकोण, जो उन विद्वानों के संकुचित विचार पर अवलम्बित था, पसंद नहीं आया । आपने गत शतांब्दी के अंत में, त्रपनी पुस्तक 'त्रार्टिक होम त्रफ द वेदाज' में यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया कि ग्रायों का ग्रादि-निवासस्थान उत्तरी-भ्रुव के निकट था ग्रौर उसी स्थान से ग्रार्य यूरोप एवं सत-सिंधु में फैते। पश्चिम में सिंधु नद (इएडस्) छोर पूरव में सरस्वती नदी-जो ग्राज लुप्त है, तथा मध्य में सिंधु-नद की पाँच शाखात्रों के बीच का जो प्रदेश है वही सप्त-सिंधु के नाम से विख्यात था। ऋग्वेद में उपा की विशेष रूप से स्तुति की गई है। उनकी संख्या कहीं-कहीं ृष्ट तक दी गई है । तिलक महाराज की धारणा है कि उषा उत्तरी भ्रुव की देवता है; क्योंकि पंजाव में उपा-काल प्रतिदिन सिर्फ थोड़े ही समय के लिए रहता है, किंतु ध्रुव-प्रदेश में उपा-काल लगातार कई सप्ताहों तक रहता है। अतएव भारत में ग्राने के पूर्व से ही ग्रायों में उपा की वन्दना की चाल थी। ग्रीर, जब वे भारत में त्राये तत्र भी उन लोगों ने इसको जारी रखा । किंतु इसका कारण कुछ दूसरा ही प्रतीत होता है। उपाकाल केवल ग्रातिमनोहर समय ही नहीं है। यह काल ग्रार्य-जनों के लिए संध्या-पूजा का समय था। इसलिए स्वभावतः त्रार्थ-ऋषि कवियों में उपा की स्तुति करने की स्फूर्ति हुई होगी, जिसका परिणाम है कि उपा के स्तुति-सम्बंधी मंत्र ऋग्वेद में संभवतः सबसे सुन्दर ललित, तथा मनोहर हैं। ऋग्वेद में केवल भारतीय प्रकृतिक दृश्यों का वर्णन है। इसमें सप्त-सिंधु के बाहर के नदी-पहाड़ ग्रादि की चर्चा नहीं है। ऐसी ग्रवस्था में यह

निश्चित है कि ऋग्वेद की रचना भारत में ही हुई। यह संभव नहीं कि आर्य लोग वणें के वाद, अनेक नदी-पहाड़ आदि को लाँचते हुए, जब सप्तसिंधु में आ वसे, तब उन्होंने उत्तरी श्रुव की महत्ता का खयाल करके उपा की स्तुति में अनेक लित पदों की रचना की। ऋग्वेद के मंत्रों से शात होता है कि ऋग्वेद-काल में, वर्ष के अधिकांश समय में, सप्तसिंधु में काफी सदी पड़ती थी, महीनों वर्षा जारी रहती थी, जिससे उपा-स्र्य सवन पटल के भीतर छिपे रहते थे। किंतु अब पंजाब में वर्षा-ऋतु प्राय: गायब हो गई है। वहाँ अब बहुत कम वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में शीत-ऋतु की चर्चा है जिससे आयों को आध्यात्मिक उन्नति करने की सुविधा हुई। अब तो पंजाब औप्म-प्रधान देश हो गया है। भूगर्भशास्त्र-वेत्ताओं की रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि बहुत काल पहले राजपूताना, सिंध, युक्तप्रांत का अधिकतर भाग, बिहार एवं वंगाल समुद्र के गर्भ में थे, और सप्त-सिंधु के तीन तरफ समुद्र था। इसी कारण ऋग्वेद में गंगा और यमुना का विशेष महत्त्व नहीं है। गंगा की चर्चा केवल दो बार ऋग्वेद में श्राई है, किंतु अथवंवेद में गंगा और यमुना की केवल चर्चा ही नहीं है, गंगा-यमुना-तटवर्ती प्रदेशों और नगरों का भी उल्लेख है।

## वेद में समुद्र की चर्चा

गंगा ग्रौर यमुना थोड़ी दूर बहकर तात्कालिक समुद्र में गिर जाती थी। ग्रतएव व्यावहारिक दृष्टि से उनका कोई महत्त्व नहीं था। किंतु काल-कम से जब उपर्युक्त प्रदेश समुद्र के गर्भ से बाहर निकल ग्राये तब वे समय पाकर समृद्ध देश हो गये। तभी उनकी चर्चा ग्रथवंवेद में विशेष रूप से हुई। ग्रतएव यह प्रमाणित होता है कि ग्रुग्वेद के ग्रारम्भ काल में सप्तसिंधु के तीन ग्रोर समुद्र था। इतने पर भी यूरोप के विद्वानों का दृष्टिकोण ऐसा संकीर्ण रहा है कि ग्रपनी बात को साबित करने के ग्रामिप्रत्य से वे वास्तविक ग्रर्थ का विपर्यय करते रहे हैं। प्रसिद्ध विद्वान मेकडानल ने ग्रपने 'संस्कृत साहित्य के इतिहास' में यहाँ तक कह डाला है कि ग्रार्य लोग समुद्र को जानते ही नहीं थे। उनका कहना है कि ग्रुग्वेद में वर्णित समुद्र का ग्रर्थ जल-समृह् है। किंतु ग्रुग्वेद के ग्रनेक स्थलों में समुद्र शब्द ग्राया है जिसका ग्रर्थ सिवा समुद्र के दूसरा हो ही नहीं सकता। उदाहरण-स्वरूप ग्रुग्वेद के दो मंत्रों को देखिए—

श्रा यद् रहाव वर्रणश्च नावं प्र यत् समुद्रमीर याव सध्यम् श्रिध यद्पां स्नुभिश्चराव प्र प्रेह्व ईङ्खयावहै शुभे कम्।।

--मराडल ७, सूक्त ८८, मंत्र ३

भावार्थ:—विसष्टजी कहते हैं कि जिस समय हम ब्रोर वरुण दोनों नाव पर चढ़ें थे ब्रोर जिस समय समुद्र के बीच नाव को हमने भली भाँति प्रेरित किया था तथा जिस समय जल के ऊपर गतिपरायण नाव पर हम थे, उस समय शोभायुक्त नौकारूपी भूले पर हमने सुख से की इा की थी।

## समस्य मन्यवे विशो विश्वा नमन्त कृष्ट्यः । समुद्रायेव सिन्धवः ॥ —ग० ८, सूक्त ६, गं० ४

भागार्थ-जैसे मदियाँ समुद्र की प्रमाम करती है वेसे ही समस्त मानव-प्रजा इन्द्र के

ग्रतएव यही उचित प्रतीत होता है कि नेदिककाल विशेषतः ऋग्वेद के समय के क्रीध के भप से उनकी प्रमाम करती है। इतिहास की रूप रेखा ऋग्वेद से भाष्य सामग्री से र्ची जाय।

भाषा-विज्ञान ग्रीर सभ्यता के श्रनुसन्धान करनेवालों की धारणा है कि पुरातनकाल में आर्यजाति जो एक स्थान में बसती थी, अनेक कार गों से अपने मूल स्थान से निकल-कर युरोप ग्रीर एशिया में पील गई। ग्रीर, ग्रायंभाषा का प्रचार संसार के भिन्न-भिन्न देशों में हुआ। इससे अनुमान किया जा सकता है कि आर्यजाति किसी समय बहुत प्रवल ग्रीर पराक्रमी थी। ग्रपने मृलस्थान से निकलकर इस जाति ने संसार की सम्यता पर अपना सिका जमा दिया। आयों के मूलस्थान के सम्बन्ध में यद्यपि गहरा मतमेद है तथापि मोहेञ्जोदहो ग्रोर हङ्णा की खुदाई के बाद कुछ लोगों का विश्वास भी हो गया है कि ग्रार्य लोगों का मूलस्थान सप्तसिंधु ग्रथवा उसके ग्रासपास ही था-यद्यपि ग्रधि-कांश पाश्चात्य विद्वान ग्रव भी इसको मानने के लिए तैयार दीख नहीं पड़ते।

डाक्टर ग्रविनाशचन्द्र दास ने ग्रपने 'ऋग्वैदिक इण्डिया' ग्रीर 'ऋग्वैदिक कलचर' नामक ग्रन्थों में, स्वामी शंकरानन्द ने 'ऋग्वैदिक कलचर ग्राफ द प्री हिस्टोरिक इगडस्' नामक ग्रन्थ में ग्रोर पुरातत्व के विख्यात विद्वान रायबहादुर रमाप्रसाद चन्दा ने ग्रपने 'इगडस् वैली इन द वैदिक पीरियड' नामक ग्रन्थ में ऋग्वेद से उपलब्ध सामग्री की तुलना मोहेञ्जोदड़ो ग्रीर हड़णा की खुदाई से निकली हुई चीजों से करके, यह साबित किया है कि ग्रार्थ-सम्यता का ग्रादिस्रोत सप्त-सिंधु ही था। सच तो यह है कि ग्रायों के ग्रादि-निवास-सम्बन्धी जो धारणाएँ ग्रवतक थीं, सब केवल ग्रनुमान पर ही ग्रवलिवत थीं ग्रौर उनमें से एक भी ऐसी नहीं जो निश्चित ग्रथवा सर्वमान्य कही जा सके। किन्तु निणच व्यक्तियों को मोहेञ्जोदड़ो ग्रीर हड़णा की खुदाई के बाद यह मानने में कोई विशेष ग्रापति नहीं रही कि ग्रायों को ग्रारिमक रंगभूमि भारत के सप्त-सिंधु ग्रथवा इसके निकट वर्त्त मान कश्मीर में थी ग्रौर वहीं से ग्रायों का विस्तार यूरोप ग्रौर एशिया में हुग्रा । विख्यात जर्मन विद्वान सीमर (जीमर) का भी कहना है कि वेद में ऐसी कोई बात नहीं है जिसके द्वारा ग्रायों का ग्रादि-वासस्थान भारत के बाहर कहा या माना जा सके। वेदों के अध्ययन से पता चलता है कि आयों को कश्मीर से उत्तर के देशों का पता नहीं था। उत्तरकुरु ग्रीर पाञ्चालों की सम्मिलित जाति भी कश्मीर में ही थी, न कि भारत की सीमा से बाहर। कश्मीर में ही सोमलता प्राप्य थी। ग्रतएव कुछ विद्वानों की धारणा है कि ग्रार्थ मूलतः कश्मीर-निवासी थे, ग्रीर संख्यावृद्धि ग्रथवा प्राकृतिक परिवर्तन के कारण, सप्तिष्धु में त्रा वसे। वेशभूषा की तुलना से भी आर्थ भारत के बाहर के स्नादिनिवासी नहीं जान पड़ते। यूरोप के लोग ऊँचा जूता स्नीर पांजामा पहनते थे। बाद ईरानियों ने इनसे पांजामा पहनना सीखा, किन्तु ऋग्वेदक।लीन ग्रार्थ प्रायः विना सिला हुत्रा वस्त्र पहनते थे।

क्रियार त्रार्थ बाहर से भारत में त्राते तो स्वभावतः किसी नेता के नेतृत्व में त्राते त्रीर उनकी यात्रा तथा सप्तसिंधुविजय की गाथा का समावेश ऋगवेद में अवश्य होता। किन्तु अगुरवेद में जो आर्थ एवं दस्युत्रों के युद्ध की चर्चा है, वह सिर्फ एक ही देश के भिन्न-मिन्न समुद्दायों के बीच हुए संवर्ष की चर्चा के समान है। ऋग्वेद से यह सप्ट विदित होता है कि आयों का युद्ध केवल दस्युओं से ही नहीं हुआ; बल्कि समय-समय पर इन्द्र, वक्षादि देवतात्रों की उपासना करनेवाली तथा यज्ञादि कर्म करनेवाली भिन्न-भिन्न त्रार्थ जातियों में भी हुआ, जिसमें राजा दिवोदास, का युद्ध प्रसिद्ध है। ऋग्वेद में वर्शित श्चनायों को कुछ विद्वान मोहेञ्जोदहो और हडण्पा का निर्माता श्रथवा पोपक मानते हैं। कतिपय विद्वानों का यह भी मत है कि आर्य-सभ्यता मिलवासियों और समेरियनों की देन है। किन्तु तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर यह : प्रमाणित होगाः कि सिन्धुसभ्यता मिख त्य्रोर सुमेरियनों की सभ्यता से भी पुरानी है। सिन्धुसभ्यता में बैलों द्वारा गाड़ी खींची जाती थी, किन्तु सुमेरिया में गदहों द्वारा । वर्छे, भाले या त्रिशूल की तुलना से पता चलता है कि सुमेरियनों का बर्छा अधिक सुन्दर और सुनिर्मित था । इन सब्बातों से भी सिंध-सम्यताः परानी जान पड़ती है । सोहेञ्जोदड़ो, में खुदाई के बाद देवालय या मन्दिर नहीं मिले । किन्तु मिल, सुमेरिया, वैविलन, यूनान आदि देशों में हम मन्दिर अधिक संख्या में पाते हैं। इससे भी स्पष्ट, है कि इन सब देशों की सम्यता सिंधु-सम्यता के बाद की है।

## थे कार्य राज्यक्ष के विश्ववि**पश्चिमें द्वारा समुद्री विद्यापार** अनुध्य इत अधिकाद । अध

अधि ऋग्वेद से इमें यह भी जात होता है। कि सप्तिसिन्यु के निवासी पणि लोगे समुद्रे द्वारा व्यापार करते थे। समुद्र के किनारे होने के कारण मोहेक्जोदको तथा इङ्गा सप्तासिंध के सीमान्त-प्रदेश में थे। ऋग्वेद का एक मंत्र हैं

तं गूर्तयो नेम् त्रिषः परीणसः समुद्रं न संचर्णे सनिष्यवः विश्वित्रार्थः

भावार्थ-जिस प्रकार धनाभिलाषी विश्वक घूम-घूमकर समुद्र को चारो श्रोर से व्याप्त

किये रहते हैं उसी प्रकार हव्यवाहक स्तीता लोग चारों क्रोर से इन्द्र को घेरे हुए हैं।

मंत्रार्थ से रपष्ट है कि वे लोग समुद्र द्वारा व्यापार करते थे, यहाँ तक कि समुद्र के
वीच स्थित टाप् का भी जिक प्रथम मण्डल के १६६ वें सक्त के तीसरे मंत्र में

श्राया है। पिण लोग श्रार्थ व्यापारी थे जो मिस्र, सुमेरिया, यूनान श्रादि सुद्रवर्ती देशों से समुद्र द्वारा व्यापार करते थे। उपयुक्त इतिहासज्ञ श्रीरमाप्रसाद चन्दा का मत है कि पणि लोगों ने ही मोहञ्जोदंडों की बसाया और समृद्ध दशा को पहुँचाया। ऋग्वेद में पिणयों का जिक्र है। पिण लोग यज्ञ नहीं करते थे। इसलिए इंद्र के उपासकों के वे शत्रु बन गये थे। कर्ज न चुका सकने पर कर्जदार को दास हो जाना पड़ता था। ऋग्वेद के दसवें मण्डल के १०८वें सूक्त में पिएयों और इन्द्र की दूती 'सरमा' के बीच सुन्दर संवाद है। स्पष्ट रूप से पिण्यों को नष्ट करने का आदेश हमें ऋग्वेद के तीसरे मण्डल के प्र वें सूक्त के दूसरे मंत्र में मिलता है। उसमें पिणियों को अनार्य या असर नहीं कहा है; किंतु उन्हें त्रासुरी बुद्धिवाला बतलाया है। इससे भी प्रत्यन्त है कि पणि लोग आर्य व्यापारी थे, जो इन्द्र की पूजा और यज्ञ न करने से ऋषियों के कोप-भाजन थे। मोहेञ्जोदहो के समृद्धिकाल में पिण्यों ने संसार के भिन्न-भिन्न देशों से केवल व्यापार वि० द०---२

## समस्य मन्यवे विश्वो विश्वा नमन्त कृष्ट्यः । समुद्रायेव सिन्धवः ॥

—म० ८, सूक्त ६, मं० ४

भावार्थ-जैसे निद्याँ समुद्र को प्रणाम करती हैं वैसे ही समस्त मानव-प्रजा इन्द्र के कोध के भय से उनको प्रणाम करती है।

त्रतएव यही उचित प्रतीत होत्। है कि वैदिककाल विशेषतः ऋग्वेद के समय के इतिहास की रूप रेखा ऋग्वेद से प्राप्य सामग्री से रची जाय।

भाषा-विज्ञान ग्रौर सभ्यता के ग्रनुसन्धान करनेवालों की धारणा है कि पुरातनकाल में ग्रार्यजाति जो एक स्थान में वसती थी, ग्रानेक कारणों से ग्रपने मूल स्थान से निकल कर यूरोप ग्रौर एशिया में फेल गई। ग्रौर, ग्रार्यभाषा का प्रचार संसार के भिन्न-भिन्न देशों में हुग्रा। इससे ग्रनुमान किया जा सकता है कि ग्रार्यजाति किसी समय वहुत प्रवल ग्रौर पराक्रमी थी। ग्रपने मूलस्थान से निकलकर इस जाति ने संसार की सम्यता पर ग्रपना सिक्का जमा दिया। ग्रायों के मूलस्थान के सम्बन्ध में यद्यपि गहरा मतमेद है तथापि मोहेञ्जोदड़ो ग्रौर हड़प्पा की खुदाई के बाद कुछ लोगों का विश्वास भी हो गया है कि ग्रार्य लोगों का मूलस्थान सप्तसिंधु ग्रथवा उसके ग्रासपास ही था—यद्यपि ग्रिधि कांश पाश्चात्य विद्वान ग्रब भी इसको मानने के लिए तैयार दीख नहीं पड़ते।

डाक्टर त्राविनाशचन्द्र दास ने त्रापने 'ऋग्वैदिक इण्डिया' त्रीर 'ऋग्वैदिक कलचर' नामक ग्रन्थों में, स्वामी शंकरानन्द ने 'ऋग्वैदिक कलचर ग्राफ द प्री हिस्टोरिक इएडस्' नामक ग्रन्थ में त्रौर पुरातत्त्व के विख्यात विद्वान रायबहादुर रमाप्रसाद चन्दा ने त्रपने 'इएडस् वैली इन द वैदिक पीरियड़' नामक ग्रन्थ में ऋग्वेद से उपलब्ध सामग्री की तुलना मोहेञ्जोदड़ो श्रौर हड़प्पा की खुदाई से निकली हुई चीजों से करके, यह साबित किया है कि ब्रार्य-सम्यता का ब्रादिस्रोत सप्त-सिंधु ही था। सच तो यह है कि ब्रार्यों के श्रादि-निवास-सम्बन्धी जो धारणाएँ श्रवतक थीं, सब केवल श्रनुमान पर ही श्रवलम्बित थीं श्रौर उनमें से एक भी ऐसी नहीं जो निश्चित श्रथवा सर्वमान्य कही जा सके। किन्तु निष्पद्म व्यक्तियों को मोहेञ्जोदड़ो श्रीर हड़प्पा की खुदाई के बाद यह मानने में कोई विशेष अपित्त नहीं रही कि आयों की आरम्भिक रंगभूमि भारत के सप्त-सिंधु अथवा इसके निकट वर्त्त मान कश्मीर में थी ग्रौर वहीं से ग्रायों का विस्तार यूरोप ग्रौर एशिया में हुआ। विख्यात जर्मन विद्वान सीमर (जीमर) का भी कहना है कि वेद में ऐसी कोई बात नहीं है जिसके द्वारा आयों का आदि-वासस्थान भारत के वाहर कहा या माना जा सके। वेदों के ग्रध्ययन से पता चलता है कि ग्रार्यी को कश्मीर से उत्तर के देशों का पता नहीं था। उत्तरकुरु स्रौर पाञ्चालों की सम्मिलित जाति भी कश्मीर में ही थी, न कि भारत की सीमा से बाहर। कश्मीर में ही सोमलता प्राप्य थी। अतएव कुछ विद्वानों की धारणा है कि आर्य मूलतः कश्मीर-निवासी थे, और संख्यावृद्धि अथवा प्राकृतिक परिवर्तन के कारण, सप्तसिंधु में आ वसे। वेराभूपा की तुलना से भी आर्य भारत के वाहर के ऋादिनिवासी नहीं जान पड़ते। यूरोप के लोग ऊँचा जुता और पाजामा पहनते थे। बाद ईरानियों ने इनसे पाजामा पहनना सीखा, किन्तु ऋग्वेदकालीन त्रार्य प्रायः विना सिला हुत्रा वस्त्र पहनते थे।

क्षार श्रार्थ बाहर से भारत में श्राते तो स्वमावतः किसी नेता के नेतृत्व में श्राते श्रीर उनकी यात्रा तथा सप्तसिंध्विजय की गाथा का समावेश ऋग्वेद में अवस्य होता। किन्तु अपूरवेद में जो यार्थ एवं दस्युयों के युद्ध की चर्चा है, वह सिर्फ एक ही देश के भिन्न-भिन्न समुद्रायों के बीच हुए। संवर्ष की चर्चा के समान है । मुखेद से यह स्पष्ट विदित होता है कि आयों का युद्ध केवल दस्युओं से ही नहीं हुआ; विलक समय-समय पर इन्द्र, वरुणादि देवतात्रों-की उपायना करनेवाली तथा यज्ञादि कर्म करनेवाली भिन्न-भिन्न त्रार्थ जातियों में भी हुया, जिसमें राजा दिवोदास का युद्ध प्रसिद्ध है। ऋग्वेद में वर्शित श्रनायों को कुछ विद्वान मोहेञ्जोदहो और हड्ण्या का निर्माता श्रथवा पोपक मानते हैं। कतिषय विद्वानों का यह भी मत है कि आर्य-सस्यता मिलवासियों और समेरियनों की देन है। किन्तु तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर यह प्रमाणित होगा कि सिन्धुसभ्यता मिख ह्यौर सुमेरियनों की सभ्यतात से भी पुरानी है। सिन्धुसभ्यतातमें बैलों द्वारातगाड़ी खींज़ी जाती थी, किन्तु सुमेरिया में गदहों द्वारा । वर्छे, भाले या त्रिशूल की तुलना से प्रताह चलता है कि सुमेरियतों का बर्छा श्रिधिक सुन्दर श्रीर सुनिर्मित था । इन, सब बातों से भी सिंधु-सम्यता पुरानी जान पड़ती है । मोहेञ्जोदड़ो में खुदाई के बाद देवालय या मन्दिर नहीं मिले। किन्तु मिस्र, सुमेरिया, बैविलन, यूनान आदि देशों में हम मन्दिर अधिक संख्या में पाते हैं। इससे भी साथ है कि इन सब देशों की सम्यता सिंध-सम्यता के बाद की है।

### हें क्रम १२४६ में ने ती **पंशियों हारा समुद्री व्यापार** व्यापार विकास कर , कारह । १५

ाः ऋग्वेदर्से हमें यह भी जातः होता है कि सप्तसिन्धं के निर्वासी पणि लोगे समुद्रं द्वारा व्यापार करते थे। समुद्र के किनारे होने के कारण मोहें जोदड़ो तथा हड़ प्या सप्तसिंधु के सीमान्त-प्रदेश में थे। ऋग्वेद का एक, मंत्र हैं

### कि ते गूर्तयो नेमन्निषः परीणसः समुद्रं न सुचरणे सनिष्यवः विश्विधिः। १६। २६

भावार्थ-जिस प्रकार धनामिलापी विश्वक घूम-घूमकर समुद्र को चारों और से व्याप्त किये रहते हैं उसी प्रकार हव्यवाहक स्तीता लोग चारों और से इन्द्र को घरे हुए हैं।

मंत्रार्थ से एष्ट है कि वे लोग समुद्र द्वारा व्यापार करते थे, यहाँ तक कि समुद्र के वीच स्थित टाप का भी जिक प्रथम मण्डल के १६६ वें सक्त के तीसरे मंत्र में आया है। पिण लोग आर्थ व्यापारी थे जो सिख, समेरिया, यूनान आदि सुदूरवर्ती देशों से समुद्र द्वारा व्यापार करते थे। उपर्शु के इतिहासज्ञ औरमाप्रसाद चन्दा का मत है कि पिण लोगों ने ही मोहेक्जोदड़ों को बसाया और समृद्ध दशा को पहुँचाया। अपनेद में पिण्यों का जिक है। पिण लोग यज्ञ नहीं करते थे। इसिल्ए इंद्र के उपासकों के वे शत्र बन गये थे। कर्ज न चुका सकने पर कर्जदार को दास हो जाना पड़ता था। अपनेद के दसने मण्डल के १०८ वें सकते में पिण्यों और इन्द्र की दूर्ती 'सरमा' के बीच सुन्दर संवाद है। स्पष्ट रूप से पिण्यों को नष्ट करने का आदेश हमें अपनेद के तीसर मण्डल के ५८ वें सक्त के दूसरे मंत्र में मिलता है। उसमें पिण्यों को अनार्थ या असर नहीं कहा है; किंतु उन्हें आसुरी खुदिव ला बतलाया है। इससे भी प्रत्यज्ञ है कि पिण लोग आर्य व्यापारी थे, जो इन्द्र की पूजा और यज्ञ न करने से अपनेद के कोप-भाजन थे। मोहेञ्जोदड़ों के समृद्धिकाल में पिण्यों ने संसार के भिन्न भिन्न देशों से केवल व्यापार वि० द०—२

ही नहीं किया, बल्कि उन देशों में जाकर वे वस भी गये श्रीर इस प्रकार उन लोगों ने श्रार्य-सभ्यता एवं श्रार्य-संस्कृति का प्रचार भी उन देशों में किया।

'जातक' के त्र्यनुसार भी प्राचीन वेविलोन से भारत का व्यापारिक सम्बन्ध था। प्रसिद्ध ईरानी सम्राट्दारा के प्राचीनतम शिला-लेखों में भी सिंधु श्रीर कुशावती का स्पष्ट उल्रेख है। अबिसिनिया ( अफिका ) का प्राचीन नाम 'कुशावती' इस बात का द्योतक है कि वह सिन्धु-वासियों का किया हुआ नामकरण है। एशिया-माइनर आदि देशों में त्रायों के प्रसार की कथा का ऐतिहासिक त्राधार तो ईसा की पन्द्रहवीं शताब्दी के पूर्व तक मिलता है। भारतीय संस्कृति के साथ मैविसको ( श्रमेरिका ) की मय-जाति की सम्यता की समानता की पर्याप्त चर्चा विद्वानों में हुई है। इस प्रकार भी हम देखते हैं कि पिण्यों ने मोहेञ्जोदड़ो के समृद्धि-काल में, संसार के भिन्न-भिन्न देशों से व्यापार कर, वहाँ श्रार्य-सभ्यता का प्रचार किया। जिस प्रकार इङ्गलैंड-निवासी जब श्रमेरिका में जा बसे तब वहाँ के कुछ नगरों का नाम अपने देश के नगरों के नाम पर रखा। उसी प्रकार जब पिण लोग ऋफ्रिका के तट पर जा बसे तब वहाँ के नगरों का नाम 'पएय-जन-पद' रखा जो पीछैं फिनिंसिया हो गया। मिस्र देश की गाथा आदि से जात होता है कि आदि-मिस्री 'पुन्तं' नगर से आ बसे। कुछ विद्वानों की राय है कि पुन्त-नगर मध्य-एशिया में है, किंतु शब्द की तुलना से पता चलता है कि यह 'पुण्य' अथवा 'पुणी' का अपभ्रंश था। इसलिए यह अनुमान होता है कि 'पुणी' लोग मोहेञ्जोदड़ो से आकर मिस्र में बसे थे। मोहेञ्जोदड़ो श्रीर मिस्र में मुर्दे का श्रान्तिम संस्कार एक ही प्रकार से होता था। यह बात भी उपर्युक्त धारणा की पुष्टि करती है।

सुमेरु-सभ्यता की भारतीयता

जब हम ऐतिहासिक काल में भारतीय विद्वानों को यूनान श्रौर श्रलेकजेिएड्रया में पाते हैं तो श्रनुमान होता है कि ऐतिहासिक युग के पूर्व भी श्रार्य उन देशों में थे। श्रौर, मैक्सिको की मय-सम्यता तो बिल्कुल भारतीय ही थी। उत्तरी श्रमेरिका के लुसियाना-प्रदेश में कुछ जंगली जातियाँ वैदिक श्रायों की तरह श्रवतक भी श्रहर्निश श्रखण्ड श्रीम प्रज्वलित रखती हैं। " पुन: सुमेरियन लोग भी सिंधु-निवासियों की तरह स्त्री-देवता की पूजा करते थे जो चन्द्रमा श्रर्थात् सोमा थी। सोमा वैदिक देवता है। सुमेरियन लोगों के प्रधान देवता का नाम 'एनलिल' था जो संस्कृत 'श्रिनिल' (वायु देवता) का ही शाब्दिक रूपान्तर है। श्रनेक श्राचार-विचारों से भी सुमेरियन लोग निश्चित रूप से श्रार्य सिद्ध होते हैं। यह बात पाश्चात्य श्रालोचकों को भी सर्वथा मान्य है। †

मोहेब्जोदड़ो श्रौर हड़प्पा में—सीमान्तप्रदेश एवं व्यापारिक नगर होने के कारण—खुदाई के बाद भिन्न-भिन्न जातियों की खोपड़ियाँ मिली थीं। किंतु वे श्रधिकांश भारतीयों की ही थीं। इससे भी विदित होता है कि श्रायों का श्रादि-निवास-स्थान सप्तसिंधु ही था, श्रीर इन दोनों प्राचीन महानगरों के श्रार्य, व्यापार-प्रिय होने के कारण, संसार के विभिन्न देशों में जाकर वस गये। सिर्फ वहाँ बसे ही नहीं, श्रार्य-सम्यता श्रीर संस्कृति का वहाँ प्रचार भी किया।

<sup>\*</sup>श्रीचमनलाल-रचित 'हिंदू-ग्रमेरिका'। † स्टोरी ग्रफ नेशन्स, प्रथम भाग, पृष्ठ ७५

## तीसरा परिच्छेद ऋग्वेद का कालनिर्णय

संसार के साहित्य में ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रन्थ माना जाता है। किन्तु इसके निर्माण्काल के निर्ण्य के सम्बन्ध में जितने विरोधी विचार हैं उतने ग्रन्य किसी ग्रन्थ के नहीं। सामवेद, यजुर्वेद ग्रीर ग्रथवंवेद वाद को बने। किन्तु कुछ विद्वानों की राय है कि ग्रायों ने सामवेद के मंत्रों का गान करते हुए सप्तसिन्धु में प्रवेश किया ग्रीर बाद में उन लोगों ने कमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद ग्रीर ग्रथवंवेद को रचना की। ग्रपने इस कथन की पृष्टि वे गीता के उस भगवद्वचन से करते हैं जिसमें योगेश्वर भगवान कृष्ण ने वेदों में ग्रपने को सामवेद कहा (वेदानां सामवेदोऽस्मि)। सामवेद को भगवान द्वारा महत्ता प्राप्त करने का विशेष कारण था। ग्रापने सामवेदीय छान्दोग्योगिषद्वेता 'अंगिरस' से शिल्ला ग्रहण की थी, ग्रतएव स्वभावतः ग्रापकी दृष्टि में सामवेद की महत्ता सर्वोपरि थी। वेदों की ग्रन्तरंग परीज्ञा से भी सामवेद-सम्बन्धी धारणा गलत प्रमाणित होती है। इसके ग्राविरक्त, जैसा हम ग्रायों के ग्रादिस्थान के सम्बन्ध में विवेचन करते हुए कह ग्राये हैं, ग्रायों का ग्रादिश्व कश्मीर था। वे कहीं वाहर से सामगान करते हुए नहीं ग्राये थे। ग्रतएव इसमें कोई सन्देह नहीं कि ऋग्वेद के वाद ग्रन्य वेद वने।

श्रव देखना है कि ऋग्वेद का रचनाकाल क्या है। मुसलमानों तथा क्रिस्तानों के धर्मप्रन्थों से पता चलता है कि संसार में खराडप्रलय हुश्रा था, जिसका वर्णन 'नोश्राश्रार्क' की कहानी से सम्बन्ध रखता है। ब्राह्मण्यन्थों में इसकी चर्चा 'मनु महाराज की बाढ़' के नाम से प्रसिद्ध है। इस बाढ़ ने संसार में उथल-पुथल मचा दी। परिणाम-स्वरूप समुद्र स्खकर राजपुताना की मरुभूमि बन गया श्रीर द्रविड़ देश (दिज्ञ्ग भारत) सप्तिसन्धु में मिलकर एक हो गया। श्रगस्त्य ऋषि की धौराणिक कथा इस घटना से सम्बन्ध रखती है। श्रगस्त्य की कथा वास्तव में बृहत्तर भारत की कथा है। भूगर्भविद्या-विशारदों के श्रन्वेषण के श्रनुसार एक श्रोर विनध्य-पर्वत गरानचुम्बी होने के कारण याता-यात के लिए दुल्लेंड्व्य था श्रीर दूसरी श्रोर वर्तमान राजपुताना में स्थित समुद्र, सप्तसिन्धु को दिज्ञ्य से श्रलग करता था। किन्तु खराडप्रलय के कारण एक श्रोर विनध्य। चल की

ऊँ चाई कम हो गई, तो दूसरी त्रोर राजपुतानावाला समुद्र सूखकर मरुभूमि वन गया। पौराणिक गाथा है कि सूर्य की भी गति रोकनेवाला विन्ध्याचल त्रांगस्य ऋषि के सम्मुख भुक गया त्रौर त्रागस्य ने समुद्रपान कर लिया जिससे वह सूख गया!

#### ऋषि अगस्त्य का सांस्कृतिक महत्त्व

ग्रगस्त्य वैदिक ऋषि थे। लोपामुद्रा उनकी धर्मपत्नी थी। उत्तराखण्ड के श्रीकेदारनाथ के मार्ग पर अगस्त्य-मुनि नामक स्थान उनका आश्रम कहा जाता है। किन्तु उनका त्राश्रम किसी एक प्रदेश में टिकाऊ नहीं था। त्रानेक स्थान इस गौरव के भागी हैं। वस्तुतः उनके आश्रमों की स्थिति उत्तरापथ से दिव्यापथ की श्रोर आर्यजाति के प्रसार को स्चित करती है। इससे यह ज्ञात होता है कि खरडपलय के कारण जो भौगो-लिक परिवर्तन हुत्रा, उसके परिगामस्वरूप एक ग्रोर गगनचुम्बी विन्ध्याचल जमीन में धँस-कर यातायात के लिए सुगम हो गया, दूसरी श्रोर समुद्र के सूखने से राजपुताना श्रीर सिंध मरूरथल बन गया, जिसके कारण रमता योगी अगुरूय ने विनध्याचल को पार कर दण्डक।रण्य के बीच से दिव्यण-यात्रा का मार्ग खोज निकाला। तव से ग्राजतक इस मार्ग इसी मार्ग से दिल्ला में प्रवेश किया था। आज भी भन्माइ रेलवे स्टेशन के दिल्ला, चार मील की दूरी पर, नासिक जानेवाली सड़क की बाई छोर, अगस्त्यपुरी बताई जाती है। इस स्थान से भी दिवाण मलयपर्वत पर अगस्त्य का आश्रम है। रामायण से जात होता है कि सुप्रीव ने सीता के अन्वेषण का मार्ग बताते हुए, हनुमान से मलय-पर्वत पर अगस्त्य के दर्शन करने के लिए कहा था । इस मुकार हम देखते हैं कि विन्ध्य-पर्वत को यातायात के योग्य बनाने के कारण अगस्त्य का नाम सप्त-सिंध और उसके वृहत्तर रूपों को मिलानेवाला सेत है। इनकी स्मृति भारत में ही नहीं, किंत वाली श्रादि दीपों में भी त्राज-सुरिह्मत है। त्रीर, इसी घटना के त्राधार पर उनकी महत्ता को बढ़ाने एवं इस घटना को रोचक बनाने के उद्देश्य से पुराणों के रचियता ने लिखा है कि अगस्य मुनि विन्ध्याचल के गुरु थे, अतः विध्य-पर्वत प्रणाम करने के लिए उनके चरणों में भुक गया श्रीर उनको मार्ग प्रदान किया तथा श्रगस्य ने समुद्र-पान करके उत्तर-दिव्यगु-भारत को मिलाकर बृहत्त्र-भारत-राष्ट्र का निर्माण किया। इस प्राकृतिक परिवर्तन का काव्यात्मक उल्हेख ऋग्वेद के बाद के यन्थों में ही है। अतः ऋग्वेद की अति पाचीनता इस घटना से प्रमाणित होती है।

प्रमाणित हाता ह ।
धर्मपरायण हिंदुश्रों की धारणा है कि सृष्टि का श्रारम्भ श्ररवों वर्ष पूर्व हुश्रा था।
वेद दिव्यवाणी के रूप में सृष्टि के श्रारम्भ से ही हैं तथा प्रलय हो जाने पर उनका नाश
न होगा; क्योंकि वेद श्रपौरुषेय एवं श्रनादि हैं। श्रार्य-समाज के प्रवर्त्तक स्वामी दयानंद
सरस्वती ने श्रपनी ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका में वेदों की उपित्त का समय १६६०८५२६७६
वर्ष लिखा है। श्रापकी गणना का श्राधार मनुस्मृति है। किंतु पाश्चात्य विद्वानों तथा
बुद्धिवादी भारतीय विद्वानों को इस काल-गणना पर संतोप नहीं है। उनका कहना है

वाल्मीकीय रामायण, किष्किन्धाकाग्ड, सर्ग ४१, श्लोक १६

कि २५००० वर्ष पूर्व मनुष्य बीलता भी था या नहीं, इसमें संदेह है; अरबों साल की तो वात ही क्या ? अतएव, अन्य साधनीं के अभाव में हमें देखना है कि वैदिक साहित्य के बहिर्ग ह्योर द्वांतरंग प्रमाणी पर पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों की वया राय है। ्राप्त श्रीत्व प्रयान विषयी प्राप्तानी त्रामाना के बाद करी। यह वि में नेहां प्राप्तान के के वि ती समार्थ के कि कि कार्यने भी के प्रार्थित **का काल**्य के विद्वार के प्राप्त के समार्थ

सर्वप्रथम प्रसिद्ध जर्मन विद्वान मैक्समूलर ने इसकी चर्चा छेड़ी। आपकी राय में ्रमृखेद के मंत्र ईसवी-पूर्व के १५०० से १००० वर्ष के भीतर रचे गये। त्रापके बाद वैदिक ्विद्वानों का स्थान इस श्रोर श्राकृष्ट हुआ । गिल्डनर चेस्ट तथा जैवसन ने पारसियों के ्धमें प्रवर्शक जरथुस्त का समय ६६० से ५८३ ई० पूर्व निश्चित किया है और उसी श्राधार पर हापकिन्स तथा जैक्सन ने यह निश्चित किया है। कि ऋग्वेद का काल ८०० से ६०० वर्ष ईसवी-पूर्व होता है। इन लोगों का कहना है कि ऋग्वेद तथा पार्सी धर्म-प्रन्थ - ज़िंद-अबस्ता की भाषा में काफी समता है। इससे यह स्पष्ट जात होता है कि ऋग्वेद त्रीर (जेंद-ग्रवस्ता प्राय: एक ही समय में बने । परंतु-यह उनकी भूल है । यह तो ऐति-हासिक सत्य है कि मुसलमानों के धर्म-ग्रन्थ कुरान की त्रायतें (वावय ) महम्मद साहव को २३ वर्षों में मिली थीं े अर्थात् २३ वर्ष में कुरान अन्य पूरा हुआ । इसी प्रकार वैदिक विद्वान इस विषय में सहमत हैं कि सम्पूर्ण ऋग्वेद की रचना एक साथ नहीं हुई। पसिद्ध विद्वान श्रीरमाप्रसाद चंदा ने अपनी पुस्तक (इंड्स वैली इन द वैदिक पिरियड) में लिखा है कि भिन्न-भिन्न श्राधुनिक विद्वान इस बात पर सहमत है कि ऋग्वेद के भिन्न-भिन्न मण्डलों की रचना एक साथ नहीं हुई। उनकी राय है कि दूसरे मण्डल से लेकर सातवें मण्डल तक का अंश, जो पारिवारिक मण्डल के नाम से विख्यात है, सबसे पुराना है। उसके बाद प्रथम और अष्टम मण्डल की रचना हुई। नवाँ मण्डल पारिवारिक मण्डलों से कुछः संब-लेकर-श्रोर कुछः स्वतंत्र मंत्रों-से बनाः। दसवाँ मण्डल सबसे अंतः में बनाः। यह-वात्रक्ष्मवेदु के संत्रों हो प्रमाणित्रहोती है। के एक एक उनका कि तालेख र पर

क ऋग्वेद के इंग्रध्ययन से व्यहः भी पता ज्वलता है कि उसके मंत्र पहले के मंत्रों के त्र्याधार पर सुसंस्कृत श्रीर सुसजित करके बाद में इस छप में वने । इस धारणा की पुष्ट भी उसीके मंत्रों से होती हैं। चंक कि वसकार करने हुनक असीस्य को निवस असापन

क्षान्यस्थिद के आरम्भ के मण्डलों में हम वस्णाकों सर्वशक्तिमान् सर्वप्रधान देवता पाते हैं। किंतु बाद में इन्द्र की महत्ता बढ़ने लगती है और बक्षा की घट जाती है। फलस्बरूप हम ऋग्वेद के ग्रांत में वरुण को सिर्फ जल का देवता पाते हैं; इधर इन्द्र की मर्यादा वृत्रासुर को मार्ने के बाद बहुत बढ़ जाती है; किंतु इन्द्र की प्रधानता बहुत-से आयों को मान्य नहीं थी। कुछ वरुण की प्रधानता स्वीकार करते, कुछ सूर्य की श्रीर कुछ श्रमि की । श्रीन की स्तुति से वेद का आरम्भ ही हुआ है। इस कारण, इन्द्र को प्रधान माननेवाले आयों से इन्द्र-विरोधी त्रायों का समय-समय पर संघर्ष हुत्रा, जिसका त्रामास इमें ऋग्वेद में भी मिलता है । मोहेञ्जोदड़ो के त्रार्थ-व्यापारी पिए भी इन्द्र की महत्ता स्वीकार नहीं करते थे।

<sup>\*</sup> ऋग्वेद, मण्डल ३, सूक्त ३२, मंत्र १३ : मं० ६, सू २१, मं पू 1 3 1 2 1 3 1 7 2 1 3 7 7

संभव है, कुछ शान्तिपिय त्रार्य, जो विशेष रूप से त्रिप्त के उपासक थे, संघर्ष के कारण ईरान जाकर वस गये त्रीर वैदिक धर्म को मानते रहे। फिर कालान्तर में महात्मा जरशुस्त्र ने वैदिक धर्म में सुधार कर उसकी रूपरेखा यद्यपि बदल दी तथापि पूर्व-संस्कार के कारण धर्म का त्राधार ऋग्वेद ही रहा। किंतु इंद्र की गणना, जिनका ईरानी नाम ब्रांद्र पड़ा, देवता के स्थान पर ब्रासुरों में हुई। ब्रातएव हापिकन्स ब्रोर जैक्सन का यह विचार कि ऋग्वेदकाल ८०० से ६०० ईसवीपूर्व है, भ्रमात्मक है।

प्रसिद्ध विद्वान विगर्टर्मिट्स ने ऋग्वैदिक साहित्य का प्रारम्भ २५०० ई० पू० के लगभग माना है। यह समय बहुत-कुछ निकटतम जान पड़ता है। लोकमान्य तिलक ग्रौर याकोवी महाशय ने ज्योतिष-सम्बंधी गणना पर वेद-काल का निर्णय किया है। लोकमान्य ने ग्रुपनी पुस्तक 'ग्रोरायन' में ऋग्वेद का समय ईसवी-सन् से लगभग ६००० वर्ष पूर्व प्रमाणित किया है ग्रौर याकोवी ने ४५०० वर्ष पूर्व। किंतु पाश्चात्य विद्वानों ने इन दोनों मतों का खण्डन इस ग्राधार पर किया है कि ऋग्वेद के जिन मंत्रों के बल पर यह ज्योतिष-सम्बंधी गणना की गई है उनका ग्रार्थ संदिग्ध है; ज्योतिष-सम्बंधी गणना तो केवल गणित पर ग्रवलम्बित होती है।

ह्यूगो विकलर ने १६०७ ई० में एशिया-माइनर के 'वोगज-कोई' नामक स्थान में खत्ती-राज्य-सम्बन्धी कुछ ईंटें खोद निकाली थीं। इनपर चौदहवीं शताब्दी ईसवी-पूर्व के खुदे लेखों में खत्ती और मितानी जातियों के बीच युद्ध-समाप्ति के फलस्वरूप हुई सिध का उल्लेख है। सिध में साच्ची-रूप से चार वैदिक देवताओं के नाम आये हैं—जैसे मित्र, वरुण, इन्द्र, नासत्य। ये नाम जेन्द-अवस्ता के नामों से पूर्णतया नहीं मिलते; किन्तु ऋग्वेद में आये हुए नामों के अच्चरशः अनुकूल हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ऋग्वेद बनने के बहुत काल बाद आयों की एक शाखा उत्तर-पश्चिम की ओर भी निकल गई और वहाँ उसने (आर्थशाखा ने) विजातियों के बीच अपने देवताओं की पूजा प्रचलित की। अतः ऋग्वेद का समय इस काल से आत्यन्त प्राचीन होना चाहिए।

सर जान मार्शल मोहेञ्जोदड़ो की सम्यता को ई० सन् के ५००० से ३००० वर्ष पूर्व वतलाते हैं। मोहेञ्जोदड़ो के निवासी लोग आर्य थे। वे द्रविड़, मिस्र आदि देशों से व्यापार करते थे। इसलिए आधुनिक कलकत्ता की तरह मोहेञ्जोदड़ो एकदेशीय नहीं, सार्वदेशिक नगर हो गया था। वह किसी युद्ध के कारण नष्ट-भ्रष्ट हुआ नहीं जान पड़ता। उसका ध्वंस भौगोलिक और प्राकृतिक परिवर्तन के कारण हुआ। उसकी भूमि के निचले स्तर से कई टूटे हाथ, पाँव, खोपड़ियाँ आदि मिली हैं। साथ ही एक विशालकाय मनुष्य का अस्थिपक्षर भी वहाँ मिला है। इससे कुछ लोगों का अनुमान है कि आर्थों ने द्रविड़ों को युद्ध में पराजित कर नगर को नष्ट-भ्रष्ट कर डाला तथा इस युद्ध में दोनों पचों की चिति हुई। किन्तु यह भान्त धारणा है। इसकी पुष्टि में अभीतक युक्तियुक्त कोई प्रमाण नहीं दिया गया है। इसी कारण हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मोहेञ्जोदड़ों की सम्यता वैदिक आर्थ-सम्यता है, न कि द्राविड़ अनार्थ-सम्यता। इस गणना से ऋग्वेद-काल ई० सन् से ५००० वर्ष पूर्व का हो जाता है, जो लोकमान्य तिलक की गणना से मिलता-जुलता है। प्रसिद्ध विद्वान श्रीवालकृष्ण दीिच्त ने भी, भारतीय ज्योतिपशास्त्र-

सम्बन्धी स्रपने इतिहास-प्रन्थ में, ऋग्वेदकाल की गणना की है। वह काल-गणना ई० सदी के प्राय: ३००० वर्ष पूर्व से प्राचीन स्राती है। श्रीदीद्दित के उपर्युक्त निर्णंय का खरडन सम्भवत: स्राजतक किसीने नहीं किया।

पार्जिटर त्रीर मैकडानल का मत है कि हम यदि निश्चय के साथ वतला सकें कि यजुवेंद त्रथवा शतपथन्नाह्मण का समय कौन-सा है, तो ऋग्वेद का समय निश्चित कर सकते हैं। पह ते कहा जा चुका है कि अनुवेद के भिन्न-भिन्न स्तां का भिन्न-भिन्न समय में बनाया जाना निर्विवाद है। इसी प्रकार यजुवेंद की भी रचना कई शताब्दियों तक होती रही; क्योंकि ऋग्वेद के अन्तिम मण्डल के पुरुपस्क में यजुवेंद का उल्हे ख है। मेकडानल के मतानुसार ब्राह्मण्यन्थों की ऋग्वेदिवषयक भिन्न-भिन्न चर्चात्रों से ऐसा मालूम होता है कि उस समय ऋग्वेद की संहिता एक विशेष रीति से स्थिरतापूर्वक निश्चित हो चुकी थी। शतपथन्नाह्मण्य में एक स्थान पर स्तष्ट कहा गया है कि यजुवेंद के गद्यवचनों का पाठ बदलना असंभव है। ब्राह्मण्यन्थों में यह भी उल्हेख पाया जाता है कि ऋग्वेद के अमुक स्क में कितनी ऋचाएँ हैं; और इस समय उसमें उतनी ही ऋचाएँ मिलती हैं। तात्पर्य यह कि ब्राह्मण्यन्थों के समय में समग्र ऋग्वेद सुनद्ध, सुन्यवस्थित और सर्वमान्य ग्रन्थ समभा जाता था।

यह जो धारणा प्रचलित है कि ऋग्वेद की व्यवस्था करने का काम व्यासजी ने किया और व्यास महाभारत के समय में वर्तमान थे, उक्त विधान के अनुकृल है। कौरव और पाएडव-युद्ध के बाद शतपथब्राह्मण का निर्माणकाल माना जाता है। इस विवेचन से हम इसी सिद्धान्त पर पहुँचते हैं कि ऋग्वेद का काल कम-से-कम ईसवी सदी से प्रायः ४००० वर्ष पूर्व माना जाना चाहिए।

<sup>\*</sup> इंग्डियन ऍंटिक्वेरी—माग २४, पृष्ठ २४५

# चौथा परिच्छेद वेद का अर्थानुसन्धान

वेद की भाषा अत्यन्त लचीली है। वेद की ऋचाओं के भिन्न-भिन्न विद्वानों ने, भिन्न-भिन्न प्रकार के अर्थ किये हैं। यद्यपि प्राचीन काल से अवतक ऋग्वेद पर अनेक भाष्य लिखे गये तथापि ऋग्वेद की परिपूर्ण व्याख्या नहीं की जा सकी। यह ठीक है कि बहुतरे ऐसे सि हैं जिनका अर्थ अब विवादास्पद नहीं रहा, परन्तु बहुतरे ऐसे भी हैं जिनका प्रस्तुत अर्थ नितान्त अम-मूलक है। अत्राप्य यथार्थ भाव सममने में अपने को असमर्थ पाकर अनेक आधुनिक विद्वानों ने कतिपय मंत्रों को निर्धिक कह डाला है! भिन्न-भिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से ऋग्वेद का अर्थ किया है, जिसके परिणामस्वरूप एक आचार्य का अनुवाद दूसरे से सर्वथा भिन्न हो गया है और कहीं-कहीं तो यह सन्देह होने लगता है कि ये भिन्न-भिन्न अनुवाद एक ही मंत्र के अनुवाद हैं या नहीं।

वेदार्थ- ऋनुसन्धान के सम्बंध में ऋाजकल प्रधानतया तीन मत मिलते हैं, जिनमें से पहला सायण और उनके पूर्व के भाष्यकारों का, दूसरा पाश्चात्य भाष्यकारों का, श्रीर तीसरा ऋर्वाचीन भारतीय भाष्यकारों का है।

(क) प्राचीन भाष्यकारों में सबसे प्रसिद्ध भाष्य सायण का है और प्रायः उन्हीं के भाष्य के आधार पर पाश्चात्य एवं भारतीय भाष्यकारों ने भाष्य रचा है। सायण ने अपने भाष्य में भारतीय परम्परा को अपनाया है। अतएव उनका वृहत् भाष्य प्राचीन आचायों के आधार पर ही लिखा गया है। यास्क ने भी निरुक्त में कतिपय मंत्रों का भाष्य लिखा है तथा मंत्र के अर्थनिर्ण्य की प्रणाली को भली भाँति समकाया है। सायण ने निरुक्तकार यास्क के मत का उल्हेख अपने भाष्य में सैकड़ों वार किया है। यास्क ने जिस परम्परा का पालन अपने निरुक्त में मंत्रों के अर्थ करने में किया है, उसी का अनुसरण हमें सायण-भाष्य में मिलता है। सुतराम् सायण ने परम्परागत अर्थ को ही अपनाया है और उसकी पृष्टि में पुराण, इतिहास, स्मृति, महाभारत आदि अन्थों से आव-श्यकतानुसार प्रमाणों को उद्घृत किया है। यह प्रायः निर्विवाद है कि सायण-भाष्य यदि न होता तो वेदार्थ-अनुरीलन की दयनीय अवस्था हो जाती। वास्तव में वेदिक भाषा और धर्म के सुदृह गढ़ में प्रवेश वाने के लिए हमारे पास एक ही साधन है और वह

है—सायण का चारों वेदों का भाष्य। प्रत्येक विद्वान के ऊपर सायण का ऋण यथेष्ट मात्रा में है। परन्तु योगी अरविन्द की राय में सायण की केन्द्रीय तुटि यह है कि उसने सदा कर्मकारड-विधि में ही प्रस्त रहकर, निरंतर वेद के खाशय को वलपूर्वक कर्मकारड के संकुचित साँचे में डालकर, वैसा ही रूप देने का यत्न किया है। परिशामतः सायशमाण्य के द्वारा ऋषियों का, उनके विचारों का, उनकी संस्कृति का, उनकी ग्रमीप्साग्रों का एक ऐसा प्रतिनिधित्व हुआ है जो इतना संकुचित है कि यदि हम उसे स्वीकार कर लें तो वह वेद के सम्बंध में प्राचीन पूजाभाव को, उसकी पवित्र प्रामाणिकता को, उसकी दिव्य ख्याति को विलकुल अबुद्धिगम्य कर देता है। फिर भी यद्यपि सायण का ग्रन्थ एक ऐसी कुञ्जी है जिसने वेद के आंतरिक आशय पर दोहरा ताला लगा दिया है, तो भी वह वैदिक शिद्धा की प्रारम्भिक कोठरियों को खोलने के लिए अत्यंत अनिवार्य है। यूरोपियन पारिडत्य का सारा-का-सारा विशाल प्रयास भी इसकी उपयोगिता का स्थान लेने योग्य नहीं हो सका है। प्रःयेक पग पर हम इसके साथ मतमेद रखने के लिए बाध्य हैं। यह एक चढ़ने का आवश्यक तख्ता या सीढ़ी है जिसका हमें प्रवेश के लिए उपयोग करना पड़ता है, यग पि इसे हमें अवश्य ही पीछे छोड़ देना चाहिए-पदि हम आगे बहुकर ब्रान्तरिक ब्रर्थ की गहराई में गोता लगाना चाहते हैं ब्रौर मन्दिर के भीतरी भाग में पहुँचना चाहते हैं तो।

पाश्चात्य विद्वानों ने वेदों को समम्मने का विपुल प्रयास किया है और किसी ग्रंश में उन्हें जो सक्ताा मिली है वह सायण की ही अनुकम्पा का फल है। सायण की ही सहायता से वे लोग वैदिक मंत्रों के ग्रंथ कुछ ग्रंश तक समम्भने में सफल हुए हैं। मैक्स-मूलर (Maxmuller) ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि सायण-द्वारा किये गये ग्रंथ की लड़ी हमें नहीं मिलती तो हम इस दुर्भेद्य किले के मीतर प्रवेश ही नहीं कर सकते थे। यह दुर्भाग्य की बात है कि राष्ट्रमापा हिंदी में सायणभाष्य का ग्रनुवाद ग्रबतक नहीं हुग्रा। ग्रावश्यकता तो यह है कि सायणभाष्य के ग्रनुवाद के साथ-साथ यूरोपियन तथा श्रीग्ररिवंद एवं स्वामी दयानंद ग्रादि-द्वारा किये गये वेदार्थ का भी समावेश हो, जिसमें वेद को मिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से समभने की सुविधा रहे। मंत्रों के तीन प्रकार के ग्रंथ रखने की दृष्टि से किया हुग्रा भाष्य ही पूर्ण हो सकता है।

(ख) पाश्चात्य वैदिक विद्वानों में सबसे प्रसिद्ध मैक्समूलर साहव हैं। आपने विद्वत्तापूर्ण अन्थ और रोचक व्याख्यानों द्वारा भारतीय धर्म तथा संस्कृति को पश्चिमी देशों में लोक-प्रिय बनाया है। आपने वड़ा ही सहानुभूति-पूर्ण हृदय पाया था। अतएव आप भारतीय धर्म के अंतस्तल को परखने में कृतकार्य हुए। आपने भारतीयों के हृदय में ऐसा घर कर लिया है जैसा अन्य किसी पाश्चात्य विद्वान से न हो सका। आप भारतीय विद्वानों के समद्य 'मोद्यमूलर भट्ट' के नाम से प्रख्यात हैं। आपके सायण्माध्य-समन्त्रित ऋग्वेद का संस्करण एक आदर्श और अनुपम संस्करण माना जाता है। छः जिल्हों में सम्पादित वेद-भाष्य की अंग्रेजी भूमिका अपूर्व और पठनीय है। किन्तु ऋग्वेद का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद सायण्माध्य के आधार पर डाक्टर विल्सन ने किया। काशी के क्वींस कालेज के

अध्यापक डाक्टर ग्रिफिथ ने चारों वेदों का अंग्रेजी भाषा में पद्यात्मक अनुवाद किया है। डाक्टर लेनमन और डाक्टर ह्विटनी का अधर्ववेद और डाक्टर कीथ का कृष्ण-यजुर्वेद का अंग्रेजी अनुवाद अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। अतएव पार्श्चात्य विद्वानों का वेदानुशीलन अत्यंत रलाध्य है। किन्तु वेदों से भारतीयता नकालकर उन्हें भारतेतर विज्ञान तथा धर्म की सहायता से समझने का दुस्साहस करना "मू जिटाराधातः" की लोकोक्ति को चिरतार्थ कर रहा है। इस प्रकार वेदों के अथ करक व दिक आयों क विषय में इन लोगों ने विचित्न अनर्गल वातें तक कह ड ली हैं। \*

. (ग) त्रवाचीन पद्धति के उद्भावक भारत के प्रसिद्ध सुधारक स्वामी द्यानंद सरस्वती थे। य्रापने शुक्ल-यजुर्वेद एवं ऋग्वेद के सन्तम मण्डल के कुछ यंश तक का नवीन मं ष्य किया है। स्वामीजी के निधन पर आर्यसमाल के प्रसिद्ध विद्वान त्रार्थानुनिजी ने ऋग्वेद के अवशिष्ट भाग पर-अपनी टीका लिखकर स्वामीजी के कार्य की एक प्रकार से पूर्ति की है। अजमेर के वैदिक यंत्रालय ने तो श्रीजयदेवजी द्वारा अनुवादित चारों वेदों को छगकर और सुलभ मूल्य में प्रकाशित कर वड़ा ही प्रशंसनीय कार्य किया है। श्रींध ( श्रव पारडी, सुरत ) के महाराष्ट्रीय श्रार्थ-पिडत सातव करजी ने वेद के अंतर्गत अनेक विषयों पर अलग-अलग पुस्तिकाएँ लिख-कर केवल बंदिक विच रघरा को ही सुलम नहीं किया है, किन्तु वेदाध्ययन की स्रोर लोगों की प्रवृत्ति भो ज गरित की है। स्रापके स्थवविद का सुबोध भाष्य मेरे विचार में सब मान्यों स अविक सुगम और सुपाठ्य है। हर्ष की वात है कि त्राप ऋग्वेद एवं शुक्ल-यजुर्वेद पर भी सुत्रोध भाष्य लिख रहे हैं जिनके कुछ स्रंश प्रकाशित भी हो चुके हैं। भाष्य की पद्धति अथर्वविद के सुबोध-भाष्य की है। गुरुकुल से संबद्ध अनेक विद्वानों ने भी वेद के विभिन्न अंगों पर अन्थ लिखे हैं। इनमें परिडत भगवद्त का 'वैदिक वाङ्मय का इतिहास' अत्यंत महत्त्वपूर्ण है जो वैदिक साहित्य के जिज्ञासुय्रों के य्रध्ययन ख्रौर मनन करने योग्य है। गुरुकुल-ज्वालापुर (हरिद्वार) के प्रधान आचार्य प्रियव्रतजी का 'वरुण की नौक।' भी पठनीय है। हाल ही में वेदवाणी कार्यालय, (काशी) ने श्रीवीरेन्द्र शास्त्री द्वारा त्रानुवादित सामवेद-संहिता का सुन्दर संस्करण प्रकाशित किया है। इस प्रकार स्रार्थसमाज ने स्रीर विशेषकर स,तव तेकरजी ने वेद-प्रचार में बहुत योग दिया है जिसके लिए वे हमारी श्रद्धा के भाजन हैं।

श्री टी॰ परम शिव अय्यर ने अपने बौद्धिक चमक-दमक से युक्त आश्चर्यजनक अन्थ 'रिक्स' (Riks) में यह लिद्ध करने का यत्न किया है कि सारे अप्रेशेट में आलंकारिक रूप से उन भू-गर्भ-सम्बंधी घटनाओं का वर्णन है, जो उस समय हुई जब चिरकाल से जारी हिम-संहार समाप्त हुआ और उसके पश्चात् भौमिक विकास के उसी युग में हमारे अह का नवीन जन्म हुआ।

<sup>\*</sup> द्रष्टन्य--श्रीवलदेव उपाध्याय का 'शाचार्य सायण श्रीर माधव', ए० ११६-३२।

#### वेद का अर्थानुसन्धान

स्वामी द्यानंदजी ने अपने भाष्य में अनेक विशिष्ट वातों का उल्लेख किया है। आपके विचार में वेद में धार्मिक, नैतिक और वैज्ञानिक सत्य का एक ईश्वर-प्रोरित पूर्ण ज्ञान है। आपने ऋषियों का भाषा-सम्बंधी मलसूत्र हमें पकड़ा दिया है। इस विचार पर कि जगत् में एक ही देव की सत्ता है और भिन्न-भिन्न देवता अनेक नाम और रूप से उस देव की ही अनेकरूपता को प्रकट करते हैं, आपका कथन है कि वेद में लौकिक इतिहास का सर्वधा अभाव है। वेदों के सब शब्द यौगिक तथा योगरूढ़ हैं, रूढ़ नहीं। यह सिद्धांत स्वामीजी की अर्थनिरूपण्यद्वित की आधारशिला है। जितने अभिन, इंद्र, वरुण आदि देवता-वाचक शब्द हैं, यौगिक होने से एक ही परमात्मा के वाचक हैं। इस प्रकार स्वामीजी आधारशिला है। जितने अभिन, इंद्र, वरुण आदि देवता-वाचक शब्द हैं, यौगिक होने से एक ही परमात्मा के वाचक हैं। इस प्रकार स्वामीजी आधारशित्म शैली के माननेवाले थे। अंशतः यह सिद्धांत ठीक है। निरुक्तकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जितने देवता हैं वे सब एक ही महान देवता—परमेश्वर—की विशिष्ट शिक्त के प्रतीकमात्र हैं। अतएव हम स्वामीजी के इस निष्कर्ष से—िक जहाँ-जहाँ उपासना का व्यवहार लिया गया है वहाँ-वहाँ एक आदितीय परमेश्वर का ही ग्रहण किया गया है—सर्विधा सहमत हैं।

योगी श्रीग्ररविन्द ने 'द सिक्रेट ग्राफ द वेदाज्' (The Secret of the Vedas) तथा 'से तेक्टेड हिम्स' (Selected Hymus)—दो लेखमालाएँ वेद पर लिखी हैं। इनके ग्रातिरिक्त 'ए डिफेंस ग्राफ इण्डियन कल्चर' (A Defence of Indian Culture) लेखमाला में तथा 'ग्रार्य' के ग्रन्य लेखों में एवं उनके ग्राश्रम' के साधकों द्वारा पूछे गये वेद-सम्बंधी प्रश्नों के उत्तर में भी वेद के सम्बंध में ग्रपने विचार प्रकट किये हैं। ग्राभी हाल में ही श्रीग्ररविन्द के मन्तव्यानुसार श्रीकपाली शास्त्री ने ऋग्वेद के कतिपय स्कों की ग्राध्यात्मिक विवेचना प्रस्तुत की है तथा इस भाष्य की प्रस्तावना में इस पद्धति के गुण तथा रूप का प्रतिपादन वड़े कौशल से किया है।

किन्तु सब बातों का विचार करते हुए हम स्वामी दयानंदजी के उस विचार से सहमत नहीं हैं कि वेदों में जहाँ-जहाँ ऐतिहासिक वर्णन किये गये हैं वे सब मिथ्या हैं। यह ठीक है कि बहुत-सी कथाएँ वेद में रूपक के रूप में दी गई हैं जिनका विस्तार महाभारत तथा पुराणों में हुआ है, किन्तु यह कहना कि वेद में वर्णित समस्त कथाएँ मिथ्या हैं, यथार्थ नहीं जँचता।

# पाँचवाँ परिच्छेद वेद और वैदिक साहित्य

साधारण वोलचाल में 'श्रुति' शब्द से समस्त वैदिक साहित्य का वोध होता है; किंतु अधिकांश विद्वान वेदों के केवल मंत्रभाग को ही श्रुति मानते हैं।

वैदिक साहित्य दो मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है—(१) संहिता (ग्रर्थात् मंत्र), (२) ब्राह्मण, ग्रारण्यक तथा उपनिषद्। महर्षि दयानन्द केवल संहिता को ईश्वर-कृत ठहराते हैं। उनके पहले के सायण।दि भाष्यकार संहिता ग्रीर ब्राह्मण दोनों को ईश्वर-कृत मानते हैं, किंतु पश्चिमी विद्वान समस्त वैदिक साहित्य को भिन्न-भिन्न ऋपियों की रचनाग्रों का संग्रह मानते हैं।

वेदों के सभी भाष्यकार इस वात से सहमत हैं कि चारो वेदों में समुचय रूप से प्रवानतः तीन विषयों का प्रतिपादन है।

- (क) कर्मकाएड ग्रर्थात् यज्ञकर्म-जिससे याज्ञिक या यजमान को इस लोक में ग्रमीष्ट फल की प्राप्ति हो ग्रीर मरने पर श्रेष्ठ सुख मिले।
- (ख) ज्ञानकाराड—जिससे इहलोक तथा परलोक और परमात्मा के सम्बंध में वास्त-विक तत्त्व तथा रहस्य की वातें जानी जाती हैं और जिससे मनुष्य के स्वार्थ, परार्थ तथा पारमार्थिक अभीष्टों की सिद्धि हो सकती है।
- (ग) उपासनाकाराड—ग्रार्थात् ईश्वर-भजन—जिससे मनुष्य की ऐहिक तथा पार-लौकिक ग्रौर पारमार्थिक सिद्धि हो सकती है।

वेद कोई पुस्तक-वाचक शब्द नहीं है, विलक भिन्न-भिन्न ऋषि-मुनियों के अनुभव-सिद्ध आध्यात्मिक नियमों के संग्रह का नाम वेद है। यह शब्द विद् धातु से बना है। विद् का अर्थ जानना अथवा ज्ञान प्राप्त करना है। वेद में सभी विद्याएँ बीज रूप से विद्यमान हैं। वेद के मंत्र विस्मृत न हो जायँ और उनका कालान्तर में लोप न हो जाय, इसिलए ऋषि-मुनि उन्हें कराठाग्र रखते थे और शिष्यों को सिखलाते थे। बाद में लिपिकला प्रचलित होने पर, वे पुस्तकरूप में लिखे गये। जिस प्रकार समस्त कुरान को कराठस्थ करनेवाले हाफिज कहे जाते हैं उसी प्रकार समस्त वेद अर्थात् श्रुति को कराठस्थ करनेवाले ब्राह्मण श्रोतिय कहला थे। आज भी श्रोतिय ब्राह्मणों की प्रतिष्टा ब्राह्मणों में सर्वांपरि है। इसी प्रकार जो दो वेदों में पारंगत थे वे द्विवेदी तथा तीन ग्रौर चार वेदों के जाननेवाले कमशाः त्रिवेदी तथा चतुर्वेदी के नाम से सम्बोधित होते थे।

#### ऋग्वेद

वेदों में ऋग्वेद का नाम सबसे पहले ग्राता है। यही सबसे प्राचीन ग्रीर प्रतिष्ठित समभा जाता है। इसके दो प्रकार के विभाग उपलब्ध हैं-(१) मण्डल, अनुवाक् और सुक्त; (२) श्रष्टक, श्रध्याय श्रीर सूक्त । पहला विभाग ऐतिहासिक श्रीर महत्त्वशाली है । इस विभाग के अनुसार समस्त ऋग्वेद दस खरडों में विभक्त है जिन्हें मरडल कहते हैं। मण्डल में संगृहीत मंत्र-समूह को सूक्त कहते हैं। इन सूक्तों के खण्डों को ऋचाएँ अर्थात् मंत्र कहते हैं। सूक्तों की संख्या १०१७ है तथा मंत्रों की १०५५२। कुछ खिल ग्रर्थात् त्रातिरिक्त सूक्त हैं जिनकी संख्या ग्यारह है। इस प्रकार सव मिलाकर सूक्तों की संख्या १०२८ है। प्रत्येक मण्डल के सूक्तों की संख्या वरावर नहीं है। प्रथम ग्रौर दशम मण्डल में सबसे ग्रधिक सूक्त हैं श्रीर द्वितीय मण्डल में सबसे कम। दूसरा विभाग श्रथीत् श्रष्टक, श्रध्याय श्रीर सूक्त पाठकम के सुभीते के लिए बना प्रतीत होता है। प्रत्येक श्रष्टक में श्राठ ग्रध्याय हैं । इस प्रकार कुल ऋग्वेद ६४ ग्रध्यायों में विभक्त है । सब मंत्र पद्य में हैं । इन पद्यों की शैली प्रचलित संस्कृत के छन्दों से बहुत कम मिलती है। भारतीय लोग परम्परा से वेद-मंत्रों को ऋषियों के द्वारा दृष्ट मानते हैं। स्त्रियाँ भी कई मंत्रों की द्रष्ट्री हैं। ऋषि शब्द का ग्रर्थ है देखनेवाला। एक कुल के ऋषियों द्वारा दृष्ट मंत्र का संग्रह एक मण्डल में किया गया है। प्रथम श्रीर दशम मण्डल में तो नाना कुटुम्बों के ऋषियों के मंत्र हैं। परंतु द्वितीय से लेकर सप्तम तक प्रत्येक में एक ही कुटुम्व के ऋषियों के द्वारा दृष्ट मंत्रों का संकलन है। इन ऋषियों के नाम क्रमशः (१) गृत्समद, (२) विश्वामित्र, (३) वामदेव, (४) ग्रित्र, (५) भारद्वाज ग्रीर (६) वसिष्ठ हैं। ग्रष्टम मण्डल में कण्व-वंश ग्रीर ग्रंगिरा-गोत्र के ऋषियों के मंत्र हैं। नवम मण्डल में केवल सोम-सम्बन्धी मंत्र हैं। दशम मण्डल के मंत्र यानेक ऋषियों के हैं। इनमें केवल देवतायों की स्तुति नहीं है; यापित यान्य विषयों का भी सिनवेश है-जैसे जुल्ला खेलने से हानि, विवाह, श्राद-मंत्र ल्लादि। दूसरे से लेकर सातवें मण्डल तक ऋग्वेद सबसे प्राचीन माना जाता है ग्रीर दशम मंग्डल सबसे ग्रवाचीन ।

पत्येक स्क में किसी दिव्य ईश्वरीय विम्ति की स्तुति है श्रीर स्तुति के साथ-साथ सिष्ट के श्रनेक रहस्यों श्रीर तत्वों का उद्घाटन है। इनमें सबसे प्रसिद्ध नासदीय श्रीर पुरुप-स्क हैं। नासदीय स्क की गणना विश्व-साहित्य के महान् श्राश्चयों में है। काव्य श्रीर दर्शन दोनों की कँची-से-कँची उड़ान इस स्क में श्रिमव्यक्त हुई है। इसमें श्रनेक वैज्ञानिक रहस्यों की श्रोर संकेत है। इसमें प्रकृति के विकास की दृष्टि से स्रष्टि-रचना का उल्लेख है (१०।१२६)। पुरुपस्क भी वैसा ही रहस्यमय है (१०।६०)। इसमें भगवान के विराद् स्वरूप का वर्णन है जिसका श्राभास हमें गीता (श्रप्याय ११) में मिलता है। पुरुपस्क का निम्नांकित मंत्र भगवान् की स्तुति के लिए विशेषह्म से व्यवहार में श्राता है—

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राचः सहस्रपाद।

स भूमि विश्वतो वृत्वा ऽत्यतिष्ठदशाङ्गुलम्
पुरुष एवेदं सर्व यद्भूतं यद्य भाव्यम्

खतामृत्त्वस्येशानो यदन्तेनातिरोहिति

पतावानस्य महिमाऽतो ज्यायाँश्च पूरुषः

पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि।

(१01801१--३)

त्रधात्—विराट् पुरुष (ईश्वर) सहस्र (श्रनन्त) सिरों, श्रनन्त चलुत्रों श्रौर श्रनन्त चरणोंवाला है। वह सूमि (ब्रह्माण्ड) को चारो श्रोर से व्याप्त करके श्रौर दस श्रङ्गुल परिमाण श्रधिक होकर श्रर्थात् ब्रह्माण्ड से बाहर भी व्याप्त होकर श्रवस्थित है। जो कुछ हुत्रा है श्रौर जो कुछ होनेवाला है सो सब ईश्वर (पुरुष) ही है। वह देवत्व का स्वामी है; क्योंकि प्राणियों के भोग्य के निमित्त श्रपनी कारणावस्था को छोड़कर जगद-वस्था को प्राप्त होता है। यह सारा ब्रह्माण्ड उसकी महिमा है। वह तो स्वयम श्रपनी महिमा से बड़ा है। उस पुरुष का एक पद (श्रंश) ही यह ब्रह्माण्ड है। इसके श्रवि-नाशी तीन पद तो दिव्य लोक ही है।

#### यजुर्वेद

ऋग्वेद-संहिता जहाँ सम्पूर्ण पद्य में है, यजुर्वेद का, उसके विपरीत, श्रिधकांश गद्य में है। यह श्राकार में ऋग्वेद का लगभग दो-तिहाई है। इसमें प्रधानतः यज्ञों के उप-योग में श्रानेवाले मंत्रों तथा उनके प्रयोग के समय, काम में लाये जानेवाली विधि श्रीर किया श्रादि का वर्णन है। कहीं-कहीं गद्यभाग में भी कविता की कोमलता श्रा गई है। इसमें श्रीन के उत्पादन की कल्पना बहुत सरस श्रीर सुन्दर है। श्रानेक विद्वान गद्य-पद्य-मिश्रित यजुर्वेद की गणना वेद में नहीं करते। उनके विचार में चालीस खरडों में विभाजित वाजसनेयसंहिता ही वास्तविक यजुर्वेद है। इस सम्बन्ध में एक सुन्दर कथा है—

ऋषि याज्ञवल्क्य ने अपने मामा वैशम्पायन से यजुर्वेद की शिक्षा प्रहण की। वाद किसी कारण शिष्य से गुरु कुद्ध हो गये और पढ़ी हुई विद्या को वापस करने की आजा दी। शिष्य ने वमन (कै) करके विद्या को वापस कर दिया और गुरु की आजा से दूसरे शिष्यों ने तीतर वनकर उसे खा लिया, तत्पश्चात् यजुर्वेद का नाम तैत्तिरीय संहिता पड़ा। बाद में याज्ञवालक्य ने सूर्य की उपासना की और उन्हें यजुर्वेद मिला जो शुक्लयजुर्वेद के नाम से विख्यात हुआ। इसे वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। बुद्धि की मिलनता के कारण यजुओं (मंत्रों) का रंग काला पड़ गया। इसिलए वह कृष्ण-यजुर्वेद के नाम से विख्यात हुआ।

शुक्ल-यजुर्वेद ऋग्वेद की तरह सिर्फ पद्य में है। सोलहवें अध्याय में प्रसिद्ध शतस्त्री है। ऋग्वेद का रुद्र यहाँ शिव के रूप में उपन्थित होता है और शंकर, महादेव आदि नामों से उल्लिखित है। इसी प्रकार इस वेद में विष्णु ने भी महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। यजुर्वेद में सर्वप्रथम उपनिषद् के ब्रह्म का दर्शन होता है। इसका अन्तिम चालीसवाँ अध्याय संसार में ईशोपनिषद् के नाम से प्रसिद्ध है।

कृष्ण-यजुर्वेद और शुक्ल-यजुर्वेद में यज्ञों का क्रम भिन्न-भिन्न रूप से वर्णित है। वैदिक काल में यज्ञों की प्रधानता थी। कोई स्वर्ग के लिए यज्ञ करता था; कोई आर्थिक, पारिवारिक अथवा सामाजिक उन्नति एवं प्रतिष्ठा के लिए। विश्वामित्र यज्ञरज्ञा के लिए राम-लक्ष्मण को ले गये थे। ऋषियों के यज्ञ में बाधा डालनेवाले राज्ञस (अनार्य) भी यज्ञ करते थे। मेधनाद ने भी लक्ष्मण को पराजित करने के अभिपाय से यज्ञ आरम्भ किया था। यजुर्वेद की इसी कारण प्रधानता हुई। यजुर्वेद में ऋग्वेद के अनेक मंत्र हैं।

#### सामवेद

सामवेद में १८१० मंत्र हैं जिनमें ७५ मंत्रों के सिवा सब ऋग्वेद के हैं। सामवेद के सभी मंत्र गाये जानेवाले हैं। यह के अवसर पर जिस देवता के लिए होम किया जाता है, उसे बुलाने के लिए उचित स्वर में उस देवता का स्तुतिमंत्र गाया जाता है। साम के गानों में सात स्वरों का प्रयोग किया जाता है, सामगान के माधुर्य का रसास्वादन उसके सुनने से ही हो सकता है। संगीत-शास्त्र का मूल यहीं उपलब्ध हैं। सामवेद के १५४६ मंत्र दो अर्चिकाओं में बाँटे गये हैं। पहले में छः और दूसरे में नव प्रपाठक हैं। भारतीय संगीत की उत्पत्ति और विकास की दृष्टि से सामवेद का महत्त्व ऋग्वेद की अपेद्या कहीं अधिक है।

#### अथर्ववेद

श्रथवंवेद में भी श्रनेक मंत्र श्रौर विशेषकर १६—२० काग्रड के मंत्र ऋग्वेद से लिये गये हैं। यह वेद गद्य-पद्य-मिश्रित है श्रौर इसमें प्रधानतः मंत्र, तंत्र, मोहनादि क्रियाश्रों का वर्णन है। इसमें मंत्र हैं, प्रयोग हैं श्रौर विधियाँ हैं जिनसे हम सब तरह के भूत, प्रेत, पिशाच, श्रासुर, राज्ञस श्रादि से वच सकें। जादू-टोना करनेवालों से, सर्पादि से, श्रानेक प्रकार के हिंसक जन्तुश्रों श्रौर रोगों से वच सकें—इसमें मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण श्रादि प्रयोगों के लिए; मुख, सम्पत्ति, व्यापार, जूए श्रादि की सफलता के लिए; प्रार्थना श्रौर मंत्र हैं। श्रायुर्वेद-सम्बन्धी इहुत-सी बातें इसमें दी गई हैं श्रौर इसी कारण श्रायुर्वेद इस वेद का उपवेद समक्ता जाता है।

त्रथर्ववेद में वर्णित सूर्य की स्वास्थ्यप्रद शक्ति तथा विभिन्न रोगोत्पादक कृमियों के विस्तृत वर्णन पर यदि शास्त्रीय ढंग से विचार किया जाय तो हमें तात्कालिक 'कीटांग्रु-शास्त्र'' का परिचय प्राप्त हो सकता है।

विद्वानों की धारणा है कि ग्रार्थ-ग्रनार्थ के मिश्रण होने पर जब ग्रनायों से ग्रार्थ घुल-मिल गये तब ग्रनायों के रस्म-रिवाज ग्रादि ग्रायों के रस्म-रिवाज से मिल गये ग्रीर ग्रथवंवेद इस मिश्रण का फलस्वरूप है। इस वेद का पन्द्रहवाँ काण्ड उच्च-तत्त्वज्ञान-सूचक है। चौदहवें काण्ड में विवाह ग्रीर ग्रठारहवें में ग्रन्त्येष्टिकिया की विधियाँ ग्रीर पितरों के श्राद्ध की रीतियाँ दी हुई हैं। ऐतिहासिक छानवीन के लिए यह वेद बड़ा महत्त्वपूर्ण है। इसमें राजनीति, समाजशास्त्र, ग्रायुर्वेद ग्रादि से सम्बन्धित ऊँचे-ऊँचे सिद्धान्त भरे पड़े हैं। ज्योतिय-सम्बन्धी मंत्रों में नच्चत्रों का उल्लेख है।

अथर्ववेद अन्तिम वेद है। यह अन्य तीन वेदों की अपेद्या बहुत बाद का है। वास्तव में यह वेद और ब्रह्मणों का सन्धिस्थल है। यहाँ आते-आते वेदों की गीतिमय शैली समाप्त होती है और ब्राह्मण के नीरस गद्य-युग का आरम्भ होता है। प्राचीनतम अन्थों में अथर्ववेद की गणना वेदों में नहीं की गई है। जहाँ-तहाँ 'वेदत्रयी' शब्द का व्यवहार किया गया है।

चारों वेदों की भिन्न-भिन्न शाखाएँ हैं। शाखाएँ पाठ-भेद के कारण बन गईं। वेदों की शाखाएँ परस्पर सापेद्ध और अनुबद नहीं हैं। प्रत्येक शाखा स्वतंत्ररूप से वेद है, अतएव किसी भी वेद की एक शाखा का अध्ययन करने से ही समग्र वेद का अध्ययन माना जाता है।

#### 'ब्राह्मग्'

वेदों के बाद 'ब्राह्मण्' का स्थान आता है। इन रचनाओं का उद्देश्य यज्ञविधि आदि कर्मकाण्ड पर प्रकाश डालना था। ये सम्पूर्णतया गद्य में हैं। ब्राह्मणों की भाषा गद्य का प्राचीनतम नमूना है। वैदिक कर्मकाण्ड को समक्तने तथा उस युग के जीवन की मलक देखने के लिए इनका निस्संदेह बड़ा महत्त्व है। कित्पय विद्वान तो इन्हें वेदों का अतिप्राचीन भाष्य मानते हैं। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण-प्रनथ हैं—(१) कौषीतकी, और (२) ऐतरेय। इन दोनों प्रनथों का सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ है। दोनों प्रनथों में जगह जगह एक ही विषय की आलोचना की गई है। किन्तु एक ब्राह्मण में दूसरे ब्राह्मण से विगरीत अर्थ प्रकट किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण के पढ़ने से ऐतिहासिक बातें मालूम हो जाती हैं। उसमें बहुत-से भौगोलिक विवरण भी हैं। उसमें प्रधानतः सोम और राजसूय यशों का विवरण है।

तैत्तिरीय (कृष्ण-यजुर्वेद ) ग्रीर वाजसनेयी (शुक्त-यजुर्वेद ) एक ही विषय पर हैं ग्रीर दोनों में मंत्र प्रायः एक ही हैं ; कुछ थोड़ा-सा भेद हैं । कृष्ण-यजुर्वेद में मंत्रों के साथ-साथ कियाप्रणाली भी गद्य में खोलकर बताई गई है ग्रीर जिन उद्देश्यों से मंत्रों का व्यवहार होता है वह भी बताया गया है । इस प्रकार इसका ग्रंथ-ग्रंश वास्तव में ब्राह्मण है । पूरी संहिता ब्राह्मण के ढंग पर चलती है । कृष्ण-यजुर्वेद के मैत्रायणी ग्रीर काठक ब्राह्मण-ग्रन्थ संहिता के ग्रंश हैं; किन्तु तैत्तिरीय ब्राह्मण पृथक् ग्रन्थ है । शुक्ल-यजुर्वेद का शतपथ-ब्राह्मण प्रसिद्ध है । बिल्क यह कहना भी ठीक होगा कि समस्त ब्राह्मण-ग्रन्थ-ममूह में शतपथ ब्राह्मण सबसे ग्रधिक ग्रादर ग्रीर प्रसिद्ध प्राप्त कर चुका है । यह सब

प्रकार से पूर्ण और सुबद ब्राह्मण्यंथ है। बहुतों की धारणा है कि यह ब्राह्मण्यंथ सब-से प्राचीन है। यह सौ अध्यायों में है। वेदकालीन धार्मिक समाज का उज्ज्वल चित्र इस ब्राह्मण के पृष्ठों में अंकित है।

सामवेदीय ब्राह्मण्यन्थों में तांडव ग्रीर सामविधान ग्रधिक प्रसिद्ध है। ताग्डव २५ ग्रध्याय में है, इसीलिए इसे पंचिवंशब्राह्मण भी कहते हैं। सामविधान में ग्रधिकार-च्युत ग्रीर ग्रशक्त लोगों की शुद्धि के लिए कुच्छ्रादि प्रायश्चित्त ग्रीर ग्रग्न्याधान, ग्राग्निहोत्रादि का संग्रह है। पड्विंशब्राह्मण नामक एक दूसरा ब्राह्मण-ग्रन्थ वस्तुतः पंचिंश से ग्रिमिन है। इसमें केवल एक ग्रध्याय 'ग्रद्धुत-ब्राह्मण' नाम से ग्रधिक है जिसे शकुन वतानेवाला वेदांग-जातीय ग्रंथ कहा गया है। सबसे पुराना सामवेदीय ब्राह्मण जैमिनीय ब्राह्मण है। धार्मिक ग्रीर पौराणिक कहानियों के विवरण के ग्रध्ययन की दृष्टि से यह बहुत महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। सामवेदीय कीन्त्मशाखा का ब्राह्मण ४० ग्रध्यायों में विभक्त है, उसीका भिन्न-भिन्न ग्रंश पंचिवंश, षड्विंश, मंत्र ग्रीर छान्दोग्यब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध है। सामवेद के ग्रावेंय ब्राह्मण, वंश-ब्राह्मण, संहितोपनिषद्-ब्राह्मण ग्रादि भी हैं।

श्रथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण-ग्रन्थ गोपथ है जो बहुत प्रसिद्ध है। इसके दो खरड़ हैं—पूर्वार्ध श्रोर उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में श्रनेक तरह के आख्यान और अन्यान्य बहुत-से विषयों पर विचार है। उत्तरार्ध में कर्मकाएड पर आलोचना है। यह ब्राह्मण वास्तव में वेदांगश्रेणी का ग्रंथ है। यह परवर्ती रचना माना जाता है।

ब्राह्मण्यनयों के तीन विभाग हैं—(क) ब्राह्मण्, (ख) ब्रार्ण्यक ब्रीर (ग) उपनिषद्। ब्रान्तिम दो भागों की ब्रापनी निजी विशेषता होने के कारण उनका निर्देश तथा वर्णन ब्रालग किया जाता है।

#### आरएयक और उपनिषद्

संसार के समस्त विषयों को त्यागते हुए श्रौर कर्म-बन्धनों से छुटकारा पाकर प्राचीन श्रार्य-ऋषि निर्जन शान्त श्ररण्य में जब रहने लगते थे श्रौर ब्रह्म-विद्या का श्रध्ययन करके गम्भीरभाव से परमात्मा की चर्चा में लग जाते थे तब श्रनेक गम्भीर श्रनुभूत विचार लोक-कल्याण के लिए प्रकट करते थे। इसी विचार-समूह का नाम श्रारण्यक है। इन्हें संसार त्यागकर वन में बसनेवाले पुण्यात्मा ही पढ़ते थे। सायण का मत है कि ब्राह्मण, श्रारण्यक श्रौर उपनिषद् श्रार्य-जीवन की तीन स्थितियों—गाईस्थ, वानप्रस्थ श्रौर संन्यास-श्राश्रमों के प्रतीक हैं। श्रारण्यक-ग्रंथों में श्रिधिकतर उपनिषद् के ही श्रंश हैं।

ऋग्वेद के ऐतरेय और कौषीतकी आरएयक हैं। ऐतरेय आरएयक के पाँच ग्रंथ आज कल पाये जाते हैं। इनमें प्रत्येक का नाम आरएयक है। दूसरे और तीसरे तो स्वतंत्र उपनिषद् हैं। दूसरे के उत्तरार्ध के शेष चार परिच्छेद वेदान्त-ग्रंथ में गिने जाते हैं, इसलिए उनका नाम ऐतरेय-उपनिषद् है। कौषीतकी आरएयक के तीन खएड हैं। इनमें दो खएड कर्मकाएड से भरे हुए हैं। तीसरा खएड कौषीतकी उपनिषद् कहलाता है। यह एक सारगर्भ उपादेय ग्रंथ है। इस आरएयक में भौगोलिक बातें भी दी हुई हैं। हिमवान,

विन्ध्यादि पर्वतों ग्रौर पहाड़ियों के नाम भी पाये जाते हैं। ऐतरेय, कौपीतकी, वाष्कल ग्रौर मैत्रायणी ऋग्वेद की उपनिपदें हैं।

तैत्तरीय ब्राह्मण का शेषांश तैत्तरीय ब्रारण्यक है। इस ब्राह्मण का सातवाँ, ब्राटवाँ तथा नवाँ प्रकरण ब्रह्म-विद्या-सम्बन्धी होने के कारण उपनिपद् कहलाता है। दसवाँ प्रकरण यात्तिकी ब्रथवा नारायणी उपनिपद् के नाम से विख्यात है। इसमें मूर्तिमान ब्रह्मतत्त्व का वर्णन है। इसका भिन्न-भिन्न पाठ भिन्न-भिन्न स्थानों में प्रचलित है। तैत्तिरीय ब्रारण्यक में बहुत-से विषयों का विचित्र समावेश हुन्ता है। श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण तथा ब्रह्मविद्या का तत्त्व इस ग्रंथ में ब्रा गया है। शतपथ-ब्राह्मण का चौदहवाँ काण्ड ब्रारण्यक के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें संहिता के इकतीस से लेकर उनचालीस ब्रध्यायों तक की सभी कथाएँ उद्घृत की गई हैं। इस स्थल में यह भी लिखा गया है कि विष्णु (सूर्य) ही सब देवतात्रों में श्रेष्ठ हैं। इसके शेष छ: ब्रध्याय वृहदारण्यक-उपनिषद् के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसमें युद्ध-प्रेम-विरह-सम्बन्धी कथाएँ संत्रेष में दी गई हैं। उग्रसेन, कुरु-पाञ्चाल ब्राद्ध ऐतिहासिक नाम भी ब्राये हैं। वृहदारण्यक श्रुक्ल-यजुर्वेद की ब्रीर कठ, तैत्तिरीय, श्वेताश्वेत, मैत्रायणी ब्रीर कैवल्य कृष्ण-यजुर्वेद की उपनिषदें हैं। शतपथ-ब्राह्मण में वर्णित भौगोलिक सामग्रो के सहारे कहा जा सकता है कि कुरु-पाञ्चाल-प्रदेश ब्रार्थसंस्कृति का केन्द्र हो गया था।

सामवेद का त्रारण्यक सामसंहिता के त्रान्तर्गत है। सामवेदी ब्राह्मण छन्दोमय मंत्रों का गान करते हैं। इसलिए इस त्रारण्यक-ग्रंथ का नाम छान्दोग्य-त्रारण्यक हुत्रा। यह त्रारण्यक-ग्रंथ छ: प्रपाठों में विभक्त है। सामवेदीय उपनिषदों में छान्दोग्य-उपनिषद् श्रीर केनोपनिषद् प्रसिद्ध हैं।

श्रथर्ववेद का कोई श्रारएयक नहीं मिलता है; किन्तु उसकी उपनिषदें श्रनेकों मिलती हैं। इनमें मुख्य उपनिषदें मुएडक, माएडूक्य, प्रश्न श्रौर नृसिंहत।पिनी हैं; क्योंकि वादरायण ने श्रपने वेदान्तसूत्र में इन्हीं चार उपनिषदों के प्रमाण श्रनेक बार दिये हैं। मुक्तिकोपनिषद् में श्रथर्ववेदीय ६३ उपनिषदों के नाम दिये गये हैं।

# छठा परिच्छेद वैदिक देवता

वेद में विशेषरूप से देवताओं की स्तुति की गई है जिनमें मुख्य वरुण, इन्द्र, अभि, सूर्य, मित्रावरुण, अश्वनौ, सोम (चन्द्रमा), पृथ्वी, विष्णु और रुद्र हैं।

वैदिक युग के ब्रारम्भिक काल में सबसे ब्राधिक मर्यादा वहरण की थी। वहरण वेदों का शान्तिप्रिय देवता है। वह विश्व का नियंता ब्रौर शासक है। वहरण को प्रसन्न रखने के लिए पवित्र जीवन व्यतीत करना परम ब्रावश्यक है। वहरण प्राकृतिक ब्रौर नैतिक नियम को 'ऋत' कहा गया है जिसका पालन देवता ब्रों को भी करना पड़ता है।

इन्द्र ऋग्वेद का योद्धा देवता है। इसिलए यूरोपीय विद्वान उसे वैदिक श्रायों का राष्ट्रीय देव कहते हैं। जिसके भय से श्राकाश श्रीर पृथ्वी काँपती है वह वलशाली इन्द्र है। इन्द्र ने वृत्र नाम के राज्ञस को मारकर सात निदयों को बहाया। इन्द्र ने काँपती हुई विना कोई युद्ध में नहीं जीत सकता। इन्द्र जगत् की उत्पत्ति, प्रलय श्रादि का संचालन करता है। त्राह्मणों में वह श्रहल्याजार कहा गया है श्रीर इसी कथन के श्राधार पर पुराण एवं रामायण में गौतम-पत्नी श्रहल्या श्रीर इन्द्र का श्राख्यान रचा गया है।

ऋग्वेद का ज्ञारम्भ ज्ञांन की स्तुति से होता है। ज्ञिधिकांश मग्डल भी ज्ञाग्नि की स्तुति से ज्ञारम्भ होते हैं। ज्ञांनि यज्ञ का पुरोहित ज्ञौर देवता है। वह देवताज्ञों को यज्ञ-हिव पहुँचाता है। ज्ञांनि कन्याज्ञों का स्नेही ज्ञौर उनका प्रथमपित है; क्योंकि ज्ञांपित की जाती है।

यद्यपि सौरमण्डल के देवतात्रों में सूर्य श्रथवा विष्णु का स्थान सबसे ऊँचा है तथापि वरुण श्रौर इन्द्र से नीचे है। सबसे बड़ी विशेषता उनके तीन चरण हैं। श्रपने तीन पदों से विष्णु—पृथ्वी, श्राकाश श्रौर पाताल—तीनों लोकों को माप लेता है। पौराणिक काल के वामनावतार की कथा का मूलाधार ऋग्वेद के विष्णु-सम्बन्धी तीन चरणों का वर्णन ही है। विष्णु तीनों लोक को धारण करता है। देवता हों के लिए यज्ञ करनेवाले विष्णुलोक को जाते हैं। विष्णुधाम में धर्मात्मा ही जाते हैं।

ऋग्वेद में उपा-सम्बन्धी ऋचाएँ अति सुन्दर हैं। छषा की स्तुति में बीस सुन्दर सूक्त कहे गये हैं। उपाकाल की वह देवी है। वह अन्यकार को भगाती है तथा रात्रि के काले आवरण को हटाती है। वह प्राचीनतम होते हुए भी अवती है। वह प्रकाश के द्वार को खोल देती है। वह सूर्य से सम्बन्धित की गई है। सूर्य उसका प्रेमी है। सूर्य उसके पीछे-पीछे जाता है जैसे कोई अवक किसी अवती का पीछा करता है। उपा-सूक्त में अरुणाभ उषा के अधिखले सौन्दर्य की सुमधुर कल्पना की गई है।

ऋग्वेद में रुद्र देवता का कोई महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं है, किन्तु रुद्र का स्वभाव उम्र श्रीर कोधी कहा गया है। यजुर्वेद-काल में रुद्र की प्रतिष्ठा काफी वढ़ गई जिसके परिणामस्वरूप यजुर्वेद का सम्पूर्ण सोलहवाँ काण्ड रुद्र की स्तुति से श्रोतप्रोत है।

ऋग्वेद के दशम मण्डल में प्रजापित नामक देवता का महत्त्व वहने लगता है श्रौर श्रागे चलकर पौराणिक काल में प्रजापित ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। प्रजापित शब्द ईश्वरावतारपरक तथा जीव का बोधक भी है।

अश्वनौ की स्तुति और चर्चा वेदों में काफी हुई है। ये देवता आयुर्वेद के अधिष्ठाता समभे जाते हैं।

इस प्रकार वेदों में अनेक छोटे-बड़े देवताओं की स्तुति के कारण पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि वैदिक आर्य वहु-देवता-उपासक थे। किन्तु उनकी यह धारणा निर्मूल है। गौड़जी का विचार है कि "जो लोग अनेक देवता मानते हैं, वे भी इन सब स्तुतियों को परमात्मा-परक मानते हैं, और कहते हैं कि सभी देवता और समस्त स्रष्टि परमात्मा की विभूति हैं। इसलिए वे वरुण को जल का देवता, अगिन को तेजस् का देवता, इन्द्र को आकाश का देवता इत्यादि रूप से परमात्मा की शक्तियों के अधिपति को परमात्मा के विभूतिरूप ही मानते हैं। जहाँ पृथ्वों की स्तुति की गई है वहाँ पृथ्वों के ही गुण का वर्णन है। पृथ्वी परमात्मा की सृष्टि और उसीकी विभूति है। पृथ्वी की स्तुति के व्याज से परमात्मा की स्तुति की गई है। जो पृथ्वों की स्तुति नहीं मानते, वे स्कू के गूढ़ार्थ को खोलकर परमात्मा की स्तुति ही ठहराते हैं। ये स्तुतियाँ तथा उसके सम्बन्ध की प्रार्थनाएँ उपासनाकाएड के अन्तर्गत हैं। वेद में भिन्न-भिन्न देवताओं के स्तुतिपरक मंत्रों में विश्वरूप का वर्णन है। ये सब नाम एक ही आत्मा के स्तुति की है। एक जगह तो स्पष्टरूप से कहा है—

इन्द्रं मित्रं वरुणमुन्निमाहुरथो दिन्यः स सुपूर्णो गरुत्मान्

्एकुं सद् विप्रा वहुधा वदन्त्य<u>ि</u>नं युमं मात्रिश्वानमाहुः

( ग्रथर्व ६।१०।२८, ऋग्वेद १।१६४।४६ )

त्रर्थात् एक ही सत् है जिसका वर्णन ज्ञानी श्राग्नि, यम, वायु श्रादि श्रानेक नामों से करते हैं। वह एक सत् परमात्मा है। उसीके लिए इन्द्र, वरुण, रुद्र श्रादि नाम प्रयुक्त हुए हैं। एक ही देवता है जो नाना शरीर धारण करता है—

पद्या वस्ते पुरुक्त्या वपूंष्यूर्ध्वा तस्थौ त्र्यवि रेरिहाणा

## ऋतस्य सद्य वि चरामि विद्वान् महद् देवानामसुरत्वमेकम्

(ऋ० ३।५५।१४)

श्रर्थात् एक ही वर्णनीय देवता श्रनेक रूप-रंगवाले नाना शरीरों को धारण करता है। वह श्रपने तीन संरक्षणों से युक्त शक्ति का प्रकाश करता हुश्रा खड़ा रहता है। इस सत्य को जानकर में उसकी परिचर्या करता हूँ। देवों में एक ही जीवन-सत्ता का प्रदान करनेवाला सत् तत्व है।

पुरा-कालीन आर्य गगन, गगनस्थ और गगनगत कार्य तथा पृथ्वी के ही विशेष उपासक थे। इन अद्भुत पदार्थों को देखकर उनका हृदय मिक्तरस से परिपूर्ण हो जाता था। उस समय जिन बहुशक्ति-सम्पन्न तेजोमय वस्तुओं का असामान्य प्रभाव और उपकारी गुण वे देखते, उनका ही देवत्व और प्रधानत्व स्वीकार कर लेते।

इस प्रकार यद्यपि ऋग्वेद के ऋषि एक ही ब्रह्म को भिन्न-भिन्न नाम से पुकारते थे तथापि वे इतने देवता थ्रों से अधिक काल तक संतुष्ट नहीं रह सके, क्योंकि जिस प्रकार आधुनिक शेव यह समभते हुए कि विष्णु शिव से भिन्न नहीं हैं तो भी स्वभावतः अपने प्रिय देवता की स्तुति करते समय अन्य देवता श्रों को भूल-से जाते हैं, और अपने आराध्य देव को सबसे बड़ा समभनें तथा उसका वर्णन करने लगते हैं, उसी प्रकार वैदिक आर्य परमात्मा के किसी विशेष रूप की, अपनी-अपनी रुचि के अनुसार, उपासना करते रहे। सुतरां ऋषियों ने ईश्वर का एक ऐसा स्वरूप बताया जो ईश्वरवाद का अद्भुतवाद है।

वेद में कहा गया है कि ग्रारम्भ में एक ही सत् था। उसने कामना की कि में जो एक हूँ, ग्रव ग्रनेक हो जाऊँ (एकोऽहं वहु स्याम्)। ग्रपनी इसी प्रवल इच्छा से वही एक सत् नाना रूपों में प्रकट हुग्रा। जब वह नाना रूप से प्रकट हुग्रा तब वही ग्रपनी शक्ति से विशव का ग्राथिष्ठाता ग्रथवा नियन्ता वन गया। एक ही सत् नाना रूपों में ढल गया। यह पुरुप ही सब कुछ है। ग्रथांत् यह सम्पूर्ण विशव पुरुप का ही रूप है। यह सम्पूर्ण विशव जो मृतकाल में वन चुका था, वर्ज मानकाल में वन रहा है ग्रीर भविष्यकाल में वननेवाला है, इस पुरुप का ही रूप है। इस विराट पुरुप के मन से चन्द्रमा, ग्राँख से सूर्य, मुख से इन्द्र तथा ग्राम, प्राण से वायु, नाभि से ग्रन्तरिज्ञ, सिर से ग्रुलोक, पाँव से मृमि, कान से दिशाएँ उत्यन्न हुई हैं। इसी तरह ग्रन्यान्य ग्रवयवों से ग्रन्य लोकों की उत्पत्ति की कल्पना की जा सकती है। यह पुरुप सर्वव्यापी है। इसीलिए पुरुपस्क में इसे हजारों सिर, ग्राँख, नाक, कान, मुख, वाहु, पैर ग्रीर जंवावाला कहा गया है। ग्रायों ने ऐसे ईश्वर की कल्पना की थी जो सर्वभृतान्तरात्मा है।

इस प्रकार ऋग्वेद स्वयं कहता है कि भिन्न-भिन्न देवता एक ही विश्वव्यापक सत्ता के केवल भिन्न नाम और ग्रभिव्यक्तियाँ हैं, और वही सत्ता ग्रपनी निजी वास्तविकता में विश्व का ग्रतिक्रमण किये हुए है। मंत्रों की भाषा से देवताओं के विषय में निश्चितरूप से हमें यह पता लगता है कि वे न केवल एक ही देव के भिन्न-भिन्न नाम हैं, किंतु साथ ही उस देव के भिन्न-भिन्न रूप, शक्तियाँ और व्यक्तित्व भी हैं। वेद का एकदेवतावाद विश्व की श्रद्ध तवादी, सर्वदेवतावादी और यहाँ तक कि बहुदेवतावादी दृष्टियों को भी ग्रपने ग्रन्दर सम्मिलित कर लेता है। और, यह किसी प्रकार भी ग्राधुनिक ईश्वरवाद का कटा-छँटा और सीधा-सा रूप नहीं है।

# सातवाँ परिच्छेद उपनिषद

सूरम दृष्टि से देखने पर सहज में ही यह पता लगाया जा सकता है कि उपनिषदों में वैदिक श्रायों ने जिस तत्त्वज्ञान का परिचय दिया उसका बीज ऋग्वेद के सूक्तों में ही विद्यमान था। ऋग्वेद का सुप्रसिद्ध पुरुषसूक्त (१०/६०), हिरएयगर्भसूक्त (१०/१२१) तथा नासदीयसूक्त (१०/१२६) की उँचाई को मापकर इस कथन की सचाई का निर्माय किया जा सकता है। क्या नासदीयसूक्त के ऋषि की निम्नाङ्कित चुनौती का त्राज तक कोई संतोषजनक उत्तर देने में समर्थ हो पाया है ? "कौन जानता है और कौन कह सकता है कि कहाँ से यह सृष्टि पैदा हुई ? कहाँ से यह त्राई ? देवगण तो इसके बाद के हैं। कौन जानता है, पहलेपहल यह कहाँ प्रकट हुई ? यह किसीके द्वारा बनाई गई त्राथवा नहीं ? यह तो वही जानता होगा जो परम त्रान्तिर से साद्दी की तरह उसे देखता है, अथवा कह नहीं सकते कि वह भी जानता है या नहीं १०० इस महान् प्रश्न की प्रतिध्विन हिरएयगर्भसूक्त के इस भावमय प्रश्न में है कि हम किस देवता के प्रति श्रपने हिविष् का विसर्जन करें (कस्म देवाय हिविषा विधेम १०/१२१)। यद्यपि वैदिक श्रायों ने श्राग्न, वरुण, इन्द्र, सोम, सूर्य, उषा, रुद्र श्रादि विविध देवतात्रों के गीत गाये, किन्तु उन सबमें उन्होंने एक ही परमशक्ति को देखा। वह शक्ति एक ही है। केवल विप्रवर्ध (विद्वष्णन) भिन्न-भिन्न नामों से पुकारते हैं। ऋग्वेद का यही स्पष्ट एकेश्वरवाद उपनिषदों में त्राकर त्रद्व तवाद की ऊँचाई पर पहुँच गया है जिससे अपर मानव-मिस्तिष्क श्राजतक नहीं उठ पाया है। उपनिषद् को वेदान्त श्रथीत् वेद का श्रन्तिम भाग कहकर श्रभिहित किया जाता है। इसका श्रभिप्राय यह है कि उपनिषद् वेदों में प्रतिपादित ज्ञान का सार है। उपनिषद् की सारी छानबीन श्रीर खोज का निचोड़ इस प्रश्न में है—'वह कौन-सी वस्तु है जिसे जान लेने पर सब-कुछ जान लिया जाता है ?' त्रौर भिन्न-भिन्न रीति से इस प्रश्न का एक ही उत्तर हम भिन्न-भिन्न उपनिपदों में पाते हैं कि वह 'ब्रह्म' है। यथार्थतः सब-कुछ ब्रह्म ही है। 'सब खिल्वदं ब्रह्म' (छान्दो० ३/१४/१)। इससे सब कुछ पैदा होता है, इसमें ही रहता है और फिर लौटकर इसमें ही रार था था विश्व है। इस ब्रह्म को जानने में ही जीवन की सार्थकता है। इसको जानने से ही

मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसके ग्रांतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है (कठ० ६—१५)। किन्तु ब्रह्म है क्या वस्तु ? "यह न तो स्थूल है, न सूक्ष्म; न लघु है, न दीर्घ; न छाया है, न ग्रन्थ। नेत्र ग्रोर कर्ण, वाणी ग्रोर मन, प्राण ग्रोर मुख, भीतर ग्रोर वाहर से रहित यह वस्तु न तो किसीका भक्षक है ग्रोर न किसीका भक्ष्य ही है (वृहत्० ३/८/८)। तन, यह ग्रद्भुत वस्तु है क्या ?" उपनिपद् इसका उत्तर देती है कि "वह तू ही है, में ही ब्रह्म हूँ, यह ग्रात्मा ही ब्रह्म है,— ग्रात्मव सब बातों का सार यही है कि ग्रात्मा को ही पहचानो।"

इसी एक विचार को उपनिपदों ने भिन्न-भिन्न रीतियों से, तरह-तरह की मनोरंजक आख्यायिकात्रों और उदाहरणों से इस तरह समकाया है, उनकी वर्णन-शैली इतनी रोचक और भाषा इतनी ओजिंस्वनी है कि संसार के विचारधारा के इतिहास में उसे सर्वोच स्थान प्राप्त है। जर्मनी का प्रसिद्ध निराशावादी तत्त्वचिंतक शोपेन हावेर तो आज से प्रायः सौ वर्ष पहले उपनिषदों के एक भ्रष्ट अनुवाद को देखकर ही इतना प्रभावित हुआ कि उसके मुख से सहसा यह उद्गार निकल पड़ा कि \* "अहो उपनिषद्, तुम्ही मेरे जीवन की सान्त्वना हो और तुम्ही मृत्यु में भी मुक्ते सांत्वना दोगी!" निस्सन्देह उपनिषद् संसार में ज्ञान का एक अज्ञ्चय भागडार है। भारत की तो सारी दार्शनिक विचारधारा का आदिस्रोत यही है। यदि संहिताओं में हमें सरलहृदय कियों के और ब्राह्मण-अन्थों में यज्ञीय किया-कलाप में निषुण ऋत्विजों के दर्शन होते हैं तो उपनिषदों में आदितीय तत्त्वचिन्तक दार्शनिकों से हमारा साज्ञात्कार होता है।

### . उपनिषदों की संख्या

मुक्तिकोपनिषद् में १०८ उपनिषदों की सूची दी हुई है जिनका प्रकाशन श्रदयारलाइब्रे री—(मद्रास) से श्राठ जिल्दों में श्रीउपनिषद्—ब्रह्मयोगी की टीका के साथ हुश्रा है।
श्रंग्रेजी श्रनुवाद भी श्रलग जिल्दों में प्रकाशित हुश्रा है। इसके श्रितिरिक्त उस लाइब्रे री
ने प्राचीन हस्तिलिखित ग्रन्थों के श्राधार पर 'श्रप्रकाशित उपनिषद्' के नाम से ७१
उपनिषदों का प्रकाशन किया है। इस प्रकार हमें १७६ उपनिषदें उपलब्ध हैं; किन्तु सर्वमान्य श्रीर महत्त्वपूर्ण उपनिषदों की संख्या बहुत कम है। निम्नलिखितश्लोक में दस
उपनिषदें गिनाई गई हैं श्रीर इन्हीं की प्रतिष्ठा सर्वमान्य है—

ईश-केन - कठ-प्रश्न - मुग्ड - माग्डूक्य - तेतिरिः । ऐतरेयश्च छान्दोग्यं बृहदारग्यकं तथा ॥

त्रधीत् (१) ईश, (२) केन, (३) कठ, (४) प्रश्न, (५) मुगडक, (६) मागडूक्य, (७) ऐतरेय, (८) तैत्तिरीय, (६) छान्दोग्य और (१०) वृहदारण्यक—ये दस उपनिपदें हैं । कुछ लोग कौबीतकी और श्वेताश्वतर की भी, मुख्य उपनिपदों में, गणना करते हैं । इन उपनिपदों के रचनाकाल का अलग-अलग निर्णय करना सर्वधा असम्भव है । श्वीराधाकुष्णन के

<sup>&</sup>quot;Thou art solace of my life and shall be solace of my death".

मतानुसार इनका रचनाकाल छुठी शताब्दी ईसवी-पूर्व तक माना जा सकता है। प्राचीन उपनिपदों में दार्शनिक चिंतन अधिक है। बाद की उपनिपदों में धर्म और भिक्त के भाव आते गये हैं। उत्तरकाल की उपनिपदों में वैदिक उपनिपदों की गंभीरता और विचारों की उदारता नहीं पाई जाती। इनमें अधिकतर दार्शनिक न होकर केवल धार्मिक अथवा उपासनापरक हैं जो बहुत वाद के धार्मिक सम्प्रदायों का प्रतिपादन करते हैं।

विषय के अनुसार अदयार-लाइब्रेरी (मद्रास) ने निम्नलिखित प्रकार से विभाग किया है—(१) दशोपनिषद्, (२) बीस योग-उपनिषद्, (३) चौबीस वेदान्त-उपनिषद्, (४) चौदह वैष्णव-उपनिषद्, (५) पन्द्रह शैव-उपनिषद्, (६) आठ शाक्त-उपनिषद् और (७) सत्रह संन्यास-उपनिषद्।

उक्त लाइब्रेरी ने अप्रकाशित ७१ उपनिषदों का भी वर्गी करण इसी प्रकार किया है। इन अप्रकाशित उपनिषदों में एक अल्लोपनिषद् भी है जो मुसलमानों के अल्लाह के विषय में है! यह अकवर के राज्यकाल में बनी—ऐसा कहा जाता है। इसी तरह दशोप-निषद् का निर्माण वैदिक काल में ब्राह्मण-अन्थों के बाद ही हुआ! अनेको उपनिषदें अपने-अपने सम्प्रदायों को मर्यादा और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के उद्देश्य से मध्ययुग तक भी रची गईं।

उपनिषदों की भाषा बड़ी मनोहर है; परन्तु गूढ़ है। भाव नितान्त ऊँचा है। श्रतएव यह हृदय को श्राकित करनेवाली है। यही कारण है कि जो कोई इसे पढ़ता है, मुग्ध हो जाता है। दाराशिकोह उपनिषद् का भक्त था श्रीर उसने कुछ उपनिषदों का श्रनुवाद फारणी भाषा में कराया। उन्नीसवीं शताब्दी के श्रारम्भ में इसी फारसी से लेटिन में श्रनुवाद हुश्रा श्रीर शीघ ही यूरोप में उपनिषदों की प्रसिद्धि हो गई। श्रंग्रेजी में उपनिषदों के श्रनेक श्रनुवाद हैं जिनमें, मैक्समूलर एवं ह्यू म के श्रनुवाद उल्लेखनीय हैं। श्रव तो प्राय: भारत की सभी भाषाश्रों में मुख्य उपनिषदों के श्रनुवाद हो चुके हैं। दशोपनिषद् पर भिन्न-भिन्न श्राचायों ने श्रपना-श्रपना भाष्य लिखा है श्रीर खींचतान की है। उपनिषदों में एक ही सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है; किन्तु हठधमें ने विभिन्न टीकाकारों को, रलोक श्रथवा वाक्य के सीवे-सादे श्रथों का श्रनर्थ करने पर लाचार कर दिया। हम संकी-र्णता श्रीर पत्त्वपात को हृदय से निकाल देने पर ही विभिन्न श्राचायों के सिद्धान्तों का उचित सम्मान कर सकेंगे श्रीर उपनिषद् की गूढ़ शिचा को हृदयङ्गम करने में समर्थ होंगे।

समस्त उपनिषदों में केवल ईशोपनिषद् मंत्र-उपनिषद् है ग्रर्थात् शुक्ल-यजुर्वेद का चालीसवाँ काएड है। ग्रन्य उपनिषद् वेदान्तर्गत ब्रह्मसम्बन्धी भावों का विस्तार है। ईशोपनिषद् में केवल १८ मंत्र हैं; किन्तु सब महत्त्वपूर्ण हैं। ग्रतएव यहाँ हम ईशोपनिषद् की विशिष्ट व्याख्या करेंगे। स्थानाभाव के कारण ग्रन्य मुख्य उपनिषदों पर सम्यक् रूप से प्रकाश नहीं ढाल सकते।

[१] ईशोपनिषद् में ज्ञानकर्मसमुच्चयवाद का बीज पाया जाता है। श्रात्म-कल्याण के लिए ज्ञान श्रीर कर्म दोनों की श्रावश्यकता है। गीता के निष्कामकर्म का मूल भी यही उपनिषद् है।

प्रथम तीन मंत्रों में पाँच कर्त व्यों का विधान किया गया है जिनको ग्राचरण में लाने से ही व्यक्ति ब्रह्म-विद्या में प्रवेश करने का ग्रिधिकार प्राप्त कर लेता है।

(क) ईश्वर को प्रत्येक स्थान में मौजूद समम्मना द्रार्थात् यह समम्मना कि सारा संसार ईश्वर से भरपूर है। ईश्वर इसके ब्रान्दर, बाहर—हर जगह विद्यमान है। मनुष्य पापाचरण के लिए सदैव एकान्त स्थान खोजता है; परन्तु यह विश्वास होने पर कि ईश्वर हर जगह है, पापाचरण के लिए एकान्त स्थान मिल ही नहीं सकता। इस सम्बन्ध में उर्दू के एक किव ने कहा है—

जाहिद \* शराव पीने दे मसजिद में वैठकर। या वह जगह बता कि जहाँ पर खुदा न हो॥

- (ख) संसार की समस्त वस्तुय्रों को भोगते हुए यह भावना रखना कि सब वस्तुएँ ईश्वर की हैं; भोक्ता का इनमें सिर्फ प्रयोगाधिकार है। प्रत्येक प्रकार के भोग की य्राज्ञा दी गई है, परन्तु इन भोगों के साथ एक शर्त यह है कि मनुष्य इन प्राप्त मान्य पदार्थों को ईश्वर का समक्तकर भोग करे; उनमें अपना प्रयोगाधिकार समक्ते, किन्तु उनसे ममत्व न जोड़े, क्योंकि संसार के समस्त दु:खों का मूल ममता है।
- (ग) किसीका धन या स्वत्व नहीं लेना, अर्थात् जो हमें नियमित रूप से प्राप्त हो उसीपर संतोष करें और उसीमें आनन्द मनावें; दूसरे के पदार्थों की अभिलाषा न करें। संसार में अशान्ति का मूल कारण किसी व्यक्ति या जाति का स्वत्व छीना जाना अथवा स्वतन्त्रता में बाधा दिया जाना ही होता है।
- (घ) कर्त व्य समक्तर श्रीर फल की श्राकां हा से रहित हो कर सदैव कर्म करना।

  मनुष्य को उचित है कि सत्कर्म करता हुश्रा सौ बरस जीने की इच्छा करे। इसका सारांश

  यह है कि जो लोग सर्वव्यापक परमात्मा को सब जगह देखने में असमर्थ हैं उन्हें वैसी दृष्टि

  प्राप्त करने के लिए पहले श्रन्तः करण को निर्मल बनाना पड़ेगा श्रीर यह बनेगा निष्काम

  कर्म करने से। कर्मों के बन्यन को मिटानेवाला श्रगर कोई कर्म है तो वह निष्काम

  कर्म ही है। इस उपाय के श्रितिरिक्त कोई दूसरा ऐसा उपाय नहीं जिससे साधक कर्मों

  के चक्कर से बच सके।
- (ङ) अन्तरात्मा के विरुद्ध कार्य न करे। चरित्र-निर्माण करने का मुख्य साधन भी यही आत्मप्रेरणा है। चरित्रवान हुए विना मनुष्य अध्यात्म-जगत् में प्रवेश नहीं कर सकता। तीसरे मंत्र में जो 'आत्महन्' शब्द आया है उसका तात्पर्य है—आत्मा को न पहचाननेवाला। उपनिषदों के मत में वस्तुतः आत्मा नित्य, शुद्ध, बुद्ध तथा मुक्त है। अत्यव अज्ञान के पदें के कारण जिनके चित्त में काम, क्रोध, लोम भरा है वे आवागमन के चक्कर में पड़े रहते हैं और वे ही आत्मा का हनन करनेवाले हैं।

चौथे से आठवें मंत्र तक ब्रह्म-विद्या सम्बन्धी मुख्य सिद्धान्तों का वर्णन है। जिस आत्मा के हनन की बात तीसरे मंत्र में आई है, वह क्या चीज है ? उसका स्वरूप क्या है ?

<sup>\*</sup> जाहिद=शुद्धाचारी

इसके उत्तर में उपनिषद् कहती है कि यद्यपि सम्पूर्ण इन्द्रियों की अपेद्धा मन की गति तीवतर है तथापि ज्यात्मा की गति उससे भी अधिक तीवतर है। मन को तीवतर गति से अभीष्ट स्थान पर पहुँचाना पड़ेगा; किन्तु आत्मा के लिए यह बात लागू नहीं है, क्योंकि यह तो सर्वव्यापक होने के कारण सब जगह पहले से ही विद्यमान है। श्रात्मा चलती भी है श्रीर नहीं भी, दूर भी है श्रीर श्रीत निकट भी; इसी प्रकार वह सम्पूर्ण विश्व के भीतर ग्रीर बाहर भी है। तात्पर्य यह कि जिनकी दृष्टि में त्रात्मा (ईश्वर) गमनशील है उनसे तो दूर है; क्योंकि वे तो ईश्वर को सुदूर स्वर्ग में स्थित समभते हैं। किन्तु जो उसे सर्वव्यापक, अगमनशील मानते हैं, उन्हें तो वह सर्वत्र ही प्राप्त है। एक ही त्रात्मा सारे पदार्थों के बाहर-भीतर सब जगह रमी हुई है। फलतः सारे प्राणी उसीके सार्वभौम गर्भ में समाये हुए हैं। जो साधक इस तत्त्व को दृष्टि में रखकर सबमें अपनी श्रात्मा को श्रीर श्रपनी श्रात्मा में सबको देखता है, भला वह क्योंकर किसीसे वृणा कर सकता है! ज्ञानी पुरुष एक ही ब्रात्मा को सम्पूर्ण प्राणियों में ब्रोत-प्रोत समक्तर ग्रपने से भिन्न किसीको नहीं समभता। ग्रतएव उसे शोक ग्रौर मोह कैसे उत्पन्न हो ? जब सब-कुछ अपनी आत्मा ही है तब किसके कृत्य से शोक होगा और मोह कहाँ पैदा होगा ? वह आत्मा सर्व -व्यापक, बल-स्वरूप, निर्विकार, निराकार, सर्व ज्ञ, दीप्तिमान, निर्मल, पापरहित, सर्वेद्रष्टा, सबके ऊपर और अपने-आप ही होनेवाली है। इस आत्मा को जो जान लेता है वह समस्त चराचर जगत् में ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं देखता। इसी श्रवस्था को प्राप्त करने पर साधक जीवनमुक्त हो जाता है। श्रीर इसी श्रवस्थावाला मनुष्य मरने पर आवागमन के बन्धन से मुक्त हो जाता है।

नवें से सोलहवें मंत्र तक मनुष्य के कर्ताव्य का विधान किया गया है जो ब्रह्म-विद्या का साधन है। कहा है कि जो सकामभाव से यज्ञ, पूजा, दान, धर्म ब्रादि करते हैं वे प्रगाढ़ ब्रन्थकार में प्रवेश करते हैं। उसका भाव यह है कि निष्कामकर्म में ही वह शक्ति है कि ब्रन्त:करण को निर्मल करके उसे ब्रात्म-दर्शन-योग्य बना दे। सकाम कर्म वासनात्मक होने के कारण मनुष्य को नीचे ही गिराते जाने हैं। ब्राज्ञान में जो पाप करें वे उदारफलोपभोग के ब्रिथिकारी हैं; किन्तु जो जान-ब्र्मकर पाप करें वे तो पूर्ण दएड भोगने के पात्र हैं।

मौखिक ज्ञान परम दुर्दशा का कारण होता है। जबतक विशुद्ध ज्ञान नहीं होता तबतक मुक्ति होना असम्भव है, परन्तु यदि मौखिक ज्ञान कर्म का सहयोग प्राप्त करके अपने मार्ग में अप्रसर हो तो वह निस्सन्देह अमरत्व प्राप्त करनेवाला होगा। मोज्ञ का द्वार धन, ऐश्वर्य, भोग, विलास आदि से बन्द रहता है। यदि मोज्ञ पाना चाहो तो भोगों को हटाकर मोज्ञ के साधन करने पर सत्य-स्वरूप देखोंगे।

उपासक स्वदेवता से कहता है कि चूँ कि ब्रह्म का सुख प्रलोभात्मक पदार्थों अर्थात् माया से दँका हुआ है, अतः हे मेरे उपास्य देव, आप उसे हटा दीजिए, जिससे में ब्रह्म का सालात्कार कर सकूँ। हे स्वदेव! आपका जो अत्यन्त कल्याणात्मक सुन्दर रूप है, वह मेरा है—अर्थात् आपमें और सुक्तमें कोई मेद नहीं है। यहाँ तादात्म्य के कारण उपास्य और उपासक में अमेद दिखाया गया है। उपासना की अन्तिम अवस्था यही है। इसमें मेदभाव रह ही नहीं जाता। इस श्रवस्था को प्राप्त होने पर उपासक 'सोऽहम्' का श्रनुभव करने लगता है।

सत्रहवें मंत्र में एक महत्त्वपूर्ण परीक्षा की वात कही गई है श्रीर श्रन्तिम श्रटारहवें मंत्र में प्रभु से सफलता की प्रार्थना की गई है।

उपासक कहता है—हे मन, सावधान! ग्रन्तिम समय है। ग्रतः इस समय त् इधर-उधर न भटक, 'ग्रोम्' नामक ब्रह्म का स्मरण कर। ग्रपने ग्रच्छे कमों का स्मरण कर। यदि त् इस समय सँभल गया तो सब बन जायगा। बात भी ठीक है। जिस ग्रन्तकाल में मनुष्य जैसा ध्यान करेगा वैसा ही बन जायगा। बात भी ठीक है। जिस समय मरण-काल ग्राता है उस समय मनुष्य की सारी इन्द्रियाँ निश्चेष्ट हो जाती हैं ग्रीर सुध-बुध जाती रहतो है। उस ग्रतीव क्लेशमय समय में वही व्यक्ति ईश्वरानुचिन्तन कर सकता है ग्रीर उसीके मुख से ग्रोम् या ईश्वर का ग्रन्य नाम निकल सकता है जिसने ग्राजीवन वही किया हो। जो उपनिषद् में कहे गये पूर्वोक्त कर्त्तव्यों का पालन करेगा वही ग्रोम् का स्मरण करते-करते संसार से विदा होगा।

त्रन्त में उपासक त्राग्नि से पार्थना करता है—'हे त्राग्नि! तुम हमें कर्मफलोपभोग के लिए त्राच्छे मार्ग से ले चलो। हमारे वञ्चनापूर्ण पापों का नाश कर दो। हम तुम्हें त्रानेक नमस्कार करते हैं।

[२] केन-उपनिषद् के अनुसार आत्मा मनुष्य की इन्द्रियों को उनके विषयों की आर नियोजित करती है। आत्मा अरोय और अनिर्वचनीय है। ब्रह्म का वर्णन वाणी-द्वारा नहीं किया जा सकता। मन उसका मनन नहीं कर सकता। आँखें उसे देख नहीं सकतीं। कान से वह सुना नहीं जा सकता। इस उपनिषद् के अन्तिम भाग में कथा के रूप में वतलाया गया है कि किस प्रकार अग्नि, वायु और इन्द्र ने यक्त रूपधारी ब्रह्म को जानने का प्रयत्न किया और असफल होने पर भगवती उमा ने इन्द्र को ब्रह्मशान दिया।

[3] कठ-उपनिषद् में निचकेता और यम की कथा के द्वारा आतमा और ब्रह्म की व्याख्या की गई है। यह कथा लोकप्रसिद्ध है। यम से निचकेता ने आतमा की आमरता के विषय में उपदेश देने की प्रार्थना की। यम ने उदाहरण देकर आतमा का विवेचन करते हुए कहा—

श्चातमानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। बुद्धि तु सार्थि विद्धि मनः प्रमह्मेव च।। (श्रध्याय १, वल्ली ३, श्लोक ३) उत्तिष्ठत जामत प्राप्य वरान्निबोधत। बुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पथस्तत्कवयो वदन्ति।। (श्र०१, वल्ली ३, श्लोक १४)

ग्रर्थात् ग्रात्मा को रथी जानो, शरीर को रथ समभो। बुद्धि को सारथि जानो ग्रौर मन को लगाम समभो। उठो, जागो ग्रौर श्रेष्ट पुरुपों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार छुरे की घार तीक्ष्ण ग्रौर दुस्तर होती है उसी प्रकार ब्रह्म तक पहुँचने का मार्ग दुर्गम है।

[8] प्रश्नोपनिषद् में वेदाम्यास-परायण श्रौर ब्रह्मनिष्ठ छः ऋषि परब्रह्म-परमेश्वर की जिज्ञासा से पिप्पलाद ऋषि के पास पहुँचे । उन लोगों ने निम्नलिखित छः प्रश्न पूछे — (क) जिससे ये सम्पूर्ण चराचर जीव नानारूपों में उत्पन्न होते हैं, जो इनका सुनिश्चित परम कारण है, वह कौन है ?

(ख) प्राणियों के शरीर को धारण करनेवाले कुल कितने देवता हैं ? उनमें से कौन-कौन इसको प्रकाशित करनेवाले हैं ? उन सबमें अत्यन्त श्रेष्ट कौन है ?

(ग) प्राणा किससे उत्पन्न होते हैं ? वे इस मनुष्य-शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं ? वे त्रापने को विभाजित करके किस प्रकार शरीर में स्थित रहते हैं। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाते समय वे पहले शरीर से किस प्रकार निकलते हैं ? इस वाह्य जगत् को वे किस प्रकार धारण करते हैं ? मन, इन्द्रिय श्रादि श्राध्यात्मिक जगत् को किस मकार धारण करते हैं ?

(घ) गाढ़ निद्रा के समय इस मनुष्य-शरीर में रहनेवाल देवतात्रों में से कौन-कौन सोते हैं ? कौन-कौन जागते हैं ? स्वप्न-त्रवस्था में इनमें से कौन देवता स्वप्न की वटनात्रों को देखता रहता है ? निद्रावस्था में सुख का अनुभव किसकी होता है ? और, ये सन-के-सब देवता सर्वभाव से किसमें स्थित हैं श्रर्थात् किसके श्राश्रित हैं ?

(ड) जो मनुष्य त्राजीवन त्रोंकार की भली भाँति उपासना करता है, उसे उस उपासना के द्वारा किस लोक की प्राप्ति होती है, अर्थात् उसका क्या फल मिलता है ?

(च) सोलह कलावाला पुरुष कहाँ है श्रीर उसका स्वरूप क्या है ?

[४] मुगडक-उपनिषद् तीन मुगडकों या श्रध्यायों में विभक्त है। पहले भाग में ब्रह्म श्रीर वेदों की न्याख्या है। दूसरे भाग में ब्रह्म का स्वभाव श्रीर उसका विश्व से सम्बन्ध पकट किया गया है। दूसरे के अन्त तथा तीसरे भाग में ब्रह्म की प्राप्ति के साधन बताये गये हैं। इस उपनिषद् में ब्रह्म-ज्ञान के विषय में कहा है—

हृदयम निथि रिछ्चान्ते चीयन्ते चास्य यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय। सर्वसंशयाः।

तथा विद्वान्नामरूपाद्विमुक्तः परात्परपुरुषमुपैति वि्ञ्यम् ॥३।२।४ त्रधांत् त्रह्म का पूर्ण ज्ञान हो जाने पर हृदय की गाँठ खुल जाती है, सभी संशय दूर हो जाते हैं श्रौर कमों का चय हो जाता है।

जिस प्रकार बहती निद्याँ श्रपने नाम श्रीर रूप की खोकर समुद्र में श्रस्त हो जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान् नाम श्रीर रूप से छुटकारा पाकर दिन्य पुरुव—परव्रह्म—में लय हो जाता है।

[६] मार्ग्ड्कय-उपनिपद् में व्रह्म-त्रात्म-विषयक विवेचन मिलता है। त्रहा या त्रात्मा की चार त्रवस्थाएँ वताई गई हैं। कहा गया है कि त्रोम का य, उ श्रीर म् क्रमशः श्रात्मा की जायत्, स्वध्न श्रीर सुपुति श्रवस्था का श्रोतक है श्रीर पूरा श्रोम् शब्द उसकी चौधी श्रवस्था श्रर्थात् विकारहीन श्रद्धं तावस्था का संकेत

- [७] तैत्तिरीय-उपनिषद् के दो भाग हैं—शिद्यावल्ली ग्रौर ब्रह्मानन्दवल्ली। शिद्यावल्ली में शिद्या—वर्ण, स्वर,माला, बल इत्यादि—के विषय में बताया गया है ग्रौर वेदों के ग्रध्ययन, ग्रोम् के चिन्तन तथा पवित्र जीवन का चित्रण करके उपनिषद् की शिद्यात्रों को ग्रह्ण करने की योग्यता निर्धारित की गई है। ब्रह्मानन्दवल्ली में ब्रह्म के व्यक्त रूप का दिग्दर्शन कराया गया है जिससे विश्व की उत्पत्ति हुई है।
- [म] ऐतरेय-उपनिषद् की शैली अधिक स्पष्ट है। इसके प्रथम अध्याय में विश्व की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। सृष्टि के पहले केवल आत्मा थी, उसने लोकों की सृष्टि करने की बात सोची। दूसरे अध्याय में—जन्म, जीवन और मृत्यु—मनुष्य की तीनों अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। तीसरे अध्याय में आत्मा को प्रज्ञानरूप वताया गया है। प्रज्ञान ही ब्रह्म है।
- [६] छान्दोग्य-उपनिषद् के प्रथम दो श्रध्यायों में साम श्रीर उद्गीथ (सामगान) के रहस्यों की व्याख्या की गई है। दूसरे ग्रध्याय में ग्रोम् की उत्पत्ति दी गई है। तीसरे श्रध्याय में पूर्णब्रह्म के स्वरूप का वर्णन तथा उसको प्राप्त करने के उपाय बताये गये हैं। चौथे ग्रध्याय में जनश्रुति त्रौर रैक्व तथा सत्यकाम की कथा मिलती है। पाँचवें ग्रध्याय में प्राण, वाक, चबु, श्रोत्र ऋौर मन की उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है। इसमें इनकी पारस्परिक स्पर्धा पर प्रजापित के न्याय करने का विवरण मिलता है। वाक, चन्, श्रोत्र इत्यादि ने वारी-वारी से शरीर को छोड़कर देखा कि उसका काम चल जाता है, किन्तु ज्यों ही पाण शरीर छोड़ने को उद्यत हुए कि अन्य सभी के छक्के छूट गये। सबने प्राणों की श्रेष्ठता स्वीकार कर उनसे न जाने की पार्थना की। आगे चलकर इसमें श्वेतकेतु श्रीर उसके पिता ने जो मरणोत्तर-श्राह्तत्व-सम्बन्धी शिद्धा राजा प्रवाहण से प्रहण की थी, उसकी कथा है। ग्राध्याय के ग्रान्तिम भाग में ग्राश्वपति, श्रीपमन्यव, सत्ययज्ञ, इन्द्र-द्युम्न, जनक, बुडिलका तथा उदालक के संवाद में आत्मविषयक चिन्तनाओं का वर्णन हैं। यह विषय शतपथब्राह्मण १०-६-१ में भी है। छठे अध्याय में श्वेतकेत की कथा है। ऋषि अरुणि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु से वटवृत्त के फल को फोड़ने के लिए कहा। उसमें से यानेक नन्हे-नन्हे बीज निकले । पिता ने उनमें से एक बीज को फोड़ने की याजा दी। उसके फोड़े जाने पर पुत्र से पूछा कि तुम इसमें क्या देखते हो ? मुभे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। पिता ने अपने पुत्र को समभाया कि जिस बीज के भीतर तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता है उसीमें महान् वटवृत्त है। इसी प्रकार ब्रह्म में सारा चराचर विश्व निहित है, फिर भी प्रत्यज्ञ रूप में ब्रह्म दिखाई नहीं देता। सातवें अध्याय में नारद ने सनत्कुमार से ब्रह्मज्ञान की शिद्या ली है। श्रान्तिम श्रध्याय में व्यक्ति श्रीर परमात्मा (ब्रह्म) का विवेचन किया गया है श्रीर परमात्मा की पाने का उपाय वताया गया है। इसी उपनिषद् में भगवान कृष्ण को हम ऋषि घोर-ग्रंगिरस् के यहाँ ग्रध्ययन करते पाते हैं | घोर-श्रंगिरस् सामवेदी पिरडत थे | श्रतएव गीता में कृष्ण ने वेदों में श्रपने को सामवेद कहा है।
- [१०] बृहदार एयक- उपिनपद् सब उपिनपदों से आकार में बड़ी है। इसके आरम्भ में 'अश्वमेध' की व्याख्या की गई है। अश्व के अंग-प्रत्यंग के निरूपण में विश्वरूप का

संतुलन किया गया है। त्रागे चलकर ब्रह्म, सृष्टि तथा त्रात्मा की एकता दिखाई गई है। इस उपनिषद् में ब्रह्मज्ञान की शिद्या वाद-विवाद-द्वारा दी गई है। प्रथम संवाद गार्ग्यं ग्रीर राजा ग्रजातशत्रु का है। ग्रजातशत्रु ने कहा कि जिस प्रकार ग्रिम से चिनगारियाँ छिटकती हैं उसी प्रकार ब्रह्म से प्राणिमात्र निकलते हैं। ब्रह्म सर्वोच श्रीर एकमात्र सत्य है। दूसरा प्रसिद्ध संवाद याज्ञवलक्य और उनकी पत्नी मैत्रेयी का है। मैत्रेयी धन की इच्छा न कर ग्रमर होने का उपाय पूछतो है। महर्षि ने ग्रनेक उदाहरण द्वारा वहा की सर्वमान्यता को समस्ताया। तीसरा संवाद राजा जनक की समा में होता है। जब राजा ने सबसे ऋधिकब्रह्मज्ञानी को सहस्र गौएँ देने का वचन दिया तब याज्ञवल्क्य ने प्रश्नकर्तात्रों की शंकात्रों का समाधान कर उन गौत्रों की प्राप्त किया। प्रश्नकर्तात्रों में देवी गार्गी का ब्रह्मज्ञान औरों से बहकर था। उसने विभिन्न लोकों और कालों के आधारों के विषय में अनेक प्रश्न पूछे। चौथे और पाँचवें संवाद जनक और याज्ञवल्क्य में हुए। राजा को ऋषि ने ब्रह्म का स्वरूप समकाया। पाँचवें अध्याय में प्रजापति ने, श्रपनी तीनों संतानों-देवों, मनुष्यों तथा श्रसुरों-को शिद्धा दी है। छठे श्रध्याय में छान्दोग्य-उपनिषद् के पाँचवें अध्याय की दोनों कथाएँ दी गई हैं। उपनिषद् के अनत में महत्त्व प्राप्त करने के लिए त्रावश्यक हवन का विवरण दिया गया है त्रौर विद्वान, सचरित्र एवं वीर पुत्र पाने के लिए यथोचित भोजन की उपयोगिता बताई गई है।

[११] रवेताश्वतरोपनिषद् दस उपनिषदों के बाहर है। किन्तु कौषितकी-उपनिषद् के साथ-साथ इसकी भी प्रतिष्ठा है। इस उपनिषद् ने सांख्य और वेदान्तदर्शन की अभिन्नता दिखाने का प्रयत्न किया है। इस उपनिषद् में ब्रह्म और आत्मा के रहस्य का स्मष्ट विवेचन है तथा अधिक-से-अधिक उदाहरण द्वारा विषय को सुबोध बनाया गया है। ईश्वर के छप की सुन्दर कल्पना की गई है। जैसे—

त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी। त्वं जीर्णों दण्डेन वक्चसि त्वं जातो भवति विश्वतोमुखः॥

--- R 13

एको देवः सर्वभूतेषु गृहः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरातमा। कर्माध्यत्तः सर्वभूताधिवासः साद्ती चेता केवलो निर्गुण्छ॥

त्रधांत् त् स्त्री है, त् पुरुष है, त् ही कुमार है या कुमारी है त्रीर त् ही वृद्ध होकर दण्ड के सहारे चलता है तथा त् ही उत्पन्न होने पर अनेकरूप हो जाता है।—समस्त प्राणियों में स्थित एक देव है। वह सर्वव्यापक, समस्त भ्तों की अन्तरात्मा, कमों का अधिष्ठाता, समस्त प्राणियों में वसा हुआ, सवका साज्ञी, सवको चेतनत्व प्रदान करनेवाला, शुद्ध और निर्मुण है।

इस उपनिपद् में रुद्र को प्रधानता दी गई है, श्रीर उसमें परमात्मा से तादातम्य किया गया है। कहा है—'एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः'।

[१२] कोपीतकी-उपनिपद् का ग्रारम्भ बड़े मनोरंजक हंग से हुग्रा है। ऋषि ग्ररुणि राजा चित्र से बहा का उपदेश लेने गये। चित्र ने उनको समकाया कि मरने के पश्चात् छुछ लोग ग्रपने ग्रच्छे कमों के बल से बहालोक चले जाते हैं श्रोर बहामय हो जाते हैं। कुछ लोग स्वर्ग या नरक में जा पड़ते हैं श्रोर शेप पुन: मर्त्यलोक में कर्मानुसार जन्म लेते हैं। दूसरे ग्रध्याय में बहा को प्राण्ह्य बताया गया है। इस प्राण्ह्यी ब्रह्म का दूत है मन, चन्नु रच्चक है, श्रोत्र द्वाराल है ग्रीर वाणी दासी है। जो मनुष्य मन, चन्नु, श्रोत्र इत्यादि के इन ह्यों को जानता है वह इन्द्रियों पर ग्रधिकार रखता है। तीसरे ग्रध्याय में प्रज्ञा को प्राण्ह्य बताया गया है। प्रज्ञा से ही सत्य-संकल्य सम्भव है। चौथे ग्रध्याय में गार्ग्य काशी के राजा ग्रजातशत्रु के समच्च ब्रह्म का विवेचन करते हैं। ऐसी कथा वृहदारण्यक-उपनिपद् में भी ग्राई है।

# त्राठवाँ परिच्छेद वेदाङ्ग

<u></u>

कृ

साधारण व्यवहार में श्रुति से वेद, ब्राह्मण श्रीर उपनिषद् का बोध होता है श्रीर ये ही ग्रंथ वैदिक साहित्य सममें जाते हैं। इनका संद्येप विवेचन हम कर चुके हैं। स्मृति से (१) वेदाङ्ग, (२) इतिहास, (३) पुराण, (४) धर्मशास्त्र श्रीर (५) नीति के सभी ग्रंथ सममें जाते हैं। स्मृति शब्द का व्यापक प्रयोग है। श्रनेक विद्वान वेदाङ्ग को वैदिक साहित्य में सम्मिलित करते हैं। श्रतएव यहाँ वेदाङ्ग की उपयोगिता पर प्रकाश डाला जाता है।

ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, त्यों-त्यों वैदिक साहित्य की जिटलता भी बढ़ती गई श्रीर उसका समक्तना किन हो गया। यज्ञ-याग का इतना विस्तार हो गया था कि उसे याद करने के लिए छोटे-छोटे ग्रंथों की श्रावश्यकता प्रतीत हुई। इसिलए धार्मिक सिद्धान्तों को, श्रीर विशेष कर कर्मकाएड से सम्बद्ध सिद्धान्तों को, एक नया साहित्यिक रूप दिया गया। श्र्य श्रीर विश्रय का स्मष्टीकरण करने के लिए कुछ नवीन ग्रंथ रचे गये। इनसे वेदों के श्रध्ययन में सहायता भी मिलती थी। श्रतः इन्हें वेदाङ्म कहा जाता है। इनकी रचना सूत्र-शैली में हुई थी। गागर में सागर भरने के सिद्धान्त के श्रमुसार महत्त्वपूर्ण विधि-विधान प्रकट किये गये। ये सारगित वाक्य ही सूत्र कहलाते हैं। श्रीनी सिह्तित शेली के लिए यह विश्व-साहित्य में श्रपने ढंग का एक श्रमुटा साहित्य है। सूत्रों की रचना वड़ी विलच्चण है। छोटे-छोटे वाक्यों के द्वारा विपुल श्रथों के प्रदर्शन का प्रयत्न किया गया है।

वेद के ग्रांग ग्रार्थात् सहायक साहित्य संख्या में छः हें—(१) कल्प, (२) शिज्ञा, (३) व्याकरण, (४) निरुक्त, (५) छन्द तथा (६) ज्योतिप। इनका वर्णन इसी

[१] कल्प—कलास्त्रों के द्वारं। कर्मकाराड तथा धर्मशास्त्र से सम्बद्ध विपयों का विस्तृत विवेचन किया जाता है। यह तीन विभागों में विभक्त किया गया है—

- (क) श्रीतस्त्र, (ख) गृह्यस्त्र श्रीर (ग) धर्मस्त्र । श्रीतस्त्रों में वैदिक यज्ञ सम्बन्धी कर्मकारण्ड का वर्शन है, गृह्यस्त्रों में गृहस्थ के दैनिक यज्ञ श्रादि का श्रीर धर्मस्त्रों में सामाजिक नियम श्रादि का विवेचन किया गया हैं।
- (क) श्रीतसूत्र—श्रीत का त्रर्थ है श्रुति (वेद) से सम्बद्ध कर्म-कार्छ। त्रतः श्रीत-स्त्रों में श्रीत-कर्मों का विधान है। इनकी संख्या १४ है। इनके द्वारा भारत की प्राचीन यज्ञ-पद्धित का त्राच्छा परिचय मिलता है। ऋग्वेद के दो श्रीतस्त्र हें—शांखलायन त्रीर त्राश्यवलायन। इन दोनों में त्राश्यलायन त्राधिक पुराना मालूम होता है। सामवेद के तीन श्रीतस्त्र—मशक त्राथवा द्यापंय, लाट्यायन त्रीर द्राह्यायण प्राप्य हैं। शुक्ल-यजुर्वेद का एक कात्यायन त्रीर कृष्ण-यजुर्वेद के छः श्रीतस्त्र—त्रापस्तम्य, हिरएयकेशिन्, त्रीधायन, भारद्वाज, मानव त्रीर वैखानस—प्राप्य हैं। त्राथवंवेद का एकमात्र श्रीतसृत्र वैतान है।
- [२] गृह्मसूत्र—ये स्त्र श्रोतस्त्र के वाद के मालूम पड़ते हैं। इनमें जन्म से मर्ग तक किये जानेवाले समस्त पारिवारिक संस्कारों का वर्णन है। इन संस्कारों का अनुष्ठान मानव-जीवन के विभिन्न महत्त्वपूर्ण अवसरों पर प्रत्येक हिन्दू-गृहस्थ के लिए आवश्यक समभा जाता था। इनमें चालीस संस्कारों का वर्णन है जो मानव-जीवन के विभिन्न महत्त्वपूर्ण अवसरों पर किये जाते थे। इनमें पञ्च महायज्ञ, पाकयज्ञश्राद्ध आदि, का भी समावेश हो जाता है। इन अन्धों के अध्ययन से प्राचीन भारतीयों के गाईस्थ आचार-विचार तथा विभिन्न प्रान्तों के रीति-रिवाजों का विशद परिचय मिलता है। शाङ्खलायन तथा आश्वलायन गृह्मसूत्र ऋग्वेद के हैं। शुक्ल-यजुर्वेद का पारस्कर और ऋष्य-यन्त्रवेद के आपस्तम्ब, हिरण्यकेशिन्, वौधायन, मानव, काठक और वैखानस सूत्र है। सामवेद के गृह्मसूत्र गोभिल और खादिर हैं तथा अथर्ववेद का कौशिक गृह्मसूत्र है। गोभिल गृह्मसूत्र प्राचीनतम समभा जाता है।
- (ग) धर्मसूत्र—इन स्त्रों में सामाजिक जीवन के संचालन के लिए नियमों का विवेचन किया गया है। इनमें धर्म की विवेचना, वर्णाश्रम-व्यवस्था, राजा-प्रजा के कर्तव्य, विवाह के भेद, दायभाग की व्यवस्था, स्त्रियों का स्थान, निषिद्ध-भोजन, शुद्धि, प्रायश्चित्त, न्यायालयादि के व्यवहार त्रादि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। इन्हीं धर्मस्त्रों के त्राधार पर बाद में स्मृतियों का निर्माण हुत्रा, जो ज्ञाज भी हिन्दू-समाज के लिए मान्य हैं। वेद-शाखा से सम्बन्धित धर्मस्त्रों में केवल तीन—ज्ञापस्तम्ब, हिर्ण्यकेशिन ज्ञीर बौधायन—प्राप्य हैं। इनके ज्ञलावा गौतमधर्मस्त्र ज्ञीर वसिष्ठधर्मस्त्र भी स्त्र-प्रन्थ माने जाते हैं; क्योंकि इनमें भी स्त्रों का ही उपयोग किया गया है। इनके ज्ञलावा एक वैखानस धर्मस्त्र भी है। गृह्यस्त्र ज्ञीर धर्मस्त्र को 'स्मृति' भी कहते हैं।

इन स्त्रों के त्रातिरिक्त एक प्रकार के स्त्र और भी हैं जिन्हें शुल्य कहते हैं। इनका सम्बन्ध श्रीतस्त्रों से ही है। शुल्य का अर्थ है मापनेयाला डोरा। इन स्त्रों में यज्ञ की वेदियों के लिए उपयुक्त स्थान चुनने, उनकी माप करने तथा उनकी निर्माण-प्रणाली आदि का विस्तार से वर्णन है। ये स्त्रग्रन्थ भारतीय ज्यामिति के प्राचीनतम ग्रन्थ हैं। [२] शित्ता—इसका सम्बन्ध शब्दशास्त्र से हैं। वेदों के उचारण पर ऋषियों ने सबसे अधिक ध्यान दिया है। जिसके द्वारा स्वर, मात्रा और उचारणादि पर विचार किया गया है वह 'शिचा' कहलाती है। लोगों की धारणा थी कि स्वर की विषमता से या वर्ण की विषमता से शब्द दूषित हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में अशुद्ध उचारण से निकला हुआ वाक्य वज्र की तरह यजमान का कामना-साधन करने के बदले उसे नष्ट ही कर देता है। स्वर के दोव से 'इन्द्रशत्रु' शब्द यजमान वृत्र की हत्या का कारण हुआ।

शिद्धा में वर्ण तथा उनके उचारण-ग्रादि-सम्बन्धी कितने ही नियम दिये गये हैं, जिनकी ग्रोर पश्चिम के भाषा-वेत्ताग्रों का ध्यान ग्रव ग्राकृष्ट हुन्ना है। शिद्धा-ग्रन्थों की संख्या काफी बड़ी है। काशी से शिद्धा-संग्रह नाम का संग्रह-ग्रन्थ प्रकाशित हुन्ना है जिसमें वेदों की नाना शास्त्राग्रों से सम्बद्ध शिद्धाएँ दी गई हैं। पाणिनि के नाम से प्रख्यात पाणिनीय शिद्धा के ग्रध्ययन-द्वारा इस विषय का पर्याप्त परिचय प्राप्त किया जा सकता है।

वेदाध्ययन के अत्यन्त पूर्वकाल में ऋषियों ने पढ़ने की स्वरादि-विशेषता को निश्चित करके अपनी शाखा की परम्परा चला दी। जिस-किसी ने जिस शाखा से वेद-पाठ सीखा, वह उसी शाखा की वंश-परम्परा का कहलाया। ब्राह्मणों की गोत्र-प्रवर-शाखा आदि की परम्परा इसी तरह चल पड़ी। जब यह बहुत काल की हो गई तब उस विभेद को स्मरण रखने के लिए और अपनी-अपनी रीति की रच्चा के लिए प्रातिशाख्य-अन्थ बने। इन्हीं प्रातिशाख्यों में शिक्चा और व्याकरण दोनों पाये जाते हैं। अब केवल ऋखेद की शाकल-शाखा का तैत्तिरीय प्रातिशाख्य, सामवेद का साम-प्रातिशाख्य और अथर्वदेद का अथर्वप्रतिशाख्य या शौनकीय चतुराध्यायी उपलब्ध है। प्रातिशाख्यों में शिक्चा का विषय अधिक है और व्याकरण का अत्यन्त कम।

[३] ठयाकरण—इसका काम है भाषा के नियमों का प्रदर्शन। पतंजिल ने एक जनश्रुति का उल्लेख किया है कि 'बृहस्पित ने इन्द्र को सहस्र दिञ्य वर्षों तक प्रतिपदोक्त राब्द का पारायण कराया, फिर भी शब्द-समूह का अन्त नहीं हुआ।' इस जनश्रुति से यह प्रकट होता है कि सबसे पुराने वैयाकरण देवताओं के गुरु वृहस्पित थे और इन्द्र का नम्बर उनके बाद पड़ेगा। पाणिनि के आरम्भ के पहले चौदह सत्र 'माहेश्वरसूत्र' कहे गये हैं। इससे सहज में ही यह अनुमान होता है कि माहेश्वरसूत्र भी किसी और व्याकरण के ही सृत्र होंगे। वे व्याकरण चाहे अब न मिलें; परन्तु पाणिनि से पहले जरूर रहे होंगे।

इस समय प्राप्य प्रन्थों में सबसे पुराना व्याकरण-प्रन्थ 'पाणिनीय अष्टाध्यायी' के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें आठ अध्याय हैं और हरएक अध्याय में चार-चार पाद हैं। सूत्रों की सम्पूर्ण संख्या ३६६६ है। ये पाणिनि के बनाये हुए हैं। बहुत-से ऐसे सूत्र भी हैं जिनमें पूर्वाचायों का मत भी संश्लिष्ट है। पाणिनि का समय ईसवी सन् से ७०० वर्ष पूर्व समका जाता है। पाणिनि ने अपने व्याकरण में वेद को सर्वत्र 'छन्द' कहा है।

सबसे प्राचीन व्याकरण का क्या क्रम रहा होगा, उसकी विषयावली क्या रही होगी,— ये सब बातें इस समय ठीक-ठीक मालूम नहीं हो सकतीं। परन्तु गोनधब्राह्मण् (१। २४) में यह क्रम दिया गया है—(१) वेद की रज्ञा के लिए, (२) उसका अर्थ समक्तने के लिए,

- (३) शब्दों के ज्ञान के लिए, (४) सन्देहनिवारण के लिए, (५) अशुद्ध शब्द के परित्याग लिए, (६) नज़ादि कमीं में शुद्ध शब्दों के व्यवहार के (७) पट्ट महिवज होने लिए, (८) सन्तान के शुद्ध नाम-करण के लिए और (६) सत्यासत्य के निर्णय के लिए व्याकरण का नथार्थ ज्ञान अत्यन्त प्रयोजनीय है।
- [8] निरुक्त—इसमें वेदिक शब्दों की ब्युत्पत्ति पर ही विचार किया गया है। इससे वेदिक शब्दों का अर्थ किया जाता है। निरुक्त के अन्ध प्राचीन वेदिक काल में अनेक रहे होंगे; किन्तु इस समय केवल महर्षि यास्क का अन्ध उपलब्ध है। निरुक्त से ही पता चलता है कि ऋग्वेद का पाठ अत्यन्त शुद्ध है। निरुक्त पञ्चाध्यायात्मक है—(क) अध्ययनविधि, (स) छन्दोविभाग, (ग) छन्दोविनियोग, (घ) उपलक्षित कर्मानुकूल भृतकाल और (ङ) उपदर्शित लक्षण। इन सब अंगों से वेदों का अर्ध मालूम होता है। इसमें शब्दों के अर्ध लिखे हुए हैं। अर्थ ही सर्वापेचा प्रधान है; क्योंकि अर्ध न मालूम होने से पाठ निष्कल होता है। वेदों के शब्दार्थ के लिए निरुक्त ही प्रमाण है। ऋक्-अनुक्रमणिका में लिखा है कि वेदों की व्याख्या के लिए निरुक्त प्रयान उपकरण है। संच्रेप में निरुक्त वेद का कोष-विशेष है।

त्रानुश्रुति के त्रानुसार 'निघरटु' महर्षि यास्क द्वारा ही प्रणीत है; परन्तु वास्तव में यह प्रन्थ यास्क की रचना नहीं है। स्वयं यास्क ने भी इसपर टीका त्राथवा भाष्य लिखा है। वेदार्थ समक्तने लिए निघरटु का निर्माण हुत्रा।

यास्क का समय पाणिनि से पूर्व अर्थात् ईसवी पू० ७०० से भी प्राचीन माना जाता है।

[४] छन्द्—केवल कृष्ण-यजुर्वेद गद्य श्रीर पद्य दोनों में है। श्रन्य वेद पद्यमय हैं। गद्य सुनकर कान श्रीर मन को वह तृप्ति नहीं होती जो पद्य को सुनकर होती है। पद्य याद जल्द होते हैं श्रीर बहुत काल तक स्मरण रहते हैं। साथ-ही-साथ इनके द्वारा गम्भीर-से-गम्भीर भाव संदोग में व्यक्त कर दिये जाते हैं। वेदाध्ययन में छन्दों का ज्ञान श्रिनिवार्य है। छन्दों के ज्ञान के विना वेदों के मंत्रों का उच्चारण भी भली भाँति नहीं हो सकता।

छन्दों को वेद का चरण बताया गया है। कात्यायन की 'सर्वक्रमणिका' में सात छन्दों का उल्ोख है—(१) गायत्री, (२) उष्णिक्, (३) त्रानुष्टुप्, (४) बृहती, (५) पंक्ति, (६) त्रिष्टुप् त्र्रोर (७) जगती। कात्यायन के बाद छन्दःशास्त्र के सबसे प्राचीन ज्ञाता महर्षि पिङ्गल हैं। संस्कृत-साहित्य में लगभग ५० प्रकार के छन्द व्यवहार में त्राते हैं। पिङ्गल का यन्थ ३०० ईसवी पूर्व की रचना समका जाता है।

[६] ज्योतिष—संस्कारों ख्रौर यज्ञों की क्रियाएँ निश्चित मुहूतों पर, निश्चित समयों में ख्रौर निश्चित ख्रवधियों के भीतर होनी चाहिए। मुहूर्त, समय ख्रौर ख्रवधि का निर्णय करने के लिए ज्योतिष-शास्त्र का ही ख्रवलम्ब है। ज्योतिष वेदाङ्ग का ही एक द्रांग है। वेदाङ्ग-ज्योतिष के ऊपर एक छोटा-सा पद्यात्मक ग्रन्थ है जिसमें नद्यत्रों ख्रौर चन्द्रमा ख्रादि ग्रहों पर विचार किया गया है। ज्योतिष के ख्रन्तर्गत भूगोल एवं खगोल का ज्ञान भी सम्मिलित है।

पराशर और नर्न भारी ज्योतिर्विट् हो गये हैं। इनके पीछे के ज्योतिर्विदों में आर्यभर्ड, वराहमिहिर, ब्रह्मगुन्त, भारकराचार्य, कमलाकर आदि प्रसिद्ध ब्रन्थकार हो चुके हैं। ये सभी गणित और फ़िलत-दोनों ही प्रकार के ज्योतिष के आचार्य माने जाते हैं। ज्योतिष के ब्रन्थ अनेक हैं और प्रचलित भी हैं। इनपर अच्छे प्रामाणिक ब्रन्थ लिखे जाने की परस्परा दूरी नहीं है। और, आज के वैज्ञानिक संसार में भी इसका उत्तरोत्तर विकास होता जा रहा है।

#### वेदानुक्रमणी

वेदों से सम्बन्धित वेदाङ्ग के द्यातिरक्त एक द्योर साहित्य है जिसे 'त्रानुक्रमणी' कहते हैं। इन अनुक्रमणियों में येदमंत्र, ऋषि, छन्द, देवता आदि की स्वियाँ दी गई है। छन्दोऽनुक्रमणी में ऋग्वेद के छन्दों की स्वा है। अनुवाक-अनुक्रमणी में ऋग्वेद के अनुवाकों के प्रारम्भिक शब्दों और स्त्रों की संख्या का ब्योरा आता है। पदानुक्रमणी में मन्त्रों के पाद का ब्योरा है। देवतानुक्रमणी-सम्बन्धी १२०० श्लोकवाले 'वृहद्देवता' अन्य में ऋग्वेद के प्रत्येक मंत्र के देवता का उल्डेख है। इसके आतिरिक्त इसमें कितनी ही दन्तकथाएँ और कथनाक इक्टे किये गये हैं। इन सब अनुक्रमणियों के सारांश का कात्यायन-कृत सर्वानुक्रमणी में वर्णन किया गया है।

सामवेद को दो, कृष्ण-यजुर्वेद की दो और शुक्ल-यजुर्वेद की एक अनुक्रमणी है।

# नवाँ परिच्छेद वैदिक सभ्यता

वैदिक सभ्यता के उत्राकाल में मिन्न-मिन्न परिवार, कुल के नाम से, प्रसिद्ध था। बहुत-से कुलों को मिलाकर गोत्र बनता था और गोत्रों को मिलाकर गोष्ठी तथा गोष्टियों को मिलाकर ग्राम। ग्रामों की संस्था 'जन' के नाम से प्रसिद्ध थी। मुख्यतः चुनाव की प्रथा थी।

वैदिक ग्राम स्वावलम्बी होता था त्रौर सब जीवनोपयोगी त्रावश्यक वस्तुएँ ग्राम ही प्रस्तुत करता था। धान, जौ, तिल, कपास त्रादि ग्राम ही उपजाता था। प्रत्येक परिवार त्रुपनी त्रावश्यकता के त्रानुसार सूत कातकर कपड़ा बुन लेता था। यह कार्य महिलात्रों का था ( त्रुथ० १४।१।४५ )।

गाँव के बहुई जिन्हें 'त्वष्टा' कहते थे, रथ, नाव, युद्ध के शस्त्र एवं खेती के श्रीजार बनाते थे। शौकीन स्त्री-पुरुत्रों में माला धारण करने की चाल थी श्रीर माली उनके लिए माला प्रस्तुत करते थे।

जानवरों की खाल को मसाला द्वारा दुरुस्त करके भिन्न-भिन्न प्रकार के सामान बनाये जाते थे। वैद्यों की प्रतिष्ठा थी और उन्हें भरपूर धन भी मिलता था। ऋग्वेद (१०-९७-४) में एक ऋषि कहता है कि वह भिषक (वैद्य) के लिए गाय, घोड़ा, कपड़ा और यहाँ तक कि अपने को उत्सर्ग करने को भी प्रस्तुत है। ऋग्वेद (१०-९७) का पूरा स्क्त जड़ी-नृटियों की प्रशंसा में है। अथवंवेद में तो आयुर्वेद की बात भरी पड़ी है। सारांश, वैदिक प्राम स्वयं साधन-परिपूर्ण था।

अपनी जीविका के अनुसार प्रामवासी विभक्त थे। जो यज्ञ नहीं करते और वैदिक देवताओं में विश्वास नहीं रखते, उनकी गणना शूद्रों में होती थी।

वैदिककाल में संध्या प्राणायाम प्रायः सव करते थे।\*

<sup>\*</sup> जब रात्रि चार घड़ी शेव रहे ह्यर्थात् स्योदय के प्रायः डेढ़ घंटा पूर्व, शय्या को त्यागकर शौच-स्नानादि कियात्रों से निवृत्त हो, शुद्ध चित्त से एकान्त, निर्मल ह्यौर स्वच्छ स्थल में बैठकर वेदानुकूल विधि के साथ ईश्वर की प्रार्थनादि करने को संध्या कहते हैं। इसी प्रकार सायंकाल में सूर्यास्त ह्यौर रात्रि के बीच के समय की प्राणायाम-उपासना सायं-

वैदिककाल में निम्नलिखित पञ्चमहायज्ञ प्रचलित थें—

- (१) ब्रह्मयज्ञ—ब्रह्मचर्यपूर्वक आचायों की सेवा करना और उनके द्वारा वेदादि का उपदेश ग्रहण करना।
- (२) पितृयज्ञ—माता-पिता, गुरु ग्राचार्य की समुचित ग्राजाश्रों का पालन करना। उनकी मृत्यु के बाद उनके कथनानुसार ग्राचरण कर उनकी कीर्ति में वृद्धि करना।
- (३) अतिथियज्ञ— अतिथि का अधिकारानुसार सत्कार करना, उनके सुकार्य में सहायता देना अतिथि-यज्ञ है। अतिथि विद्वान अथवा वयोवृद्ध हों तो उनसे ज्ञान अहण करना उचित है। किन्तु अतिथि से कोई काम लेना अथवा धन लेना उचित नहीं।
- (४) भूतयज्ञ—प्राणिमात्र को भूत कहते हैं। गाय, वैल, कुत्ता त्रादि समस्त जीवों को यथाशक्ति त्रान्न, जल, तृण त्रादि से तृप्त करना भूतयज्ञ है।
- (५) देवयज्ञ—यह यज्ञ सर्वोपिर है। केसर, कस्तूरी, घी, तिल, चावल, चन्दन, पान आदि से हवन करना देवयज्ञ है। प्रत्येक ग्रहस्थ के घर में अग्नि-कुण्ड रहता था जो अहर्निश जलता रहता था। भगवान ने गीता में इसे गाईस्थ-अग्नि कहा है। अग्नि की रिक्तिका घर की सौभाग्यवती महिलाएँ होती थीं और जबतक घर में एक भी सौभाग्यवती रहती, अग्नि-कुण्ड सदा प्रज्वलित रहता।

ये सन नित्य-यज्ञ थे। किन्तु वैदिक इिंग्टियज्ञ (महीने में दो नार), पशुयज्ञ त्र्यादि भी करते थे। पशुयज्ञ में नकरा, घोड़ा त्र्यादि के मांस से हवन होता था। शुनः-शेप की कहानी में पुरुषमेध का जिक त्र्याया है। परन्तु इससे नरविल देने के सिद्धान्त का निश्चितका से समर्थन नहीं होता। शुक्ल-यजुर्वेद का सम्पूर्ण तीसवाँ काएड पुरुषमेध यज्ञ के सम्बन्ध में है त्र्यार इसमें पुरुषमेध में वृक्ति दिये जानेवाले भिन्न-भिन्न प्रकार के पुरुष त्रीर क्रियों की चर्चा है। त्र्यनेक विद्वानों की राय है कि पुरुषमेध का उल्लेख त्रालंकारिक भाषा में है त्रीर वास्तव में मनुष्य की विल नहीं होती थी; किन्तु पुतले जलाये जाते थे। स्वामी दयानन्द त्रीर उनके त्रानुयायियों का तो यहाँ तक कथन है कि वैदिककालीन भारत में पशु-विल भी नहीं होती थी त्रीर समस्त यज्ञ दुग्ध, घृत, चन्दन।दि द्वारा होता था। बाद में, भारत के त्रवनिकाल में, पशु-विल की प्रथा चल निकली।

संध्या कही जाती है। प्राणों को स्वाधीन करना प्राणायाम है। संध्या-कर्म से निवृत्त होकर पद्मासनस्थ हो, शरीर के अन्दर से साँच वाहर निकाल, नासिका के वाम छिद्र से वायु को अन्दर खोंचे और जितना समय वायु को खोंचने में लगे उससे दुगुना या चौगुना समय तक उसे हृदय में रोक रखे। वाद धीरे-धीरे उस वायु को नासिका के दूसरे छिद्र से वाहर कर दे। यह किया करते समय मन में 'ओम्' या किसी मंत्र का जप करते रहना चाहिए। पुनः दाहिने छिद्र से वायु को अन्दर कर वाएँ छिद्र से निकाले। कम-से-कम तीन और अधिक-से-अधिक दस प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने से मन स्थिर, शांत औ पवित्र होता है। यह एक प्रकार का व्यायाम भी है। इससे स्वास्थ्य में भी व

#### सामाजिक दशा

श्राज की तरह वैदिक श्रायों में जाति-भेद नहीं था। जाति-भेद का उल्लेख हमें पहलेपहल ऋग्वेद के पुरुषस्त (१०-६०-१२) में मिलता है। जाति-भेद जन्मगत नहीं, किन्तु कर्मगत था। इत्रियकुल में उत्पन्न विश्वामित्र ग्रोर देवापी को हम पुरोहित तथा वेदमंत्रों के द्रष्टा के रूप में पाते हैं (३-५३-६)। भृगु ऋषि के वंशज रथ तथार करने में पारंगत वर्ड्ड थे (१०-३६-१४)। प्रत्येक व्यवसाय मर्यादापूर्ण समका जाता था; क्योंकि सबकी श्रावश्यकता थी। जो विद्वान ग्रीर मनीषी होते थे उन्हें ब्राह्मण श्रथवा ऋषि का स्थान प्राप्त होता था। भरद्वाज ब्राह्मण-कुल में जन्म लेने पर भी चित्रय राजा रहे। नाभाग इत्रिय होने पर भी वैश्य हो गये। ऐतरेय-ब्राह्मण (राष्टा१) से ज्ञात होता है कि कवस शुद्र-वंश में जन्म लेने पर भी ऋषि हो गये। श्रतः यह स्पष्ट है कि वैदिक काल में जाति-भेद जन्मगत नहीं था।

चूँ कि जाति-विभाग जन्मगत नहीं था इसीलिए एक जाति का दूसरी जाति में विवाह प्रचलित था। अर्चताना ऋषि के पुत्र श्यावस्य का राजा रथवीति की पुत्री के साथ विवाह हुआ था जिसकी मनोहर कथा ऋग्वेद (५।६१) में आई है। राजा पूर्णमित्र की कन्या विमदा ने कामध्य ऋषि को स्वयंवर में चुना। प्रसिद्ध वैदिक ऋषि घोषा राजकन्या थी और जब उसकी ख्याति फैली तब उसका एक ऋषि के साथ विवाह हुआ।

व्यापार अधिकतर बदलीवल के रूप में प्रचलित था। लेन-देन की इकाई गाय सममी जाती थी। आयों में पिए लोग व्यापारी थे और समुद्र से दूर-दूर तक जाकर व्यापार करते थे। उनका नेता प्रमु था जो गंगातट पर—सम्भवतः समुद्र के पूर्वी किनारे पर—निवास करता था। वह दानवीर था और उसकी प्रशंसा ऋग्वेद के तीन मंत्रों में की गई है (५।४५।३१-३३)। गाय के अतिरिक्त सिक्के के रूप में निष्क' और 'मना' नाम के सिक्कों का प्रयोग होता था। आरंभ में निष्क गले में पहनने का सोने का गहना था जिसमें चौखूटे अथवा गोल सोने के दुकड़े साथ-साथ गूँथे रहते थे। धनी स्त्री-पुरुष इन्हें गले में पहनते थे। ये वजन में बराबर होते थे। बाद में सम्भवतः इनका व्यवहार सिक्कों के रूप में होने लगा। मना नामक सिक्कों का व्यवहार पिए लोग करते थे। इन सिक्कों को वे वेविलन और असीरिया में ले गये जहाँ इनका नाम 'मेना' पड़ा। बाद प्रीकों ने उसे 'माना' कहा। ऋग्वेद में यह शब्द आया है। चाँदी के निष्क का भी इम जिक्र पाते हैं।

खरीद-विकी के समय जो वादा होता था उसका अन्नरशः पालन किया जाता था। सूद की चाल भी थी। पणि लोग काफी सूद पर रुपया कर्ज देते थे। कर्ज अदा करने में असमर्थ होने पर कर्जखोर, महाजन के, दास हो जाते थे। वाप-दादा द्वारा किये गये कर्ज को उनके वंशज अदा करते थे। कर्ज का धन तमादी हो गया—
ऐसी भावना न थी।

ऋग्वेद-काल में दास-प्रथा थी। राजात्रों ग्रीर ग्रमीरों के सैकड़ों दास होते थे। ये दास ग्रधिकतर पराजित शत्रु ग्रथवा पिणयों-द्वारा दूर देश से लाकर वेचे हुए होते थे। काले रंगवाले दासों का जिक हमें ऋग्वेद में मिलता है। ग्रायों में जूग्रा खेलने का व्यसन बहुत प्रचिलत था। ऋग्वेद के दशम मगडल का सम्पूर्ण ३४ वाँ सूक्त इसी सम्बन्ध का है। इस सूक्त से ज्ञात होता है कि वैदिक काल में द्यूत-प्रथा प्रचिलत थी। इसी सूक्त से यह भी ज्ञात होता है कि जूए के परिगाम-स्वरूप जुग्राड़ी की स्त्रियाँ व्यभिचारिगी हो जाती थीं।

राजा पत्थर के वने विशाल भवन में रहते थे। (४।३०।२०) स्त्रियाँ महल के अन्दर रहती थीं। पर्दें की चाल नहीं थी। किन्तु जब विवाहित स्त्रियाँ बाहर निकलतीं तो चादर से अपने खिर को ढँक लेतीं। आज भी कुलीन हिन्दू स्त्रियों में यह प्रथा है जो अब धीरे-धीरे उठ रही है। विवाह के समय जो अग्नि जलाई जाती थी, विवाहित स्त्री-पुरुष का कर्त्तव्य था कि अपने जीवन-पर्यन्त उसे बुक्तने न दें। गौ दूहने का काम कुमारी लड़कियों का था जिससे उनका नाम दुहितृ अथवा दुहिता पड़ा।

वर्तन एवं असवाब सादे ढंग के होते थे। मिट्टी और धातु दोनों प्रकार के वर्तनों का च्यवहार होता था। सोमरस, मधु, दही तथा पानी रखने के लिए लकड़ी के कलश का भी व्यवहार होता था।

#### भोजन

मुख्यतः लोग जौ का आदा, चावल और भिन्न-भिन्न प्रकार की दाल का उपयोग करते थे। मक्खन, घी, दही, मधु और मांस खाने की चाल थी। गेहूँ का जिक हमें वेद में कहीं नहीं मिलता। भिन्न-भिन्न प्रकार के पक्वान बनाने की चाल थी। वर्ष के अधिकतर भाग में मर्दी पड़ती थी ( २।१।११; ५।५४।१५; ६।१०।७ )। आर्य मांस-भद्धार प्रचुर मात्रा में करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि वैदिक आयों को गोमांस से परहेज नहीं था; क्योंकि वेद श्रौर ब्राह्मण-ग्रन्थों में श्रनेक जगह हम इसका उल्लेख पाते हैं—(१०।२७।२;१०।⊏६।१३-१४)। किन्तु स्रनेक विद्वान इन वाक्यों का भिन्न-भिन्न प्रकार से अर्थ लगाकर यह प्रमाणित करते हैं कि वैदिककाल में गोवध ग्रथवा गोमांस-भन्त्ग की प्रथा न थी। जानवरों के वध के लिए निश्चित स्थान रहता था। किन्तु ऐसे पुरुत्रों का भी हम उल्तेख पाते हैं जो निरामिष थे। गाय चहुत उपयोगी जानवर है, अतएव स्वभावत: धीरे-धीरे इसके वध के विरुद्ध श्रान्दोलन वढ्ता गया। श्रन्त में ऐसा समय श्राया कि गाय की प्रतिष्ठा चरम सीमा पर पहुँच गई श्रीर गाय मारना जघन्य पाप समभा जाने लगा। इसीसे उसे 'श्रघन्या' कहते हैं और यह नाम ऋगवेद में भी मिलता है। सम्भवतः मछली खाने की चाल न थी। यद्यपि ऋग्वेद में कुछ स्थानों पर (७।१८।६, १०।६८।८) मछली का जिक त्राया है। सम्भवतः नीच जाति के लोग ही मछली खाते थे।

वैदिक त्रायों में सोमरस पीने की चाल थी। इससे उत्साह होता था श्रीर रोगों का निवारण भी। युद्ध के श्रवसर पर उत्साह प्रदान करने के लिए विशेष रूप से इसका व्यवहार होता था। सोमरस की श्राहुति देवताश्रों के लिए भी दी जाती थी। ऋग्वेद का नयाँ मरहल तो सोम-स्तुति से श्रोतश्रोत है।

सोम के अतिरिक्त सुरा का भी प्रयोग होता था। किन्तु सुरा की निन्दा की गई है

श्रीर कहा है कि सुरा के वशीभूत होकर मनुष्य पाप श्रीर नियम-भंग करता है तथा चेतना-शून्य हो जाता है (८।२।१२)। इसकी गणना खराव वस्तुश्रों में थी (८।८६।६)।

ऊनी श्रीर सती दोनों प्रकार के वस्त्रों का व्यवहार होता था। बहुत लोग जानवर की खाल को भी पहनते थे। कपड़ों में रंग-विरंग का काम करने की चाल थी। स्त्रियाँ सुन्दर श्रीर श्राकर्षक वस्त्रुधारण करती थीं।

स्त्री श्रीर पुरुष दोनों गहने पहनते थे। निष्क को पुरुष गले में श्रीर स्त्रियाँ छाती पर पहनती थीं। सोने का बाजू स्त्री-पुरुष दोनों पहनते थे। कर्णशोभा स्त्रियाँ कानों में पहनती थीं। गते में मोतीमाला पहनी जाती थी।

युद्ध में शिरस्त्राण श्रौर छाती बचाने के लिए धातु की श्राटकली श्रार्थ योद्धा पहनते थे। श्रार्थ घुड़सवारी के बहुत प्रेमी थे। युद्ध में भी घोड़े का व्यवहार होता था। घुड़दौड़ की भी बहुत चाल थी। इस श्रवसर पर घोड़े श्रवसर सोने-चाँदी के गहनों से सुशोभित किये जाते थे।

स्त्री-पुरुष दोनों में नाचने-गाने की चाल थी। किन्तु सम्मिलित नाच-गान का जिक्र वेद में नहीं मिलता है।

#### विवाह

वेदिक काल में पूर्ण युवती होने के पहले लड़िक्यों का विवाह नहीं होता था— (१०। प्रा२१-२२, ७। प्राप्त )। ऋग्वेद में ऐसी कन्यात्रों का भी जिक्र है जिन्होंने त्राजीवन विवाह नहीं किया। विभिन्न प्रकार के विवाह प्रचलित थे जिनमें मुख्य निम्नलिखित हैं —

- (१) पिता का योग्य वर खोज कर विवाह करना (१०।८५।१५-२३)।
- (२) पिता की इच्छा, के विरुद्ध जीतकर 'जबरद्स्ती कन्या को विवाहार्थ ले जाना। विमद ने पूर्णिमत्र की कन्या को उसके पिता की इच्छा के विरुद्ध हरण कर विवाह किया (१।११२।१६; १०।३६।७)।
- (३) विद्वान को उसकी विद्वत्ता अथवा प्रतिभा के कारण कन्या दी जाती थी। इसे आर्ष-विवाह कहते थे। श्यावास्य का इसी प्रकार विवाह हुआ।

विवाह कन्या के घर पर सम्पन्न होता था, गहने-कपड़ों से विभूषित युवक कन्या के घर पर मित्र और सम्बन्धियों के साथ जाता था। पिता अथवा अन्य अभिभावक कन्या-दान करते (१०। ५।३६, अथर्व०१४।१।६)। बाद अभि के चारों और वर-कन्या साथ-साथ घूमते। इस किया के बाद विवाह सम्प्रन्न होता (१०। ५।३६-३८; १०।१८। । ऋग्वेद और अथर्वेद के मंतों में नविवाहिता कन्या के गृह में स्थान, कर्तव्य आदि का विशद वर्णन मिलता है। कन्या स्थायी रूप से पित के यहाँ रहने के लिए जाती थी, यद्यप समय-समय पर पिता के घर पर आने की चाल थी। ऋग्वेद के दशम मण्डल के ५५ वें स्क में हमें विवाह-सम्बन्धी मंत्र मिलता है। अथर्ववेद का सम्पूर्ण चौदहवाँ काण्ड विवाह के सम्बन्ध में है और नवदम्पती के मनन करने योग्य है।

वैदिककालीन भारत में बहुविवाह की भी प्रथा थी। किन्तु ऋग्वेद के मंत्रों से हमें आभास मिलता है कि बहुविवाह से पित की अवस्था दयनीय हो जाती थी, गाईस्थ्य जीवन सुखमय नहीं रहता था (१।१०५।८; १०।३३।२)। स्पष्टतया एकपत्नी- व्रत की प्रथा सर्वभान्य थी (१।१२४।७; ४।३।२)।

विधवा-विवाह की प्रथा हम ऋग्वेद में नहीं पाते। किन्तु मृत पित के छोटे भाई के साथ विवाह की प्रथा शायद थी (१०। १८।८)। यह प्रथा ग्राज नीच जातियों में मान्य है। ग्रथवंवेद (६।५।२७-२८, १८।३।१-२, ६।४६।८, १०।४०।२) में हमें विधवा-विवाह का जिक्र मिलता है।

त्रितिथि-सत्कार का वड़ा महत्त्व था। यह महत्त्वपूर्ण धार्मिक कर्म समक्ता जाता था। इसकी गणना पञ्चयक्तों में थी। ऋग्वेद (१०।११७) में हमें त्रितिथि-सत्कार के उच्च त्रादर्श की क्ताँकी मिलती है।

पठन-पाठन की प्रणाली सर्वोत्तम थी। गुरुकुल की परिपाटी प्रचलित थी। बाल्यकाल में गुरु के आश्रम में रहकर शिन्हा प्रहण की जाती थी। वहाँ विना भेद-भाव के द्रिष्ट और सम्राट् के लड़के एक साथ रहते और पठन-पाठन करते। उस समय सत्य बोलने, अपना कर्तव्य पालन करने, वेदाध्ययन करने, सत्य से अविचलित रहने, दिक वेशिचा का पालन करने और देवयज्ञ तथा पितृयज्ञ को नियमित रूप से करने, माता का देवी के समान पूजन करने, पिता को देवता-तुल्य मानने और सुकर्म पर श्रद्धा रखने का उपदेश दिया जाता था। उस समय की विचार-प्रणाली परमोच अवस्था पर पहुँच चुकी थी।

## द्सवाँ परिच्छेद पारसी धर्म

मजदात्रो सखारे महरी श्तो (गाथ २६।४)।

[केवल मजदा ही एकमात्र उपास्य हैं । उनके त्रातिरिक्त कोई भी देवता उपासना के योग्य नहीं है । ]

पारसी धर्म के उपास्य देवता का नाम है ऋहुर मजदा तथा इस धर्म के प्रवर्त्तक का नाम है जरशुश्त्र। ऋापका मूल नाम स्पितमा था, परन्तु घोर तपस्या के ऋनन्तर जब ऋापने सिद्धि प्राप्त की तब ऋापका यही नाम पड़ा। जिस प्रकार सिद्धार्थ गौतम को सिद्धि प्राप्त कर लेने पर 'बुद्ध' के नाम से ऋभिहित किया गया उसी प्रकार स्पितमा को भी सिद्धिप्र। ति की सूचिका यह उपाधि दी गई। जरत = सुवर्ण तथा उश्त्र = प्रभा-मण्डित। ऋतः जरशुश्त्र का ऋर्थ होता है सुवर्णप्रम ऋर्थात् सुनहली प्रभा से मण्डित व्यक्ति।

जरथुश्त्र के जन्म-समय के विषय में विद्वानों में गहरा मतभेद है। पश्चिमी विद्वानों ने तो इनका समय ईसवी सन् से पूर्व सप्तम शतक (६६० ई० पू०—५८३ ई० पू०) माना है। परन्तु पारसी परम्परा के अनुसार इनका समय बड़ा प्राचीन माना जाता है। यूनानी अन्थकारों ने इनका समय अफलातून ( प्लेटो ) से प्रायः छः हजार वर्ष पहले माना है। प्रसिद्धि है कि हमारे पुराणों के रचिवता वेदव्यास ईरान गये थे और वहाँ जरथुश्त्र के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ था। परन्तु प्रमाणों के अभाव में इस दन्तकथा का मूल्य आँकना हमारे लिए असम्भव बात है। यह भी कहा जाता है कि हिब्र लोगों के पूर्व-पुरुष अव्राहम तथा जरथुश्त्र एक ही समय विद्यमान थे ( बाइविल के अनुसार ई० सन से लगभग १६२० वर्ष पूर्व ) तथा एक ही स्थान पर रहते थे जिसका बाइविल के अनुसार नाम है हरन तथा फारसी के अनुसार नाम है अर्रन। जेन्द-अवस्ता

से पता चलता है कि जरथुएत्र का जन्म 'ग्रिरियानम् वेइग' (ग्रायों का बीज) नामक स्थान में हुग्रा। इस विषय के विशेषज्ञ डाक्टर स्थीगल का कथन है कि 'ग्रर्रन' शब्द 'ग्रिरियानम् वेइग' का ही संज्ञित रूप है। जो कुछ भी हो, इसी स्थान तथा समय की एकता होने के कारण ही पारसी धर्म का यहूदी धर्म के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ा था—यह विद्वानों का मान्य सिद्धान्त है। इस प्रकार जरथुएत्र के ग्राविभावकाल के विषय में ग्राज भी विद्वानों में मतभेद बना हुग्रा है। परन्तु ग्रिधिकांश विद्वान इस विषय से सहमत हैं कि इनका समय १५०० ई०-पृ० से लेकर १००० ई०-पृ० तक था।

#### जीवन-चरित्र

जरथुरत्र का जन्म का नाम स्थितमा था। १५वर्ष की अवस्था में आपका विवाह हो गया। किन्तु गौतम की तरह आप भी गृहस्थाश्रम के मायाजाल से शंकित हो उठे। दुखियों के कातर कन्दन ने आपको चौंका दिया। आपने पन्द्रह वर्षों तक घोर साधना की ग्रौर साधना के परिणाम-स्वरूप ग्रापकी वृद्धि की प्रखर प्रतिभा दमक उठी। पंद्रह वर्ष के संन्यास एवं निर्वास के बाद ज्ञानलाभ कर लोक-सेवा के उद्देश्य से आप पुन: अपने कुटुम्ब में त्रा मिते। त्रापको विश्वास हो गया कि मनुष्य कौटुम्बिक जीवन व्यतीत करते हुए भी दैवी त्रादर्श को प्राप्त कर सकता है। त्रापका लोगों ने बहुत विरोध किया। वर्षों तक ग्रापको ग्रपने भतीजे के सिवा कोई साथी न मिल सका। प्रचलित धर्म के विरुद्ध प्रचार करने के कारण शासकवर्ग तथा पुरोहितवर्ग आपका कट्टर शतु हो गया; पर त्राप इससे हताश नहीं हुए, बल्कि क्रापकी दृढ़ता बढ़ गई। कुछ समय बाद पड़ोसी बाख्त्री (वैक्टेरिया) के शासक राजा वीश्तास्य ने त्र्यापके सिद्धान्तों के प्रति अपनी अद्धा प्रकट की और अपने कर्मचारियों के संध्य वह आपका अनुयायी हो गया। इसका प्रभाव लोशों पर पड़ा और आपकी ख्याति दिन-दूनी-रात-चौगुनी बढ़ती गई तथा त्रमुयायियों की संख्या पर्याप्त हो गई। जरशुश्त्र के मत को स्वीकार करने के कारण ईरान के बादशाह ने वैक्टेरिया के शासक से युद्ध छेड़ दिया; किन्तु उसे पराजित होना पड़ा। परिगाम यह हुआ कि सारे ईरान में जरथुश्त्र के मत का प्रचार हो गया और श्रपने जीवनकाल में ही श्रपने मत को श्रपनी जन्मभूमि एवं समस्त ईरान में फलते-फूलते देखने का सौभाग्य त्रापको प्राप्त हुत्रा। त्रान्त में ईरान के सम्राट्ने इस मत को देश के कोने-कोने में फैलाया।

जिस प्रकार कालान्तर में बौद्धधर्म ग्रपने जन्मस्थान—भारत—से निर्वासित होकर सुदूर चीन, जापान, वर्मा ग्रादि देशों में फलता-फूलता दीख पड़ता है, उसी प्रकार यह धर्म भी ग्राज ग्रपने उद्गम-स्थान से निर्वासित होकर भारत में वसे हुए कुछ लाख पारसियों में ही सीमित रह गया है। इस्लामधर्म की ग्राँधी के सम्मुख ठहरने में ग्रसमर्थ होकर सारे ईरान ने इस्लामधर्म स्वीकार कर लिया। कुछ कट्टर अनुयायी ग्रपने धर्म ग्रीर संस्कृति की रहा के लिए, लगगग १००० वर्ष हुए, ईरान छोड़कर भारत के पश्चिमी तट

<sup>\*</sup> धर्मं का अ।दिखोत—गंगाप्रसाद

पर त्रावसे। उन्हीं की संतान फारस से त्राने के कारण पारसी कहलाती है त्रीर त्राज भी इस पुरातन पुनीत धर्म के प्रदीप को प्रज्विलत रखे हुई है।

### धर्मग्रन्थ

पारसी-धर्म का मूल यन्थ है 'य्रवस्ता' जिसका त्रर्थ होता है मंत्र त्रथवा ज्ञान ( उपस्था )। इसके ऊपर कालान्तर में गद्यात्मक व्याख्यान भी प्रस्तुत किया गया है जिसे 'जेन्द' कहते हैं। दोनों भाग एक साथ मिलाकर 'जेन्द-ग्रवस्ता' के नाम से

श्रवस्तां चार भागों में विभक्त है —

- (१) यस्न ( यज्ञ, पूजा ) पूजा-विधान का प्रतिपादक मुख्य ग्रन्थ है। इसमें ७२ भाग हैं जिन्हें 'हा' कहते हैं और इसकी संख्या के आधार पर कुस्ती में ७२ ऊन के डोरे लगाये जाते हैं। इसी के भीतर १७ सूक्तों में विभक्त जरथुश्त्र के निजी वचन तथा उपदेश हैं जो 'गाथा' कहलाता है। भाषा की दृष्टि से यह वेद के बहुत पास पहुँचता है। गाथा की संख्या पाँच है—(१) ब्रहुनवइति, (२) ऊश्तवहति, (३) स्पेन्त-मइन्यु, (४) वोहु-त्तथ श्रीर (५) वाहिश्तो-इश्त ।
- (२) विस्पेरद्—पारसी कर्मकाएड के विधान की यह पुस्तक यस्न की अपेचा काल तथा महत्त्व में हीन मानी जाती है।
- (३) वेन्दिदाद—विशेष कर शुद्धि के नियमों का प्रतिपादक है। यह ग्रन्थ धार्मिक तथा व्यावहारिक नियमों-कानूनों का भी वर्णन करता है। इसमें २२ फरगर्द (परिच्छेद) हैं।
- (४) यरत—देवता त्रों की स्तुतियों से संविलत यह ग्रन्थ त्रमुखान-विधान के त्रवसर पर विशेष मान्य है।

इनके त्रितिरिक्त एक खराड ग्रीर भी है जो (४) खोद-श्रवस्ता (छोटा ग्रवस्ता) के नाम से विख्यात है। यह उपासना की दृष्टि से बड़े अवस्ता का एक उपादेय संचित संकलन है।

इन यन्थों के रचना-काल के विषय में गहरा मतभेद है। वैदिक भाषा से इसकी श्रार्थिजनक समता है। समग्र ग्रन्थों का रचनाकाल ई०-पू० सतम शतक से श्रवीचीन नहीं माना जाता।

पारसी एक सर्वशक्तिमान देवता की उपासना करते हैं। उन्हें वे ब्राहुरमज़द कहते हैं। ब्रहुरमज़द के साथ उनके छः ब्रन्य रूपों की कल्पना की गई है। जरथुश्व ने उनमें भगवान् के छः मुख्य गुग् वतलाये हैं। ये वस्तुतः य्वारम्भ में गुग् ही हैं यौर उन पड्गुगों से युक्त त्र्राहुरमज़द की कल्पना 'षाड्गुएयवित्रह' भगवान विष्णु से विशेष मिलती है। पीछे वे देवता अथवा फरिश्ता बना दिये गये हैं और अमेसा-स्पेन्ता (पवित्र ग्रमर शक्तियाँ) के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके नाम तथा रूप का परिचय इस पकार है :--

#### पारसी-धर्म

- (१) ऋष (ऋत) = संसार की नियामक शक्ति।
  - (२) बोहुमनो (भला मन) = प्रेम तथा पवित्रता।
  - (३) स्पेन्त-स्रामइति = पवित्र सद्बुंद्धि, धार्मिक एकनिष्ठा।
  - (४) च्रथ-वहर्य = प्रभुत्व का सूचक।
  - (४) हऊवर्तात् =सम्पूर्णता का स्चक ।
  - (६) श्रमृतत। त् = ग्रमरत्व दर्शाया है।

जरथुश्त्र ने इन छः गुणों से युक्त ब्रहुरमजद की ब्राराधना करने का उपदेश दिया तथा ब्रातश् ( ब्रायः ) को भगवान का भौतिक रूप मानकर उसकी रहा करने की ब्राज्ञा ईरानी प्रजा को दी।

भगवान् के तो असंख्य नाम और गुण हैं; किन्तु अहुरमजद और उपयु क छानाम बड़े महत्त्वपूर्ण गुणों का उल्जेख करते हैं। उस एक अविनाशी दिव्य-स्वरूप उत्तम गुणों से समन्वित परमात्मा को सात नामों से पुकारते हैं। मनुष्य में परमात्मा के समस्त गुणों का ध्यान आना सम्भव नहीं। अतएव मजदा के सबसें अधिक आकर्षक और प्रभावशाली गुणों के मूर्ति-स्वरूप मिन्न-भिन्न देवताओं के नाम लिये गये हैं। किन्तु जनता की मूर्खता के कारण तत्त्व को समभने में असमर्थ होने पर मजदा के पूर्वोक्त ख्वलन्त गुणों के आधार पर पृथक-पृथक सात देवताओं की कल्पना चल निकली। अहुरगाथा के छठे मंत्र में लिखा है—"तुम उनमें से दोनों के साथ सम्बन्ध नहीं रख सकते अर्थात् एकेश्वरवादी तथा बहुदेवोपासक साथ-साथ नहीं वन सकते।"

इस धर्म के मुख्य धर्मग्रन्थ ग्रवस्ता तथा वेद में इतनी ग्राश्चर्यजनक समानता है कि ऐतिहासिक सोसाइटी के प्रसिद्ध प्रवर्त क सर विलियम जोन्स ने कहा था—"जब मैंने ग्रवेस्ता के शब्दकोष का ग्रमुशीलन किया तब यह जानकर कि उसके दस शब्दों में सात शुद्ध संस्कृत हैं—ग्रकथनीय ग्राश्चर्य हुग्रा।" डाक्टर हाँग का कहना है कि चाहे वेद ग्रीर जेन्द-ग्रवस्ता सर्वथा एक ही प्रकार के मले ही न हों तथापि उनमें इतना ग्रधिक साम्य है कि जो कोई संस्कृत का थोड़ा भी ज्ञान रखता है वह उसे सरलता से पहचान सकता है। यह भी कम ग्राश्चर्य की बात नहीं है कि जेन्द-ग्रवस्ता की छन्द-रचना वेदों से घनिष्ठ सम्बन्ध रखती है। जैसे छन्द गाथाग्रो में हैं उसी प्रकार के छन्द वैदिक मंत्र में हैं। वैदिककालीन हिन्दू को ग्रायं कहते थे। जेन्द-ग्रवस्ता से ज्ञात होता है कि इस धर्म के ग्रमुयायी भी ग्रायं कहे जाते थे।

वैदिक त्रायों की तरह इस धर्म में चार वर्ण थे—(१,) होरिस्तान (पुरोहित), (२) न्रिस्तान (योद्धा), (३) रोजिस्तान (उद्योग ग्रीर कृषि करनेवाले) ग्रीर (४) मोरिस्तारान (सेवा करनेवाले)।

पारित्यों के लिए यहो। वीत धारण करने का विधान ग्रत्यन्त मनोरंजक है। यहो। वीत को वहाँ कुस्ती कहते हैं। वर्णन ग्राता है कि जर्धुश्त्र ने मजदा से पृछा— 'किस ग्रपराध के कारण ग्रपराधी मृत्युद्गड पाने के योग्य होता है ?'' ग्रहुरमजदा ने उत्तर दिया—''निकृष्ट धर्म छौर मत की शिचा देने से। जो कोई तीन वसन्त-ऋतुश्रों तक पवित्र स्व (कुस्ती) नहीं घारण करता, गाथाश्रों का पाठ नहीं करता, पवित्र जल की प्रतिष्ठा नहीं करता इत्यादि।"

पारिसयों की कुस्ती सातवें वर्ष में होती है श्रीर वैदिक धर्म में यशोपवीत का समय सातवें वर्ष से ही श्रारम्भ होता है। इस प्रकार स्थान श्रीर काल के भेद के साथ भिन्न-भिन्न रूप में यशोपवीत की चाल श्रार्थ एवं पारसी धर्मावलम्बियों में थी।

#### अध्यातमपच्

जरथुश्त्र ने एकेश्वरवाद का प्रचार किया। ग्रपनी गाथा में उन्होंने ग्रानेक देवता ग्रों को भावना की निन्दा की है ग्रीर सर्वशक्तिमान ईश्वर ग्रहुरमजद के ग्रादेश पर चलने की ग्राज्ञा दी है। जरथुश्त्र इस तरह के एकेश्वरवादी थे कि उन्होंने सर्वशक्तिमान के लिए "ग्रहुरमजद" शब्द के ग्रातिरिक्त किसी ग्रान्य शब्द के प्रयोग का भी सर्वथा निषेध किया है। वे गाथा में स्वष्ट शब्दों में कह रहे हैं —

#### "तेम ने यस्ताईस आर्मतोईस् मिमघ्जो ये आन्मेनी मन्दाओं स्नावि अहूरो"

—गाथा ४५/१०

अर्थात् हम केवल उसीको पूजते हैं जो अपने धर्म के कामों से और "अहुरमज्द" के नाम से विख्यात है।

जरथुश्त्र ने स्वष्ट शब्दों में कहा है कि सिवा भगवान् के मेरा अन्य कोई रत्तक

#### नोइत् मोइ वात्ता चमत् अन्या।

—गाथा २६/१

ग्रर्थात् हम पूरे एकेश्वरवादी हैं।

फिर भी उनपर विद्वानों ने आरोप किया है कि वे द्वौतवादी थे—आहुरमजद तथा आहिमान् दोनों के माननेवाले थे। किन्तु यह नितान्त असत्य है। सच तो यह है कि वे पूर्ण अद्वौतवादी थे और वैदिक धर्म के अनुसार ही कर्म, ज्ञान तथा भक्ति के मागों के भी समर्थक थे।\*

किन्तु जरथुश्त्र की मृत्यु के बाद शुद्ध एकेश्वरवाद की वह भावना कायम नहीं रह सकी। प्रकृति के भिन्न-भिन्न प्रतीक को वे देवता मानने लगे। जर शिक्तमान अमेस-स्पन्द और उनके अन्तर्गत यजता अर्थात् निम्नस्थ देवत अन्तर्भस-स्पन्द और उनके अन्तर्गत यजता अर्थात् निम्नस्थ देवत अन्तर्भस हो गया कि विभिन्न वस्तुओं के अधिष्ठाता अलग-अन्तर्भ ययि जरथुश्त्र ने संसार की उसित्त इन्हीं भिन्न-भिन्न को द्वारा स्वीक अन्ति (आतरा) की पूजा ईरानियों में सबसे अधिक काती है। के घर में अगिन अहर्निश प्रज्वित रहती है। वैदिक अन्तर्भ ने का और यह की सथव। ए सदा अगिन प्रज्वित रखती थीं।

<sup>\*</sup>J. M. Chatterjee-Ethical Conception of the

'गाया ब्रहुनवैती' इंसनियों का एक कार्यक्तिक कार्यक कर है । इसी बहुत स्टेड श्रीर मनोरंजक दार्शनिक भाषां का विषेत्रम हमें किलात है । वरपूरण का राजीतिक मिद्धान्त मुख्यतः सत् ( ग्रन्छा ) सथा ध्रम् ( हरा है के किनेस्ट्री एक सी एक हैं उन्होंने बताया है कि जीवन में इन दोनी परणहर विरोधी कार्यलाई करें। महत्त्व हैं , उन्हों क असत् की उपस्थिति से ही सन् का मूल्य छाँका अस्ति। है ६ सोका क्रिका किन्ना कर् है उससे कम दुःख नहीं है। एक की इप्रोर्कीय के दुक्के या महत्त्व संकार करण करण है। शोभन-शक्ति का नाम है 'स्वेन्ता सहस्यु' यथा अपने धन गोल को गान है। वीवा १०ए इन्हों के परस्पर संवर्ष का पता है वह संस्थार ह

ंजरथुरत्र ने उर्वन ( ग्रास्मा ) ग्रीर प्रदेशी ( एक प्रकार की गरील किसे के के कर कर र है। इस शरीर द्वारा जो कुछ तत्त्रमं प्रथम पुरुषं होता है तथकत विकास कर उन्हें (ब्राला) है ब्रौर उर्वन को ही पारितांष्ट्रिक प्रथम देवड किलाई है । कुला के से से कर उसके कार्य की जाँच होती है। श्रीर उस समय में उसकी स्थाप महारूप कि एक जाता है तथा वह पुनः वापस नहीं त्राता ।

फर्वसी का उल्तेख अवस्ता में आया है, फिन्सू महमा के जुमका एक केन नहीं है। यह विचित्र त्रादृश्य वस्तु है, जो प्रत्येक जीवभागी में भी क्ष्ट्र महाती है । कही की कार की सुकर्म करने की प्रेरणा देती है श्रीर कुकमं से बचाने में मार्ग दर्शक कर करत है। मार्ग-प्रदर्शक होने के कारण यह अञ्छे-बुरे काम का कल-भीना नहीं ही में के पह किया है। है कि श्रहरमजद पर ही सृष्टि की रज़ा का भार है। उनेन ( कान्स ) है. एक एड शरीर में प्रवेश करती है और मृत्यु के बाद शरीर से यह उन्होंने के साथ है। उन्होंने हो जाती है। उर्वन श्रीर फर्वसी का नाम हिन्दू-दर्शन के ह्यान्या हतीर परमहत्ता के क से मिलता-जुलता है। मुण्डक-उपनिपद् (३।१।१) और इंग्डाइएउरंगांन रू (४।६) में कहा है कि जीव श्रीर इंश्वरत्य दो पन्नी एक ही युन्त पर पन्नी स्मान के लिए निवास करते हैं। उन दोनों में से एक अपने कर्म से प्राप्त होनेनाला सुध-द:मा-लप फल खाता है, ग्रथांत ग्रविवेकवश भोगता है। किन्तु श्रन्य—दूसरा, जो निता, शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-स्वरूप, सर्वज्ञ, मायोपाधिक ईश्वर है, उसे न तो ग्रह्ण करता है ग्रीर न भोगता है; केवल साची-लप में देखता रहता है।

## व्यवहारपच्च-नीति श्रौर धर्म

उनकी समस्त नीति तीन भागों में बटी हुई है—(१) हुमत—उत्तम विचार, (२) हुल्त—उत्तम वचन श्रीर (३) हुबर्त—उत्तम कार्य। इन तीनों का दूसरा रूप (१) श्रधम विचार ८० हुबर्त—उत्तम कार्य। इन तीनों का दूसरा रूप (१) अधम विचार, (२) हुवरतं—उत्तम काय। इन ताना ... ू व्यवहार का परिमाल कर्ने यूपम वचन ग्रीर (३) ग्राधम काम है। ग्राच्छे तीनों के व्यवहार का परिणाम स्वर्ग श्रीर बुरे तीनों के व्यवहार का नरक होता है।

सुक्रम - पारसी-धर्म के अन्तर्गत सुकर्मों में निम्नाङ्कित मुख्य समक्ते जाते हैं—
(१) उसमें के निम्नाङ्कित मुख्य समक्ते जाते हैं— (१) दूसरों के साथ ईमानदारी का व्यवहार। कर्ज का सुविचार और सुव्यवहार के साथ झदा करना। (२) सरोसा अर्थात् नम्रता। यथोचित अधिकारी की आज्ञा का पालन करना। (२) सरोसा अर्थात् नम्रता। यथोचित अधिकारी की आज्ञा का पालन करना। (२) सरोसा अर्थात् नम्रता। यथााचा आर्या सम्मी जाती है।

किन्तु दुष्टों पर दया करना उन्हें दुष्कर्म में प्रोत्साहन देने के तुल्य है। (४) शान्तिमाव— पवित्र बुद्धि का द्योतक सममा जाता है। (५) समृद्ध त्रवस्था में परमात्मा को धन्यवाद देना और कष्ट में उनकी इच्छा पर निर्भर रहना। (६) माता-पिता से प्रेम तथा उनका आदर करना। गुरुजन, पड़ोसी एवं देशवासियों के प्रति ग्रादर ग्रीर निम्नस्थ एवं छोटों के प्रति स्नेह-भाव प्रदर्शित करना। (७) राजभक्ति। (८) उपयोगी जीव—जैसे गाय, बकरे ह्यादि की रच्चा ह्यौर भयानक एवं हानिकारक जीव—जैसे साँप, बाघ, भेड़िया त्रादि का विनाश। (६) सत्यवादिता। (१०) भोर में उठना श्रीर श्रपने कत्त व्य का परिश्रम तथा ईमानदारी के साथ पालन करना। (११) शुद्धता इस धर्म का भूषण है। (१२) स्वावलम्बन और आत्म-निर्भरता की प्रशंसा की गई है। (१३) दान सत्पात्र को श्रीर श्रच्छे कार्य के लिए देना उचित है। श्रयोग्य व्यक्ति को दान देकर सहायता करने की निन्दा की गई है। ,चिकित्सालय, विद्यालय ग्रादि स्थायी पुराय-कार्य के लिए दान का बड़ा महत्त्व समका गया है। (१४) सज्जनों की रह्मा करना श्रीर दृष्टों का विनाश करना। (१५) शिच्चा-प्रचार। (१६) सत्कर्म की मर्यादा, ईश्वर के नाम-गुण-कीर्चन से उत्तम समभी गई है। (१७) अच्छे, योग्य तथा धार्मिक व्यक्ति का आतिथ्य-सत्कार नहीं करना पाप समभा जाता है। (१८) स्वच्छता का स्थान ईश्वर के बाद ही समभा जाता है। अर्थात् सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान स्वच्छता को दिया गया है।

कुफर्म—(१) वेईमानी, लालच तथा श्रहंकार; (२) निर्दयता श्रौर हृदय की कठोरता; (३) ईर्ब्या करना श्रौर बदला लेना; (४) श्रयत्य; (५) गाली देना; (६) क्तृठी गवाही श्रथवा क्तृठ का प्रचार; (७) घोखा देना, वचन-पालन नहीं करना; (८) क्त्रगलस्य; (१०) भीख माँगना; (११) चोरी, डकती, मारपीट, हृत्या; (१२) वेश्यागमन, परस्त्री-गमन, श्रप्राकृतिक मैथुन; (१३) ईमानदारी के साथ कर्ज श्रदा न करना; (१४) फिज्लखर्ची; (१५) कृपण्ता; (१६) किसी जुर्म में सहायता देना; (१७) घमगड, उद्दर्खता, क्रूठी बदनामी करना।

धार्मिक प्रणाली—जालक-बालिका श्रों को पन्द्रह वर्ष की श्रवस्था के भीतर सुद्रेह और कुरती देना श्रनिवार्य समका जाता है। सुद्रेह उजले कपड़े का बनता है। उजला रंग पवित्रता का द्योतक है। इसका धारण करना हर पारसी के लिए श्रावश्यक है। ऐसे श्रवसर पर वे रेशमी या दूसरी तरह के कपड़े नहीं पहन सकते। इस तरह धनी या निर्धन सबके लिए एक ही उज्ज्वल वस्त्र का विधान है। इससे समानता का बोध होता है।

कुरती—मेड़ों के ऊन के बहत्तर धागों से बनता है। मेड़ निर्दोष प्राणी सममा जाता है। इसिलए उनकी भावना है कि कुरती धारण करनेवाले को उसीकी तरह निर्दोष होना चाहिए। कुरती की तीन भाँवरें कमर में बाँधनी पड़ती हैं। इसे शरीर पर सदा रखना पड़ता है। तीन भाँवरें बाँधने का रहस्य हुमता (उत्तम विचार), हुकटा (उत्तम वचन) और हुवर्तता (उत्तम कार्य) के भावों को व्यक्त करता है। कमर में बाँधने का यह भी अभिप्राय है कि जिस प्रकार योद्या देश-रज्ञा के लिए कटिवद्ध होकर खड़ा हो जाता है, उसी प्रकार जरशुरत्री को अपने धर्म के रज्ञणार्थ सदैव तैयार रहना चाहिए।

#### पारसी-धर्म

तीसरी जरूरी बात है सर को ढकना अर्थात् टोपी पहनना। अतएव पारिसयों में अनिवार्यरूप से टोरी पहनने की प्रथा है।

#### प्रार्थना-विधि

कुस्ती धारण करने के समय प्रार्थनाएँ करनी पड़ती हैं। उन प्रार्थनात्रों का लक्ष्य मनुष्य को कर्त्तच्य त्रीर धर्म पर दृढ़ रखना है। पारिसयों में दिन-रात में कई बार प्रार्थनाएँ की जाती हैं। प्रार्थना करने के पूर्व हाथ-पैर एवं शरीर के खुले हुए भाग (मुख ग्रादि) को धोना त्रावश्यक है। गाथा के मंत्रों से प्रार्थना की जाती है।

श्रिम की पूजा पारिसयों में सबसे पिवत्र मानी गई है। जरथुरत्र के समय में श्रिमिपूजा के लिए मिन्दर अथवा वेदी बनाने की प्रथा थी या नहीं, इसका हमें स्पष्ट ज्ञान नहीं है। वाद में श्रिमिनिदर मान्य हो गया। यग्रिप प्राचीन पारिसी श्रिम को श्रद्धा-सम्मान क दृष्टि से देखते थे तथापि वे कभी श्रिम के उपासक नहीं हुए। जरथुरत्र ने स्वयं, श्रपनी गाथा में, इसे मजदा की सृष्टि का एक शक्तिशाली श्रीर ज्वलन्त प्रतीक समका एवं मूर्ति तथा मनुष्य-निर्मित श्रन्य वस्तुश्रों की तुलना में इसे श्रादरणीय माना।

इस धर्म में विवाहित जीवन की बड़ी मर्यादा है श्रौर श्राजीवन श्रविवाहित रहने की निन्दा की गई है। इस धर्म में वहु-विवाह मान्य नहीं है। विवाह-कार्य बड़े पुरोहित द्वारा सम्पन्न होता है, श्रन्य पुरोहित सहायता करते हैं। श्राशीर्वाद देने के सिलसिले में पुरोहित वर श्रौर कन्या से तीन बार इस बात की घोषणा कराते हैं कि विवाह उन दोनों की इच्छा से सम्पन्न हो रहा है। विवाह निश्चित करनेवाले श्रमिमावक तथा गवाहों की भी सम्मति तीन बार ली जाती है। जबतक यह कार्य होता रहता है तबतक चावल के कुछ दानों (श्रच्त ) की वर्षा नवदम्पती पर निरन्तर होती रहती है। यह कार्य मावी सुख श्रौर समृद्धि का द्योतक समक्ता जाता है।

श्रान्येष्टिकिया—इस धर्म का तत्त्व है कि श्राम, भूमि श्रौर जल को पवित्र रखना चाहिए। इसी कारण पारसी-धर्मावलम्बी न तो शव को गाइते हैं श्रौर न उसे जलाते हैं। शव को पत्थर के ऊँचे वने चरूतरों पर श्रथवा इसके श्रमाव में वृद्ध श्रथवा पहाड़ की घोटी पर रख देते हैं। वहाँ यह श्रादि जीव उसका मनमाना उपयोग करते हैं। इससे दो उद्देश्यों की पूर्ति होती है। एक तो शरीर जीव-जन्तुश्रों के उपयोग में श्राता है श्रौर दूसरा लाभ है कि शरीर के गलने से दुर्गान्व नहीं फैलने पाती। वम्बई में एक बहुत ऊँचा चरूतरा बना है जिसे शान्ति का मीनार (Tower of Silence) कहते हैं। शव ढोनेवाले भी स्वच्छ कपड़े पहनते हैं। शव को श्रत्यन्त पुराने कपड़े से दकते हैं। वह कफन का कपड़ा ऐसा होना चाहिए जो श्रत्यन्त जीर्णता के कारण व्यवहार के सर्वधा श्रयोग्य हो गया हो। उनके यहाँ नया कपड़ा कफन के लिए व्यवहार करना वर्जित है। करोड़पति ताता के मृत शरीर पर भी जीर्ण-शीर्ण कपड़े का ही उपयोग किया गया था।

पुरोहित-प्रधा—श्रवस्ता से यह ज्ञात नहीं होता कि पुरोहित जन्मगत होता था अथवा कर्मगत । श्राजकल पुरोहित जन्मगत हो गया है । पुरोहित के प्रत्येक पुत्र को श्रोस्ते श्रौर कन्या को श्रोस्ती कहते हैं । यदि पुरोहित-पुत्र शारीरिक रुग्णता के कारण श्रयोग्य न

हो तो वह पुरोहित हो सकता है। जब पुरोहित का पुत्र वेन्दिदाद को छोड़कर समस्त श्रवस्ता को कएठस्थ कर लेता है तब उसे पुरोहित की दीन्ना दी जाती है। यह दीन्ना छः महीने में पूर्ण होती है। इस दीन्ना के बाद उसका नाम 'ईरवद' श्रर्थात् पुरोहित पड़ता है। बड़े पुरोहित को 'दस्तूर' कहने हैं। केवल पुरोहितों को ही मंत्र उच्चारण करने का श्रिधकार है। श्रिगन में पौधों का रस, दुग्ध, रोटी, घी, पवित्र जल, चन्दन श्रादि की ही श्राहुति दी जाती है।

सारांश, जरथुरत्र (पारसी) धर्म का आधार सर्वजनसुखाय और पवित्रता पर निर्मित है। इस धर्म में संन्यास, आत्मकष्ट आदि गिर्हित समक्ता जाता है। परोपकार, दया, प्रेम, त्याग, उदारता आदि देवी गुणों से सम्पन्न व्यक्ति ही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। विपत्ति से पीड़ितों की सहायता से बढ़कर दूसरा पुरयकार्य नहीं है। ज्ञान, भिक्त और कर्म मुक्ति के साधन माने जाते हैं; पर इन तीनों में जरथुरत्र ने कर्म का मार्ग ही चुना। पारसी-धर्म भारतीय कर्मयोग का रूपान्तर है। इस धर्म में अहिंसा, शान्तिप्रियता, स्वार्थ-त्याग तथा पवित्रता का विशेष स्थान है। एक ही शब्द में यदि इस धर्म का सार कहा जाय तो वह है—'परोपकार'। सचा जरथुरत्री वही है जो अपने लिए कुछ नहीं माँगता और प्रत्येक कर्म में दूसरों की भलाई देखता है। इसी सद्गुण के कारण पारसी जाति ने देश-विदेश में सभी जातियों के लिए लाखों स्पये दान में दिये हैं। अनेक अनाथालय पारसी चलाते हैं। उन अनाथालयों में प्रतिदिन जो धार्मिक कियाएँ होती हैं उनमें अन्न, कपड़े आदि वस्तुएँ मजदा को अपित की जाती हैं और वे अपित वस्तुएँ बाद में अनाथ बचों में बाँट दी जाती हैं। इस किया को पारसी लोग 'बाज' कहते हैं। मृत कुदुम्बी की आत्मा के लिए भी बाज की किया की जाती है। इससे अनाथालय और साथ-साथ मृतात्मा को लाभ होता है।

जरथुश्त्री लोग करनी के नियम को भी मानते हैं। जैसा करेगा वैसा ही भरेगा—
यह नियम है। अपने कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है।

भलाई करनेवाले नर-नारियों को, चाहे वे किसी भी देश वा जाति के हों, ब्रादर के साथ याद करना यह धर्म स्वीकार करता है। यदि शत्रु भी भले हों तो उन्हें भी सम्मान से याद करना चाहिए—यह इस धर्म का ब्रादेश है। इसका ब्राभिप्राय यह है कि उन्हें याद करने से हम भी उन-जैसे महान् ब्रौर पवित्र बन सकते हैं। इस प्रकार मन की श्रेष्ठता ब्रौर विशालता को इस धर्म ने स्वीकार किया है। यह धर्म कर्ममार्ग पर विशेष जोर देता है।

प्रचलित पारसी-प्रार्थना का रूप-

मजदा त्रत मोइ वहिश्ता स्रवा त्रोस्चा श्योथनाया। तान्दू बहू मनंधहा त्राशात्रा इषुरेम स्तुतो॥ त्रमा का त्रथा त्रहूरा फेखेम वस्ना हइ श्मेम दात्रो त्रहूम।

श्रर्थात् ऐ मन्द ! (भगवान !) सर्वोत्तम धर्म के शब्द श्रीर कामों के बारे में मुक्ते कह, ताकि मैं नेकी के रास्ते पर रहकर तेरी महिमा का गान करूँ। तू जिस तरह चाहे, मुक्ते श्रागे चला। मेरी जिन्दगी को ताजगी दे श्रीर स्वर्ग का मुख दे। [यह भजन महात्मा गांधी को दैनिक प्रार्थना का एक श्रंग था]

## दूसरा खण्ड

|   | · |   |     |   |     |
|---|---|---|-----|---|-----|
| · |   |   | ,   |   |     |
|   |   | • |     |   | -   |
|   |   | , |     |   |     |
|   |   | • |     |   | ,   |
|   | · | · |     |   | ,   |
|   |   |   | •   | , |     |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
|   | , |   |     |   |     |
|   | ~ |   |     |   |     |
|   | ~ |   |     |   | . , |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
| ~ |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
| · | , |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   | ,   |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
|   | , |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   |     |   |     |
|   |   |   | . ~ | _ |     |
|   |   |   |     |   |     |

## प्रथम परिच्छेद

## इतिहास-कालीन भारत

वैदिक युग के ग्रन्तर्गत सूत्रकाल भी है। उसके बाद रामायण महाभारत का समय ग्राता है, जो इतिहासकाल के नाम से प्रसिद्ध है।

शतपथ-ब्राह्मण में इतिहास का जिक ब्राया है। शतपथ में जनमेजय के यज्ञ की कथा है। जनमेजय ब्रजुंन का प्रपीत्र ब्रीर परीचित का पुत्र था। ब्रात्म इससे ज्ञात होता है कि शतपथ-ब्राह्मण के निर्माणकाल में इतिहास-ब्रन्थ विद्यमान थे ब्रीर पुराने हो चुके थे। प्राचीन ऐतिहासिक प्रन्थों में रामायण ब्रीर महाभारत के ब्रातिरिक्त हमें तीसरा कोई अन्थ नहीं मिलता। इतिहास को छान्दोग्य-उपनिषद (७।१।२) में पंचम वेद कहा है। ब्रात्म हम हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ब्राह्मण, उपनिषद ब्रीर बौद्ध अन्थों में जिस इतिहास का संवेत किया गया है, वह रामायण ब्रीर महाभारत ही है। घटनाक्रम से रामायण की कथा महाभारत से पहले की है, किन्तु कुछ विद्वानों का कथन है कि साहित्यकता, वर्णनशैली ब्रादि से पता चलता है कि वाल्मीकीय रामायण का निर्माण महाभारत के बाद हुब्रा !! किन्तु यह बात ब्रनेक विद्वानों को मान्य नहीं है। रामायण में महाभारत की घटनाब्रों ब्रीर पात्रों का उल्लेख तक नहीं है; परन्तु महाभारत में रामायण को घटनाब्रों, पात्रों, ब्राख्यानों तथा श्लोकों का भी पता मिलता है। ऐसी दशा में महाभारत ही रामायण से ब्रावाचीन है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं। \*

वाल्मीकीय रामायण ( श्रयोध्याकाण्ड, सर्ग १०६, श्रध्याय ३४) में बुद्ध को नास्तिक एवं चोर कहा है! इससे यह भी स्पष्ट है कि वाल्मीकीय रामायण के रचनाकाल तक बुद्ध की गणना भगवान के नवें श्रयतार में नहीं हुई थी। कुछ विद्वानों का मत है कि रामायण में बुद्ध का नाम, मांस-मिद्रा श्रादि का वर्णन प्रचित्त है। श्रतः मूल रामायण का समय बुद्ध से प्राचीन है।

रामायण और महाभारत—दोनों का रचनाकाल एक न होनें पर भी सांस्कृतिक दृष्टि से उनमें कोई विशेष अन्तर नहीं हैं। दोनों में धार्मिक तथा सामाजिक परिस्थितियाँ प्राय: एक-सी हैं। जिस प्रकार वैदिक-साहित्य में प्राचीन आयों की

<sup>\*</sup> प्रो॰ वलदेव उपाध्याय—संस्कृत-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ५५-५६

धार्मिक परम्परा श्रौर श्रनुश्रुति सुरिच्चत है, उसी प्रकार रामायण श्रौर महाभारत में भी उनकी राजनीतिक गाथाएँ श्रौर श्रनुश्रुतियाँ संगृहीत है।

#### सामाजिक दशा

वर्ण-व्यवस्था—भारतीय हिन्दू-समाज का एक विलक्षण स्वरूप है। वैदिक काल से आज-तक यह किसी-न-किसी रूप में प्रचित्त रहा है। इसका उद्गमस्थल ऋग्वेद (१०-१२६) है। किन्तु शुद्ध वैदिककाल में जाति-विभाग जन्मना नहीं था। इतिहास-काल में जाति-विभाग जन्मना हो चुका था और इसका आमास हमें रामायण में मिलता है, जब राम ने निरपराध-तपस्वी शूद्ध-शम्बूक का वध किया। महाभारत में द्रौपदी-स्वयंवर के समय हमें इसका उल्लेख मिलता है—द्रौपदी स्पष्ट शब्दों में कह देती है कि सूतपुत्र (कर्ण) के साथ वह विवाह नहीं करेगी। उस समय उच्चजाति से नीच जाति की कन्या का विवाह मान्य था। यह नियम था कि स्त्री चाहे जिस वर्ण की हो, उसकी सन्तान का वही वर्ण होगा जो पिता का है। धीवर-कन्या सत्यवती के गर्म से पराशर-ऋषि-द्रारा उत्पन्न व्यास ब्राह्मण हुए और वाद में उसी सत्यवती के गर्म से राजा शान्तनु-द्रारा उत्पन्न चित्रांगद और विचित्रवीर्य चित्रय थे। महाभारत के अनुशासन-पर्व (अध्याय ४४) में लिखा है—'ब्राह्मणों को क्रांगर है कि वे तीनों वर्णों (च्रिय, वैश्य और शूद्ध) की भी कन्या ले सकते हैं और सन्तान विवाह होगी!' किन्तु उच्चवर्ण की स्त्री के गर्म से सन्तान विवाह समभी जाती थी।

गोत्र—महाभारत के शान्तिपर्व (श्रध्याय रेक्निया गोत्र—श्राङ्करा, काश्यप, वासिष्ठ श्रीर कर्म-भेद के कारण श्रीर-श्रीर गोत्र उत्पन्न हुए। नाम से प्रसिद्ध हो गये। समयान्तर में, विवाह का उपयोग होने लगा। किन्तु श्राजकल मूल गोर एवं श्रगस्य—ये ही गोत्र के श्रादि-प्रवर्त्तक समभे ज

होते हैं, नहीं तो ग्राम वे सिर्फ तमारों की चीज रह गये हैं। केवल ग्रार्यसमाजी हिन्दुओं में वहुत ग्रांश तक इसका पालन किया जाता है। ग्रार्यसमाज की वर्त मान गुरुकुल-पद्धति वहुलांश में उसी ढंग की है ग्रीर सर्वथा ग्रानुकरणीय भी। जबतक स्वाधीन भारत की शिक्ता-पद्धति प्राचीन संस्कृति के ग्राधार पर कायम न होगी, राष्ट्रोन्नित ग्रांतिकठिन है।

गुरु के ग्राश्रम में ऊँच-नीच ग्रीर राजा-रंक का भेद नहीं था। गुरु के सो जाने पर विद्यार्थी सोता ग्रीर उनके उठने के पूर्व ही उठ बैठता था। दास को जो काम करना चाहिए, वह शिष्य ही करता था। गुरु के मोजन किये बिना वह भोजन भी नहीं करता था। शिष्य के कर्त्तव्यों का विस्तृत वर्णन शान्तिपर्व (ग्रध्याय २४३) में है, जो विद्यार्थियों के लिए मननीय है।

श्द्रों को वेद-विद्या पढ़ने का अधिकार न था। इस कारण उन्हें वेद नहीं पढ़ाये जाते थे। किन्तु अन्य विद्याएँ सीखने में उनके लिए कोई बाधा न थी। ब्राह्मण नीच जाति को वेदेतर विद्या भी पढ़ाने से हिचकते थे। इसका प्रमाण द्रोण और एकलव्य की प्रसिद्ध कथा है।

महाभारत के समय उच्चवर्ण की खियों को नियमित हप से शिक्षा देने की रीति थी। किन्तु वालक के लिए गुरु के घर पर अथवा ऋषि के आश्रम में शिक्षा पाने की जैसी व्यवस्था थी वैसी वालिकाओं के लिए नहीं थी। स्त्रियों को अपने घर पर ही पिता से, माई से अथवा अन्य गुरुजनों से शिक्षा मिलती थी। अतएव उनको प्रायः लिखने-पढ़ने की साधारण शिक्षा ही मिलती रही होगी, जिससे वे धार्मिक कथाओं और विचारों को भलीभाँति हृद्यंगम कर सकें तथा धर्मअन्थों को पढ़ सकें। तथापि गार्गी, मेत्रैयी, विद्योत्तमा, लीलावती, भारती, विज्ञका अति विद्युषी स्त्रियाँ इतिहासकाल की उपज थीं।

इसके अलावा कन्याओं को लिलतकला की भी शिद्धा दी जाती थी, जिसका आभास हमें विराटपर्व में मिलता है, जब राजा विराट की कन्या उत्तरा को गीत एवं नृत्य आदि सिखाने के लिए वृहस्तता ( अर्जुन ) की नियुक्ति हुई थी।

#### विवाह-संस्था

ग्रादि-पर्य (ग्रध्याय १२२) में यह कथा है कि उद्दालक मृिंप के पुत्र र्वतकेतु ने विवाह की मर्यादा कायम की। उसकी माता का हाथ एक मृिंप ने पकड़ लिया था, जो उसे सहा नहीं हुग्रा। उसने यह नियम कर दिया कि जिस स्त्री का ग्रपने पित के सिवा किसी ग्रन्य पुरुष से समागम हो उसे भ्रूण-हत्या का पातक लगेगा ग्रीर ग्रपनी स्त्री को छोड़ ग्रन्य स्त्री से समागम करनेवाले पुरुष को भी यही पाप होगा।

#### पुनर्विवाह

एक स्त्री के रहते दूसरी स्त्री से विवाह करने की प्रथा भी प्रचलित थी। यार्जुन ने द्रीगदी के य्रातिरिक्त सुभद्रा, चित्राङ्गदा य्रादि से विवाह किया था। किन्तु स्त्रियों का पुनर्विवाह मान्य नहीं था। वनपर्व (यथ्याय ७६) में स्वष्ट कहा है कि दूसरा पित करना स्वच्छन्द व्यवहार है। यार्जुन ने जयद्रथ-वध की प्रतिज्ञा करते हुए शपथ की थी कि जयद्रथ-वध न कर सकने पर सकने वही निन्द्रनीय लोक मिले, जो ऐसी स्त्री से, जिसका

विश्व०—६

धार्मिक परम्परा श्रौर श्रनुश्रुति सुरित्त्त है, उसी प्रकार रामायण श्रौर महाभारत में भी उनकी राजनीतिक गाथाएँ श्रौर श्रनुश्रुतियाँ संग्रहीत है।

#### सामाजिक दशा

चर्ण-ज्यवस्था—भारतीय हिन्दू-समाज का एक विलक्षण स्वरूप है। वैदिक काल से आज-तक यह किसी-न-किसी रूप में प्रचिलत रहा है। इसका उद्गमस्थल ऋग्वेद (१०-१२६) है। किन्तु शुद्ध वैदिककाल में जाति-विभाग जन्मना नहीं था। इतिहास-काल में जाति-विभाग जन्मना हो चुका था और इसका आमास हमें रामायण में मिलता है, जब राम ने निरपराध-तपस्वी शूद्ध-शम्बूक का वध किया। महाभारत में द्रौपदी-स्वयंवर के समय हमें इसका उल्केख मिलता है—द्रौपदी स्पष्ट शब्दों में कह देती है कि सूतपुत्र (कर्ण) के साथ वह विवाह नहीं करेगी। उस समय उच्चजाति से नीच जाति की कन्या का विवाह मान्य था। यह नियम था कि स्त्री चाहे जिस वर्ण की हो, उसकी सन्तान का वही वर्ण होगा जो पिता का है। धीवर-कन्या सत्यवती के गर्म से पराशर-ऋषि-द्रारा उत्पन्न व्यास ब्राह्मण हुए और वाद में उसी सत्यवती के गर्म से राजा शान्तनु-द्वारा उत्पन्न चित्रांगद और विचित्रवीर्य च्रित्रय थे। महाभारत के अनुशासन-पर्व ( अध्याय ४४) में लिखा है—'ब्राह्मणों को अधिकार है कि वे तीनों वर्णों ( च्रित्रय, वैश्य और शूद्ध ) की भी कन्या ले सकते हैं और उनसे जो सन्तान होगी वह ब्राह्मण ही होगी!' किन्तु उच्चवर्ण की स्त्री के गर्म से नीच वर्ण-द्वारा उत्पन्न सन्तान बहुत ही निन्य समभी जाती थी।

गोत्र—महाभारत के शान्तिपर्व (श्रध्याय २६) में कहा है कि श्रारम्भ में सिर्फ चार गोत्र—श्राङ्किरा, काश्यप, वासिष्ठ श्रीर भागव—थे। फिर उनके प्रवर्तकों के कर्म-भेद के कारण श्रीर-श्रीर गोत्र उत्पन्न हुए। तप के प्रभाव से वे गोत्र उन प्रवर्तकों के नाम से प्रसिद्ध हो गये। समयान्तर में, विवाह श्रादि श्रीत-स्मार्त्त कमों में, इन गोलों का उपयोग होने लगा। किन्तु श्राजकल मूल गोत श्राठ ही समके जाते हैं। सप्तिर्ष एवं श्रगस्य—ये ही गोत्र के श्रादि-प्रवर्त्तक समके जाते हैं।

#### शिचा-पद्धति

प्राचीन समय में लोगों को शिद्धा देने का काम एकमात्र ब्राह्मणों का था। राजा ब्राह्मणों की जीविका का प्रबन्ध करता और ब्राह्मण निश्चिन्त हो शिद्धा-दान किया करते। आजकल की तरह स्कूल-कालेज अथवा पाठशालाएँ नहीं थीं। ब्राह्मण का घर अथवा ऋषि का आश्रम ही विद्यालय था। त्रिवर्ण के प्रत्येक बालक के लिए विद्याध्ययन अनिवार्य था। विद्याध्ययन में कम-से-कम बारह वर्ष लगते थे। विद्यार्थ-जीवन में विवाह निषद्ध वा अमान्य था। विद्याध्ययन करने के बाद, गुरु-गृह से लौटने पर, विद्याह करने की स्वाधीनता थी। गुरु के यहाँ विद्याध्ययन करने के पूर्व, सात-आठ वर्ष की अवस्था में, उपनयन-संस्कार (जनेऊ) होता था और लौटने पर समावर्त्तन। किन्तु आजकल उपनयन और समावर्त्तन कुछ ही सनातन-धर्मी परिवारों में विधिवत् सम्पन्न

होते हैं, नहीं तो अब वे सिर्फ तमारों की चीज रह गये हैं। केवल अर्थसमाजी हिन्दुओं में बहुत अंश तक इसका पालन किया जाता है। आर्यसमाज की वर्त मान गुरुकुल-पद्धित बहुलांश में उसी ढंग की है और सर्वथा अनुकरणीय भी। जबतक स्वाधीन भारत की शिक्षा-पद्धित प्राचीन संस्कृति के आधार पर कायम न होगी, राष्ट्रोन्नित अतिकठिन है।

गुरु के त्राश्रम में ऊँच-नीच त्रौर राजा-रंक का भेद नहीं था। गुरु के सो जाने पर विद्यार्थी सोता त्रौर उनके उठने के पूर्व ही उठ बैठता था। दास को जो काम करना चाहिए, वह शिष्य ही करता था। गुरु के भोजन किये बिना वह भोजन भी नहीं करता था। शिष्य के कर्त्तव्यों का विस्तृत वर्णन शान्तिपर्व (त्रध्याय २४३) में है, जो विद्यार्थियों के लिए मननीय है।

श्द्रों को वेद-विद्या पढ़ने का ग्रिधिकार नथा। इस कारण उन्हें वेद नहीं पढ़ाये जाते थे। किन्तु ग्रन्य विद्याएँ सीखने में उनके लिए कोई बाधा नथी। ब्राह्मण नीच जाति को वेदेतर विद्या भी पढ़ाने से हिचकते थे। इसका प्रमाण द्रोण ग्रीर एकलब्य की प्रसिद्ध कथा है।

महाभारत के समय उच्चवर्ण की ख्रियों को नियमित हप से शिक्षा देंने की रीति थी। किन्तु वालक के लिए गुरु के घर पर अथवा ऋषि के आश्रम में शिक्षा पाने की जैसी व्यवस्था थी वैसी वालिकाओं के लिए नहीं थी। श्लियों को अपने घर पर ही पिता से, भाई से अथवा अन्य गुरुजनों से शिक्षा मिलती थी। अतएव उनको प्रायः लिखने-पढ़ने की साधारण शिक्षा ही मिलती रही होगी, जिससे वे धार्मिक कथाओं और विचारों को भलीभाँति हृद्यंगम कर सकें तथा धर्मअन्थों को पह सकें। तथापि गार्गी, मेन्नैयी, विद्योत्तमा, लीलावती, भारती, विज्ञका अति विद्युषी श्लियाँ इतिहासकाल की उपज थीं।

इसके त्रलावा कन्यात्रों को ललितकला की भी शिद्धा दी जाती थी, जिसका त्राभास हमें विराटपर्व में मिलता है, जब राजा विराट की कन्या उत्तरा को गीत एवं नृत्य त्रादि सिखाने के लिए वृहस्तता ( क्रर्जुन ) की नियुक्ति हुई थी।

#### विवाह-संस्था

श्रादि-पर्व (श्रध्याय १२२) में यह कथा है कि उदालक भृषि के पुत्र र्वेतकेत ने विवाह की मर्यादा कायम की। उसकी माता का हाथ एक ऋषि ने पकड़ लिया था, जो उसे सहा नहीं हुश्रा। उसने यह नियम कर दिया कि जिस स्त्री का श्रपने पित के सिवा किसी श्रम्य पुरुष से समागम हो उसे अृष-हत्या का पातक लगेगा श्रीर श्रपनी स्त्री को छोड़ श्रम्य स्त्री से समागम करनेवाले पुरुष को भी यही पाप होगा।

#### पुनविवाह

एक स्त्री के रहते दूसरी स्त्री से विवाह करने की प्रथा भी प्रचलित थी। यार्जुन ने द्रीगदी के व्रतिरिक्त सुभद्रा, चित्राङ्गदा व्यादि से विवाह किया था। किन्तु स्त्रियों का पुनर्विवाह मान्य नहीं था। वनपर्व (य्रध्याय ७६) में स्पष्ट कहा है कि दूसरा पित करना स्वच्छन्द ज्यवहार है। यार्जुन ने जयद्रथ-चथ की प्रतिज्ञा करते हुए शपथ की थी कि जयद्रथ-वथ न कर सकने पर सुके वही निन्दनीय लोक मिले, जो ऐसी स्त्री से, जिसका विश्व०—ह

विवाह के पूर्व पुरुप-संसर्ग न हुआ हो, विवाह करनेवाले पुरुप को मिलता है। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि विधवा-विवाह की चाल न थी। किन्तु ग्रव यह प्रश्न उठता है कि उस समय ऐसी लड़कियों का पुनर्विवाह भी होता था अथवा नहीं, जिनको विवाह के वाद पित से संसर्ग होने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ हो-शर्थात् जो विवाह होने पर भी पतिभुक्ता न हों। ज्ञात होता है कि प्राचीनकाल में दीर्धतमा ने ब्राह्मण, च्रत्रिय श्रीर वैश्य स्त्रियों के लिए पुनर्विवाह को अनुचित कहा है। और पातिवत की उच कल्पना के कारण यह मान्य भी हो गया। उच्चवर्ण की स्त्रियाँ ऐतिहासिक काल में पुनर्विवाह नहीं करती थीं। विवाह के समय कन्या का उपभोग के योग्य होना त्रावश्यक था। लिखा है कि ३६ रजोदर्शन तक यदि अभिभावक कन्या का विवाह न कर दें, तो कन्या ंहवयं विवाह करने के लिए स्वतन्त्र है। अतएव पौराणिक काल के सदृश इतिहासकाल में, बचपन में, विवाह नहीं होता था। इतिहासकाल में भी ब्राह्म, चात्र, श्रासुर तथा राच्स-विवाह प्रचलित थे श्रीर इनमें ब्राह्म विवाह—जिसमें कन्या दान की जाती है—श्रेष्ठ समका जाता था। इतियों में राह्मस-विवाह--- अर्थात् अभिभावकों की इच्छा के विरुद्ध वल-पूर्वक कन्या क' अपहरण करने-की चाल थी। सुभद्रा का विवाह अर्जुन ने इसी रीति से किया था। गान्धर्व-विवाह स्त्री-पुरुष में प्रेम हो जाने पर गुप्तरूप से होता था, त्रासुर-विवाह में कन्या खरीदी जाती थी। त्रपने पराक्रम से विजित कन्या के साथ किया हुन्ना-उसके श्रिमिभावक द्वारा पौरुव-परीज्ञा के निश्चित कार्य के सम्पादन के बाद का-विवाह द्यात्र-विवाह था। राम-सीता एवं ऋर्जुन-द्रौपदी का विवाह इसी प्रकार के विवाह का ज्वलन्त उदाहरण है। त्राजकल ब्राह्म त्रीर त्रामुर-विवाह ही मुख्यरूप से प्रचलित हैं-यद्यपि पाश्चात्य शिद्धा के परिगाम-स्वरूप अत्रव किसी-न-किसी रूप में गान्वर्व-विवाह की चाल भी चल निकली है।

#### पर्दे की प्रथा

महाभारत श्रीर रामायण से ज्ञात होता है कि श्राजकल के सदृश उस युग में कठोर पर्दा नहीं था। पर्दा सिर्फ मर्यादा की चीज था। राम के साथ सीता का वनवास एवं जनक के बाग में स्वच्छन्द्ररूप से राम-लक्ष्मण का घूमना श्रीर सिखयों के साथ सीता का वहाँ श्रागमन तथा स्त्री-पुरुष सबका एक साथ चित्रकृट में राम को वापस लाने के लिए जाना श्रादि घटनाएँ स्चित करती हैं कि पर्दें की प्रथा नहीं थी। महाभारत में भी हम पाते हैं कि जूए के समय द्रीपदी धृतराष्ट्र के परिवार की स्त्रियों में बैठी थी। परन्तु रामायण श्रीर महाभारत से यह भी पता चलता है कि इतिहास-काल में मर्यादापूर्ण पर्दें की प्रथा थी। सीता के श्रिप्रवेश के श्रवसर पर प्रसंगवश राम ने कहा—"विवाह, यज्ञ श्रथवा संकट के समय यदि स्त्रियाँ लोगों के सामने श्रावें तो कोई हानि नहीं।" क महाभारतीय युद्ध के

<sup>\*</sup> व्यसनेषु न क्रच्छ्रेषु न युद्धेषु स्वयंवरे । न कतौ नो विवाहे वा दर्शनं दुष्यते स्त्रियः ॥ सैषा विपद्गता चैव क्रच्छ्रेण च समन्विता । दर्शने नास्ति दोपोऽस्या मत्समीपे विशेषतः ॥

<sup>(</sup> वाल्मी०—युद्धसर्गः ११४, श्लोक २८-२६ )

त्रान्त में, कौरवों की पराजय के बाद, जब हस्तिनापुर से स्त्रियाँ जलाञ्जलि-प्रदान करने के लिए गंगा जाने को निकलीं तब वर्णन किया गया है कि जिन स्त्रियों को सूर्य ने भी नहीं देखा था वे ( त्रासूर्यम्पश्या ) ही ऋब खुले तौर पर सबके ऋगों जा रही हैं। इससे स्पष्ट है कि उच्चवर्ग में मर्यादापूर्ण पर्दा-प्रथा थी।

#### सती-प्रथा

सती-प्रथा भी प्रचलित थी। सुलोचना मेघनाद के साथ श्रीर माद्री पाग्डु के साथ सती हुई। श्रीकृष्ण की श्रनेक स्त्रियों के सती होने का वर्णन हमें महाभारत में मिलता है। यूनानी इतिहासकारों के प्रमाण से भी महाभारतकाल में इस प्रथा का प्रचलित होना प्रमाणित होता है।

#### मांसभच्य

महाभारतीय युद्ध के समय श्रीर उसके बहुत बाद तक, बौद्ध श्रीर जैन धर्मों के प्रचार के समय तक, वज्ञों में पशु को विल देने की चाल थी। महाभारत में रिन्तदेव की कथा है, जिसमें लिखा है कि रिन्तदेव के यज्ञों में मारे हुए बैलों की ढेरी के पास बहनेवाली नदी का नाम 'चर्मएवती' पड़ गया। श्रश्वमेध में खाएडवराग पक्वाझ बनाने में बहुत श्रादमी लगते थे श्रीर श्रगणित पशु मारे जाते थे (श्रश्वमेध-पर्व, श्रध्याय ८६)। सभाग्रह में प्रवेश करते समय दस हजार ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। उस समय युधिष्ठिर ने उत्तमोत्तम कन्द-मूल-फल, वराहों श्रीर हिरनों के मांस, बी, शहद, तिलिमिश्रित पदार्थ श्रीर तरह-तरह के श्रन्य मांसों से उनको सन्तुष्ट किया (सभापर्व, श्रध्याय ४)।

वाल्मीकीय रामायण में भी जगह-जगह मांस-मन्नण का प्रसंग त्राया है। चित्रकृट में पहुँचने पर राम ने लक्ष्मण से कहा कि हरिण का मांस लाकर हमलोग पर्णशाला की श्रिधिष्ठात्री की पूजा करेंगे। \* भरद्वाज श्रृद्धिप ने जब भरत का सत्कार किया तब उनके तथा अन्य अयोध्यावासियों के लिए भोजन का सुन्दर प्रबन्ध किया, जिसमें फल के रस से बनाये हुए बकरे और वन-श्कर के मांस तथा ब्यंजन और सुगन्ध-रसयुक्त दाल विद्यमान थी; शराब से भरी हुई बाविलयाँ थीं; मृग, मयूर तथा मुर्गे के स्वच्छ मांस गरम पात्रों में रखे हुए थे।

किन्तु महाभारत के निर्माणकाल में विचार-धारा बहुत-कुछ बदल चुकी थी।
गहाभारत में सप्तिष् श्रीर राजा नहुष के बीच इस सम्बन्ध के क्तगड़े की कथा हमें मिलती
है। त्रहिपयों के मत से गवालम्म बेद में विणित होने के कारण प्रमाण था, किन्तु नहुष ने
स्पष्ट शब्दों में उस प्रमाण को नहीं माना (उद्योग०, श्रध्याय ७)। द्रोणपर्व (श्र० ७३) में
शर्जुन ने जो प्रतिज्ञा के समय शपथें खाई हैं उनमें कहा है कि ब्राह्मण की हत्या करनेवाले
श्रीर गोवध करनेवाले मनुष्य जिस निन्दनीय लोक में जाते हैं वही मुक्ते प्राप्त हो।

क ऐ ऐ गुरं मांसमाहत्य शालां यक्षामहे वयम् ( ग्रयोध्या ५६ । २२ । )

<sup>†</sup> अजैआपि च वराहेर्मिष्टान्नवरतंचयैः । फलनिर्यूहसंसिद्धैः स्पर्गन्यरसान्त्रितैः ॥ याप्यो मैरेयपूर्णाक्ष मृष्टमांचचयेर्न्ताः । प्रततेः पठरैश्चापि मार्गमायूरकौक्कुटैः ॥

<sup>--</sup> श्रयोध्या ६१। ६७ श्रौर ७०

अतएव, इतिहास-काल में, मांस खाने की प्रथा थी। और इसे देवताओं को अपित कर लेने के बाद खाने का विधान था, जिसका आभास हमें रामायण के अयोध्याकारड (७५१३०) में मिलता है। शान्तिपर्व के छत्तीसवें अध्याय में युधिष्ठिर ने भी भीष्म से स्पष्टरूप में पूछा है कि ब्राह्मण के लिए कौन-सा मांस खाना वर्जित नहीं है और कौन-सा वर्जित है। महाभारत के (अनुशासन०, अध्या० १४४) में लिखा है कि हिंसा चारों प्रकार से वर्जित होनी चाहिए—अर्थात् मन, वचन, कर्म और मन्नण द्वारा। तपश्चर्या करनेवाले मांस-भन्नण से अलित रहे; मांस खानेवाला मनुष्य पापी है, उसको स्वर्ग-प्राप्ति कभी न होगी; उदार पुरुषों को अपना प्राण देकर भी दूसरों की रन्ना करनी चाहिए।

इस प्रकार त्रिहिंसा-धर्म का वर्णन हो चुकने पर युधिष्ठिर ने प्रश्न किया—''इधर त्र्राप त्रिहिंसा-धर्म को श्रेष्ठ वतलाते हैं त्रीर उधर श्राद्ध में पितर मांसाशन की इच्छा करते हैं; हिंसा के विना मांस मिलना सम्भव नहीं; फिर मांस-भन्नण का यह विरोध कैसे टलेगा ?''

उत्तर में भीष्म ने कहा—"जिसे आयुवृद्धि, विवेक और स्मृति की इच्छा है उसे हिंसा न करनी चाहिए; जो मनुष्य प्राणों का नाश करता या करवाता है उसे प्रत्यज्ञ हत्या करने का पाप लगता है; मांस मोज लेनेवाला द्रव्य द्वारा हिंसा करता है और मांस खानेवाला उसके उपयोग द्वारा। किन्तु साधारण जगत् के लिए ऋषियों ने यह नियम कर दिया है कि यज्ञ में मारे हुए पशु को छोड़कर अन्य पशु का मांस नहीं खाना चाहिए। यज्ञ के सिवा और कभी पशु-हत्या न करनी चाहिए। जो करेगा उसे निस्सन्देह नरक-प्राप्ति होगी। कहा है, अगस्त्य अपि ने जंगली मृगों को, समस्त देवताओं के उद्देश्य से, प्रोज्ञ्या करके पवित्र कर दिया है। अतएव देवकार्य अथवा पितृकार्य में यदि मृगमांस अपित किया जाय तो वह कर्महीन नहीं होता। मांस न खाने में सारे सुख हैं। जो कार्त्तिक महीने के शुक्लपज्ञ में मधु तथा मांस खाना छोड़ देता है उसे बहुत पुग्य होता है। वरसात के चार महीनों (चातुर्मास्य) में जो मांस नहीं खाता उसको कीर्ति, आयु और वल प्राप्त होता है। कम-से-कम इन महीनों में से जो एक महोना तक मांस छोड़े रहेगा वह कभी बीमार न होगा।

महाभारत के भिन्न-भिन्न त्राख्यानों में मांसभन्न ए-सम्बन्धी मतसेद दीख पड़ता है। उदाहरणार्थ—वन-पर्व ( त्रध्याय २०८, श्लोक ३ ) में कहा गया है कि प्राणियों का वध करनेवाला मनुष्य निमित्तमात्र है। शान्तिपर्व ( त्रध्याय २६२-६५ ) में जो तुलाधार तथा जाजिल का संवाद है उसमें हिंसा ग्रीर मांस-भन्न ए की निन्दा की गई है। कहा है— "न भूतानामहिंसाया ज्यायान धर्मोऽस्ति कश्चन।" इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि पाञ्चरात्र धर्म तथा नौद्ध श्रीर जैनधर्म के प्रचार के कारण, भारत से, महाभारत-ग्रन्थ-निर्माण-काल मं, मांस-भन्न ए-विषयक ग्रीर सामिष यज्ञ-सम्बन्धी विचारधारा दूसरी ग्रोर वेगवती हो चली थी; जन-समुदाय में, यज्ञों के सम्बन्ध में हिंसा-प्रयुक्त घृणा उत्पन्न हो गई थी। विशेष कर विष्णु की भक्ति करनेवाले लोगों में, महाभारत-काल में, मांस-भन्न ए निषिद था। पाञ्चरात्र धर्म के प्रतिष्ठापक श्रीकृष्ण ने स्त्रयं ग्राहिसा को परम धर्म कहा है। कछ

<sup>\*</sup> प्राणिनामवधस्तात सर्वेष्यायान् मतो मम । त्रमृतां वा वदेद् वाचं न च हिंस्यात् कथञ्चन ( कर्णे० २३।६९ )

विद्वानों का मत हैं कि भारतवर्ष में अहिंसा की उत्पत्ति जैनों तथा बौद्धों से मानना एक भयंकर ऐतिहासिक भूल है। क्योंकि इस सिद्धान्त का उदय ब्राह्मण्धर्म के भीतर ही हुआ। प्रोफेसर बलदेव उपाध्याय का यह भी विचार है कि 'नितान्त वैदिक भागवतधर्म ने ही सर्वप्रथम अहिंसा-सिद्धान्त का आरम्भ तथा प्रचार किया ।' जो हो, यह अत्यन्त विवाद- अस्त विषय है कि अहिंसा-धर्म का आरम्भ बौद्ध और जैन-सिद्धान्तों के प्रचार से हुआ। या बौद्ध और जैनधर्मों ने वर्तमान अहिंसा-सिद्धान्त को विशेष रूप से प्रगति दी।

#### सद्यपान

वैदिककाल में सोमरस पीने की प्रथा थी, किन्तु सुरा पीना खराव समका जाता था। इतिहास-काल में मद्यपान की चाल जोरों पर थी। श्रीकृष्ण एवं श्रर्जुन के मद्यपान का जिक जगह-जगह महाभारत में श्राया है। युधिष्ठिर के श्रश्वमेध-महोत्सव को 'सुरामरेव सागरः' कहा है। यादवों का विनाश मद्यपान के कारण, श्रपस के युद्ध से, हुश्रा। किन्तु इतना तो ज्ञात होता है कि इतिहास-काल में ब्राह्मणों ने सुरा का पूर्णतया त्याग कर दिया था।

#### राजा

शान्तिपर्व में कहा है कि राजा का—उसे मनुष्य जानकर—कोई अपमान न करे; क्योंकि मनुष्यक्त्म में वह पृथ्वी पर एक देवता ही है। मनुष्य कभी राज्यद्रव्य का अपहरण न करे। जो अपहरण करेगा वह इस लोक और परलोक में निन्दित होगा। राजाओं का देवताक्त्म इतिहासकाल में पूर्ण रीति से मान्य हो गया था। राजा के प्रति लोगों के मन में पूज्य भाव था।

इसका त्रामास इन पंक्तियों के लेखक को सन् १६३८ ई० में मिला, जब वह नैपाल की राजधानी 'काठमाएडू' में गया था। होलिकोत्सव का त्रवसर था। सड़क पर लोगों की त्रपार भीड़ थी। लेखक ने भीड़ का कारण पूछा। लोगों ने कहा—'भगवान त्रा रहे हैं।' उन्हीं के दर्शन के लिए जन-समुदाय खड़ा था। किसी ने नहीं कहा कि महाराजधिराज त्रथवा पाँच-सरकार त्रा रहे हैं।

#### तीथ

तीयों की कोई सूची हमें रामायण में नहीं मिलती; किन्तु महाभारत के वनपर्व में दो जगद मिलती है। इन दोनों सृचियों में कुछ फर्क है। वनवास-काल में पाएडव जिन-जिन तीयों में गये थे उनका विस्तारपूर्वक वर्णन है। तीयों में मुख्य ये हैं—(१) काम्यकवन, (२) नैमियारएय, (३) प्रयाग, (४) गया, (५) मिलमती नगरी, (६) गंगासागर, (७) वैतरसी नदी (उड़ीसा में), (८) गोदावरी नदी, (६) महाकाल (उज्जैन), (१०) मुक्कर द्यादि। विखा है कि गया में 'गयाशिर' नामक पर्वत, रेत से सुशोमित 'फल्यु' नदी और अन्यवट हैं। यहपुरियों में सिर्फ उज्जैन की गणना तास्कालिक

<sup>† &#</sup>x27;वैष्णवधर्म'—प्रो० उपाध्याय, प्रथम परिच्छेद।

तीथों में थी। रामेश्वरम्, जगन्नाथपुरी, बद्रिकाश्रम तथा द्वारकापुरी का उल्लेख नहीं है। उस समय भी प्रयाग ग्रौर पुष्कर की विशेष प्रतिष्ठा थी।

## नित्यकर्भ

इतिहास-काल में संध्या-वन्दन ग्रौर होम-हवन नियमित रूप से किया जाता था। कौरवों से समभौते के लिए जाते हुए कृष्ण का, मार्ग में, प्रातः श्रीर सायंकाल में, सन्ध्या करना महाभारत में वर्णित है। महाभारतीय युद्ध के समय भी च्चित्रय योद्धात्रों का, प्रातः-कालीन सन्ध्या से छुट्टी पाकर, युद्ध में संलग्न होना वर्णित है। ग्रातएव, स्पष्ट है कि इतिहासकाल में संध्या-पूजा त्रीर सूर्योपासना का विशेष महत्त्व था। दूसरा कत्तं व्य था ग्रिम में घृतादि की ग्राहुति देना। उद्योगपर्व में लिखा है—

## 'कृत्वा पौर्वाह्विक' कृत्यं स्नातः शुचिलंकृतः। डपतस्थे विवस्वन्तं पावकं च जनार्दनः॥

व। ल्मीकीय रामायण में भी स्पष्टतया राम ग्रौर लक्ष्मण के सन्ध्या-कर्म का वर्णन ग्राया है। यह ग्रनिवार्य रूप से किया जाता था। ग्राज तो ब्राह्मण भी विरले ही संध्या करते हैं। हवन की चाल तो एकदम उठ-सी गई है। सनातनधर्मियों में कहीं-कहीं कुछ ग्रिझिहोत्री लोग हैं। ग्रार्थ-समाजी हिन्दू ग्रपने घर में तो नहीं, किन्तु ग्रार्थ-समाज-मन्दिर में प्रायः रिववार को सामूहिक रूप से हवन करते हैं। अनेक स्मात्र हिन्दू विवाहादि के ग्रवसर पर यदा-कदा होम किया करते हैं।

### मूर्तिपूजा

यह निर्विवाद है कि वैदिक ग्रार्थ मूर्तिपूजक नहीं थे। मूल वैदिक धर्म में मन्दिरों ग्रथवा मूर्तियों का माहातम्य नहीं था श्रीर न लोगों के नित्य के धार्मिक कृत्यों में मूर्तिपूजा का समावश था। महाभारतीय युद्धकाल में भी इसकी चाल न थी। इसका आभास हमें महाभारत से ही मिलता है। उसमें कृष्ण एवं युधिष्ठिर की दैनिक क्रियात्रों का विस्तार-पूर्वक वर्णन ग्राया है। किन्तु, उसमें किसी देवता की धातुमयी ग्रथवा पाषाण्मयी मूर्ति के पूजे जाने का वर्णन नहीं है। भिन्न-भिन्न गृह्यसूत्रों में देवतात्रों की पूजा-विधि बतलाई गई है। पर देवता आं की प्रतिमा बनाकर पूजा नहीं होती थी।

कुछ विद्वानों का यह ग्रनुमान है कि हिन्दुग्रों में मूर्तिपूजा की चाल वौद्धों की देखादेखी चल पड़ी श्रीर उसी कारण सूत ने जब 'भारत' का विस्तार कर वर्तमान 'महाभारत' का रूप दिया तब इसमें जगह-जगह मिन्दरों का ग्रौर मिन्दरों में स्थित मूर्तियों का वर्णन ग्रा गया। श्रीवलदेव उपाध्याय की राय है कि वैदिकधर्म में मूर्तियों का निर्माण बुढ़ से प्राचीनतर है। पाणिनि-कृत ग्रष्टाध्यायी में, जिसका समय बुद के पूर्व निश्चित है, कृष्ण तथा ग्रर्जुन की मूर्तियों के निर्माण का निदेश मिलता है।

में समभता हूँ कि मूर्तियाँ अनादिकाल से, कला की दृष्टि से, बनती आई हैं। अर्जुन की गण्ना कभी देवतात्रों में नहीं हुई। त्रातएव, सम्भव है, पाणिनि के समय में कला की दृष्टि से ही मूर्तियाँ वनती हों। बुद्ध के पूर्व के किसी धर्मग्रन्थ में धातुमयी अथवा पापाण-मयी मूर्ति की पूजा का उल्लेख हमें नहीं मिलता।

#### देवता

महाभारत में तैंतीस देवताओं के नाम हैं—ग्राठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह ग्रादित्य ग्रीर दो ग्राश्वन । इन तैंतीस देवताओं में मुख्य वैदिक देवताओं के ग्रातिरिक्त, शिव का नाम ग्यारह रुद्रों ग्रीर विष्णु का बारह ग्रादित्यों में ग्राया है।

इतिहास-काल में वैदिक देवता श्रों की प्रधानता गायव हो चुकी थी। उनके बदले विमूर्ति—ब्रह्मा, विष्णु, महेश—ने स्थान ग्रह्ण कर लिया था। ब्रह्मा की पूजा प्रचलित न हुई; किन्तु शिव श्रोर विष्णु के सम्बन्ध से तत्त्वज्ञान के दो पन्थ प्रचलित हुए, जो पाशुपत श्रीर पाञ्चरात्र के नाम से विख्यात हुए। इन्हीं दो देवता श्रों के 'सहस्व-नाम' प्रसंगवश महाभारत में श्राये हैं। इतिहास-काल में देवता श्रों के बीच शिव श्रीर विष्णु के श्रमणी होने का जो भाव उत्पन्न हो गया था वह श्रविच्छिन्न रूप से श्रवतक स्थिर है।

कुछ लोग समस्त देवतात्रों में शिव को मुख्य मानते हैं और कुछ विष्णु को। शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ विष्णु के चतुर्मुज रूप की कल्पना इतिहास-काल में पूर्णतया प्रचलित हो चुकी थी। इसी प्रकार गौर शरीर, सिर पर जटाएँ, वाघम्बर पहने, दिगम्बर-वेश में शिव का रूप प्रचलित हो चुका था। महाभारत में वतलाया गया है कि शिव के अन्य रूपों की पूजा की अपेद्या लिङ्ग-स्वरूप शिव की पूजा करना अधिक महत्त्व का और विशेष फलदायक है। कहा है—''लिङ्गे पूजियता चैव महतीं श्रियमश्नुते।"

महाभारत में स्कन्द-देवता का बहुत-कुछ वर्णन है। स्कन्द शिव के ज्येष्ट पुत्र हैं श्रोर उत्तर-भारत में 'स्वामी कार्तिकेय' श्रोर दिज्ञ्ण-भारत में 'सुब्रह्मर्थ्यम्' नाम से विख्यात हैं। यह देवता शिव की संहार-शक्ति का प्रतीक है श्रोर देवताश्रों का सेनापित है। श्राजकल सिर्फ दिज्ञ्ण-भारत में स्कन्द की पूजा होती है।

महाभारत में स्कन्द के पश्चात् पूज्य दुर्गादेवी हैं। यह भी मारक-शक्ति है। शक्ति की—श्रथात् दुर्गा की—भक्ति इतिहास-काल में खूब की जाती थी। विराट्पर्व के ब्रारम्भ में दुर्गा का स्तोत्र है। उसमें दुर्गा को विन्ध्यवासिनी ब्रौर महिषासुर-मर्दिनी भी कहा है, काली-महाकाली नाम से भी सम्बोधित किया है। दुर्गापूजा शक्ति पूजा का ही ब्रादिस्त्य है। कालान्तर में यह पूजा बहुत प्रसिद्ध हो गई ब्रौर शाक्त-सम्प्रदाय का मुख्य सिद्धान्त वन गई।

श्रतएव, महाभारतीय युद्ध श्रीर महाभारत-त्रन्थ के निर्माण के बीच जो सैकड़ों वपों का श्रन्तर पड़ा उसमें मुख्य वैदिक देवता इन्द्र, वरुण श्रादि पीछे पड़ गये श्रीर विप्णु, शिव, स्कन्द श्रीर दुर्गा ने उनके स्थान ले लिये तथा इन देवताश्रों की भक्ति पूर्णतया स्थापित हो गई। इस श्रविष में बौद श्रीर जैन धर्मों का हिन्दूधर्म से संवर्ष हुश्रा श्रीर देवताश्रों की प्रतिमाएँ तथा उनके मन्दिर बने।

#### धार्मिक सम्प्रदाय

महाभारतकाल में अनेक मत और सम्प्रदाय प्रचलित थे। भीष्म-पितामह ने उनमें से पाँच की चर्चा शान्तिपर्व (अध्याय ३४६) में की है—(१) प. खरात्र, (२) पाशुपत, (३) वेदान्त, (४) सांख्य और (५) योग।

(१) पाञ्चरात्र—ईश्वर की सगुण उपासना करने की परिपाधी शिव और विष्णु की उपासना से ही प्रचलित हुई दीखती है। जेसा हम पहले कह आये हैं, महाभारत-काल में ही यह बात मान्य हो गई थी कि सब बैदिक देवता छों में विष्णु छौर शिव श्रेष्ठ हैं। श्रतएव, वैष्णवधर्म का मार्ग धीरे-धीरे बढता गया श्रीर महाभारतकाल में उसे 'पाञ्चरात्र' नाम मिला। महाभारत के नारायणीय उपाख्यान से जान पड़ता है कि महाभारत के समय में भगवद्भक्ति करनेवाले 'भागवत' कहलाते थे। इस सम्प्रदाय में विष्णु को परमेश्वर मानकर भक्ति की जाती थी। पाञ्चरात्र तथा भागवत एक ही सम्प्रदाय के नाम हैं। इसका श्राधार नारायण्य श्राख्यान है। इस मत के मूल श्राधार नारायण हैं। सनातन विश्वात्मा नारायण से नर-नारायण तथा हरि श्रौर कृष्ण-चार मूर्त्तियाँ उत्पन्न हुई । नर तथा नारायण नामक ऋषियों ने बद्रिकाश्रम में तप किया। नारद ने जाकर उनसे प्रश्न किया, जिसके उत्तर में उन्होंने पाञ्चरात्र-धर्म सुनाया। पाञ्चरात्र-धर्म में धर्म-श्रर्थ-काम-मोद्य चारों का विवेचन है। चित्र-शिखाएडी नामक ऋषियों ने वेदों का निष्कर्ष निकालकर 'पाञ्चरात्र' नाम का शास्त्र तैयार किया। इसमें प्रवृत्ति श्रौर निवृत्ति दोनों मार्ग हैं। यह दोनों का त्राधार-स्तम्म है। शान्तिपर्व के नारायणीय त्राख्यान में पाञ्चरात्र-धर्म का विवरण दिया गया है। इस मत में ग्रहिंसा-धर्म की प्रधानता थी त्रौर साथ-ही-साथ यह वेदों श्रौर यज्ञों को भी मानता था। नारायण ने नारद से कहा कि जो नित्य, अजन्मा और शाश्वत है, जो चौबीस तत्त्वों से परे पचीसवाँ पुरुष है, उसे सनातन पुरुष वासुदेव कहते हैं; वही सर्वव्यापक है; प्रलयकाल में उसके सिवा कुछ भी नहीं रहता; पञ्च-महाभूतों का जो शरीर बनता है उसमें अदृश्य वासुदेव सूक्ष्मरूप से प्रवेश करते हैं; यही देहवर्ती जीव होने पर 'शेष' तथा 'सङ्कर्षण' कहलाता है। राजा वसु उपरिचर का ऋहिंसामय यज्ञ का विधान इस वात का स्पष्ट दृष्टान्त है।\*

पाञ्चरात्र में वेद का पूरा माहात्म्य दिया गया है। साथ-साथ वैदिक यज्ञ-क्रियाएँ मी उसी तरह मान्य की गई हैं। किन्तु यज्ञ का स्वरूप ग्राहंसायुक्त वैष्ण्य-यज्ञ है। इस ग्रन्थ में यह वर्णन है कि श्राद्ध-क्रिया भी यज्ञ के समान नारायण से निकली है। श्राद्ध में जो तीन पिएड दिये जाते हैं वे, वे ही हैं, जिन्हें पहले नारायण ने, ग्रपने वराह-ग्रवतार में, ग्रपने दाँतों में लगी हुई मिट्टी के पिएड से निकालकर, ग्रपने-ग्राप को पितर-रूप समक्त-कर, दिये थे। इसका तात्पर्य यह है कि विष्णु ही पितर हैं ग्रीर पितरों को दिये हुए पिएड विष्णु को ही मिलते हैं। संज्ञेप में, पाञ्चरात्र मत का यही सिद्धान्त है।

(२) पाशुपत —यह कहना कठिन है कि सगुण उपासना का शैवरूप अधिक प्राचीन है या वैष्णवरूप। श्वेताश्वतर-उपनिषद् में ईश्वर का तादातम्य शंकर से किया गया है।

<sup>\*</sup> श्रीवलदेव उपाध्याय—भारतीय दर्शन, पृष्ठ ५२३-३७

महाभारत में विष्णु की स्तुति के बाद बहुत शीव्र शंकर की स्तुति त्रांती है। महाभारत-कालीन शिवपूजा पाशुपतमत के नाम से विख्यात है।

पाशुपत में तप का विशेष महत्त्व है। इसीलिए पाशुपत - मतावलम्बी कुछ लोग वायु-मद्मण करते थे; कुछ लोग जल पर ही निर्वाह करते; कुछ लोग जप में निम्मन रहते; कोई योगाम्यास से भगवत-चिन्तन करते, कोई केवल धूम्रपान करते थे; कोई उच्णता का सेवन करते थे; कोई दूध पीकर रहते थे; कोई हाथों का उपयोग न करके केवल गायों के समान खाते-पीते थे; कोई पत्थर पर अन्न क्टकर जीविका चलाते थे; कोई चन्द्र की किरणों पर, कोई जलफेन पर और कोई पीपल के फलों पर अपना निर्वाह करते थे; कोई पानी में पड़े रहते थे; इसी तरह एक पर पर खड़े होकर हाथ ऊपर उठाकर वेदपाठ करना भी एक विकट तप था।

पाशुपत तत्त्वज्ञान में जगत् के पाँच पदार्थ माने गये हैं। वे हैं—कार्य, कारण, योग, विधि ग्रोर दु:खान्त, जिन्हें ग्राचायों ने स्त्र-भाष्य में वतलाया है। "परन्तु महाभारत में उनका उल्लेख नहीं है। पाशुपत मत सब वर्णों को समान मोन्न देनेवाला है। इसी कारण नीच वर्ण के भी ग्रानेक स्त्री-पुरुप इस धर्म के ग्रानुयायी हुए। इस मत में पशुपति सब देवों में मुख्य है। वह सारी सृष्टि को उत्पन्न करता है। इस मत में पशु का ग्रार्थ है जीव।

(३-४) वेदान्त, सांख्य और योग—महाभारत-काल में सांख्य और योग, वेदान्त के साथ-ही-साथ, समानरूप से पूज्य माने जाते थे। तथापि, यह स्पष्ट है कि वेदान्त-मत ही मुख्य था और उसी के साथ अन्य मतों का समन्त्रय किया जाता था।

वेदान्त-ज्ञान में वैराग्य की आवश्यकता है। सुख-दुःख, पुर्य-पाप—दोनों जब छूटेंगे तब मोज्ञ मिजेगा। शान्तिपर्व (अध्याय २०५) में कहा है—

सुखाद्वहुतरं दुःखं जीविते नास्ति संशयः ॥६॥ परित्यजति यो दुःखं सुखं. वाप्युभयं नरः । श्रभ्येति त्रह्य सोऽत्यन्तं न ते शोचन्ति पण्डिताः ॥७॥

इससे स्रष्ट शात होता है कि वेदान्त-तत्त्व का यह मत महाभारतकाल में निश्चित था। उपनिपदों में जिन वेदान्त-तत्त्वों का उपदेश किया गया है, उनका विस्तार भगवद्गीता ने भी किया है। महाभारत में जगह-जगह सुन्दर संवाद ग्रौर ग्रास्थान इस विषय में मिलते हैं। व्यास-शुकास्थान बहुत ही मनोहर है। 'सर्वे खिल्वदं ब्रह्म' यह उपनिपद्-वान्य वेदान्त-सिद्धान्त का प्रतिपादक है ग्रौर ग्रागे चलकर शंकराचार्य के हाथ में पड़कर इसने विराट् स्प धारण कर लिया।

जांख्य अनीश्वरवादी सिदान्त था। अतएव भारत में स्वभावतः वह अधिक काल तक फूला-फला नहीं रह सका।

<sup>\*</sup> प्रो॰ वलदेव उपाध्याय—भारतीय दर्शन, पृष्ठ ५६१-६५

शान्तिपर्व ( ऋष्याय ३१६ ) में योग का विस्तृत वर्णन है। योग-शास्त्र के जो लह्नण् तथा सिद्धान्त पतञ्जलि ने वंतलाये हैं, ऋधिकांश में वे ही लह्मण् उपर्युक्त वर्णन में ऋषे . हैं; परन्तु यह वर्णन पतञ्जलि (द्वितीय शतक ई० पू०) से नितान्त प्राचीन है। महाभारत के ऋनुसार योग और सांख्य एक ही हैं; किन्तु परमात्मा को मानने से योग में छन्जीस तत्त्व माने जाते हैं।

महाभारत-काल में वेदान्त-मत ही मुख्य था श्रौर उसी के साथ श्रन्य मतों का समन्वय किया गया है।

#### श्राचार-विचार

उपवास श्रीर व्रत—महाभारत में उपवास की तिथियाँ निर्दिष्ट हैं। पञ्चमी, षष्टी श्रीर कृष्णपत्त की श्रष्टमी श्रीर चतुर्दशी उपवास की तिथियाँ हैं। इन तिथियों में जो उपवास करता है उसे कोई दुख-दर्द नहीं होता। महाभारत में चान्द्रायण, कृष्कु-चान्द्रायण श्रीर सन्तापन श्रादि वतों के भी नाम श्राये हैं; किन्तु उन वतों की विधि का वर्णन नहीं श्राया है। जन्माष्टमी, वसन्त-पञ्चमी (सरस्वती-पूजा), रामनवमी, विजयादशमी, नवरात्र श्रादि का कहीं उल्लेख नहीं है।

उपवास के साथ-साथ जप की महिमा भी इतिहास-काल में थी। जप कामना-रहित होने से श्रेष्ठ माना जाता है; परन्तु कामना-सहित होने से निकृष्ट। योगासन लगाकर और ध्यानमग्न होकर जो प्रख्य का जप करता है वह ब्रह्म में लीन हो जाता है। किसी कामना से जप करनेवाला अपनी कामना को प्राप्त करता है। किन्तु निष्काम जप करनेवाला सब फ्लों से श्रेष्ठ ब्रह्मलोक को जाता है।

#### सदाचार

महाभारत में श्रारम्भ से अन्त तक नीति के आचरण की अत्यन्त उदात्त स्तुति की गई है। 'आचार' धर्म का एक प्रधान श्रंग माना जाता था। सत्य, सरलता, कोध का अभाव, अपने उपार्जित किये हुए द्रव्य के श्रंश का दान, सुख-दुःख आदि द्रन्द्र सहना, शान्ति, निर्मत्सरता, अहिंसा, शुचिता और इन्द्रिय-निग्रह—ये सब धर्म सबके लिए कहे गये हैं और सद्गति देनेवाले हैं। महाभारत में आचार-सम्बन्धी विस्तृत वर्णन मिलता है।

#### स्वर्ग-नरक की कल्पना

हम प्रथम खराड में कह आये हैं कि वेद में स्वर्ग की चर्चा तो मिलती है; किन्तु नरक के विषय में वर्णन प्राय: नगरय है। महाभारत के स्वर्गारोहरण पर्व में व्यास ने स्वर्ग और नरक का जीता-जागता चित्र खींचा है। युधिष्ठिर का आचरण अत्यन्त धार्मिक या। इस कारण उन्हें सदेह स्वर्ग जाने का सम्मान मिला।

युधिष्ठिर को लेकर देवदूत ऐसे मार्ग पर पहुँचा जो बहुत ही खराब था; उसपर चलना कठिन हो रहा था; पापाचारी पुरुष उस रास्ते से आते-जाते थे; वहाँ सब ओर घोर अन्धकार छा रहा था; चारों ओर से बदबू आ रही थी; इधर-उधर सड़े मुदेँ दिखाई देते थे; जहाँ-तहाँ कच्ची खाल श्रौर हिंडुयाँ पड़ी हुई थीं; लोहे के चोंचवाले कौवे श्रौर गीध मॅंडरा रहे थे; सूई के समान नुकी ते मुखोंवाले पर्वताकार प्रेत सब श्रोर घूम रहे थे।

युधिष्ठिर ने देखा कि खोलते हुए पानी की नदी वह रही है, जिसके पार जाना कठिन है। दूसरी त्रोर तीखे छुरों-जैसे पत्तों से परिपूर्ण 'त्रासिपत्र' नामक वन है। कहीं गरम-गरम वालू विछी है। कहीं तपाये हुए लोहे से बड़ी-बड़ी यातनाएँ दी जा रही हैं। उनपर युधिष्ठिर की दृष्टि पड़ी तो घबराकर उन्होंने लौटने का ही निश्चय किया। ज्योंही उस स्थान से वे निकलने लगे त्योंहो उनके कानों में उत्पीड़ित जीवों की दयनीय पुकार सुन पड़ी—''धर्मनन्दन! त्राप हमलोगों पर कुपा कर थोड़ी देर यहाँ ठहर जाइए। त्रापके त्राते ही परम पवित्र त्रीर सुगन्धित हवा चलने लगी है। इससे हमें सुख हो रहा है। च्रापनर त्रीर ठहर जाइए।''

युधिष्ठिरि के पूछने पर कि 'त्रापलोग कौन हैं ?' त्रावाज त्राने लगी—'में कर्ण हूँ, में मीमसेन हूँ, में त्रार्जन हूँ, में द्रीपदी हूँ'—इत्यादि। इस प्रकार त्रापना-त्रापना नाम वताकर सब लोग विलाप करने लगे। यह सब सुनकर युधिष्ठिर सोचने लगे—''ये लोग सम्पूर्ण धर्म के ज्ञाता, शूर-वीर, सत्यवादी तथा शास्त्र के त्रानुकृल चलनेवाले थे तथापि इनकी ऐसी दुर्गित क्यों हुई ? में सोता हूँ या जागता हूँ ? मुक्ते चेत है या नहीं ? कहीं यह मेरे चित्त का विकार त्राथवा भ्रम तो नहीं है ?'' सोच-विचार कर युधिष्टिर ने दूत से कहा—''तुम जिनके दूत हो उनके पास लौट जात्रो; में वहाँ नहीं चलूँगा, यहाँ मेरे रहने से मेरे भाई-बन्धुत्रों को सुख मिलता है।'' देवदत चले गये।

च्रणभर बाद इन्द्र श्रादि सम्पूर्ण देवता वहाँ श्राये। यातना का वह भयावह दृश्य कहीं नहीं दिखाई देता था। इन्द्र ने युधिष्ठिर को शानत करते हुए कहा—"महावाहो! श्रवतक जो हुश्रा सो हुंश्रा। श्रव इससे श्रिधक कप्ट उठाने की श्रावश्यकता नहीं। इम पर कोध न करना। मनुष्य श्रपने जीवन में श्रुभ श्रीर श्रश्रुभ—दो प्रकार के कमों की राशि संचित करता है। जो पहले श्रुभ कमों का फल भोगता है उसे पीछे नरक भोगना पड़ता है श्रीर जो पहले नरक का कष्ट भोगता है वह पीछे स्वर्गीय सुख का श्रनुभव करता है। जिसके पाप-कर्म श्रिधक श्रीर पुर्प्य थोड़े होते हैं, वह पहले स्वर्ग-सुख भोगता है; श्रीर जो पुर्प्य श्रिक तथा पाप थोड़े किये रहता है वह पहले नरक भोगकर पीछे स्वर्ग भोगता है। इसी नियम के श्रनुसार तुम्हारी भलाई सोचकर पहले मेंने तुम्हें नरक का दर्शन कराया है। तुमने श्रवत्थामा के मरने की सूठी बात कहकर द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास छल से दिलाया था, इसलिए तुम्हें भी छल से नरक दिखलाया गया। तुम्हारे पद्दा के जितने राजा युद्ध में मारे गये हैं वे सभी त्वर्गलोक में पहुँच चुके हैं। महान् धनुर्धर कर्ण भी उत्तम सिद्धि को प्राप्त हुश्रा है।"

इस वर्णन से महाभारत के समय में स्वर्ग-नरक की कल्पना के प्रतिष्ठित होने की स्वष्ट स्वना मिलती है।

### श्राद्धकर्प

श्रमुशासन-पर्व में श्राद्ध-विधि की मुख्य वातें हैं। लिखा है कि श्राद्ध में पितरों के बदले जिन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाय वे वेद के विद्वान हों—इस बात पर बहुत जोर दिया गया है। श्राद्ध में जो ब्राह्मण न्योते जाते थे, वे जैसे-तैसे न होते थे। श्राद्ध में विद्वान ब्राह्मण को, श्रीर उसमें भी शुद्ध श्राचरणवाले ब्राह्मण को, जाँच करके न्योता देने का नियम था।

महाभारत-काल में श्राद्ध में मांसान की ग्रावश्यकता होती थी। श्राद्ध में प्रदत्त भिन्न-भिन्न मांसों के भिन्न-भिन्न फलों का वर्णन महाभारत में ग्राया है। महाभोज में मांस भी परसा जाता था। श्राद्ध में मांस के स्थान पर उड़द के वड़े भी कभी-कभी परसे जाते थे। ग्राज भी मिथिला में, श्राद्ध में, पितरों के उद्देश्य से, मछली के साथ सिद्धान का उत्सर्ग किया जाता है।

महाभारत में श्राद्ध-विधि भी दी गई है। श्राद्ध-विधि का उल्लेख उसके अनेक स्थलों में है। अनुशासन-पर्व में इसका विस्तृत वर्णन है। श्राद्ध में, ब्राह्मण-भोजन के सिवा, पितरों के लिए पिरडदान करने की विधि भी होती है। अनुशासन-पर्व में ही इसकी एक गुप्त विधि वतलाई गई है। वह यह है कि पिता को दिया हुआ प्रथम पिरड पानी में छोड़ना चाहिए, दूसरे पिरड को श्राद्ध करनेवाले की स्त्री खाय और तीसरे पिरड को अबि में जला दे। आजकल यह विधि प्रचलित नहीं है। इस विधि का रहस्य यह है कि श्राद्ध करनेवाले की स्त्री गर्भवती हो और उसके उदर से दादा (प्रपिता) जन्म प्रहर्ण करे। यह प्रसिद्ध ही है कि दूसरा पिरड दादा को दिया जाता है।

सुतरां, वैदिक युग में कर्मकाण्ड का और उपनिषद्-काल में ज्ञान का प्राधान्य था तथा इतिहास-काल में उपासना के साथ-साथ यज्ञों की भी प्रधानता थी। किन्तु पशु-यज्ञ के स्थान पर आत्म-संयम और चेरित्र-शुद्धि के निमित्त पञ्चमहायज्ञों का अनुष्ठान प्रत्येक गृहस्थ के लिए आवश्यक माना गया था। ये यज्ञ हैं—(१) देवयज्ञ अर्थात् प्रातःसंध्या में विधिपूर्वक हवन करना; (२) पितृयज्ञ—तर्पण द्वारा पितरों को तृप्त करना; (३) ऋषियज्ञ—धार्मिक ग्रन्थों को नियम-पूर्वक पढ़ना; (४) जृ-यज्ञ—अतिथियों की सेवा और उनका सत्कार करना; (४) भूतयज्ञ—विविध प्राणियों को खाद्य पदार्थ द्वारा संतुष्ट करना।

धर्म का अर्थ केवल ईश्वर की पूजा ही नहीं; सत्य और नैतिकता के साथ जीवन-यापन करना भी था। चिरत्र और आचार को इस काल में बहुत महत्ता दी गई थी। महाभारत में लिखा है कि जहाँ शील, धर्म और सत्य रहते हैं वहीं लक्ष्मी का निवास होता है। युधिष्ठिर का सत्य-प्रेम और राम का प्रण्यालन इसका ज्वलन्त उदाहरण है। चारित्रिक उच्चता और सत्य-प्रियता के कारण इन महापुरुषों का रामायण एवं महाभारत में विशिष्ट स्थान है।

# इसरा परिच्छेद

रामचरित्र-सम्बन्धी त्रनेक प्रनथ, त्रारम्भ में संस्कृत में त्रीर बाद में भारत की भिन्न-रामायण भिन्न भाषात्रों में, रचे गये। पुराणों में भी रामचरित्र त्राया है। इनमें त्रध्यात्म-रामायमा लोक-प्रसिद्ध है। यह निर्विवाद है कि ऋषि वाल्मीिक का रामचरित्र सबसे प्राचीन है। वाल्मीकीय रामायण में वर्णित श्रनेक घटनाश्रों से यह स्पष्ट है कि रामजन्म के कई सिदयों के बाद वाल्मीकीय रामायण की रचना हुई होगी। जिस प्रकार ऋग्वेद का प्रथम श्रीर दशम मण्डल बहुत बाद का ज्ञात होता है उसी प्रकार वाल्मीकीय रांमायण के वाल त्रीर उत्तरकारांड भी वाद के रचे मालूम पड़ते हैं। इन दो कारांडों में १ राम का वर्रान विष्णु के त्रवतार के रूप में हुत्रा है। किन्तु त्रयोध्या से लेकर युद्धकारह तक राम स्वष्टतया पुरुषोत्तम ज्ञात होते हैं—यद्यपि श्रयोध्याकारह के श्रारम में २ श्रीर युद्धकार्गंड के अन्त में इ स्पष्टतया राम को विष्णु का अवतार कहा है। प्रसंगवश सुन्दर-काराड में भी ४ एक जगह कहा है कि युद्ध में त्रिलोकी के स्वामी राम के सामने देवता, गन्धर्व, विद्याधर, नाग, यत्—कोई भी नहीं उहर सकते। किन्तु प्रसिद्ध भक्त शवरी ५ ने राम को पुरुपश्चेष्ठ के रूप में सम्बोधित किया है। वाल्मीकीय रामायरा में बुद्ध का भी इल्लेख श्राया है श्रीर उनकी गर्णना लोकायत नास्तिक में करते हुए चोर के सदृश उन्हें दराडनीय कहा गया है— यथा हि चौरः स तथा हि बुद्धस्तथागतं नास्तिकमत्र विद्धि।

वीदधर्म का जिक कहीं प्रसंगवरा भी नहीं त्राया है, किन्तु बीद्ध चेत्य और जैन श्रमणों का डल्तेख यों मिलता है— —त्रयो॰, सर्ग १०६, रलोक ३४ सिताञ्चिशिखराभेषु देवतायतनेषु च। चतुष्पयेषु रध्यासु चैत्येष्यद्दालकेषु च।

(१) दाल सर्ग १७ तथा ७६। (२) सर्ग १ स्लोक ७। (३) सर्ग ११७। (४) ध्र रलोक ३६-४३। (४) अरतपकारह, कर्म ७४, रलोक १७। —श्रयो०; वर्ग ६, श्लोक ११ श्रार्येण मम मान्धात्रा व्यसनं घोरमी दिसतम्। श्रमणेन छते पापे यथा पापं कृतं त्वया ॥ —कि दिक्षा०, सर्ग १८, श्लोक ३३

त्रतएव, यह स्पष्ट है कि वाल्मीकीय रामायण की रचना दशावतार की भावना की पुष्टि की पहले की है।

रामायण की कथा से स्पष्ट है कि वाल्मीिक ने लौकिक भाषा में साधारण पाठकों के लिए राम के जीवनकाल में ही रामकथा लिखी होगी। किन्तु उस मूल रामायण का कहीं पता नहीं मिलता। जिस किव ने प्रचलित वाल्मीकीय रामायण की रचना की है वह राम का समकालीन वाल्मीिक ऋषि नहीं है। जिस प्रकार जगद्गुरु शङ्कराचार्य के मठ के अध्यद्य भी श्रीशङ्कराचार्य की उपाधि से प्रसिद्ध हैं उसी प्रकार वाल्मीिक की शिष्य-परम्परा के किसी प्रतिभाशाली कुशल किव ने, राम-सम्बन्धी बिखरे हुए ऐतिहासिक अन्धों को बटोरकर, अपूर्व काव्यात्मक रीति से उन्हें शृङ्खला-बद्ध कर दिया, और बाद में पुराणकाल के दशावतार की धारणा के मान्य होने पर बाल और उत्तरकारड में आमूल परिवर्तन कर, श्रीराम को पुरुषोत्तम के बदले, भावक जनता के सम्मुख, विष्णु के सातवें अवतार के रूप में उपस्थित किया।

रामायण से ही ज्ञात होता है कि एक व्याध ने काम से मोहित कौंच पद्धी के जोड़े में से एक को मार डाला। यह देखकर सहसा ऋषि वाल्मीकि के मुख से यह उद्गार निकला—

> मा निषाद प्रतिष्ठां त्वसगमः शाश्वतीः समाः। यत्क्रौंचिमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्॥

> > -- बाल ०, सर्ग २; श्लोक १५

भावार्थ—हे निषाद ! तुम बहुत दिनों तक इस संसार में प्रतिष्ठा नहीं पा सकते हो; क्योंकि क्रौंच के जोड़े में से एक को, जो काम से मोहित था, तुमने मारा है।

कहा जाता है कि वाल्मीिक मुनि के मुख से सहसा निकले हुए इसी श्लोक से लौकिक छुन्दों का श्रीगणेश हुन्ना, इसके पूर्व वैदिक छुन्द ही थे। स्रतएव, रामचरित्र के रचयिता वाल्मीिक 'म्रादि-कवि' कहे जाते हैं स्रोर रामायण 'म्रादि-काव्य' कहलाता है। महा-काव्य के समस्त गुण सर्व-प्रथम वाल्मीकीय रामायण में ही पाये जाते हैं। रामायण में उपमा, उत्प्रेद्धा, श्लेष, स्रलंकार आदि काव्य के सभी गुण पाये जाते हैं। काव्य-साहित्य में इनका प्रारम्भ रामायण से ही हुन्ना, इसी कारण इसे 'म्रादि-काव्य' कहते हैं। यह २४००० श्लोकों का महाकाव्य सात काएडों में विभक्त है।

#### रामायण की कथा

रामायण की कथा लोक-प्रसिद्ध है। श्रयोध्या के राजा दशरथ के तीन रानियाँ थीं। वड़ी रानी कौसल्या से राम, मँभाली कैकेयी से भरत श्रीर छोटी सुमित्रा से लक्ष्मण तथा शत्रुघन उत्पन्न हुए थे। राम का विवाह मिथिला के राजा जनक की कन्या 'सीता' से हुश्रा था। कैकेयी दशरथ की बहुत प्यारी रानी थी। एक वार उसने युद्ध में दशरथ की बहुत

सहायता की थी, जिससे प्रसन्न होकर दशरथ ने उसे दो वरदान माँगने को कहा, जिनकी उसने थाती रख छोड़ा। जब दशरथ ने सबसे ज्येष्ठ पुत्र राम को युवराज बनाना चाहा तब कैनेयी ने एक वर चौदह वर्ष के लिए राम का वनवास और दूसरा वर भरत के लिए युवध का राज्य माँगा। पिता के वचन का पालन करने के लिए, अयोध्या की जनता की इच्छा के विरुद्ध भी राम, सीता और लक्ष्मण वन चले गये। भरत उन दिनों अपने मामा के यहाँ दूर देश में थे। जब उनको इसकी खबर मिली, तब राम को अयोध्या लौटा लाने के उद्देश्य से वे चित्रकूट गये। किन्तु राम लौटने को सहमत नहीं हुए। तब, भरत राम की खड़ाऊँ साथ लेते आये और उसे राज्यसिंहासन पर स्थापित कर राम की आरे से राज्यशासन करते रहे। उधर राम दिल्ला-भारत पहुँच गये। वहाँ वर्तमान नासिक के पास पञ्चवटी से लंकाधिपित रावण ने सीता का इरण कर लिया। सीता को खोजते-खोजते राम किष्किन्वा पहुँचे। वहाँ वानरजाति के हनुमान और सुग्रीव से मित्रता कर वानराधिपित वालि को मारा। फिर सुग्रीव एवं हनुमान की सहायता से रावण को सपरिवार मारकर सीता को प्राप्त किया। तदुपरान्त अयोध्या लौटकर राम ने शान्तिपूर्वक बहुत काल तक ऐसा प्रजापालन किया कि बाद में सुशासन का नाम ही 'रामराज्य' पड़ गया।

रामायण के वालकार में राम के जन्म का कारण, उनका जन्म एवं सीता से उनके विवाह का प्रसंग वर्णित है। अयोध्या-कार में राम के युवराज बनाये जाने का प्रस्ताव, उनका निर्वासन, भरत से चित्रकूट में उनकी भेंट आदि कथाएँ हैं। अरएयकार में सीता-हरण की कथा है। किष्किन्धा-कार में वालि-वध एवं सुप्रीव से राम की मित्रता का वर्णन आया है। सुन्दर-कार में सीता के अशोक-वाटिका में निवास और लंकाद हन का प्रसंग है। युद्ध-कार में राम-रावण-युद्ध और अन्तिम उत्तरकार में राम-राव्याभिषेक, राच्सों (अनायों) की उत्पत्ति का वर्णन, रावण एवं हनुमान का जन्म-कृतान्त, राम की राजचर्या, शूद्ध तपस्वी शम्बूक का वध, रामजी की आजा के अनुसार लक्ष्मण का सीता को तपोवन में छोड़ आना, राम के पुत्र लव और कुश का वाल्मीिक के आश्रम में जन्म, शतुष्ट का आश्रम में वालकों के मुख से रामचिरत्र सुनना, राम के अश्वमेध में वाल्मीिक का शिष्यों-सिहत आना, राम की राजसभा में लव-कुश द्वारा वाल्मीिक प्रणीत रामचिरत्र का गान, कुश-लव को सीता के पुत्र जानकर सीता को घर लाने के लिए दूत भेजना, राजसभा में सीता का आग्रमन और पातालप्रवेश की कथाएँ हैं।

रामचरित्र त्रनेक कियों ने लिखा है। त्रध्यात्मरामायण, वाल्मीकीय रामायण त्रौर तुलसीकृत 'रामचरितमानस' बहुत प्रसिद्ध हैं। त्रध्यात्मरामायण ज्ञानपरक, वाल्मीकीय कर्म-प्रथान त्रौर तुलसीकृत भिवत-प्रधान हैं। त्रनेक स्थलों पर वाल्मीकीय त्रौर तुलसीकृत रामायण की कथा में भेद है। उदाहरणार्थ—जहाँ वाल्मीकीय में जनकपुर से लौटते तमय मार्ग में परशुराम से भेंट होती है, वहाँ तुलसीकृत में विवाह के पूर्व जनकपुर में ही यह घटना हो जाती है। परशुराम त्रौर लक्ष्मण के त्रद्भुत संवाद का वाल्मीकीय में सहीं पता नहीं है। तुलसीकृत में त्रहल्या पत्थर की हो गई है त्रौर राम की चरण-रज के सार्श से पुनः दिव्य सुन्दरी बन जाती है, पर वाल्मीकि की त्रहल्या पत्थर की नहीं, किन्त जहपत् हो गई थी त्रौर राम के दर्शन तथा सहुपदेश से उसका कायापलट हुत्रा। वाल्मी-

कीय में सीतावनवास के बाद जब लव-कुश द्वारा रामचरित्र का गान राम के दरबार में होता है और सीता का पाताल-प्रवेश हो जाता है, तब उत्तरकार समाप्त होता है; किन्तु ज़लसी का रामचरित्र अयोध्या में राज्याभिषेक के बाद ही समाप्त हो जाता है। इस सम्बन्ध में तुलसीदास ने लिखा है कि कल्प-कल्प में पुन:-पुन रामावतार हुए हैं और रामचरित्र में जगह-जगह जो भिन्नता हो गई है वह उसी कल्पभेद का परिशाम है।

#### रामायण के पात्र

भारतीय राष्ट्रीय घरित्र की गुण-गरिमा का वर्णन हम रामायण में पाते हैं। रामा-. यण में वर्णित अनेक पात्रों के चरित्र पृथ्वी के दूसरे-दूसरे देशों के लिए शिक्षापद और आदर्श हैं।

प्रधानपात्र राम नियतात्मा हैं। उन्होंने इन्द्रियों पर विजय पा ली है। वे महा-पराक्रमी हैं। संग्राम में वे पैर पीछे, नहीं रखते। वचन एवं नीति के वे ग्रादर्श पालक हैं। कथा के ग्रारम्भ में ही वाल्मीिक मुनि नारद से प्रश्न करते हैं कि इस लोक में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी, दृढ़व्रत, चरित्रवान, सर्वसख, विद्वान, वीतराग, मुन्दर, समर्थ, धर्यवान, कोधजयी, तेजस्वी, ईर्ष्यारहित ग्रीर युद्ध में शत्रु को मयमीत कर देने-वाला कौन है ? नारदजी का उत्तर भारतीय चरित्र की विशेषतात्रों को वताने के लिए ग्राज भी एक मापदर्गड है। वाल्मीिक हमें वार-वार याद दिलाते हैं कि प्रजा के हित में निरन्तर रत रहनेवाते राम ही स्वजन ग्रीर धर्म के रज्ञक हैं। राम का चरित्र-चित्रण करके महाकवि ने एक ग्रपूर्व ग्रादर्श चरित्र सामने रखा है।

पम्पा, मन्दाकिनी, चित्रकृट, दण्डकवन त्रादि स्थानों में रहनेवाले मुनियों को राज्ञस त्रानेक प्रकार से सताते थे। त्रातण्य मुनियों ने राम से त्रापनी रज्ञा करने के लिए त्रानुरोध किया। राम ने उदारतापूर्वक रज्ञाभार त्रापने ऊपर ले लिया।

पति का कल्याण चाहनेवाली सीता इस प्रतिज्ञा पर शंकित हो गई। उन्होंने चतुरता से राम को संवर्ष-कार्य से विरत करने के अभिप्राय से, नम्र निवेदन किया—"हम वन में आये हुए हैं। कहाँ वन का वास, कहाँ शस्त्र का प्रयोग; कहाँ तप की वृत्ति, कहाँ ज्ञात्र-धर्म—दोनों में मेल नहीं खाता। हमें तो देशधर्म का ही पालन करना उचित है। अयोध्या लौटने पर फिर ज्ञात्र-धर्म ग्रहण कीजिएगा।"

यह निर्विवाद है कि धर्म से सब कुछ, बनता है। धर्म ही जगत का सार है। किन्तु सीता के धर्मवाद की युक्ति का राम पर कुछ ग्रसर न हुग्रा। उनका यह उद्गार— "त्तित्रयेधीयते चापो नात्त शब्दो भवेदिति" (ग्ररण्य॰, १०। ३) ग्रर्थात् 'त्तियलोग इसलिए धनुष धारते हैं कि देश में ग्रात्त शब्द सुनाई न दे'—सब स्थानों ग्रोर युगों के लिए राजधर्म की कसौटी बना रहेगा। इसी प्रकार का कर्त ब्य, धर्म ग्रोर चिरत्र वाल्मीकि को इष्ट था, जिसका ग्रादर्श रामचरित्र में उन्होंने उपस्थित किया है।

वाल्मीकि ने भरत के मुख से गृहस्थ-धर्म की श्रेष्ठता श्रौर मर्यादा का प्रतिपादन कराया है। भरतजी राम से कहते हैं—''हे धर्मज़! चारों श्राश्रमों में गृहस्थ-श्राश्रम ही श्रेष्ठ है। ऐसा सभी धर्मज्ञ कहते हैं, किर उसे श्राप क्यों छोड़ना चाहते हैं ?"—

#### चतुर्णामाश्रमारणां हि गाईस्थ्यं श्रेष्टमुत्तमम्। श्राहर्धर्मज्ञ धर्मज्ञास्तं कथं त्यक्तुमिच्छसि॥

( ग्रयोध्या० १०६। २२ )

लोकायत-दर्शन के श्रनुयायी जावालि ने राम से निवेदन किया-"कौन किसका वन्धु है, किसको किससे क्या पाना है ? मनुष्य अकेला जन्मता है और अकेला मरता है। श्रतएव माता पिता समम्तकर जो मनुष्य व्यक्ति-विशेष में प्रेम करता है उसे उन्मत्त ही समभना चाहिए; क्योंकि कोई किसी का नहीं है। जिस प्रकार दूसरे गाँव में जाता हुआ कोई मनुष्य बाहर थोड़ी देर विश्राम करता है श्रीर दूसरे दिन उस स्थान को छोड़कर चला जाता है, उसी प्रकार मनुष्यों के पिता-माता, घर त्रादि केवल त्राश्रय-स्थान हैं, इनमें सजन कभी अनुराग नहीं करते। प्रत्यद्य अर्थ को छोड़कर जो लोग धर्म का आश्रय ग्रहण करते हैं, मैं उन्हीं के लिए शोक करता हूँ, दूसरों के लिए नहीं; क्योंकि वे इस लोक में दुःख उठा, परलोक में नष्ट हो जाते हैं। पितरों के उद्देश्य से लोक में आद करने का जो विधान प्रचलित है, उसमें केवल अन का नाश किया जाता है; क्योंकि मरा हुआ मनुष्य कैसे खा सकता है ? यदि एक का खाया हुआ अन दूसरे के शरीर में जाता हो तो प्रवास में जानेवालों का भी श्राद्ध किया जाय, ताकि उन्हें रास्ते में भोजन मिले । यज्ञ करो, दान दो, यज्ञ के लिए दीचा लो, तपस्या करो, संन्यास लो-इत्यादि बातें बतानेवाले प्रन्थ बुद्धिमानों ने स्वार्थवश दान लेने के लिए बनाये हैं। इस लोक के अतिरिक्त दूसरा लोक नहीं है, यह तुम सममो। जो प्रत्यच्च है उसीको तुम सममो श्रीर जो परोच्च है उसका त्याग करो। सजनों की सलाह मानकर तुम राज्य ग्रहण करो। भरत तुम्हें मना रहे हैं। यही सबको इष्ट है।"

( अयोध्याकाएड, सर्ग १०८)

परन्तु राम पिता की सत्य-प्रतिज्ञा के पालन को श्रेष्ठ मानते थे और सममते थे कि निस्तार नहीं।' त्रातएव, सत्य को सर्वोपिर मानते हुए, जावालि से, राम कहते हैं-"चरित्र ही—नेद-मर्यादा का पालन ही—मनुष्य की कुलीनता और अकुलीनता, पवित्रता और श्रपवित्रता, वीरता श्रीर कायरता वतलाता है। प्राणियों पर दया करनेवाला सनातन राजधर्म सत्य ही है। इसलिए राज्य सत्य-स्वरूप कहा जाता है ह्यौर लोक भी सत्य की माप्ति में मयत्नशील रहते हैं। ऋषि श्रीर देवता सत्य ही को कल्यागप्रद सममते हैं, सत्य रसी लोक में मनुष्य को अन्य ब्रह्मलोक प्राप्त कराता है। लोक में धर्म की पूर्ति सत्य से ही होती है। अतएव, सत्य सबका मूल कहा जाता है। सत्य ही ईश्वर है। सन्जर्नी फे द्वारा श्राधित धर्म सत्य (ईश्वर) में वर्तमान है। यह समस्त संसार का मूल सत्य-इंश्वर—ही है, अतएव सत्य से बढ़कर दूसरा श्रेष्ठ पद नहीं है। दान, यज्ञ, हवन, तपस्या, वेद - एन खनका मूल उत्य ही है, अतएव मनुष्य को उत्यपरायण होना चाहिए। लोभ, मोट, या अशान द्वारा भेरित होने पर भी सेतु के समान अविचल होकर पिता के सत्य का त्याग नहीं कड़ गाः परोकि में सल्यप्रतिक हूँ। जो मनुष्य अपनी प्रतिका का पालन नहीं

विश्व - ११

करता है, वह धर्मच्युत श्रीर चंचल मनुष्य, यदि देवता श्रीर पितर को ह्व्य-कव्य दे, तो वे श्रहण नहीं करते। इस प्रकार, चार्वाक-मत के श्रनुकूल बुद्धि रखकर, संसार के नाश के लिए भ्रमण करनेवाले श्रीर वेदविरुद्ध मार्ग में श्रद्धा रखनेवाले नास्तिक श्रापकों जो मेरे पिता ने याजक बनाया, में पिता के उस कार्य की निन्दा करता हूँ; क्योंकि श्राप वैदिक धर्म से च्युत हैं। जैसा चोर दण्डनीय है वैसा ही यह बुद्ध भी दण्डनीय है। लोकायितक श्रीर नास्तिक को भी वैसे ही समस्तो।" (श्रयोध्या, सर्ग-१०६)

# लक्ष्मीश्चन्द्राद्पेयाद्वा हिमवान्वा हिमं त्यजेत्। श्रतीयात्सागरो वेलां न प्रतिज्ञामहं पितुः॥

( ग्रयोध्या, स० ११२। १८)

त्रर्थात्—"लक्ष्मी चन्द्रमा को छोड़ दे, हिमालय शीतलता को त्याग दे और समुद्र श्रपनी मर्यादा का भले ही उल्लंघन कर दे; पर मैं श्रपने पिता के वचन के पालन की प्रतिज्ञा को नहीं त्याग सकता।"

इस प्रकार वाल्मीिक ने बड़ी सुन्दरता से बार-बार हमें बतलाया है कि धर्म की मर्यादा यदि टूट जाती, सत्य का बाँध ढीला पड़ जाता, तो राम श्रीर भरत-जैसे धीर पात्र का श्राचरण क्या होता ?

वाल्मीिक के समस्त पात्र—राम, सीता, भरत, लक्ष्मण, कौसल्या, हनुमान त्रादि सबने त्रपने-त्रपने धर्म का पालन किया। प्रायः समस्त मुख्य पात्रों ने त्रादर्श व्यक्ति के ऐसा त्राचरण किया है।

## रामायण में सामाजिक चित्र

रामायण के साहित्य में जीवन का जीता-जागता सत्य है, व्यवहार में त्रानेवाला धर्म है, परिवार को सुखी त्रौर सम्पन्न बनानेवाले त्रादर्श हैं। वन्धु, स्त्री, मित्र, शत्रु, सेवक, देवता त्रौर दानव के चरित्र हैं। प्रजा के प्राणिप्रय राजा एवं मानवरूप में देवता के स्पष्ट दर्शन हैं।

यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि रामायण-निर्माण-काल में जन्मगत जाति-विभाग सुदृढ़ हो जिता था। हल जोतनेवालों की भी गणना, ब्राह्मणवंश में जन्म होने के कारण, ब्राह्मण में होती थी। इसके परिणाम-स्वरूप राम ऐसे धर्मज्ञ ब्रादर्श व्यक्ति को हम उत्तरकाण्ड में तपस्वी शूद्र शम्बूक का सिर चमकीली तलवार से काटते पाते हैं। शम्बूक का एकमात्र ब्रापराध था कि शूद्रवंश का होकर भी उसने तप करने की धृष्टता की थी। छल से वालि का वध, निरपराध तपस्वी शूद्र-शम्बूक का वध ब्रौर ब्राग्निपरीज्ञा के बाद भी निरपराधिनी सीता का विहिष्कार—ये तीन ऐसी घटनाएँ हैं जो राम के विमल चरित्र में धव्वे के सदृश हैं। किन्तु वालिवध ब्रादि के सम्बन्ध में श्रीनिवास शास्त्रों का विचार है कि राम के इन तीनों कमों में विशेष रहस्य था। राम ने वालि का छल से वध नहीं किया था, प्रत्युत एक ही दिन में एक ही वाण से उसे मारने की प्रतिज्ञा को ही उन्होंने उक्त रीति से

१ त्रयोध्या० ३२। २६; २ उत्तर ० ७६। ४

निभाया। वाल्मीकीय रामायण में कहीं भी इन वातों में छल या अन्याय की छाया हैतक नहीं है। †

वाल्मीकि की राय में राजा राष्ट्र के कल्याण के लिए है। राजा ही साधु ग्रीर ग्रमाधु को ग्रलग-ग्रलग रखता है। वाल्मीकि देश में ग्रराजकता को सहन नहीं कर सकतें थे। जब राष्ट्र में ग्रराजकता ग्रा जाती है, तब सब प्रकार के धर्म एवं मर्यादा का लोप हो जाता है। ग्रराजक राष्ट्र की ग्रवस्था का वर्णन जो वाल्मीकि ने ग्रयोध्याकार हो किया है वह ग्रद्धत है। वह सब काल तथा देश के लिए लागू है।

रामायण के निर्माणकाल के विषय में गहरा मतमेद है। विद्वानों की राय है कि रामायण का वर्तमान रूप ईसवीपूर्व ५०० से २०० वर्ष के बीच का है। श्रीवैद्य महोदय की राय है कि वर्तमान समय की रामायण शक के पूर्व पहली सदी की है।\*

#### सांस्कृतिक चित्र

याद यह परन उठता है कि राम-रावण-युद्ध में राम के सहायक बन्दर-भालू यादि सचमुच जानवर ये य्रथवा जंगली जाति के य्रनार्थ थे ? हम प्रथम खण्ड में कह याये हैं कि दिल्ल्ण-भारत के य्रादिनिवासी द्रविड़ थे यौर उनकी भी सभ्यता तथा संस्कृति महत्त्वपूर्ण थी। याज भी भारत में य्रनार्य जातियाँ एका (कञ्च्या), लकड़ा (बाघ) यादि के नाम से विख्यात हैं। उनमें यानेक सुसंस्कृत एवं विद्वान हैं। वे य्रपने को लकड़ा, कञ्च्या यादि जाति के बताते हैं। य्रगस्त्य भृषि प्रथम यार्य थे, जिन्होंने सत-सिन्धु यौर दिल्ल्ण में, विन्ध्य की तलहरी के मार्ग से, यातायात कायम किया। य्रगस्त्य द्वारा प्रदर्शित मार्ग से ही दिल्ल्ण जाकर श्रीराम ने बहुत काल तक पञ्चवटी में निवास किया था।

इसके सम्बन्ध में महात्मा गान्धी का मत श्रद्भुत है। 'क्या राम ने खून बहाया था ?'—रार्षिक श्रपने लेख में महात्माजी ने इस प्रकार लिखा है—''श्रीर रामचन्द्र ? कीन सिद्ध कर सकता है कि रामचन्द्र ने लंका में खून की नदी बहाई थी ? दस सिरवाला कब जन्मा ? बन्दरों की फीज किसने देखी ? रामायण धर्मग्रन्थ है। वह रूपक है। करोड़ों लोग जिस राम की पूजा करते हैं, वह राम घट-घट्ट्यापी है। रावण भी हमारे शरीर में रहनेवाले दस सिरवाले विकराल विकारों का प्रतीक है। श्रगर किसी ऐतिहासिक राम ने ऐतिहासिक रावण से युद्ध किया भी हो, तो उससे हमें बहुत-कुछ सीखने को नहीं मिलता। क्या इस प्राचीन राम-रावण को खोजने की जलरत है ? श्राज तो वे दर-दर पड़े हैं, सनातन राम ब्रह्मस्कप हैं। सत्य श्रीर श्राहिंसा की मूर्ति हैं।"

अतएव भारतीय साहित्य के सम्बन्य में विश्व-कवि रिव बानू ने कहा है कि भारतीय साहित्य की विशेषता आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों है।

भुग्वेद आर्य-स्नार्य-युद्ध-कथा से स्रोतप्रोत है। प्रत्यज्ञ और स्नालंकारिक भाषा में उसमें सनेक युद्धों का उल्हेख स्नाया है। ब्राह्मण-सन्थ-निर्माणकाल तक स्नार्य और

<sup>1</sup> Lectures on Valmikiya Ramayan by Shriniwas Shastri.

<sup>°</sup> धीचिन्दामणि विनायक वैय—महाभारत-मीमांना, पृष्ट १६

अनार्य घुल-मिल गये थे। उत्तर-भारत में केवल आर्य-सम्यता और आर्य-संस्कृति की पूरी छाप ही नहीं पड़ चुकी थी, विलक अनार्य एकमात्र आर्य-सम्यता और आर्य-संस्कृति से आत-प्रोत हो गये थे। किन्तु दिस्ण-भारत अछूता रहा। आर्य अपनी संस्कृति को स्वभावतः दिस्ण में फैलाने को व्याकुल थे और यही राम-रावण-युद्ध का मूल कारण था।

राजा दशरथ के राज्यकाल में उत्तर-भारत में राष्ट्रीयता लुप्तप्राय थी। भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत डावाँडोल थी। कोई ऐसा बलवान राजा नहीं था जो सब छोटे-मोटे बिखरे हुए राज्यों को एक सूत्र में ग्रिथत करके उन्हें संगठित राष्ट्र का रूप देता, ब्राह्मणों में भी राज्यिलण्सा बलवती हो चली थी। वे परशुराम के नेतृत्व में जगह-जगह चत्रियों का संहार कर राज्याधिकार पाने में सफल हुए थे। उस समय उत्तर-भारत में दो राज्य ऐसे थे जो कुछ शक्ति रखते थे—एक कोसल ब्रौर दूसरा मिथिला। जिस प्रकार मुसलमानों के भारत-ब्राह्ममण्-काल में, हिन्दू-धर्म ब्रौर हिन्दू-संस्कृति का हास देखते हुए भी, ब्रापस के मनोमालिन्य एवं स्वार्थ के कारण, हिन्दू नरेश एक सूत्र में नहीं बँध सके, उसी प्रकार एक ब्रोर परशुराम की संहार-भावना ब्रौर दूसरी ब्रोर ब्रानायों के उपद्रव पर भी तत्कालीन कोसल तथा मिथिला एक सृत्र में नहीं बँध सके थे। इसी मनोमालिन्य का परिणाम था कि सीता-स्वयंवर के लिए कोसलाधिपित को सम्भवतः निमंत्रण नहीं मिला था, जैसा घटना-क्रम से ज्ञात होता है।

विश्वामित्र जन्मना च्रिय थे श्रीर श्रपने समय के बहुरा, दूरदर्शी तथा श्रनुभवी राजनीतिरा भी। वे समसते थे कि वास्तविक राष्ट्रहित तथा जनहित च्रात्रबल एवं ब्राह्म-बल के समन्त्रय में है। श्रतएव, वे सुश्रवसर की खोज में थे। उन्होंने ब्राह्म-बल के श्रिध-ष्ठाता विख्ठ श्रीर च्रात्रबल की तेजस्विता से पूर्णतया मिण्डत श्रीराम में इसका पूर्वामास पाया। सीता-स्त्रयंवर ने मिथिला श्रीर कोसल को स्नेह-सूत्र में बँधने का सुयोग दिया। विश्वामित्र ने इस सुयोग का सदुपयोग किया। वे राच्चसों (श्रनायों) से यह की रच्चा कराने के बहाने राम-लक्ष्मण को श्रयोध्या से ले जाकर ठीक मौके पर सीता-स्वयंवर में पहुँचाने में समर्थ हुए।

साम्राज्यवादी श्रीर क्टनीतिज्ञ रावण, भारत के श्रार्य-राजाश्रों में श्रापसी फूट तथा एकता की कमी देखकर, परिस्थिति से लाभ उठाने के उद्देश्य से, भारत के उन श्रनायों को—जो श्रपनी कट्टरता के कारण, श्रायों से बुलमिल जाने के प्रतिकृल, जंगलों श्रीर पहाड़ों में भागकर, श्रपनी संस्कृति की रक्षा कर रहे थे—इस बात के लिए भड़का रखा था कि श्रायों की शिक्षा श्रीर संस्कृति के पीठस्थानों—तपोवनों—में तोड़फोड़ की कार्रवाइयाँ जारी रखें। इसके परिणामस्वरूप जिस् प्रकार, भारत का विभाजन हो जाने पर भी, यदा-कदा पाकिस्तानी मुसलमान निकटस्थ भारत-सीमा के निवासियों पर श्राक्रमण किया करते हैं, उसी प्रकार श्रनायों के छापामार भी तपोवनवासी श्रवियों श्रीर ब्रह्मचारी छात्रों को नाना प्रकार से सताया करते थे। विश्वामित्र ने राम को नये-नये श्रस्त-शस्त्र की शिक्षा दी। राम भी श्रनायों की नेत्री ताड़का को मारने एवं उसके दल को नष्ट करने में समर्थ हुए। उसके बाद राम ने सुबाहु तथा मारीच के नेतृत्व में छापा मारनेवाले एक दूसरे दल का विश्वंस किया तथा मारीच को सुदूर दिवाण की श्रीर खदेड़ दिया।

स्वभावतः राम की अनोखी वीरता की चर्चा चारों ख्रोर फैल गई। विश्वामित्र, राम के शौर्य पर प्रसन्न हो, कोसल ख्रौर मिथिला में राजनीतिक मैत्री कायम करने के सदु श्य से राम ख्रौर लक्ष्मण को सीता-स्वयंवर में ले गये। राम उस समय केवल सोलह वर्ष के थे। उनके चेहरे पर शौर्य ख्रौर सौन्दर्य की ख्राभा पूर्णरूप से विकसित थी। ख्रतः राजा जनक एवं मिथिलावासियों को वे ख्रपनी ख्रोर ख्राकृष्ट करने में समर्थ हुए।

# आर्य-श्रनार्य का संघर्ष

इधर रावण, जो भौतिक विज्ञान में पारदर्शी होने के कारण वायु-विमान से समन्वित था, मिथिलाधिपति को स्नेहसूत्र में वाँधने के लिए लालायित था। इसी उद्देश्य से वह मिथिला गया। सीता-स्वयंवर में उसने अपनी शक्ति की जाँच करनी चाही। किन्तु जब उसने देखा कि दूसरा पराक्रमी अनार्थ योद्धा वाणासुर भी उसी उद्देश्य से आया है तब दूरदर्शी रावण ने सोचा कि आयों के आगे अनार्थ नरेशों का इस प्रकार आपस में लड़कर शक्तिहीन वन जाना उचित नहीं; क्योंकि इससे सिर्फ आर्यावर्त पर विजय प्राप्त करना ही असम्भव न होगा, बिल्क साथ-साथ अनार्यों की शक्ति भी चीण हो जायगी और उसके फलस्वरूप आयों को दिल्ला की ओर पैर फैलाने का उत्साह मिलेगा। अतएव, वह स्त्रयं भी हट गया और वाणासुर को भी वहाँ से हटा ले गया।

इधर विश्वामित्र की कूटनीति के फलस्वरूप, निमंत्रित न होते हुए भी, राम ने सीता-स्वयंवर में जाकर अपना प्रवल पराक्रम दिखलाया—अत्यन्त कठोर शिव-धनुष को तोड़कर अद्भुत शारीरिक शक्ति का परिचय दिया। इस प्रकार सीता से विवाह होने पर दो सम्भ्रान्त राजकुल स्नेहसूत्र में वाया। ये दोनों ही अवतक, अनायों का निरन्तर भय उपस्थित रहने पर भी, आर्य-संस्कृति और आर्य-सम्यता के रह्मार्थ संगठित नहीं हो सके थे। किन्तु इनके परस्वर-सम्बद्ध हो जाने से उत्तर भारत में आर्य-संगठन का श्रीगणेश हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि दशरथ-मरण और राम-बनगमन तथा भरत-शत्रुष्न के सुदूर निहाल में रहने पर भी किसी आर्य अथवा अनार्य नरेश को अयोध्या पर चढ़ाई करने का साहस न हुआ।

च्चित्रों की यह बढ़ती हुई शक्ति परशुराम को सहा न हुई। वे राम को नीचा दिखाने के लिए कटिबद्ध हो गये। किन्तु जब उन्हें राम की प्रतिमा श्रीर वीरता का परिचय भलीभांति मिल गया श्रीर उन्होंने जान लिया कि श्रार्थ-राष्ट्र का कल्याण राम के द्वारा ही होगा, तब वे, श्रापनी शक्ति तथा श्रापने गौरव का श्रवसान-काल सममकर, राजनीतिक चेंत्र से एक बारगी श्रालग होकर, जंगल में तप करने चले गये।

परशुराम के संन्यास तथा कोसल श्रोर मिथिला के एक सूत्र में वँध जाने के कारण विश्वामित्र ने उत्तर-भारत को सर्वधा निरापद समका श्रीर श्रार्थ-सम्यता तथा श्रार्थ-संस्कृति को सुरूर दिल्ल में फैलाने का सुश्रवसर जाना। राम के वनगमन में श्रानेक श्रालोचक परेलू राजनीतिक पर्व्यंत्र की छावा देखते हैं; पर दृष्ठरे श्रालोचकों को इसमें कोई गहरा उद्देश दील पड़ता है। राम को वन भेजने में ऋषि-मुनियों का द्वाय था, मह रससे भी शात होता है कि भरदाज ऋषि भी भरत से (श्रायोठ हर।३०) कहते हैं कि रामचन्द्र के वन जाने का त्र्यन्त बड़ा सुखकारी होगा। राम के त्र्यमिषेक के त्र्यवसर पर भरत तथा जनक को बुलाना भी रहस्यमय है।

राम स्वभाव से ही उदार थे। ग्रतएव वनवासी होकर उन्होंने सबसे बड़ा कार्य यह किया कि वे ग्रार्य-ऋषियों ग्रीर ग्रनार्य-हरिजनों के बीच सम्बन्ध स्थापित करने में समर्थ हुए। नीचातिनीच स्त्री-पुरुषों ने भी उनमें ग्रात्मीयता का ग्रनुभव करके उनका साहचर्य प्राप्त किया। उन्होंने १३ वर्षों तक सुदूर दिल्ला में गोदावरी-तट पर निवास किया ग्रीर ग्रपनी उदारता, वीरता एवं उच्च संस्कृति से किरात, निषाद, वानर, भालू, गृह ग्रादि ग्रनेकानेक ग्रनार्य जातियों पर ग्रपने सद्भाव का ग्रमिट प्रभाव डाला। परिणामस्वरूप वे उनकी ग्रोर इस प्रकार खिंच गये कि चौदह वर्ष के वनवास में सिर्फ उन्हों ग्रनार्य राजात्रों ग्रीर नेतात्रों की सहायता से वे महापराक्रमी वालि एवं ग्रनार्यकुल-श्रेष्ठ रावण को पराजित कर सके, तथा ग्रार्य-सम्यता ग्रीर ग्रार्य-संस्कृति को दिल्ला में फैलाने में समर्थ हुए।

## रावण की कूटनीति

ं त्रानार्थ-शिरोमिण महाबाहु रावरा के पराजय के विना ऋषि-मुनियों एवं गुरुकुलों की रहा सम्भव नहीं थी। साथ ही ब्रार्य-संस्कृति ब्रीर ब्रार्य-सम्यता को कायम रखना भी सम्भव नहीं था। ग्रतएव, श्रयोध्या के निकट चित्रकृट के रमणीक जंगल में निवास करने के बदले, राम ने सुदूर दिल्ला में गोदावरीतट पर निवास किया। इस निवास के कारण ऋषि अगस्त्य से सम्पर्क का अवसर मिला। अगस्त्य ने राम को बहुत-से नये अस्त्रों का प्रयोग सिखाया। दिह्नाण-प्रदेश में निवास करने के कारण त्र्यास्त्य स्वभावतः रावणादि त्रानार्यं-राजात्रों के कुचकों से परिचित थे। उन्होंने राम को इनसे सचेत किया। ताड़का, सुबाहु त्रादि के वध के कारण रावण भी राम की वीरता से परिचित था। राम के पंचवटी-निवास एवं उनके प्रति अनायों की बढ़ती हुई श्रद्धा को वह श्रपने मार्ग का कएटक समभने लगा तथा भविष्य के लिए शंकित हो गया। उसने राम की प्रत्येक गतिविधि का पता लेने के लिए जासूसों को नियुक्त किया। उनमें शूर्प-शाखा प्रमुख थी । वह सुन्दरी थी । प्रथम यूरोपीय युद्ध की प्रसिद्ध जासूस-महिला 'माताहरी' की तरह वह अपने सौन्दर्य का असोघ अस्त्र राम और लक्ष्मण पर चलाना चाहती थी, किन्तु सफल न हो सकी। पहले वह राम के पास गई। पर राम उसके चक्कर में न ग्राये। हताश होकर वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण भी उसके चकमे में न ग्राये। उसका उद्देश्य समभक्तर और उसे बहुत खतरनाक जानकर उन्होंने उसकी नाक काट ली।

रावण को जब अपनी बहन की दुर्दशा का समाचार मिला तब एक ओर अपनी मर्यादा और प्रतिष्ठा बनाये रखने के उद्देश्य से तथा दूसरी ओर राम के बल की जाँच करने की नीयत से उसने पराक्रमी खर-दूषण को सेना के साथ मेजा। जब राम उन्हें अनायास ही नष्ट करने में समर्थ हुए तब रावण को बड़ी घबराहट हुई। राम से युद्ध करने में अपने को समर्थ न पाकर उसने उन्हों को लंका में आकर युद्ध करने के लिए विवश करना चाहा। इसी उद्देश्य से उसने राम-लक्ष्मण की अनुपस्थित में छल से सीता का हरण किया।

राम, सीता की खोज में, लक्ष्मण के साथ, निकल पड़े। वे सीता की करण-कहानी कहकर यद्ध, वानर ग्रादि जातियों को ग्रपने प्रेम-वन्धन में वाँधने में सफल हुए। राम का उद्देश्य साम्राज्य-विस्तार नहीं था; किन्तु दिल्ल्ग-भारत में ग्रायों को निरापद करना एवं ग्रार्थ-सम्यता तथा ग्रार्थ-संस्कृति को फैलाना ही उनका लक्ष्य था। चतुर राजनीतिज्ञ होने के कारण यह बात उनकी समम में ग्रा गई कि ग्रनायों का सामना करने के लिए ग्रनायों की ही सहायता लेनी चाहिए। ग्रतएव, जब उन्होंने सुग्रीव से मैत्री कर वालि का वध किया तब राज्य ग्रोर धन से निर्लिप्त रहकर जहाँ एक ग्रोर सुग्रीव को राज्य सौंपा, वहाँ दूसरी ग्रोर बालितनय ग्रंगद को युवराज बनाकर दोनों दलों को एक साथ प्रेमपाश में बाँधा भी। इसीका फल था कि ग्रनेक ग्रन थ-राजाग्रों ने तन-मन-धन से ग्रनार्थकुल-भूषण रावण को युद्ध में पराजित करने में राम की सहायता की।

वालि रावण् का परम भित्र था। वालि को मारकर राम केवल अपना मार्ग-कर्ण्टक ही दूर करने में समर्थ न हुए, विलक वानर-जाति की सम्मिलित शक्ति से सहायता पाने में भी समर्थ हुए।

सुत्रीव की सहायता से राम ने अनेक दूतों को, रावण की सैनिक स्थिति का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से, लंका भेजा। इसी बीच आसपास की अनेक अनार्थ जातियों से मेल-मिलाप कर उन्होंने बहुत-बड़ी सेना का संगठन करके लंका पर चढ़ाई की।

लंका पहुँचाने पर उन्होंने रावण के रण-नीति-सम्बन्धी भेद जानने के उद्देश्य से, कुछ अनायों को फोड़ने का प्रयत्न किया। इसमें वे सफल भी हुए। सर्वोपरि, रावण के भाई विभीपण को राज-सिंहासन का प्रलोभन देकर उन्होंने अपने दल में मिला लिया। कुछ विद्वानों की राय है कि रावण के छुरे व्यवहारों से तंग आकर विभीषण स्वयं राम की शरण में आया। रावण ने विद्युत-शिक्त को अपने वश में कर लिया था। उन्हीं प्रुप्त मेवनाद ने अग्नि-वर्षक आदि अनेक अस्त्रों का आविष्कार किया था। उन्हीं आग्नेय अस्त्रों के द्वारा राम पर विजय पाने का उसे अटल विश्वास था। विभीपण द्वारा इन अस्त्रों के रहस्य से राम अवगत हो गये। समय पर उन अस्त्रों के निरोध की विधि का आविष्कार करने में भी वे समर्थ हो सके।

# राम का अनुपम कार्य

रावण को सपरिवार युद्ध में मारने के पश्चात् भी राम ने अपना कोई स्वार्थ नहीं साथा। उन्होंने अन्त्व वस्त्र, भूषण, स्वर्ण, मिण आदि अनार्य सिपाहियों को ही दे दिये। उनके इस निःस्वार्थ का परिणाम यह हुआ कि अनायों की अद्धा-भक्ति उनके प्रति दृष्ट् छोर स्थापी हो गई तथा अनायों पर आर्य-सम्यता और आर्य-संस्कृति की अभिट छाप पह गई। वे लंका के राज्य विभीवण को सोंपकर सीता और लक्ष्मण के साथ, अयोध्या यापस छापे तथा अनायों के प्रतिनिधि हनुमान को राजदूत की तरह निरन्तर अपनी सभा में ऐसे प्रोम और पाल्कल के साथ रखा कि हनुमान उनके दासानुदास वन गये। जिस

प्रकार राम के पूर्व उत्तर-भारत के आयों के भीतर बुलिमलकर अनार्य अपना अस्तित्व खो चुके थे, उसी प्रकार राम अपने अपूर्व नीति-कौशल, चिरत्र-बल और शौर्य-द्वारा सुदूर-दिव्या में भी अनायों को आर्य-संस्कृति में दीव्वित करने में सफल हुए। यत्र-तत्र कितप्य कहर अनार्य, इस परिवर्तन का विरोध करते हुए, जंगलों और पहाड़ों में जा बसे। उन लोगों ने अपनी संस्कृति को कायम रखा। उनके वंशज वर्ष मान नागा, संताल, कोल, भील आदि हैं।

राम सर्वगुण-सम्पन्न, श्रेष्ठ, धर्मवान् श्रीर नीतिज्ञ थे। सर्वोपिरि, दिल्लाण की सांस्कृतिक विजय उनकी श्रद्धय कीर्ति थी। इसी कारण भावी जगत् की जनता उनको श्रवतार मानकर पूजती है।

# तीसरा परिच्छेद महाभारत

भारतवर्ष के प्राचीन ग्रन्थों में वेदों के वाद, महाभारत का महत्त्व बहुत श्रिषक है। इसमें प्राचीनकाल की श्रनेक ऐतिहासिक कथाएँ, एक ही स्थान में, ग्रथित की गई हैं। इसके श्रितिरक्त, इसमें स्थान-स्थान पर लोक-धर्म, तत्त्वज्ञान, श्राचार-व्यवहार, राजनीति, समाजनीति श्रादि के सम्बन्ध में ऐसा विस्तृत विवेचन किया गया है कि वह एक धर्म- ग्रन्थ श्रथवा राजनीति-शास्त्र ही वन गया है।

इस कारण जिन परिस्थितियों का वर्णन है उनके एक श्रोर तो यह वैदिक साहित्य की ऊँचाई तक जा पर्चता है श्रोर दूसरी श्रोर यह श्रवीचीन काल के बौद्ध-जेन-श्रन्थों तथा श्रीक लोगों के प्राचीन इतिहास-श्रन्थों से श्रा मिलता है।

इसकी श्लोक-संख्या के सम्बन्ध में मतमेद है। भिन्न-भिन्न मतानुसार इसमें कम-से-कम १६२३ अध्याय से लेकर अधिक-से-अधिक २३१५ अध्याय है। इसमें एक खिल (अधिक) पर्व 'हरिवंश' है—इसकी श्लोक-संख्या १२००० है, यह भी महाभारत का अंग ही माना जाता है।

#### महाभारत-कत्ती

महाभारत के कर्ता व्यास मुनि कहे जाते हैं। किन्तु महाभारत के ही वर्णनानुसार एसके तीन रचिवता है—(१) व्यास, (२) वेशम्यायन श्रीर (३) सौति। भारतीय युद्ध के बाद व्यास ने 'जय' नामक इतिहास की रचना की। इसको, उनके शिष्य वेशम्यायन ने पाग्छवों के प्रभीत जनमेजय को, सर्थ-यज्ञ के श्रवसर पर मुनाया था। वहाँ उस कथा को सुनकर, सत लोमहर्पण के पुत्र सौति उत्रश्रवा ने, उन ऋषियों को मुनाया जो नैमिपारस्य में सब कर रहे थे। श्रादि-पर्य तथा श्रान्तिम (स्वर्गारोहण) पर्व में कहा है कि 'जयोनामे-तिहासोऽपम्'—ग्रथात् मूलग्रन्थ जो इतिहास है उसका नाम 'जय' है। इस ग्रन्थ को शाने चलकर भारत' नाम प्राप्त हो गया। जब इसका विस्तार बहुत बढ़ गया तब इसे महाभारत कहने लगे। यह मान लेना सुक्ति-संगत जान पड़ता है कि 'जय' से पाग्छवों की पिजय का शर्थ मुचित किया गया है। नंभवतः मूल इतिहास-ग्रन्थ इसी नाम का होगा। पर्य मान महामारत के शार्रिभक हलीक में हसी बन्ध या नाम वा उल्लेख है—

# नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं चैव ततो 'जय' मुदीरयेत्॥

इसके तीन रचियता होने के सम्बन्ध में दूसरा प्रमाण यह है कि इसका श्रारम्भ तीन स्थानों से होता है। 'मन्यादि भारतं केचित्' श्रर्थात् मनु, श्रास्तिक श्रीर उपरिचर—ये तीन इस ग्रन्थ के श्रारम्भ माने जाते हैं। राजा उपरिचर के श्राख्यान [श्रादिपर्व, श्रध्याय ६३] से व्यास के ग्रन्थ का श्रारम्भ होता है। श्रास्तिक के श्राख्यान [श्रादि०, श्र० १३] से वैशम्पायन के ग्रन्थ का श्रारम्भ होता है; क्योंकि वैशम्पायन का ग्रन्थ सर्प-सत्र के समय पढ़ा गया था। सौति के बृहत् महाभारत-ग्रन्थ का श्रारम्भ भनु' शब्द से—श्रर्थात् प्रारम्भिक शब्द वैवस्वत से—होता है।

तीसरा प्रमाण यह है कि सौति ने ग्रपने ग्रन्थ के ग्रठारह पर्व बनाये हैं। यह पर्व-विभाग नया है ग्रौर उन्हींका किया हुग्रा है। वेशम्पायन ने ग्रपने भारत में जो पर्व बनाये थे वे भिन्न हैं, छोटे हैं ग्रौर उनकी संख्या १०० है। कोई ग्रन्थकार ग्रपने एक ही ग्रन्थ में एक ही नाम का छोटा ग्रौर बड़ा विभाग कभी नहीं करेगा। उदाहरणार्थ— सौतिकपर्व में सौतिकपर्व है, सभापर्व में सभापर्व ग्रादि। महाभारत से यह स्पष्ट है कि पहले व्यासजी ने १०० पर्वों की रचना की। तदनन्तर सूत-पुत्र लोमहर्षण ने नैमिषारएय में सिर्फः १८ पर्वों का पठन किया—

> एतत्पर्वशतं पूर्णं व्यासेनोक्तं महात्मना । यथावत्सूतपुत्रेण लोमहर्षिणना ततः । उक्तानि नैमिषारण्ये पर्वाण्यष्टादशैव तु ।

> > --- स्रादिपर्व, स्रध्याय २ । ८४

विद्वानों का कथन है कि व्यासकृत 'जय' के श्लोकों की संख्या ८८०० थी, वैशम्पायन का 'भारत' २४००० श्लोकों का था ख्रौर वर्त्त भान श्लोक-संख्या सौति के महाभारत की है। व्यास के जय-ग्रन्थ का रूप, ख्रनेक शताब्दियों बाद, वर्तमान महाभारत हुआ। यह बात सिद्ध मानी जाती है कि ईसवी सन् के ३०० से लेकर ५० वर्ष पूर्व तक एक लाख श्लोक का वर्त्त भान महाभारत तैयार हुआ। किन्तु श्री वैद्य महोदय की राय है कि ईसवी सन् के पहले ३२० से २०० तक के समय में वर्त्तमान महाभारत का निर्माण हुआ।

#### रचना का उद्देश्य

श्रव प्रश्न उठता है कि इस वृहद्-ग्रन्थ का निर्माण क्यों किया गया ? उस समय भारत में दो नये धर्म उत्पन्न हो चुके थे श्रीर उनका प्रचार भी खूब हो रहा था। पहले महावीर ने विहार-प्रान्त में जैन-धर्म का प्रचार किया श्रीर लगभग उसी समय के श्रास-पास बुद्ध ने श्रपने बौद्ध-धर्म का उपदेश दिया। इन दोनों धर्मों ने वेदों का एवं वैदिक यज्ञों का विरोध किया था। बौद्ध श्रीर जैन दोनों ने जन्मगत चतुर्वर्ण की संस्था का त्याग किया।

१ श्रीवलदेव उपाध्याय—'संस्कृत-साहित्य का इतिहास'—पृष्ठ ४५—४६

२ श्री चि० वि० वैद्य-'महाभारत-मीमांसा'-पृष्ट ५३

उन दोनों धमों के अनुयायियों के लिए धर्म का आचरण केवल नीति के आचरण के सिवा और कुछ नहीं था। इन धमों ने प्रतिपादित किया कि मनुष्य को इस वात का विचार करना कि ईश्वर है या नहीं, निरर्थक है। इसके अतिरिक्त हिन्दू-धर्म में ही भिन्न-भिन्न मतान्तर प्रचलित हो गये थे। कुछ लोग तो विष्णु को प्रधान देवता मानकर पाख्यरात्र-मत का अवलम्बन कर रहे थे और कुछ शङ्कर को प्रधान देवता मानकर पाशुपत-मत का आश्रय ले रहे थे। कुछ लोग परमात्मा के रूप में देवी की आराधना करते थे और कुछ सूर्य के उपासक थे। इन भिन्न-भिन्न-मतावलम्बियों में आपस की कुछ शत्रुता भी रहती थी। वेदान्त और सांख्य में निरन्तर क्रमड़ा रहता था। मनुस्मृति का उस समय पता नहीं था। प्राचीन हिन्दूधर्म की गौरव-गरिमा को स्पष्ट रूप से दिखलानेवाला कोई अन्य नहीं था। वौद्ध और जैन धर्म के आक्रमण का प्रतीकार करने के लिए कोई साधन नहीं था। ऐसी अवस्था में ऐसे अन्य की आवश्यकता थी जिसमें आनुषंगिक रीति से तत्त्वज्ञान, इतिहास, राजधर्म, नीति आदि अनेक विषयों का समावेश हो।

वेष्ण्य ग्रीर शैच मतों के विरोध को दूर करने के ग्रामिप्राय से सौति ने महाभारत में शिवस्तुति-विषयक ग्रनेक उपाख्यान दिये हैं ग्रीर साथ-साथ जगह-जगह प्रसंगवश नारायण की भी स्तुति ग्रा गई है। एक जगह तो स्पष्ट शब्दों में नारायण के मुख से शक्कर के प्रति कहलाया है कि जो तुम्हारा भक्त है वह मेरा भी भक्त है—जिसने तुम्हें पहचान लिया उसे मेरा भी ज्ञान हो गया—तुममें ग्रीर मुक्तमें कुछ भी मेद नहीं है। नारायणीय ग्राख्यान में नारायण ने स्पष्ट कह दिया है कि शिव ग्रीर विष्णु एक हैं; हम दोनों को भिन्न समक्तनेवाला हम दोनों में से किसी का भक्त नहीं है। महाभारत में स्पष्ट वर्णन है कि ब्रह्मा, विष्णु ग्रीर महेश—तीनों देवता जगत् के तीन कामों (उत्पत्ति, पालन ग्रीर नाश) पर नियत हैं। इन तीनों का एकीकरण परब्रह्म में किया गया है। इसीके साथ भिन्न-भिन्न मतों ग्रीर मोज्ञमागों के एकीकरण का यन्न भी सौति को करना पड़ा है। सौति ने वेदान्त, सांख्य, योग, पाञ्चरात्र, पाश्चपत ग्रादि ग्रनेक मतों के एकीकरण का सफल प्रयत्न किया है। परिणाम यह हुग्रा कि महाभारत-ग्रन्थ वर्त्त मान हिन्दूधर्म की सब शाखान्त्रों—शेव, वैष्णव, वेदान्ती, योगी ग्रादि सब—के लिए समान रूप से मान्य हो गया।

#### भारतीय कथा

संचेप में महाभारत की कथा इस प्रकार है-

देवमत महाराज शान्तनु के पुत्र थे। बाद, शान्तनु ने धीवर-कन्या सत्यवती ते विवाह फरने की इच्छा प्रकट की। किन्तु सत्यवती के पिता विवाह करने के लिए तभी सहमत थे जब राजा प्रतिशा करें कि राजगद्दी सत्यवती की सन्तान को ही मिलेगी। देवबत सर्वगुण-सम्पत्त थे। खतएद राजा इस शर्त को स्वीकार न कर सके; किन्तु सत्यवती के प्रति ब्रासक रहने के कारण दुःखी रहने लगे। जब इसकी खबर देवबत को मिली तब उन्होंने केवल राज्याधिकार छोड़ने की ही घोरणा न की, ब्राजन्म ब्राविवाहित रहने की भी घोर प्रतिशा कर टाली, विवान भविष्य में भी राज्याधिकार के लिए संघर्ष होने का भय न रहे। इसी मीरण प्रतिश के प्रारण देवबत का नाम भीष्म (भयानक) पड़ गया।

सत्यवती से शान्तनु के दो पुत्र हुए। दोनों पुत्रों की ग्रासामियक मृत्यु के वाद, विचित्रवीर्य के ज्येष्ठ पुत्र धृतराष्ट्र के जन्मान्य होने के कारण, किनष्ठ पुत्र 'पाग्रड्ड' सिंहासन पर बैठे। पाग्रड्ड की ग्राकाल-मृत्यु के समय पाग्रड्डपुत्र युधिष्ठिर, भीम, ग्रार्जुन, नकुल ग्रीर सहदेव नाबालिंग थे, ग्रातप्य कुछ काल के लिए धृतराष्ट्र को स्वयं राज्य-शासन की बागडोर सँभालनी पड़ी।

पागडु के पाँचों पुत्र 'पागडव' श्रीर घृतराष्ट्र के सी पुत्र 'कौरव' के नाम से विख्यात हुए। युधिष्ठिर १०५ भाइयों में बड़े होने के श्रितिरिक्त श्रनेक सद्-गुणों से विभूषित थे, श्रित्य घृतराष्ट्र ने उनको युवराज बनाया। यह दुर्योधन श्रीर श्रन्य कौरवों को पसन्द नहीं श्राया। उनलोगों ने छल से लाह के ग्रह में पागडवों को दग्ध करने का श्रिस्तल प्रयत्न किया। वहाँ से बचकर पागडव पाञ्चाल देश चले गये। स्वयंवर में पाञ्चाल-नरेश की कन्या द्रीपदी को जीत लिया। घटनाचक के कारण द्रीपदी का विवाह पाँचों भाइयों से हुश्रा। जब इसकी खबर घृतराष्ट्र को लगी तब उन्होंने पागडवों को बुलाकर श्राधा राज्य दे दिया। कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर श्रीर पागडवों की इन्द्रप्रस्थ हुआ।

किन्तु महालोभी ह्यौर कपटी दुर्योधन पागडवों का वंभव नहीं देख सका। उसने ह्यपने मामा शकुनि की सहायता से पागडवों को जूए में छलपूर्वक हराकर बारह वर्ष वनवास ह्यौर एक वर्ष ह्यजातवास के लिए विवश किया। वनवास ह्यौर ह्यजातवास के बाद दुर्योधन ने कृष्ण के सिन्ध-प्रस्ताव को ठुकराते हुए कह:—"स्च्यमं नैव दास्यामि विना युद्धे ने केशव" (विना युद्ध के सुई को नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूँगा)। फलतः युद्ध ठन गया। ह्यहारह दिनों तक कुरुन्तेत्र के मेदान में भीषण युद्ध होता रहा। पागडवों की सात ह्यौर कौरवों की ग्यारह ह्यन्तोहिणी सेना मारी गई। विजय पागडवों की हुई। बहुत काल तक राजकाज करके युधिष्ठिर, ह्यांतम समाधि लेने चले गये। सौंपकर, द्रौपदी एवं चारो भाइयों के साथ हिमालय में द्रांतिम समाधि लेने चले गये।

# वर्णन-शैली

महाभारत की वर्णन-शैली उच्चकोटि की है। वर्णन में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं दीख पड़ती। शब्द सरल श्रीर जोरदार हैं। दृश्यों के वर्णन श्राकर्षक हैं। स्त्री-पुरुष के स्वरूप-स्वभाव एवं वेशभूषा का वर्णन मनोहर है। प्रत्यच्च युद्ध का वर्णन व्यास ने संजय के मुख से कराया है जो बहुत ही सजीव तथा श्रोजस्वी है। स्त्रियों श्रीर पुरुषों का वर्णन मर्यादायुक्त है। सभापर्व में युधिष्टिर ने द्रौपदी का जो वर्णन किया है वह श्रपूर्व है। किसी प्रसङ्घ का वर्णन करते समय व्यास के नेत्रों के सामने धर्म का एक व्यापक रूप उपस्थित रहता था, किसी भी श्राख्यान के पढ़ने से यही तात्पर्य समक पड़ेगा, समस्त प्रन्थ में इसी तत्त्व की जयध्विन सुन पड़ेगी—'यतो धर्मस्ततो जयः।' इस प्रकार धर्म श्रीर नीति को प्रधान हेतु रखने का प्रयत्न पूर्व श्रथवा पश्चिम के किसी दूसरे ग्रन्थ में नहीं किया गया है।

हरिवंशपर्व में भगवान कृष्ण के वंश का वर्णन है। इसमें विष्णुपर्व, शिवपर्व श्रीर साथ-साथ भविष्य-पर्व भी है। विष्णुपर्व में श्रवतारों का वर्णन है।

# राजधर्म

धर्म ग्रौर नीति के उपदेशों से महाभारत भरा-पूरा है। कहा भी है— श्रथशास्त्रमिदं पुण्यं धर्मशास्त्रमिदं परम्। मोज्ञशास्त्रमिदं श्रोकं व्यासेनामिनवृद्धिना।।

वाल्मीकि की तरह सौति ने भी स्पष्ट शब्दों (शान्तिपर्व, अध्याय ६८, १।३०) में अराजकता का जीता-जागता चित्र खींचते हुए इस बात पर जोर दिया है कि राजा का सर्वप्रथम कर्त्त व्य लोक में शान्ति की व्यवस्था करना है। धर्मोपदेश देते हुए भीष्म ने युधिष्ठिर से यहाँ तक कहा है कि राजा काल को बनाता है—न कि कल राजा को; अर्थात् राजा अपने आचरण से रामराज्य स्थापित कर सत्ययुग ला सकता है और उसके विपरीत आचरण करके अराजकता द्वारा निपट कलियुग भो। यथा—

कालो वा कारणं राज्ञो राजा वा कालकारणम्। इति ते संशयो मा भूद्राजा कालस्य कारणम्।। (शां०, ६६।६) सुतरां, लोक का सारा जीवन राजधर्म पर ग्राश्रित है। राजधर्म के नष्ट होने से सब-कुछ नष्ट हुग्रा समक्तना चाहिए।

सारा शान्ति-पर्व नानाविध ज्ञानगर्भ उपदेशों ग्रोर उपाख्यानों से परिपूर्ण है। जब धर्मराज युधिष्ठिर को सगे सम्बन्धियों के संहार से वैराग्य हो गया तब शरशय्या पर पड़े भीष्म ने राजधर्म की व्याख्या करते हुए उन्हें ग्रापट्-धर्म का उपदेश दिया। भीष्म ने जिस धर्म-नीति ग्रोर मानव-धर्म का उपदेश दिया है वह किसी भी देश के जन-जीवन को उन्नत बनाने में समर्थ है। ग्रनुशासन-पर्व में मुख्यत्या धर्मशास्त्रानुसार ग्राचरण तथा व्यवहार-विधान (कान्त) की शिद्धा दी गई है। सुतरां, भारतीय जन ग्रोर उनकी जन-कान्ति, सामाजिक क्रान्ति, राजनीति, ग्रर्थनीति ग्रादि का सुन्टर विदेचन महाभारत में है।

#### विश्वकोप

महाभारत को हम सच्चे श्रर्थ में प्राचीन भारतवर्ष का विश्वकीय कह सकते हैं। संग्रार के साहित्य में इससे बड़ा इन्ध्र नहीं है। जहाँ एक श्रोर यह प्राचीन धर्म श्रीर नीति का श्रमूल्य भगदार है, वहाँ दूसरी श्रोर प्राचीन गौरव-गरिमा का गान करनेवाला श्रपूर्व प्रत्य भी। यह प्राचीन मुगोल, समाजशास्त्र, शासन-पद्धति, नीति श्रोर धर्म के श्राद्धां की खान है। इसके महान चरित्रों की श्रमर कथाएँ देश-देशान्तर में भेजी हुई हैं। इसमें वर्णित श्रपने पूर्व-पुरुषों की चरितावली मुनने की, हमारे मन में, स्वाम-विक उमंग होती है। इसके श्रमेक पात्रों की वीरता, कर्च व्यवसायणता, न्याय-नीति एवं धर्मनिष्ठा वेखकर हम श्रानन्द-गद्गद हो जाने हैं। व्यासकी का निम्सित्रीय र हमीत हाल भी जन-गए के मन में भारत-राष्ट्र की उपलग्न करने की प्रेरणा देशा हैं

श्रत्र ते कीर्तयिष्यामि वर्षं भारत भारतम्।
प्रियमिन्द्रस्य देवस्य मनोवेंवस्वतस्य च।।
प्रथोस्तु राजन् वैन्यस्य तथेक्वाकोर्महात्मनः।
ययातेरम्बरीपस्य मान्धातुर्नेहुपस्य च॥
तथैव मुचुकुन्दस्य शिवेरौशीनरस्य च।
श्रह्मभस्य तथैलस्य नृगस्य नृपतेस्तथा।।
कुशिकस्य च दुर्धर्षगाधेश्चैव महात्मनः।
सोमकस्य च दुर्धर्षदिलीपस्य तथैव च॥
श्रन्येषां च महाराज च्रियाणां बलीयसाम्।
सर्वेषामेव राजेन्द्र प्रियं भारत भारतम्॥

भावार्थ—हे भारत! अब मैं तुम्हें भारत देश का यशोगान सुनाता हूँ। यह देश देवराज इन्द्र का भी प्रिय है। वैवस्वत मनु, पृथु तथा इक्ष्वाकु भारत को प्यार करते थे। ययाति, अम्बरीष, मान्धाता, नहुष, मुचकुन्द, उशीनर-पुत्र शिवि, ऋषभ, ऐल, नृग, कुशिक, गाधि, सोमक, दिलीप और अनेकानेक बलशाली क्तिय सम्राटों का परम प्रिय भारत था। राजन्! इस दिव्यदेश का गौरव-गान मैं तुम्हें सुनाता हूँ।

# चौथा परिच्छेद भगवद्गीता

भगवान वेदव्यास ने कहा-

गीता सुगीता कत्त व्या किमन्यैः शास्त्र-संप्रहैः । या स्वयं पद्मनाभस्य भुखपद्माद्विनिःसृता ॥

--(भीष्म-पर्व, ४३।१)

श्रर्थात् गीता का ही भली भाँति अवरण, मनन श्रीर निदिध्यासन करना चाहिए। श्रन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या श्रावश्यकता है ? क्योंकि वह स्वयं भगवान पद्मनाभ (श्रीकृष्ण) के मुख-कमल से निकली हुई है।

स्वयं भगवान ने मुक्त-करठ से (गीता, ३।३१ में) घोषणा की है कि जो कोई मेरी इस गीता-रूप त्राज्ञा का पालन करेगा वह नि:सन्देह मुक्त हो जायगा। यही नहीं, भगवान् (१८००) कहते हैं कि जो हमारे इस धर्म-संवाद का क्रभ्यास करेगा उसके द्वारा में ज्ञान-यज्ञ से पृजित होऊँगा।

भारत के किसी धर्मग्रन्थ का प्रचार ग्रीर ग्रादर गीता-सदृश नहीं हुग्रा । संसार की प्राय: समस्त भाषात्रों में गीता का ग्रनुवाद हुग्रा है। यह भीष्म-पर्व में वर्णित है।

कौरव-पारहव-युद्ध के ब्रारम्भ में, उसके भीषण परिणाम को सोचकर, ब्रर्जुन के मन में विपाद उसक हुआ। वे युद्ध से विमुख होने के लिए उचत हो गये। उस ब्रवसर पर भगवान ने उन्हें जो उपदेश दिया वही ७०० रलोकों का ब्रर्जुन-कृष्ण-संवाद गीता-रूप में उपलब्ध है। गीता वस्तुतः ज्ञान का ब्रथाह समुद्र है। इसमें ज्ञान का ब्रयन्त भएडार भरा पड़ा है। इसमा वास्तविक रहस्य समम्मने का प्रयत्न सभी विद्वान, तस्त्रालोचक एवं महात्मा करते हैं। किन्तु इसका रहस्य कोई-कोई मागववान पुरुवानमा ही समम्म पाता है।

इस गीता-सागर में गोते लगाने से विभिन्न विचार-कोटि के जिहासुक्षों को विलक्ष भाद-रालराधि की उपलब्धि होती है। वास्तव में क्षर्जुन को उपदेश देने के वहाने भगवान में भवसागर के मोहान्य जीवों को मुक्ति-मार्ग दिखलाया है। सभी शास्त्रों में भगवान को प्राप्त करने के तीन प्रधान मार्ग—कर्म, उपासना और ज्ञान—वतलाये गये हैं। जिनका हृदय समाज-सेवा अथवा मनुष्यमात्र की सेवा से ओत-प्रोत है उनके लिए स्वभावतः कर्म ही अनुकूल है। जो भावक प्रकृति के हैं उनकी प्रवृत्ति स्वभावतः भगवान की शरणागित द्वारा अनन्य भक्ति और उपासना की ओर होती है। किन्तु जो बुद्धिवादी हैं उनकी सन्तुष्टि ज्ञान के विना हो ही नहीं सकती। भिन्न-भिन्न धर्म और दर्शन भगवत्याति के भिन्न-भिन्न मार्ग प्रदर्शित करते हैं; किन्तु गीता की ही विशेषता है कि यह स्पष्टतया घोषित करती है कि मानव अपने स्वभाव की भिन्नता के कारण निष्काम कर्म द्वारा अथवा अनन्यभक्ति द्वारा अथवा ज्ञान-प्राप्ति द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकता है। पर 'जाकी रही मावना जैसी प्रभु-मूरित देखी तिन तैसी' के अनुसार भिन्न-भिन्न आचायों ने, अपनी-अपनी विचार-धारा के अनुसार, अपने गीता-माध्य में यह दिखलाने का प्रयत्न किया है कि भगवान ने गीता में एक निर्दिष्ट मार्ग द्वारा ही मुक्ति का साधन वतलाया है। किन्तु कोई भी व्यक्ति, जिसे किसी मत-मतान्तर का प्रतिपादन अभीष्ट नहीं है, स्वीकार करेगा कि गीता का उपदेश त्रिवेणी की वह धारा है जो भिन्न-भिन्न मार्ग से वहता हुआ उसी असीम सागर में मिलकर एक साथ लीन हो जाता है।

कुछ विद्वानों की राय है कि गीता का मुख्य तात्पर्य है—ग्रनादि-काल से श्रज्ञान-वश संसार-सागर में पड़े हुए जीवों को परमात्मा की प्राप्ति करवा देना। उसके लिए गीता में ऐसे उपाय वतलाये गये हैं कि मनुष्य ग्रपने सांसारिक कर्त्त व्य-क्रमों का भलीभाँति पालन करता हुन्ना ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। व्यवहार में परमार्थ के प्रयोग की यही श्रद्धत कला गीता में वतलाई हुई है। ग्रधिकारि-भेद से परमात्मा की प्राप्ति के लिए, इस प्रकार की दो निष्ठात्रों का प्रतिपादन किया गया है—ज्ञान-निष्ठा (सांख्य-योग) ग्रीर योग-निष्ठा (कर्मयोग)।

यहाँ प्रश्न उठता है कि अनादिकाल से भगवान को प्राप्त करने के तीन मार्ग— कर्म, उपासना और ज्ञान—कहे गये हैं, तो उस अवस्था में यदि गीता में भगवान की प्राप्ति के दो ही मार्ग (ज्ञान-निष्ठा और योग-निष्ठा) बताये गये हैं, तो उपासना (भक्तिमार्ग) छूट जाता है। परन्तु विचारपूर्वक देखने से ज्ञात होगा कि योग-निष्ठा एवं ज्ञान-निष्ठा के अन्तर्गत उपासना आ जाती है। जब अपने को परमात्मा से अभिन्न मानकर अपने शुद्ध स्वरूप की उपासना की जाती है तब वह ज्ञान-निष्ठा के अन्तर्गत आ जातो है; किन्तु जब मनुष्य अपने को परमात्मा से भिन्न समम्तकर द्वेतभाव से उपासना करता है तब वह एक प्रकार का कर्म हो जाता है और इसीलिए योग-निष्ठा के अन्तर्गत आ जाता है। यहाँ पर यह ध्यान देना आवश्यक है कि ज्ञान-निष्ठा हो अथवा योगनिष्ठा, सकाम कर्म के लिए किसी भी निष्ठा में स्थान नहीं है। सकाम-कर्मियों को तो भगवान ने तुच्छ बुद्धिवाला बतलाया है। (गीता २।४२-४४; ७।२०-२३; ६।२०-२४)

#### गीता के विषय में गांधीजी

महात्मा गांधी ने अपने 'अनासक्ति योग' (गीता ) की भृमिका में लिखा है—मनुष्य को ईश्वर-रूप हुए विना चेन नहीं पड़ता, शान्ति नहीं मिलती। ईश्वर-रूप होने के प्रयत्न का नाम सच्चा और एकमात्र पुरुषार्थ है और यही आत्मदर्शन है। यह आत्मदर्शन

जैसा धर्मग्रन्थों का विषय है वैसा ही 'गीता' का भी है। पर गीताकार ने इस विषय का प्रतिपादन करने के लिए गीता नहीं रची। आत्मार्थी को आत्मदर्शन का अद्वितीय उपाय वतलाना गीता का त्राशय है। यह त्राद्वितीय उपाय कर्मफल-त्याग है। इस मध्य-विन्दु के चारों त्रोर गीता की सारी सजावट है। भक्ति, ज्ञान इत्यादि उसके त्रास-पास तारामराडलरूप में सज गये हैं। जहाँ देह है, वहाँ कर्म तो है ही। उसमें से कोई मुक्त नहीं है, तथापि देह को प्रभु का मन्दिर बनाकर उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है, यह सब धर्मों ने प्रतिपादित किया है। परन्तु कर्ममात्र में कुछ दोप तो है ही, मुक्ति तो निर्दोष की ही होती है। तब कर्म-बन्धन में से अर्थात् दोष-स्पर्श में से कैसे छुटकारा हो ? इसका जवाब गीता ने निश्चयात्मक शब्दों में दिया है—'निष्काम कर्म से यज्ञार्थ कर्म करके, कर्मफल त्याग करके, सव कर्मों को कृष्णापेण करके अर्थात मन, वचन और कर्म को ईश्वर में होम करके।' पर निष्कामता कर्मफल-त्याग करने भर से नहीं हो जाताः। यह केवल बुद्धि का प्रयोग नहीं है। यह हृदय-मंथन से ही उत्पन्न होता है। इस त्याग-शक्ति को पैदा करने के लिए ज्ञान चोहिए।

किन्तु विना भक्ति का ज्ञान हानिकारक है। इसलिए कहा गया है कि भक्ति करो तो ज्ञान मिल ही जायगा। पर भक्ति त्र्यासान नहीं है। गीता में भक्त का लच्च स्पष्ट शब्दों वतलाया गया है। किन्तु गीता की भक्ति वाहरी त्राचार-विचार नहीं है त्रीर न वह ग्रंध-श्रद्धा ही है।

महात्माजी का विचार है कि 'गीता में वताये उपचार को—माला, तिलक, अर्घ्यादि साधन को-भन्ने ही भक्त बरतें, पर वे भक्ति के लच्च नहीं हैं। जो किसीसे द्वेप नहीं करता, जो करुणा का भएडार है श्रौर ममता-रहित है, जो निरहंकार है, जिसे सुख-दुख श्रोर शीत-उप्ण समान है, जो ज्ञमाशील है, जो सदा संतोपी है, जिसके निश्चित कर्म वदलते नहीं, जिसने मन श्रौर वुद्धि ईश्वर को श्रिपित कर दिये हैं, जिससे लोग उद्दोग नहीं पाते, जो लोगों का भय नहीं रखता, जो हर्प-शोक-भयादि से मुक्त है, जो पवित्र है, जो कार्यदत्त होने पर भी तटस्थ है, जो शुभाशुभ का त्याग करनेवाला है, जो शत्रु-मित्र पर समभाव रखनेवाला है, जिसे मानापमान समान हैं, जिसे स्तुति से ग्रानन्द ग्रौर निन्दा से ग्लानि नहीं होती, जो मौनधारी है, जिसे एकान्त प्रिय है, जो स्थिखद्वि है, वही भक्त है। यह भक्ति त्रासक्त स्त्री-पुरुषों में सम्भव नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ज्ञान प्राप्त करना, भक्त होना ही ब्राल्मदर्शन है। साधन की पराकाष्टा जो है वहीं मोज़ है। गीता के मोन् का अर्थ परम शान्ति है।'

महात्माजी ह्यांगे कहते हैं कि—''लौकिक कल्पना में शुष्क परिडत भी ज्ञानी मान लिया जाता है। उसे कुछ काम करने को नहीं रहता। उसी प्रकार लौकिक कल्पना में भक्त से मतलब है वाह्याचारी घ्रथांत् माला लेकर लप करनेवाला। सेवाकर्म करते भी डसकी माला में विज्ञेन पड़ता है। इसलिए वह खाने-पोने ब्राहि भोग भोगने के जमय ही माला को हाथ ते छोड़ता है, चनकी चलाने या रोगी की तेवा-ग्रुश्या करने के लिए प्रभी नहीं छोड़ता। इन दोनों वनों को नीता ने सार तीर से कह दिया है—कर्म दिना किसी ने सिद्धि नहीं पाई। जनकादि भी कर्म द्वारा ही सानी हुए। यदि में आलस्य-

रहित होकर कर्म न करता रहूँ तो इन लोकों का नारा हो जायगा। ग्रातएय, फलासिक छोड़ो श्रोर कर्म करो। श्राशा-रहित होकर कर्म करो, निष्काम होकर कर्म करो—यही गीता का उपदेश है। जो कर्म छोड़ता है, वह गिरता है। कर्म करते हुए भी जो उसका फल छोड़ता है, वह ऊपर उठता है। जो परिणाम की इच्छा किये विना साधन में तन्मय रहता है, वह फलत्यागी है। फलत्याग से मतलव है फल के सम्बन्ध में श्रासिक का श्रमाव। श्रतएव कर्म-मात्र का त्याग गीता के संन्यासी को भाता ही नहीं। गीता का संन्यासी श्रतिकर्मी है तथापि श्रति-श्र-कर्मी। श्रसली संन्यासी वही है जो सब कर्मों को करता है, परन्तु यह समक्ते हुए कि यह सब कार्य ईश्वर के हें श्रीर मुक्ते इसके फल की जरूरत नहीं है। संन्यासी को चाहिए कि वह यह माव त्याग दे कि कर्म करनेवाला श्रयात् कारण में ही हूँ। गीता में भगवान स्पष्टतया (३१७) कहते हैं कि जो पुरुष मन से इन्द्रियों को वश में करके, श्रनासक्त हुश्रा, कर्मेन्द्रियों से कर्मयोग का श्राचरण करता है, वह श्रेष्ट है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य के श्रांतर से त्याग होना चाहिए श्रीर वाहर से उसे काम करना चाहिए; क्योंकि त्याग से ही श्रध्यात्म-जीवन बनता है। त्याग ही हमारी कामधेनु गो है। इस संसार में भी संसार की सारी वस्तुश्रों का श्रानन्द हमको तभी प्राप्त हो सकता है जब हम उनको त्याग सकें।

## सच्चा तपस्वी

भगवान ने गीता (१७।१४-१६) में तपस्वी के लज्ञाण देते हुए कहा है—'हे अर्जुन! देवता, ब्राह्मण, गुरु, अपने से बड़े और ज्ञानी का पूजन, पिवत्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अ्राह्मा का पालन ही शरीर-सम्बन्धी तप कहा जाता है। मन की प्रसन्ता, शान्तिपूर्वक भगविच्चन्तन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अन्तःकरण के भावों की भली-भाँति पिवत्रता—यही मन की तपस्या कही जाती है। किन्तु जो पुरुष दम्म और अहङ्कार में पड़कर काम और राग के बल पर शास्त्र के विरुद्ध घोर तप करते हैं वे मूढ़ न केवल शरीरधारी प्राण्यियों को ही, वरन् शरीर में रहनेवाले परमात्मा को भी कष्ट देते हैं और वे अविवेकी तथा आसुरी स्वभाववाले हैं (१७।१६)। आगे भगवान कहते हैं कि योग और तप न बहुत खानेवाले का और न एकदम न खानेवाले का तथा न अतिशयन करनेवाले का और न अत्यन्त जागनेवाले का ही सिद्ध होता है। यह दुःखों का नाश करनेवाला योग तो यथायोग्य आहार-विहार करनेवाले का और यथायोग्य कमों में तत्पर रहनेवाले का एवं यथायोग्य शयन करने तथा जागनेवाले का ही सिद्ध होता है (६।१६-१७)। इस प्रकार गीता में सब जगहों पर समविचार को हो श्रेष्ठ माना है। इससे बुद्ध का मध्यम मार्गवाला सिद्धान्त आश्चर्यजनक समानता रखता है।

# गीता के विषय में योगी अरविन्द

योगी त्रारिवन्द लिखते हैं—''वेदों में जो विलदान लिखा है, गीता उसको मानती है; पर उसका ढंग वदल दिया है—उसका त्राध्यात्मिक त्रार्थ लगाकर सबके लिए स्पष्ट कर दिया है। इसी प्रकार से वर्ण भी गीता में माने गये हैं; किन्तु उनका ढंग त्राध्यात्मिक हो गया है। गीता के वर्ण-विभाग का त्रार्थ यह है कि मनुष्य के बाहरी त्रीर भीतरी (त्रान्तरिक) जीवन में क्या मेद होना चाहिए अर्थात् मनुष्य के कर्म कहाँ तक ईश्वरीय नियम पर चल सकते हैं। आगे भगवान, शास्त्रविधि की मर्यादा की रह्मा करते हुए, कहते हैं कि 'जो शास्त्रविधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करने लगता है वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न उसे मुख ही मिलता है और न उत्तम गित ही। अतएव शास्त्रविधि से नियत कर्म करना ही योग्य है' (१६।२३-२४)।"

सुतरां, गीता के ग्रानुसार कप्टकारक योगाभ्यास करने से इस शरीर को स्वतन्त्रता (शान्ति) नहीं मिलती, या संसार को केवल त्यागने से ही कोई योगी नहीं हो सकता। इसी प्रकार शास्त्र-पद्धित को न मानने से भी छुटकारा नहीं मिलता। छुटकारा मिलता है केवल निष्काम कर्म करने से ही।

भिन्न-भिन्न देवताओं के पूजन एवं यज्ञकर्म के सम्बन्ध में भी गीता के विचार सहनशील हैं; क्योंकि गीता के मत में सब देवता उसी एक ईश्वर के अंश हैं। 'में उसी देवता के प्रति भक्त की श्रद्धा को स्थिर करता हूँ और वह उसी श्रद्धा से युक्त हुआ उसी देवता के पूजन की चेष्टा करता है तथा मेरे द्वारा ही उसे उन कमों के फल प्राप्त होते हैं (७। २१-२२)।'

भगवान कहते हैं कि हे ग्रर्जुन, चार प्रकार के सदाचारी मनुष्य मुक्ते भजते हैं— दुःखी, जिज्ञासु, कुछ प्राप्ति की इच्छा करनेवाले ग्रीर ज्ञानी। उनमें से जो नित्य समभावी एक को ही भजनेवा जे हैं वे ज्ञानी श्रेष्ठ हैं। मैं ज्ञानी को ग्रत्यन्त प्रिय हूँ ग्रीर ज्ञानी मुक्ते ग्रत्यन्त प्रिय हैं।

भगवान ने साकार और निराकार दोनों प्रकार की उपासना की सराहना की है। किन्तु निराकार की उपासना बड़े कष्ट से सिद्ध होती है; क्योंकि वह बहुत कठिन है। भक्ति की पराकाष्टा यह है कि भक्त स्वयं भगवान में विलीन हो जाय, और अन्त में केवल एक अदितीय अरूपी भगवान ही रह जाय। यह स्थिति साकार की उपासना द्वारा ही सुलभ हो सकती है। इसलिए निराकार ब्रह्म की उपासना का मार्ग कष्ट-साध्य वतलाया गया है (१२।५)।

#### ज्ञाननिष्ठा का साधन

श्रव प्रश्न उठता है कि संख्य-(श्रान)-निष्टा श्रीर योगनिष्टा प्राप्त करने का क्या साधन है तथा प्राप्त करने पर मनुष्य कैसा हो जाता है। श्रान-निष्ठा प्राप्त करने पर एस चराचर जगत् में जो कुछ प्रतीत होता है, सब ब्रह्ममय दील पड़ता है। कर्म, कर्म के साधन एवं उपकरण तथा स्वयं कर्ता—सब-कुछ ब्रह्म ही शात होता है (४।२४)। जो एछ दृश्य है वह मायामय, श्रीणक एवं नाश्यान समक पड़ता है (५।१७)। चर, ध्रचर—सब ब्रह्म हैं। यह ब्रह्म में ही हूँ श्रीर सब मेरा ही स्वरूप हैं—ऐसा भासित होता है। एस ख्रवस्था की प्राप्ति होने पर उसके लिए ब्रह्म के सिवा ख्रम्य कुछ भी नहीं रह जाता। वह उस जिस्समाननद्यनस्वरूप में ही ग्रानन्द का ख्रवस्था करता है (५।२४, ६।२७, १मा५४)। एन श्रवस्था का वर्षन एक कि ने हम प्रवर्ध किया है—

रहित होकर कर्म न करता रहूँ तो इन लोकों का नाश हो जायगा। ग्रतएव, फलासिक छोड़ो ग्रीर कर्म करो। श्राशा-रित होकर कर्म करो, निष्काम होकर कर्म करो— यही गीता का उपदेश है। जो कर्म छोड़ता है, वह गिरता है। कर्म करते हुए भी जो उसका फल छोड़ता है, वह ऊपर उठता है। जो परिणाम की इच्छा किये विना साधन में तन्मय रहता है, वह फलत्यागी है। फलत्याग से मतलव है फल के सम्बन्ध में ग्रासिक का ग्रामाव। ग्रतएव कर्म-मात्र का त्याग गीता के संन्यासी को भाता ही नहीं। गीता का संन्यासी ग्रातिकर्मी है तथापि ग्राति-ग्रा-कर्मी। ग्रासली संन्यासी वही है जो सव कर्मों को करता है, परन्तु यह सममते हुए कि यह सव कार्य ईश्वर के हैं ग्रीर मुमे इसके फल की जरूरत नहीं है। संन्यासी को चाहिए कि वह यह माव त्याग दे कि कर्म करनेवाला ग्रार्थात् कारण में ही हूँ। गीता में भगवान स्पष्टतया (३।७) कहते हैं कि जो पुरुष मन से इन्द्रियों को वश में करके, ग्रासक्त हुग्रा, कर्मेन्द्रियों से कर्मयोग का ग्राचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य के ग्रांतर से त्याग होना चाहिए ग्रीर बाहर से उसे काम करना चाहिए; क्योंकि त्याग से ही ग्राथ्यात्म-जीवन बनता है। त्याग ही हमारी कामधेनु गो है। इस संसार में भी संसार की सारी वस्तुग्रों का ग्रानन्य हमको तभी प्राप्त हो सकता है जब हम उनको त्याग सकें।

#### सच्चा तपस्वी

भगवान ने गीता (१७।१४-१६) में तपस्वी के लज्ञाण देते हुए कहा है—'हे अर्जुन! देवता, ब्राह्मण, गुरु, अपने से बड़े और ज्ञानी का पूजन, पिवत्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अ्राह्मा का पालन ही शरीर-सम्बन्धी तप कहा जाता है। मन की प्रसन्तता, शान्तिपूर्वक भगविन्वन्तन करने का स्वभाव, मन का निम्नह और अन्तःकरण के भावों की भली-भाँति पिवत्रता—यही मन की तपस्या कही जाती है। किन्तु जो पुरुष दम्भ और अहङ्कार में पड़कर काम और राग के बल पर शास्त्र के विरुद्ध घोर तप करते हैं वे मूद्ध न केवल शरीरधारी प्राणियों को ही, वरन् शरीर में रहनेवाले परमात्मा को भी कष्ट देते हैं और वे अविवेकी तथा आसुरी स्वभाववाले हैं (१७।१६)। आगे भगवान कहते हैं कि योग और तप न बहुत खानेवाले का और न एकदम न खानेवाले का तथा न अतिशयन करनेवाले का और न अत्यन्त जागनेवाले का ही सिद्ध होता है। यह दुःखों का नाश करनेवाला योग तो यथायोग्य आहार-विहार करनेवाले का और यथायोग्य कमों में तत्पर रहनेवाले का एवं यथायोग्य शयन करने तथा जागनेवाले का ही सिद्ध होता है। (६।१६-१७)। इस प्रकार गीता में सब जगहों पर समविचार को हो श्रेष्ठ माना है। इससे बुद्ध का मध्यम मार्गवाला सिद्धान्त आश्चर्यंजनक समानता रखता है।

### गीता के विषय में योगी अरविन्द

योगी अरिवन्द लिखते हैं—''वेदों में जो विलदान लिखा है, गीता उसको मानती है; पर उसका ढंग बदल दिया है—उसका आध्यात्मिक अर्थ लगाकर सबके लिए स्पष्ट कर दिया है। इसी प्रकार से वर्ण भी गीता में माने गये हैं; किन्तु उनका ढंग आध्यात्मिक हो गया है। गीता के वर्ण-विभाग का अर्थ यह है कि मनुष्य के बाहरी और भीतरी (आन्तरिक) का सहायक भी । साधक चाहे तो विना ज्ञान-निष्ठा की सहायता के सीधे ही कर्म-योग से परम सिद्ध प्राप्त कर सकता है, अथवा कर्मयोग द्वारा ज्ञान-निष्ठा को प्राप्त कर फिर ज्ञान-निष्ठा द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। दोनों में कौन-सा मार्ग वह प्रह्ण करे, इस बात को भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है—मूर्ख लोग कहते हैं कि ज्ञान-निष्ठा और योग-निष्ठा भिन्न-भिन्न हैं। किसी भी एक मार्ग का भली-भाँति अवलम्बन करने से दोनों का फल मिल जाता है। जिस स्थान में ज्ञाननिष्ठ पहुँचते हैं वहीं योगनिष्ठ भी (५।४५;१३।२४)। भगवान में चित्त लगाकर भगवान के लिए ही कर्म करनेवाले को, भगवान की ही कृपा से, भगवान मिल जाते हैं। यह बात भी जगह-जगह भगवान ने कही है।

इसी प्रकार, निष्काम कर्म और उपासना—दोनों ही ज्ञान-निष्ठा के ग्रंग वन सकते हैं (५)६; १४।२६); किन्तु ज्ञान-योग में ग्रमेद उपासना है। इसलिए ज्ञान-निष्ठा, मेद-उपासना-रूप मक्तियोग का, योगनिष्ठा का, ग्रंग नहीं वन सकती। यह दूसरी वात है कि किसी ज्ञान-निष्ठा के साथक की रुचि ग्रथवा मन ग्रागे चलकर बदल जाय और वह ज्ञान-निष्ठा को त्यागकर योगनिष्ठा पकड़ ले, और उसे योग-निष्ठा द्वारा ही भगवत्-प्राप्ति हो।

#### अधिकारि-चर्चा

श्रव प्रश्न यह है कि गीतोक्त ज्ञान-योग श्रीर कर्मयोग के श्रिथकारी कीन हैं ? भगवान ने स्मृष्य-मात्र को उसका श्रिथकारी वताया है (५।१३)। भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मनुष्य-मात्र शास्त्र-विहित श्रपने-श्रपने कमों द्वारा सर्वव्यापी परमेश्वर की पूजा करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है (१८।४६)। इसी प्रकार, भिक्त के लिए भगवान ने स्त्री, शूद्र तथा पापयोनि तक को श्रिथकारी वतलाया है (६।३२)। जहाँ कहीं भगवान ने किसी भी साधना का उपदेश दिया है वहाँ ऐसा नहीं कहा है कि यह साधना करने का श्रिथकार किसी भी खास वर्ण, श्राश्रम या जाति का ही है, दूसरे को नहीं। यहाँ तक कि सांख्य-(श्रान)-योग का श्रिथकार संन्यासी एवं यहस्थ सभी को समानरूप से दिया है। श्रतएव भीता सभी वर्गों श्रीर श्राश्रमों के लिए है।

#### गति के प्रकार

गीता में जीवों के गुण एवं कर्म के अनुसार उत्तम, मध्यम और किनष्ट—तीन गितयाँ वतलाई गई हैं (८।२४)। उनमें जो योगश्रष्ट हो जाते हैं उनकी भी गित का वर्णन किया है (६।४०-४५)। वहाँ यह वतलाया गया है कि मरने के बाद वे (योगश्रष्ट) स्वर्गादि लोकों को प्राप्त तो करते हैं; पर मुदीर्वकाल तक उन दिव्य लोकों के मुख भोग कर पित्र आचरण्याले धीमन्तों के घर में जन्म लेते हैं, अथवा स्वर्ग में न जाकर सीधे योगियों के कुल में जन्मते हैं और यहाँ पूर्व-संस्कार अथवा पूर्व-अभ्याग के कारण पुनः योगसाधन में प्रवृत्त होकर परमगित को प्राप्त करते हैं।

सकामभाव से विहित कर्म एवं उपातना करनेवालों की गति का वर्णन नवें श्रध्याय के बीसवें और एक्कीयवें रलोक में किया गया है—'वहां स्वर्ग के भोगों की प्राप्ति तथा पुराव के एप हो जाने पर उनके पुनः महर्वलोक में प्रत्यावर्तिन होने की बात कही गई है। "दिया श्रपनी खुदी की हमने मिटा वह जो परदा-सा वीच में था, न रहा रही परदे में श्रव न वह परदेनशीं कोई दूसरा उसके सिवा न रहा। जलवे से तेरे भर गई इस तरह श्राँखें हो कोई भी, श्राता है फकत तू ही नजर में वेखुदी हा जाय, ऐसी दिल से मिट जाय खुदी उनके मिलने का तरीका श्रपने खो जाने में है।"

इस प्रकार की स्थिति प्राप्त करने के लिए भगवान ने गीता में अनेक युक्तियों से साधक को जगह-जगह यह समकाया है कि आतमा ही द्रष्टा, साची, चेतन और नित्य है तथा यह देहादि समस्त दृश्यवर्ग, अनित्य होने से असत् है। केवल आतमा ही सत् है। इस बात की पृष्टि के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय के ग्यारहवें से तीसवें श्लोक तक नित्य, शुद्ध, बुद्ध, निराकार, निर्विकार, अकिय एवं गुणातीत आतमा के स्वरूप का वर्णन किया है। अभेद-रूप से साधन करनेवाले पुरुष को, आतमा का स्वरूप ऐसा ही मानकर साधन करने से, आतमा का साचात्कार होता है (५।८-६, १४।६); न वह कुछ करता है और न वह करवाता है। ऐसा समक्तकर वह नित्य-निरन्तर अपने-आपमें ही अत्यन्त आनन्द का अनुभव करता है (५।१३)।

#### योग-निष्ठा के प्रकार

योग-निष्ठा के तीन मुख्य भेद हैं-

(१) कर्मप्रधान योग, (२) भक्तिमिश्रित कर्मयोग, और (३) भक्ति-प्रधान कर्मयोग।

(१) समस्त कर्मी; में, सांसारिक पदार्थी में, फल और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके अपने वर्णाश्रम नुसार शास्त्र-विहित कर्म करते रहना ही कर्म-प्रधान योग है (४।१२; ६।१; १२।११; १८।११)।

(२) सारे संसार में परमेश्वर को व्याप्त सममते हुए, अपने-अपने वर्णोचित कर्म के द्वारा, भगवान की पूजा करते रहने को भक्ति-मिश्रित कर्मयोग कहते हैं (१८।४६)।

(३) समस्त कर्मों में ममता, श्रासक्ति श्रीर फलेच्छा का त्याग कर, तथा 'यह सब-कुछ भगवान का है, में भी भगवान का हूँ, मेरे द्वारा जो कर्म होते हैं वे भी भगवान के हैं, भगवान ही कठपुतली की भाँति मुक्तसे सब-कुछ करवा रहे हैं?—ऐसा समक्ते हुए, भगवान के श्राज्ञानुसार, भगवान की ही प्रसन्ता के लिए जो शास्त्रविहित कर्म किया जाता है उसे भक्तिप्रधान कर्मयोग कहते हैं (३।३०; १२।६; १८।५७-६६) ।

#### ज्ञान तथा योग

त्रवःप्रश्न यहः उठताः हैः किः योग-निष्ठाः स्वतन्त्ररूपः सेः भगवतः प्राप्तिः करा देती है याः ज्ञाननिष्ठाः। इसका उत्तर यह हैः किः गीताः कोः दोनोः ही ब्रातें मान्यः हैं। ब्रार्थात् वहः वोग-निष्ठा को भगवत्-प्राप्ति ब्रार्थात् मोज्ञः काः स्वतन्त्रः साधन भी मानती है ब्रारे ज्ञाननिष्ठा का सहायक भी। साधक चाहे तो विना ज्ञान-निष्ठा की सहायता के सीधे ही कर्म-योग से परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है, अथवा कर्मयोग द्वारा ज्ञान-निष्ठा को प्राप्त कर फिर ज्ञान-निष्ठा द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। दोनों में कौन-सा मार्ग वह प्रह्णा करे, इस बात को भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है—मूर्ख लोग कहते हैं कि ज्ञान-निष्ठा और योग-निष्ठा भिन्न-भिन्न हैं। किसी भी एक मार्ग का भली-माँति अवलम्बन करने से दोनों का फल मिल जाता है। जिस स्थान में ज्ञाननिष्ठ पहुँचते हैं वहीं योगनिष्ठ भी (५।४५;१३।२४)। भगवान में चित्त लगाकर भगवान के लिए ही कर्म करनेवाले को, भगवान की ही कृपा से, भगवान मिल जाते हैं। यह बात भी जगह-जगह भगवान ने कही है।

इसी प्रकार, निष्काम कर्म और उपासना—दोनों ही ज्ञान-निष्ठा के ग्रंग बन सकते हैं (५।६; १४।२६); किन्तु ज्ञान-योग में ग्रमेद उपासना है। इसलिए ज्ञान-निष्ठा, मेद-उपासना-रूप मित्तयोग का, योगनिष्ठा का, ग्रंग नहीं बन सकती। यह दूसरी बात है कि किसी ज्ञान-निष्ठा के साधक की रुचि ग्रथवा मन ग्रागे चलकर बदल जाय और वह ज्ञान-निष्ठा को त्यागकर योगनिष्ठा पकड़ ले, ग्रीर उसे योग-निष्ठा द्वारा ही मगवत्-प्राप्ति हो।

#### अधिकारि-चर्चा

श्रव प्रश्न यह है कि गीतोक्त ज्ञान-योग श्रीर कर्मयोग के श्रिधकारी कीन हैं ? भगवान ने मनुष्य-मात्र को उसका श्रिधकारी वताया है (५।१३)। भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मनुष्य-मात्र शास्त्र-विहित श्रपने-श्रपने कमों द्वारा सर्वव्यापी परमेश्वर की पूजा करके सिद्ध प्राप्त कर सकता है (१८।४६)। इसी प्रकार, भक्ति के लिए भगवान ने स्त्री, श्रद्ध तथा पापयोनि तक को श्रिधकारी वतलाया है (६।३२)। जहाँ कहीं भगवान ने किसी भी साधना का उपदेश दिया है वहाँ ऐसा नहीं कहा है कि यह साधना करने का श्रिधकार किसी भी खास वर्ण, श्राश्रम या जाति का ही है, दूसरे को नहीं। यहाँ तक कि सांख्य-(ज्ञान)-योग का श्रिधकार संन्यासी एवं ग्रहस्थ सभी को समानस्त्र से दिया है। श्रत्य प्रति। सभी वगों श्रीर श्राश्रमों के लिए है।

#### गति के प्रकार

गीता में जीवों के गुण एवं कर्म के अनुतार उत्तम, मध्यम और किनष्ट—तीन गितयाँ वित्ताई गई हैं (= 1 २४)। उनमें जो योगश्रष्ट हो जाते हैं उनकी भी गित का वर्णन किया है (६ 1 ४०-४५)। वहाँ यह वतलाया गया है कि मरने के बाद वे (योगश्रष्ट) स्वगांदि लोकों को प्राप्त तो करते हैं; पर मुदीर्घकाल तक उन दिच्य लोकों के मुख भोग कर पित्र प्रान्तरण्याले शीमन्तों के घर में जन्म लेते हैं, अथवा स्वर्ग में न जाकर सीचे योगियों के कुल में जन्मते हैं और वहाँ पूर्व-संस्कार अथवा पूर्व-अभ्यास के कारण पुनः योगसाधन में प्रवृत्त होकर परमगित को प्राप्त करने हैं।

सकामभाव से विहित कर्म एवं उपासना करनेवालों की गति का वर्णन नवें अध्याय के बीतवें और इवकीवर्षे इलोक में किया गया है—'वहां स्वर्ग के भोगों की प्राप्ति तथा पुरुष के रूप हो जाने पर उनके पुनः मर्जलोक में प्रत्यावर्तित होने की बात वहीं गई है। वे लोग किस मार्ग से तथा किस तरह स्वर्ग को जाते हैं; इसकी प्रक्रिया भी वतलाई गई है (二। २५)।

त्रागे सभी पुरुषों की गति संचेप में बतलाई गई है। सत्त्वगुण की बुद्धिवाले मरने पर उत्तमलोक को जाते हैं। रजोगुणवाले मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं श्रीर तमोगुणवाले पशु-पद्मी, कीट-पतंग होते हैं।

भगवान ने वेदत्रयी (ऋग्वेद, यजुर्वेद ग्रीर सामवेद ) की ग्रपना स्वरूप वतलाकर उसके प्रति वहुत ग्रादर-भाव व्यक्त किया है (६।१७)। कहा है, परमात्मा की प्राप्ति के ग्रानेक साधन वेदों में वतलाये गये हैं (४।३२); किन्तु वेदत्रयी-धर्म का ग्राथय लेकर सकाम कर्म करनेवाले पुरुष बराबर जन्मते-मरते रहते हैं, ग्रावागमन के चक्कर से नहीं छूटते (६।२१)। गीता में भगवान ने वेदों की निन्दा नहीं की है, सिर्फ सकामभाव की ग्रापेक्ता निष्कामभाव को ग्राधिक महत्त्व दिया है ग्रीर ईश्वर-प्राप्ति के लिए उसे (निष्कामता को) ग्रावश्यक बतलाया है।

# निष्क्रप

सुतरां, गीता में कर्म, भिक्त ग्रीर ज्ञान का समन्वय करके दिखला दिया गया है कि योगनिष्ठा द्वारा स्थित-प्रज्ञ को जो श्रवस्था प्राप्त होती है, श्रीर ज्ञानिष्ठा द्वारा जीवन्मुक्त (गुणातीत) को जो श्रवस्था प्राप्त होती है, उनमें भेद नहीं है। दोनों में किसी भी श्रवस्था को प्राप्त करने पर साधक के लिए कोई कर्म श्रथवा श्रकर्म नहीं रह जाता; किन्तु वे 'लोक-संग्रह' के लिए कर्म करते हैं; वे श्रपने श्राचरण से जिसे प्रमाण बनाते हैं उसका लोग श्रनुसरण करते हैं। भगवान कहते हैं—'हे पार्थ! मुक्ते तीनों लोकों में कुछ भी करने को नहीं है, कोई पाने योग्य वस्तु न पाई हो—ऐसा भी नहीं है, तब भी मैं कर्म में लगा रहता हूँ। यदि मैं सावधान हो कर्मों में न लगूँ तो वड़ी हानि होगी; क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का श्रनुसरण करते हैं। हे भारत! कर्म में श्रासक्त हुए श्रज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, श्रासक्त-रहित पुरुष भी लोक-संग्रह के लिए उसी प्रकार कर्म करे। श्रतएव परमात्मा के स्वरूप में श्रयल होकर स्थितप्रज्ञ श्रथवा गुणातीत को चाहिए कि समस्त विहित कर्मों को भलीभाँति करता हुश्रा श्रज्ञानी जनों के सम्मुख कर्म का श्रादर्श उपस्थित करे।

इस प्रकार भगवद्गीता समस्त महाभारत ग्रन्थ का मन्थन करके निकाला हुआ श्रमृत है, यों तो सभी उपनिषदों का सार-तत्त्व उसमें संकलित हो गया है। उसमें महाभारत का सबसे श्रेष्ठ तत्त्वज्ञान भरा हुन्ना है। संस्कृत-भाषा के सम्पूर्ण साहित्य में, भाषा की दृष्टि से, भगवद्गीता की समानता करनेवाला कोई दूसरा ग्रन्थ नहीं है। सरलता, शब्द-रचना की विलज्ञणता, वाक्यों की श्रुतिमनोहरता, गम्भीर ध्विन ग्रादि उसकी भाषा के श्रुद्धितीय गुण हैं। इस सर्वोत्तम गीताग्रन्थ का प्रत्येक शब्द ग्रीर प्रत्येक वाक्य सुवर्णमय है; क्योंकि वे सचमुच सुवर्ण के समान ही छोटे, वजनदार ग्रीर तेजस्वी हैं।\*

श्रीचिन्तामणि विनायक वैद्य—'महासारत मीमांसा' (१४—४०)

# पाँचवाँ परिच्छेद यहूदी-धर्म

बाइविल के दो खंड हैं। एक है पुरातन सुसमाचार (Old Tesament) तथा दूसरा है नृतन सुसमाचार (New Testament)। इसमें प्रथम भाग समग्र ग्रन्थ का तीन-चोथाई भाग है तथा यहूदी धर्म का मूल ग्रन्थ है। इसमें तीन भाग हें—(१) व्यवस्था (Laws), (२) भविष्यवक्ता (Prophets) (३) पवित्र लेख (Sacred writings)। इन तीनों के भीतर ज्ञाजकल ३६ ग्रन्थ (परिच्छेद) हैं, परन्तु मूल यहूदी बाइविल में केवल २४ ग्रन्थ थे। नृतन सुसमाचार ईसाइयों का धर्मग्रन्थ है। इसमें २६ ग्रन्थ हैं।

साहित्य की दृष्टि से बाइबिल में सभी पुस्तकों समान महत्त्व की हैं। साधारण पाठकों को बाइबिल से जो ब्रान्तरिक प्रेरणा मिलती है उसका मूल स्रोत घटनात्मक गाथाब्रों, जीवन-कथाब्रों तथा ईश्वरीय सन्देश-वाहक वाक्यों में ही है।

वाइविल से हमें मानवजाति के इतिहास तथा उसके धार्मिक विकास का विवरण शुष्क श्रीर गृह भाषा में मिलता है। इस गृह्ता का कारण है प्रसंगों का सांकेतिक भाषा [स्त्ररूप] में वर्णन।

#### विषय-प्रतिपादन

पूर्व भाग की प्रथम पुस्तक जैनेसिस (उत्पत्ति) है। इसके पहले ग्रध्याय में छिष्ट का पर्णन है। वृसरे में मनुष्य की उत्पत्ति की कहानी है। तीसरे में, शैतान के बहकावे में धाकर, देश्वर की स्वष्ट ग्राज्ञा की ग्रबहेलना करने के कारण, प्रथम मानव 'ग्राद्म' ग्रोर उसकी स्त्री 'दंव' (हीवा) के स्वर्ग से पतन की कथा है। इसी कथा का विस्तार एंग्रेजी के विख्यात कवि मिलटन ने ग्रपने ग्रमर काव्य 'पाराडाइज लीस्ट' में किया है। विमेशिस के शेव ग्रप्यायों में नोह, ग्रग्राहम, इसाक, जैकव ग्रीर जोसेफ के जीवन का रोचक पर्णन है।

# यहदियों के आदि आचार्य

एसओडस पूर्व भाग की द्वितीय पुस्तक है। इसमें यह दियों के ख्रादि-ख्राचार्य 'मृता' (भोगेन) की कथा है। इसराइस का इतिहास मी इसमें सम्बद्ध है। इसी प्रसंग का बर्रन लेविटिक्स, नम्बर्स, ढ्यूटरोनामी त्रादि पुस्तकों में है। मूसा ने यहूदियों के लिए त्रानेक कानून बनवाये। ये कानून बोधगम्य एवं पठनीय हैं। साहित्य की दृष्टि से इनका स्थान बहुत ऊँचा है। इनके कारण पूर्व माग के नीरस प्रसंगों में भी, सरसता श्रीर सजीवता श्रा गई है।

'जोसुया' नामक पुस्तक में मूसा के पुत्र जोसुया की विजय-गाथा का वर्णन है। देशद्रोही वेश्या राहाव के विश्वासवात के परिणाम-स्वरूप जोसुया को ग्रम्तपूर्व सफलता मिली ग्रीर नगर पर कव्जा हो गया। इसके ग्रनन्तर 'वुक ग्राफ जजेज' का कम ग्राता है। इन पुस्तकों में हमें वीररमणी :'डेवोराह' का वर्णन मिलता है। इसकी तुलना भारतीय वीरांगना 'फाँसी की रानी' से की जा सकती है। इसके वाद रुथ की पुस्तक ग्राती है। इस पुस्तक में यहूदी स्त्रियों के सामाजिक ग्राधकारों के तथा उत्तराधिकार के नियम हैं। इसमें वर्णित महिलाग्रों का जीवनचरित्र सरस, मार्मिक तथा पठनीय है। जन्मभूमि की स्मृति की भावना का सजीव चित्र इसमें है। सैमुएल ग्रीर राजाग्रों की गाथा में यहूदी-साम्राज्य के गौरवशाली दिनों की कथा का विस्तृत वर्णन है। क्रोनिकल (इतिहास) की पुस्तकों में सर्वप्रथम 'डेविड' की कथा है। डेविड की गणना पूर्व पुस्तक के मुख्य चरित्रों में है, इस पुस्तक में प्रसिद्ध राजा सुत्रेमान के माँति-माँति के चरित्रों का वर्णन है ग्रीर साथ-साथ मन्दिर-निर्माण की भी कथा है।

डेविड श्रीर उसके पुत्र सुलेमान की कथा बाइबिल-साहित्य में श्रपना विशिष्ट स्थान रखती है। यहूदियों के गौरवशाली राज्य के विस्तार का इतिहास सुनेमान की कथा ही है। इजरा श्रीर नेहिमया पुस्तकों में वेबिलोन से यहूदियों के पुनरागमन श्रीर यरुसलेम के पुनर्निर्माण की कथा है। इन पुस्तकों में वर्णन किया गया है कि किस कौशल से ईरानी बादशाह की यहूदी रानी सर्वनाश से यहूदियों की रज्ञा कर सकी। इसके बाद जीव (श्रयूव) पुस्तक श्राती है। इसमें जूडिथ की कहानी उत्ते जना श्रीर कुनूहल से पूर्ण है। बाद में 'साम' (भजन) नामक पुस्तक है। तत्पश्रात् प्रोवर्व (नीतिवचन-सम्बन्धी) पुस्तक है। यह श्राचार-सम्बन्धी उपदेश का खजाना है। यह सभी धर्मों श्रीर जातियों के लिए समानरूप से पठनीय एवं मान्य है। इकलेसियास्ट (सभोपदेश) पुस्तक भी सुन्दर उपदेशों से भरी है।

'मुलेमान के गान'(श्रेष्ठ गीत) नामक पुस्तक का एक-एक गीत भावपूर्ण श्रौर निर्गुण-परक है। उदाहरणार्थ, इसके तीसरे अध्याय में ईश्वर में लीन महिला कहती है—''रात के समय में अपने पलँग पर अपने प्राण्पिय को हूँ ढ़ती रही। उसे हूँ ढ़ती तो रही; पर पान सकी। में उठकर नगर को सड़कों श्रौर चौकों में घूमकर अपने प्राण्पिय को हूँ ढ़ती रही, पर वहाँ भी न पा सकी। जो चौकीदार नगर में घूमते हैं, वे मुक्ते मिले। उनसे मैंने पूछा, क्या तुमने मेरे प्राण्पिय को देखा हैं श अन्त में प्राण्पिय मुक्ते मिला। में उसे अपने घर ले आई। फिर उसे जाने न दिया। इसलिए, हे यहसलेम की स्त्रियाँ, में तुम लोगों से कहती हूँ कि जबतक प्रेम आप-से-आप न उठे तबतक उसको न उकसाओ— न जगाओ।" इस तरह एक-एक गीत यद्यपि देखने में प्रेमी और प्रेमिका की विरहगाथा है तथापि है ईश्वरपरक और पूर्णंतया निर्गुणात्मक।

इन निगु ग्रा-गीतों के बाद इसाइयाह पुस्तक ग्राती है, जिसमें भविष्यवाणियों का खजाना है। यह संसार में ईश्वर के राज्य (Kingdom of Heaven) के पुनः स्थापित होने की सूचना देती है। जारमिया तथा लैमेण्टेशन (विलाप-गीत) ग्रीर इजकेल नामक पुस्तकों के बाद दानियल की किताब ग्राती है। दानियल संसार-प्रसिद्ध राजा हो गया है। इसकी न्याय-परायणता ग्रपूर्व थी। इसकी पुस्तक में यहसहोम के भविष्य के विषय में यह कहा है कि यहसलेम के फिर बसने की ग्राज्ञा के निकलने से लेकर ग्रामिपिक्त प्रधान के समय तक सात सत्ते बीतेंगे ग्रीर बासट सत्तों के बीतने पर चौक तथा खाई-समेत वह नगर फिर से बसाया जायगा, उन बासट सत्तों के बीतने पर ग्रीमिपिक्त पुरुष का नाश होगा—उसके हाथ कुछ न लगेगा, ग्रानेवाली प्रजा नगर ग्रीर पवित्र स्थान का नाश तो करेगी, पर उस प्रधान का नाश वेसे ही होगा जैसे बाद से बिस्तयाँ बरबाद होती हैं, ग्रान्त तक लड़ाई होती रहेगी; इस नगर का उजड़ जाना ग्रवश्यम्भावी है।

दानियल के बाद होशे, योयल, अमोस आदि बारह पुस्तकों हैं। जिस प्रकार अधर्म का प्रचार और धर्म की ग्लानि होने पर, पीड़ित जनता की प्रार्थना से, समय-समय पर, धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए, भिन्न-भिन्न जाित और देश में, अवतार, नबी या पैगम्बर के का में, भगवान का आगमन होता आया है, उसी प्रकार भगवान के प्राट्मांव के लिए, हवक्कक के प्रथम अध्याय में प्रार्थना की गई है—'हे मेरे परमेश्वर यहोवा! मेरे पित्र ईश्वर! क्या तुम अनादिकाल से नहीं हो है तुम तो ऐसे शुद्ध हो कि बुराई को देख नहीं सकते, उत्पात को देखकर चुप रह नहीं सकते। फिर तुम विश्वास-धातियों को क्यों देखते रहते हो और क्यों चुप रहते हो है तुम क्यों मनुष्यों को समुद्र की मछिलियों तथा रेंगनेवाले जीवों के समान—जिनका कोई राजा नहीं होता— बना देते हो है?

श्रानित पुस्तक 'मलाची' के तीसरे श्रध्याय में मलाची के मुख से ईएवर कहता है—
"सुनो, में श्रपने दूत को भेजता हूँ, वह मार्ग को मेरे श्रागे सुधारेगा, जिस प्रभु को तुम हूँ दृते हो वह श्रचानक श्रपने मन्दिर में श्रायेगा, पर उसके श्राने का दिन कौन कह सकेगा ! श्रीर, जब वह दिखाई देगा तब कौन खड़ा रह सकेगा ! क्योंकि वह सोनार की श्राग श्रीर धोबी के साबुन के सदृश है। में न्याय करने को तुम्हारे निकट श्राऊँगा । ज्यामचारियों श्रीर कूडी शपथ खानेवालों के विरुद्ध न्याय कहाँ गा । जो मजदूरों की मजदूरी हुए जाते हैं, जो विधवा तथा श्रनाथ पर श्रत्याचार करते हैं, जो परदेशी पर श्रन्याय करते हैं श्रीर मेरा भय नहीं मानते, उनको दण्ड मित्रेगा ।" श्रागे चलकर, श्रान्तिम श्रध्याय में, भगवान कहते हैं कि सुनो, पधकते मटके का दिन श्राता है जब श्रिममानी श्रीर दुराचारी उसमें भरम हो जायँगे—उनका पता तक न रह जायगा ।

पहुदी धर्म के अनुपायियों की संख्या आज बहुत ही धोड़ी है; किन्तु संग्रार के दों
प्रधान धर्म—'ईसाई' और 'इस्ताम'—उसीले निकाते हैं। हिटलर के शासन-काल में
अनेक पहुदी मारे गये। पद्यपि आज फिलस्तीन के कारण यहादियों एवं मुखलमानों
में भीरण सवर्ष चल रहा है तथारि मुनलमान यह स्वीकार करते हैं, और कुरान में भी
रहा उस्तेस है, कि उनके धर्म का मूल उद्गमस्थल यहादी-मत है। मुखलमान

यहूदी-धर्म के प्रवर्तक हजरत मूसा को, श्रौर यहूदियों की पुरानी धर्म पुस्तक (Old Testament) के भिन्न-भिन्न ग्रन्थकारों को, ईश्वर के भेजे हुए दूत (पैगम्बर) मानते हैं।

## संचिप्त इतिहास

जल-प्रलय के बाद यहूदी जाति के कुछ लोग मिख देश में आ बसे। यहूदियों का सम्पर्क, चाल्डी सम्यता से, बहुत दिनों से था। इसी कारण उनमें भी स्वप्न-विद्या का ग्राच्छा प्रचार था। त्र्यसीरिया तथा बैविलोनिया का संयुक्त नाम चाल्डिया है। सुमेरी सम्यता के श्रनन्तर चाल्डिया-सभ्यता का उल्तेख श्राता है। चाल्डी-सभ्यता के विद्वानों में ज्योतिष से प्रचार उस समय के महात्मात्रों का व्यक्तिगत था। वृत्तान्त तो ठीक-ठीक मिलता नहीं; किन्तु बाइबिल का पूर्वीर्ध देखने से ज्ञात होता है कि इन लोगों में स्वप्न-विद्या का अञ्छा प्रचार था। कई प्रसिद्ध स्वप्नों के फलादेश का वर्णन बाइबिल में मिलता है। इनमें इतनी सामर्थ्य थी कि स्वप्न का विस्तृत विवरण देकर उसका फल बतला सकते थे। इसी स्वप्न-विद्या के कारण यहूदियों के नेता जैंकब के कनिष्ठ पुत्र यूसुफ का मिल्रदेश में सिर्फ सत्कार ही नहीं हुत्रा, बल्कि वह वहाँ का सर्वेसर्वा हो गया-वह अपने प्रवन्ध-कौशल से, सप्तवर्षीय अकाल से, मिस्रनिवासियों की रच्चा करने के कारण, जनप्रिय बन गया। उसने अपने पिता जेकब (याकून) एवं भाइयों को अन्य यहूदियों के साथ मिल में बुला लिया। वहाँ कुछ काल तक यहूदी फूरो-फले । इस घटना का विस्तृत वर्णन बाइबिल के पूर्वार्ध की 'जेनेसिस' नामक प्रथम पुस्तक में दिया हुआ है। कालान्तर में मिख का फराओ (राजा) यहूदियों से श्रसंतुष्ट हो गया। वह उन्हें तरह-तरह के कष्ट देकर उनकी संख्या-वृद्धि रोकने का श्रासफल प्रयत्न करता रहा। किन्तु, श्रान्त में जब सफल-मनोरथ न हो सका, तब उसने त्राज्ञा दी कि यहूदी स्त्री के गर्भ से होनेवाले प्रत्येक बालक की—बालिकात्रों की नहीं— हत्या तत्काल कर दी जाय।

#### हजरत मुसा

इसी समय यहूदियों के परमार्थी महात्मा मूसा (Moses) का जन्म हुआ। मूसा भागकर मिडिया देश में चले गये। वहाँ अपना विवाह करके रहने लगे। एक दिन वे अपने श्वसुर की मेड़ों को चराते हुए पहाड़ पर पर्चे । वहाँ उनको ज्योतिर्लिङ्ग (अपि-स्तम्भ) के रूप में भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने उनको यहूदियों के भविष्य के विषय में आदेश किया, उनकी लाठी में शक्ति दी जिसकी सहायता से वे, अनेकानेक आश्चयों के प्रदर्शन के उपरान्त, यहूदियों को मिस्र देश से निकालकर, लालसागर के पूर्व की ओर लाने में समर्थ हुए। यहाँ सिनाई पर्वत के शिखर पर मूसा को पुनः भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने यहूदियों के लिए न्याय एवं कर्त्त व्यशास्त्र-सम्बन्धी जो आजा दी वह दूसरी पुस्तक 'एकसोडस' (निर्गमन) के वीसवें अध्याय में स्वष्टतया वर्षित है।

तत्पश्चात् मूसा ने भगवान की त्राज्ञा का प्रचार किया, भगवान की उपासना के लिए मन्दिर के निर्माण की सांगोपांग विधि का वर्णन किया; कहा—"ईश्वर की त्रोर से त्राज्ञा हुई है कि मैं उसके बताये हुए धर्म की स्थापना करूँ। त्रातः जो ईश्वर का सन्देश नहीं मानेगा, वह दोषी होगा।"

ईश्वर की ग्राज्ञा विस्तार-पूर्वक तृतीय, चतुर्थ ग्रौर पंचम पुस्तक—लैंव्यवस्था (Levitiens), गिनती (numbers) ग्रौर व्यवस्था (डिन्युटेरोमनी)—में उल्लिखित है। यहूदी-धर्म के तत्त्व जानने के लिए ये सर्वथा पठनीय हैं।

मूसा, जोशुत्रा को उत्तराधिकारी छोड़कर, १२० वर्ष की त्रायु में मरे। जोशुत्रा ने तीन त्राश्चर्यजनक कार्य किये—इसरायल की जनता को, बिना पैर भींगे ही जोडेडन नदी पार कराई; सिर्फ रणवाद्यों द्वारा जेरिको नगर पर त्रपना त्राधिकार स्थापित किया ग्रीर सूर्य-चन्द्र की गित को त्रावरुद्ध किया। इन घटनात्रों का मनोरंजक वर्णन जोशुत्रा नामक पुस्तक में है।

#### सुलेमान

मूसा के बहुत दिनों बाद यहूदियों में सुतेमान ( Soloman ) नाम का प्रसिद्ध राजा हुया। वह बड़ा बुद्धिमान, न्यायपरायण तथा धार्मिक राजा था। कालान्तर में वेबिलन के राजा नवूकनजर ने यहूदियों को परास्त करके उनकी संस्कृति को तहस-नहस्र कर डाला। य्यधिकांश यहूदियों को केंद्र करके दासरूप में, ५८७ ई० पू०, अपने देश में ले गया। इसके बाद जब फारस का राजा साइरस (खोरस) ने वेबिलन को जीता तब उनमें से य्यधिकांश मुक्त होकर अपने देश लौट आये। इस निर्वासन काल में यहूदियों के अनेक भविष्यवक्ता हुए। इनके नाम हैं—(१) होसिया, (२) अमोस, (३) ईसाइया, (४) माइकर, (५) नाहम, (६) जेफानिया, (७) हवाक्क, (८) जेरिया, (६) एज्जैकियल, (१०) दानियल, (११) हर्गाई, (१२) जेकरिया, (१३) मलासी, (१४) जोयल और (१५) य्रोविया। इन समस्त भविष्य-वक्ताओं के नाम पर, बाइबिल के पूर्वार्ध की भिन्न-भिन्न पुस्तक हैं। इनमें 'दानियल' बहुत प्रसिद्ध है। बाइबिल के २७ वें पर्व अर्थात् पुस्तक का नाम दानियल है। इसमें इनकी अलोकिक शक्ति का पटनीय वर्णन है।

पहूदी छाज छमेरिका छीर रस में प्रभावशाली हैं। अन्य स्थानों से इन दो देशों में उनकी छिपिक गंख्या है। इसी प्रभाव के कारण इन दो देशों ने नवनिर्मित यहूदी-राज्य को स्वीकार कर लिया है। भारतवर्ष में इनकी गंख्या १८००के लगभग है। बृटिश शासन का जब से छारम्भ हुआ तब से ये लोग यहाँ ज्यापारार्थ छा वसे। इनकी एक छाखा को बेनी इसरायल कहते हैं। उनका मूल पुरुष ६१४ ई० में अरिक्लान से भारत छाया। नकाम के निकट, समुद्र में त्यान उठने के कारण, जहाज नष्ट हो गया। उनमें में केवल ७ पुरुष छोर ७ पियाँ लीवित बनीं। इनकी छन्ति छो मंख्या बहुत बढ़ गई। छाज भी कोशण (महाराष्ट्र) के छन्ते कामों में ये लोग बसे हुए हैं। उनका गई। छाज भी कोशण (महाराष्ट्र) के छन्ते कामों में ये लोग बसे हुए हैं। उनका

रहन-सहन हिन्दुत्रों की तरह है। उनके वच्चों के नाम—हिन्दू त्र्योर हेब्रू—दोनों रखे जाते हैं।

इस धर्म के अनुसार 'अब्राहम' ईश्वर के प्रथम दूत (पैगम्बर) थे। आप महातमा यूसुफ (Joseph) के दादा थे। आपने ही ईश्वर की आज्ञा से 'खतना' (Circumsation) का नियम प्रचलित कराया और बुढ़ापे में अपना भी खतना कराया। इस रिवाज को सुसलमानों ने भी स्वीकार किया। उनके यहाँ अब भी बच्चों का खतना धूमधाम से होता है।

यहूदी सिर्फ पूर्व पुस्तक को ही मानते हैं; किन्तु ईसाई समस्त वाइविल को। कहा जाता है कि जब लार्ड रीडिंग भारत के वायसराय होकर ग्राये, तब उन्हें ग्रपने पद की शपथ लेने के लिए समस्त वाइविल दी गई। पर जबतक उन्हें, उत्तरार्ध (New Testament) को ग्रलग कर, सिर्फ पूर्वार्ध नहीं दिया गया, तबतक उन्होंने शपथ नहीं ली। भारत के विख्यात वायसराय श्रीमौरूटेगु साहब भी यहूदी थे।

यहूदी न्याय-दिवस (Resurrection Day), देवदूत, ईश्वर एवं शैतान के ब्रास्तित्व में विश्वास करते हैं। यहूदियों का विश्वास है कि न्याय के दिन हरएक मनुष्य के कार्य की जाँच होगी श्रीर पुनरत्थान के बाद मनुष्य को नरक के पुल से गुजरना पड़िगा।

# यहूदी-मत के मान्य सिद्धान्त

- (१) यह दियों का विश्वास है कि मरने के बाद मनुष्य की ग्रात्मा तीन दिन तक शरीर के चारों ग्रोर चक्कर काटती है; क्योंकि वह मोहवश शरीर छोड़ना नहीं चाहती।
- ( (रे) यहूँ दियों के मंत के अनुसार भगवान के हाथ में वर्षा, जीवन और मृत्यु से सम्बन्ध रखनेवाली तीन कुञ्जियाँ हैं जिन्हें ईश्वर दूसरे को नहीं देता।
- (३) ईश्वरं का एकत्व, ईश्वरं की पवित्रता एवं निराकारता—इस धर्म के मुख्य सिद्धान्त हैं।
- (४) ईशवर सारे संसार का रचियता है। वह दयावान है। उससे अन्याय सम्भव
- (५) यहूदी सन्तों ने पश्चात्ताप के प्रभाव पर बहुत जोर दिया है। कहा है, य्यन्तिमकाल के पश्चात्ताप पर मनुष्य का भाग्य निर्भर रहता है। ऐसा कोई स्थान नहीं है तथा ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसपर पश्चात्ताप के श्रश्रु का प्रभाव न पड़े।
- (६) यहूदियों की प्राचीन संस्कृति में यह का स्थान ग्रत्यन्त ऊँचा है। उनके यह में पशुविल परम ग्रावश्यक थी। इस विलदान की प्रथा ग्रवाहम से ग्रारम्भ हुई, जिन्होंने प्रतिज्ञानुसार ग्रुपने पुत्र का विलदान देना चाहा; किन्तु भगवान ने ग्राकर रोका

ग्रीर वदले में भेड़े का विलदान स्वीकार किया। यह कथा प्रथम पर्व जेनिसस में है ग्रीर वैदिक कथा (शुन:शेप) से मिलती-जुलती है।

(७) यहूदी-धर्म में सन्यास का कोई स्थान नहीं है।

# यहूदी-मत की दस मुख्य आज्ञाएँ

- (१) में तुम्हारा ईश्वर हूँ श्रीर तुम्हें मिखदेश से, गुलामी के फन्दे से, निकालकर, यहाँ लाया हूँ।
- (२) मेरे सिवा तुम्हारे लिए दूसरा कोई देवता न होगा। तुम न किसी प्रकार की मूर्ति वनाना श्रोर न स्वर्ग की किसी, वस्तु के रूप को गढ़ना।
- (३) तुम व्यर्थ ईश्वर का नाम न लेना, जो व्यर्थ ईश्वर का नाम लेगा वह निर्दीप नहीं समक्ता जायगा।
- (४) तुम पवित्र दिन (शनिवार) को न भूलना। उस दिन तुम्हें कोई काम नहीं करना होगा। भगवान ने छ: दिन काम कर सातवें दिन विश्राम किया।
  - (५) माता और पिता का आदर करो।
  - (६) इत्या न करो।
  - (७) व्यभिचार न करो।
  - (८) चोरी न करो।
  - (६) श्रपने पड़ोसी के खिलाफ भूठी गवाही न दो।
- (१०) त्रापने पड़ोसी के मकान, स्त्री, नौकर, नौकरानी, बैल, गदहा—िकसी वस्तु के प्रति लालच न करो।

महातमा मूसा के प्रति यहूदियों की अपार श्रद्धा है। मूसा द्वारा निर्दिष्ट धर्मशास्त्र-विषयक आदेशों का उनमें बड़ा मान है। कुछ विद्वानों का मत है कि इन आदेशों में फेवल यहूदी धर्म की बाह्य वार्ते दो गई हैं। यहूदियों में गुप्त तथा प्राचीन मीखिक रहस्य-याद का प्रचार गुरु-शिष्य परम्परा से चला आता है। इस रहस्यवाद का नाम 'केबाला' है और इसका सम्बन्ध निश्चय ही गुप्त योग-विद्या से है।

# यह्दी-प्रार्थना

यही रसोन मिल्लेफनेख श्रदोनाई इलोहेनु वेलोहे श्रवोधेनु शेत्तरगिलेनु वेथोरथेखा वेथडविकेनु वेभिसवोधेका वियाल तिवेनु लिटे हेत। वेलो लिडे श्रवरा वेलो लिडे निसायोन वेलो लिदे विज्जायोन वेथारहिकेनु मियेसेर हरास्र -वेथदिवकेनु वेयस्सेर हृहास्रोव वेथेनेनु लेहेन वेलहेसेड वेलरहिमन। वेनेला वेवेने कोल रोएनु वेघोमलेनु हसाडिनु तोविम। वठख श्रहा श्रडोनाई गोमेल हसाडिम टोविम लेमो इसरायल। श्रामीन।

भावार्थ—ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हमलोगों में त्रापकी त्राज्ञा ग्रौर नियम के त्रानुसार चलने की ज्ञमता हो, हमलोग पाप न करें, लोभ में न पड़ें। हमलोगों का त्रापमान न हो। सत्र प्रकार की बुराई को हम से दूर की जिए। हमें त्रापनी कृपा का पात्र बनाइए। भगवान, श्राप धन्य हैं कि त्रापकी कृपा इसराइलों पर है। एवमस्तु।

# तीसरा खंड

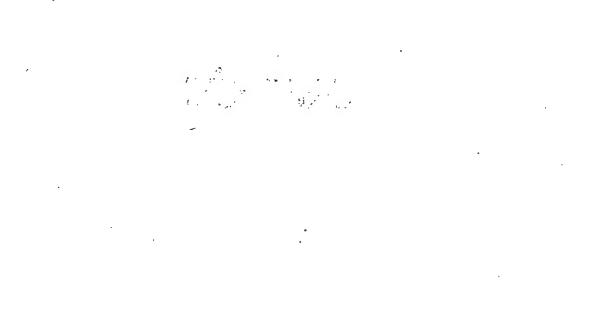

.

.

# पहला परिच्छेद

# उपवेद

चरणव्यूह में लिखा है-

तत वेदानामुपवेदाश्चत्वारो भवन्ति। ऋग्वेदस्यायुर्वेद उपवेदो यजुर्वेदस्य धनुर्वेद उपवेदः सामवेदस्य गन्धर्ववेदः अथर्ववेदस्यार्थशास्त्रं चेत्याह भगवान् व्यासः स्कन्दो वा।

त्रर्थात् —वेदों के चार उपवेद हैं —ऋग्वेद का उपवेद त्रायुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गन्ववंवेद त्रीर त्रथर्ववेद का त्रर्थशास्त्र है। किन्तु सुश्रुत का कथन है कि "इह खलु त्रायुर्वेदो नाम यदुपाङ्गमथर्ववेदस्य"। त्र त्रथर्ववेद में चिकित्सा-सम्बन्धी त्रानेक वात दी गई हैं, जिनके त्राधार पर त्रायुर्वेद-प्रन्थों की रचना प्रतीत होती है। ऐसी त्रयस्था में त्रर्थशास्त्र को ही ऋग्वेद का उपवेद ठहराना उचित त्रीर युक्तिसंगत है।

अर्थरास्त्र पर आजकल वैदिक काल का, अथवा शुद्ध वैदिक साहित्य से सम्बन्धी रखनेवाला कोई प्रनथ देख नहीं पड़ता। इसके सम्बन्ध में २८ पचिलत स्मृतिग्रन्थ समके जाने चाहिए; क्योंकि अर्थरास्त्र के विपयों पर थोड़ा-बहुत सबने लिखा है। तो भी 'शुक्रनीति' और 'कामन्दकीय नीतिसार' में अधिक विस्तार है। यह निर्विवाद है कि अर्थरास्त्र ब्यापक नाम है और इसके अन्तर्गत समाज-शास्त्र, उसम्पत्ति-शास्त्र, राजनीति-शास्त्र प्यं नीतिशास्त्र का समावेश है। स्मृतियों के अतिरिक्त इस विपय का अन्ध २० हजार श्लोकों की दर्शनीति है। इस विषय का सबसे प्रसिद्ध अन्य चार्यव्य का अर्थरास्त्र है, जो 'कोटिलय-अर्थशास्त्र' के नाम ने विख्यात है। यह चन्द्रगुप्त भीयं के सुप्रसिद्ध मंत्री चार्यव्य की रचना है। चार्यव्य का दूसरा नाम कीटिलय भी था। एस प्रकार इस अन्य की रचना ईसवी-सन्-पूर्व तीसरी शताब्दी में हुई। यह अन्य

१ सुभुत—स्त्रस्थान, प्रध्याय १

विश्वल-१५

वृहत्काय है। इसमें १५ श्रधिकरण श्रीर १८० पकरण हैं। इन प्रकरणों के बीच में भी श्रध्याय हैं। यह प्रत्थ गद्य में हैं; परन्तु स्थान-स्थान पर श्लोक भी दिये गये हैं। प्रथम श्रिषिकरण में राजा की शिद्धा का विषय है। वेट, वेटाङ्क, सांख्य, योग तथा लोकायतसास्त्र के त्राध्ययन के साथ-साथ द्राडनीति का ग्रध्ययन ग्रानिवार्य कहा है। राजा की सभा और मंत्रियों के वर्णन के अनन्तर गुप्तचरों का विशद वर्णन है। द्वितीय में भिन्न-भिन्न राजकीय विभागों के श्रध्यद्दों का रोचक विवरण है। तृतीय में कानून की चर्चा है। चतुर्थ में श्रपराधियों को पुलिस के द्वारा दराङ दिये जाने का वर्णन है। पश्चम में मंत्रियों तथा परिषद् से विरोध होने पर राजा के श्राचरण का विधान है। इसी प्रसंग में राजा के मिन्त्रयों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का परिमार्ग निर्दिष्ट है। छठे में सात प्रकार की प्रकृतियों का वर्णन है। सप्तम में युद्ध के कारणों पर प्रकाश डाला गया है। अष्टम में मृगया, द्यूत, कामिनी तथा सुरा में राजा के त्रासक्त होने पर देश में त्रानेवाली विपत्तियों का वर्शन है। नवम और दशम का विषय युद्ध है। ग्यारहवें में शत्रुपद्ध में भेद उत्पन्न करने के लिए किये जाने योग्य उपायों का मार्मिक विवरण है—गुप्तचरों द्वारा यह कार्य किया जाता था जिनमें स्त्रियाँ भी होती थीं। बारहवें में इसी का विशेष विवरण है। तेरहवें में राजा द्वारा दुर्म पर त्राक्रमण तथा शत्रुत्रों को वश में करने की विधि एवं कला का उल्तेख है। चौदहवें में राजनीति की गुप्त बातें वर्शित हैं—शत्रु को पागल और अन्धा बनाने तथा मार डालने के नुस्खे दिये गये हैं; इन बातों के त्रलावा इस प्रकरण में यह भी बतलाया गया है कि मनुष्य किस प्रकार श्रपने को श्रदृश्य कर सकता है, श्रन्धकार में देख सकता है, एक मास तक उपवास कर सकता है, श्राम में किना किसी हाति के चल सकता है—इत्यादि । श्रन्तिम पन्द्रहवें श्रिधिकरण में पूरे श्रन्थ का संहित परिचय दिया गया है तथा ३२ प्रकार के उभयोगी राजनीतिक उपायों का विशद समीज्ञ्या किया गया है।१ कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बृहस्पति, बाहुदन्तीपुत्र, विशालाज्ञ तथा उशना अर्थशास्त्र के प्रमाणमृत त्राचार्यों में गिने गये हैं। त्र्यंशास्त्र के प्रथम लेखक बृहस्पति हैं। इस विषय में पर्यात प्रमाण मिलते हैं। त्राजकल उपलब्ध धाईस्पत्य-त्रथंशास्त्र' स्त्ररूप में है। इस शास्त्र के कतिपय मान्य यन्थ ये हैं—

(१) 'शुक्रनीतिसार'—इसमें भारत की प्राचीन राजनीति के ग्रंगों का वर्रान बड़े ही सरल शब्दों में किया गया है।

(२) 'कामन्दकीय नीतिसार'—सम्पूर्ण यन्थ रलोंकों में है श्रीर वड़ा रोचक तथा सरस है। इसमें कहीं-कहीं कौटिल्य-ग्रर्थशास्त्र का संदोप किया गया है ग्रीर कहीं-कहीं विस्तार । कौटिल्य को कामन्दक त्रापना गुरु वताता है । वाली द्वीप की कविभाषा में भी

(३) 'नीतिवाक्यामृत'—इसके रचिवता सोमदेवसूरि हैं। ये कूटनीति के पद्मपाती नहीं हैं, प्रत्युत नैतिक ग्राचरण के पोपक हैं। ये राजा को लोकायत-दर्शनों का उपदेश देते हैं जिससे लौकिक कायों में उसकी प्रवृत्ति सुचार रूप से हो।

**१** 'त्रार्य-संस्कृति के मूलाधार', पृष्ठ **११०—**११२

- (४) 'लघुत्रहित्रीति'—इसके रचयिता हेमचन्द्र हैं। हेमचन्द्र जैन थे। ग्रतः उनकी व्यवस्था में जनधर्म की ग्रहिंसा स्पष्ट रूप से फलक रही है। प्राणियों की हिंसा होने के कारण वे युद्ध के नितान्त विरोधी हैं। वे विपदिग्ध वाणों के प्रयोग को युद्ध में उचित नहीं वतलाते। यह ग्रन्थ श्लोकवद्ध है।
- (४) 'युक्तिकल्पतर'—यह राजा भोज की रचना है। इसमें राजनीति के साथ-साथ ग्रानेक भौतिक विज्ञानों का विशद विवेचन किया गया है। जैसे—भले-बुरे घोड़ों की पहचान, रत्नों की विशद परीज्ञा, जहाजों की बनावट ग्रादि। इसे ज्ञान ग्रीर विज्ञान का कोप कहा जाय तो ग्रानुचित न होगा।
- (६) 'राजनीतिर्त्नाकर'—इसके रचयिता मिथिला के प्रसिद्ध स्मृतिकार चण्डेश्वर हैं। इसमें राजा, श्रमात्य, पुरोहित श्रादि राज्य के महत्त्वपूर्ण श्रंगों का प्रामाणिक विवरण है।"

इन पुस्तकों से यह स्वष्टतया ज्ञात होता है कि हमारे पूर्वज जिस प्रकार ऋध्यात्म-शास्त्र के चिन्तन में लीन रहते थे, उसी प्रकार लौकिक शास्त्रों के मनन तथा समीद्याण में भी कुशल थे।

यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद में कोई विवाद नहीं है। इसके चार पाद माने जाते हैं—(१) मुक्त, (२) ग्रमुक्त, (३) मुक्तामुक्त, (४) यन्त्रमुक्त। मुक्त ग्रायुध चकादि हैं। ग्रमुक्त खड़ादि हैं। मुक्तामुक्त शल्य ग्रोर इसी तरह के ग्रीर हथियार हैं। यन्त्रमुक्त शरादि हैं। मुक्त को ग्रस्त्र कहते हैं, ग्रमुक्त को शस्त्र।

वैशम्पायन का एक धनुवेंद है जिससे जान पड़ता है कि पहलेपहल तलवार की चाल चली थी, फिर राजा पृथु के समय में धनुर का प्रचार हुग्रा। किन्तु राज्याश्रय के विना बहुत काल तक धनुवेंद का व्यवहार न होने के कारण धनुवेंद का प्रायः लोप हो गया है।

'धनुप-प्रदीप' नामक प्रन्थ, द्रोणाचार्य का बनाया हुन्ना, ७००० श्लोकों का है। इसकी रचना महाभारत-युद्ध के पहले हुई। 'धनुप-चन्द्रोद्य' नामक एक दूसरा प्रन्थ ई, जिसमें ६०,००० श्लोक हैं न्त्रीर जिसे भगवान् परशुराम ने त्रेता में रचा था। ये दोनों प्रन्थ प्रकाशित नहीं हुए हैं।

'धनुष-प्रदीप' में धनुष और वाण बनाने के स्थूल विधान हैं। तरकस बनाने में फिन-फिन छोषियों का रस-प्रयोग होता है, इसका वर्णन है। 'धनुष-चन्द्रोदय' में परमाणु से धनुष छोर बाण के निर्माण तथा परमाणु से ही समस्त शकों के निर्माण एवं प्रयोग की विधि लिखी है।

पत्रिम, द्रोणितिया, कोद्राह्मग्रहम, धतुर्वेद-संहिता छादि व्रम्भे में भी इस विश्व का भौतिमञ्च रवतन्त्र कर ने किया गया है। शार्क्ष प्रस्कृति, वाल्मीकीय समायस् और महामारत के पुद्ध-वर्णन-प्रमंग में भी इस उपवेद के छानेक तथ्यों का चयन किया का एकता है। पुरार्ण में भी, विशेषतः छानिष्ठार में, धतुर्वेद-विषयक कतिप्य साध्यान उपवच्च होते हैं।

<sup>&</sup>quot; विहार-रिसर्च-सेस्टाइटी (पटना ) द्वारा पर ग्रन्थ प्रसारित है।

वृहत्काय है। इसमें १५ श्राधकरण श्रीर १८० प्रकरण हैं। इन प्रकरणों के बीच में भी श्रध्याय हैं। यह यन्थ गद्य में हैं; परन्तु स्थान-स्थान पर श्लोक भी दिये गये हैं। प्रथम श्रिधिकरण में राजा की शिक्षा का विपय है। वेट, वेदाङ्ग, सांख्य, योग तथा लोकायतसास्त्र के श्रध्ययन के साथ-साथ द्रगडनीति का श्रध्ययन श्रिनवार्य कहा है। राजा की सभा और मंत्रियों के वर्णन के अनन्तर गुप्तचरों का विशद वर्णन है। द्वितीय में भिन्न-भिन्न राजकीय विभागों के श्रध्यद्दों का रोचक विवरण है। तृतीय में कान्त की चर्चा है। चतुर्थ में श्रवराधियों को पुलिस के द्वारा दरह दिये जाने का वर्णन है। पञ्चम में मंत्रियों तथा परिषद से विरोध होने पर राजा के त्राचरण का विधान है। इसी प्रसंग में राजा के मिन्त्रयों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का परिमार्ग निर्दिष्ट है। छठे में सात प्रकार की प्रकृतियों का वर्णन है। सप्तम में युद्ध के कार्सों पर प्रकाश डाला गया है। अष्टम में मृगया, चूत, कामिनी तथा सुरा में राजा के त्रासक्त होने पर देश में त्रानेवाली विपत्तियों का वर्शन है। नवम और दशम का विषय युद्ध है। ग्यारहवें में शत्रुपद्ध में भेद उत्पन्न करने के लिए किये जाने योग्य उपायों का मार्मिक विवर्ण है—गुप्तचरों द्वारा यह कार्य किया जाता था जिनमें स्त्रियाँ भी होती थीं। बारहवें में इसी का विशेष विवरण है। तेरहवें में राजा द्वारा दुर्ग पर त्राक्रमण तथा शत्रुत्रों को वश में करने की विधि एवं कला का उल्तेख है। चौदहवें में राजनीति की ग्रुप्त बातें वर्णित हैं—शत्रु को पागल और अन्धा बनाने तथा मार डालने के नुस्खे दिये गये हैं; इन वातों के श्रलावा इस प्रकरण में यह भी बतलाया गया है कि मनुष्य किस प्रकार अपने को अदृश्य कर सकता है, अन्धकार में देख सकता है, एक मास तक उपवास कर सकता है, श्राम में बिना किसी हाति के चल सकता है—इत्यादि । श्रन्तिम पन्द्रहवें श्रिधिकरण में पूरे श्रन्थ का संहित परिचय दिया गया है तथा ३२ प्रकार के उनयोगी राजनीतिक उपायों का विशद समीह्मण किया गया है।१ कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बृहस्पति, बाहुदन्तीपुत्र, विशालाद्य तथा उशना अर्थशास्त्र के प्रमाणभूत त्राचार्यों में गिने गये हैं। अर्थशास्त्र के प्रथम लेखक बृहस्पति हैं। इस विषय में पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। श्राजकल उपलब्ध 'बाईस्पत्य-श्रर्थशास्त्र' स्त्रस्प में है। इस शास्त्र के कतिपय मान्य मन्थ ये हैं—

(१) 'शुक्रनीतिसार'—इसमें भारत की प्राचीन राजनीति के ग्रंगों का वर्णन बड़े ही सरल शब्दों में किया गया है।

(२) 'कामन्दकीय नीतिसार'—सम्पूर्ण यन्थ श्लोंकों में है श्रीर बड़ा रोचक तथा सरस है। इसमें कहीं-कहीं कौटिल्य-अर्थशास्त्र का संदोप किया गया है और कहीं-कहीं विस्तार । कौटिल्य को कामन्दक त्रपना गुरु वताता है । वाली द्वीप की कविभाषा में भी

(३) 'नीतिवाक्यामृत'—इसके रचियता सोमदेवसूरि हैं। ये क्टनीति के पन्नपाती नहीं हैं, प्रत्युत नैतिक ग्राचरण के पोपक हैं। ये राजा को लोकायत-दर्शनों का उपदेश देते हैं जिससे लौकिक कायों में उसकी प्रवृत्ति सुचार रूप से हो।

१ 'त्रार्य-संस्कृति के मूलाधार', पृष्ठ ११०—११२

- (४) 'लघुत्रहिन्नीति'—इसके रचियता हेमचन्द्र हैं। हेमचन्द्र जैन थे। ग्रतः उनकी व्यवस्था में जैनधर्म की ग्रहिंसा स्पष्ट रूप से भलक रही है। प्राणियों की हिंसा होने के कारण वे युद्ध के नितान्त विरोधी हैं। वे विपदिग्ध वाणों के प्रयोग को युद्ध में उचित नहीं बतलाते। यह ग्रन्थ श्लोकबद्ध है।
- (४) 'युक्तिकल्पतर'—यह राजा भोज की रचना है। इसमें राजनीति के साथ-साथ श्रानेक भौतिक विज्ञानों का विशद विवेचन किया गया है। जैसे—भले-बुरे घोड़ों की पहचान, रत्नों की विशद परीद्या, जहाजों की बनावट श्रादि। इसे ज्ञान श्रीर विज्ञान का कोष कहा जाय तो श्रनुचित न होगा।
- (६) 'राजनीतिरत्नाकर'—इसके रचयिता मिथिला के प्रसिद्ध स्मृतिकार चराडेश्वर हैं। इसमें राजा, ग्रमात्य, पुरोहित ग्रादि राज्य के महत्त्वपूर्ण ग्रंगों का प्रामाणिक विवरण है।"

इन पुस्तकों से यह स्वष्टतया ज्ञात होता है कि हमारे पूर्वज जिस प्रकार ऋध्यात्म-शास्त्र के चिन्तन में लीन रहते थे, उसी प्रकार लौकिक शास्त्रों के मनन तथा समीद्याण में भी कुशल थे।

यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद में कोई विवाद नहीं है। इसके चार पाद माने जाते हैं—(१) मुक्त, (२) अपुक्त, (३) मुक्तामुक्त, (४) यन्त्रमुक्त। मुक्त आयुध चकादि हैं। अपुक्त खङ्गादि हैं। मुक्तामुक्त शल्य और इसी तरह के और हथियार हैं। यन्त्रमुक्त शरादि हैं। मुक्त को अस्त्र कहते हैं, अपुक्त को शस्त्र।

वैशम्पायन का एक धनुर्वेद है जिससे जान पड़ता है कि पहलेपहल तलवार की चाल चली थी, फिर राजा पृथु के समय में धनुत्र का प्रचार हुआ। किन्तु राज्याश्रय के विना बहुत काल तक धनुर्वेद का व्यवहार न होने के कारण धनुर्वेद का प्राय: लोप हो गया है।

'धनुष-प्रदीप' नामक प्रन्थ, द्रोणाचार्य का बनाया हुन्ना, ७००० श्लोकों का है। इसकी रचना महाभारत-युद्ध के पहले हुई। 'धनुष-चन्द्रोदय' नामक एक दूसरा प्रन्थ है, जिसमें ६०,००० श्लोक हैं क्रौर जिसे भगवान् परशुराम ने त्रेता में रचा था। ये दोनों प्रन्थ प्रकाशित नहीं हुए हैं।

'धनुष-प्रदीप' में धनुष श्रीर बार्ण बनाने के स्थूल विधान हैं। तरकस बनाने में किन-किन श्रोषिधयों का रस-प्रयोग होता है, इसका वर्णन है। 'धनुष-चन्द्रोदय' में परमाणु से धनुष श्रीर बार्ण के निर्माण तथा परमाणु से ही समस्त शस्त्रों के निर्माण एवं प्रयोग की विधि लिखी है।

धनुर्विधि, द्रोणिविद्या, कोदण्डमण्डन, धनुर्वेद-संहिता आदि प्रन्थों में भी इस विषय का प्रतिपादन स्वतन्त्र रूप से किया गया है। शाङ्क धरपद्धित, वाल्मीकीय रामायण् और महाभारत के युद्ध-वर्णन-प्रसंग से भी इस उपवेद के अनेक तथ्यों का चयन किया जा सकता है। पुराणों में भी, विशेषतः अग्निपुराण में, धनुर्वेद-विषयक कतिपय अध्याय उपलब्ध होते हैं।

<sup>\*</sup> बिहार-रिसर्च-सोसाइटी (पटना) द्वारा यह ग्रन्थ प्रकाशित है।

# विश्वधर्म-दर्शन

संगीत-शास्त्र—यह सामवेद का उपवेद है। ऋग्वेद के मंत्र जब विशिष्ट पद्धति से गाये जाते हैं तम उन्हें 'साम' कहते हैं। साम का गान बड़ा ही मधुर, मनोहर तथा चित्ताकर्पक होता है। संगीत-शास्त्र की उत्पत्ति साम-गान से ही हुई।

किन्तु संगीत-शास्त्र के विकास का शृ खलावड इतिहास हमें नहीं मिलता। ऐतरेय श्रारएयक में उस समय की प्रचलित वीणा का वर्णन मिलता है जो वड़ा ही मनोरंजक श्रीर तथ्यपूर्ण है।

सामगान की पद्धति बहुत ही कठिन है। उसकी ठीक-ठीक जानकारी के लिए स्थ्म श्रध्ययन की श्रावश्यकता है। यही साम जब तीन वार गाया जाता है तब उसे (स्तोम) कहते हैं। साम-गान के लिए स्वर को कभी दीर्व, कभी हस्व और कभी विकृत या परिवर्तित करना पड़ता है।

भरत मुनि का ग्रन्थ 'नाट्यशास्त्र' संगीत का प्रथम ग्रन्थ है। जितने संगीत-विषयक यन्थ त्राजतक उपलब्ध हैं, यह उन सबमें निस्संदेह प्राचीनतम है। इसमें साथ-ही-साथ त्रालंकार-शास्त्र, छन्दःशास्त्र तथा संगीत-शास्त्र का भी वर्णन है। इसमें २८ से ३६ श्रध्याय तक संगीत का सांगोवांग वर्णन मिलता है।

भरत के श्रनन्तर शाङ्ग देव का 'संगीत-रत्नाकर' नामक ग्रन्थ हमें संगीत के ज्ञान-विवर्धन के लिए उपलब्ध होता है। यह संगीत-शास्त्र का त्रत्यन्त प्रामाणिक प्रनथ है। इसमें संगीत के विभिन्न श्रंगों का बड़ा ही उपादेय विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस प्रनथ पर पीछे के अनेक प्रन्थकारों ने टीकाएँ लिखी हैं।

'संगीत-मकरन्द' नारद-रिचत कहा जाता है। इस ग्रन्थ के दो मुख्य श्रध्याय या खराड हैं—(१) संगीताध्याय और (२) नृत्याध्याय। इसमें नाद की उत्पत्ति का बड़ा ही सुन्दर वर्णन है। वाद्यों में विशेष कर मृदंग और वीसा के लहासों का अच्छा विवेचन है। स्वर की उत्पत्ति का प्रसंग भी बड़ा ही सुन्दर है। गायक के लक्षण तथा गीत-दोष के साथ संगीताध्याय समाप्त होता है। नृत्याध्याय में नाट्य-शाला के विशेष वर्णन के त्रनन्तर १०१ प्रकार के तालों का वर्णन किया गया है।

इन ग्रन्थों के त्रातिरिक्त—(१) रागमंजरी, (२) सद्राग-चन्द्रोदय, (३) राग-विवोध, (४) संगीत-दर्पण, (५) संगीत-पारिजात, (६) स्वरमेल-कलानिधि, (७) हृदय-प्रकाश त्रीर (८) हृदय-कीतुक—संगीत-शास्त्र के सात उपादेय ग्रन्थ हैं। संगीत-शास्त्र वड़ा ही विशाल है। परन्तु दुःख की वात है कि वह श्रभी तक हस्त-लिखित

संगीत-शास्त्र के चार श्राचार्य प्रसिद्ध हैं—(१) सोमेश्वर, (२) भरत, (३) हनुमान श्रीर किल्लिनाथ । श्राजकल हनुमान का मत प्रचिलत हैं । हनुमत्-संगीतशास्त्र में सात त्रध्याय हैं—(१) स्वराध्याय, (२) रागाध्याय, (३) तालाध्याय, (४) नृत्याध्याय, (५) मावाध्याय, (६) कोकाध्याय, और (७) हस्ताध्याय। गन्वर्ववेद, और वेदों की तरह, सर्वथा व्यवहारात्मक है। इसिलए श्राधिनिक काल में इसके श्रंश प्रचितत है। किन्तु सामवेद का त्राराय-गान त्रीर ग्रामगेय-गान त्राजकल पचार से उठ गया है। इसलिए साम-गान की वास्तविक विधि का लोग होता जा रहा है। साथ ही,

प्राचीन विधियों का स्थान बड़े वेग से श्राधुनिक गान की विधियाँ लेती जा रही हैं। संगोत-शास्त्र ऐसे लोगों के हाथ में पड़ता जा रहा है जो वैदिक संस्कार श्रोर श्राचार की दुष्टि से उसके श्रधिकारी नहीं हैं।

आयुर्वेद — जैसा हम ऊपर कह ग्राये हैं, ग्रिधकांश सम्मित से, यह ग्रथवंवेद का उपवेद है। ग्रायुर्वेद का ग्रथ् वह ज्ञान है जिससे जीवन की रज्ञा हो सके। इसके ग्राठ ग्रंग हैं —(१) शल्य-चिकित्सा, (२) शालाक्य — श्रवण, नयन, वदन, प्राण ग्रादि गले के ऊपर के भाग में होनेवाले रोगों की चिकित्सा, (३) काय-चिकित्सा, (४) भूत-विद्या — भूत-प्रेत से उत्पन्न होनेवाले रोगों का शमन, (५) कौमार-मृत्य — ज्ञालकों के रोगों की चिकित्सा, (६) ग्रायद-तन्त्र —विष-चिकित्सा, (७) रसायनतन्त्र — ग्रायुर्व्यवस्थापन, मेधा तथा वल की वृद्धि करनेवाली ग्रोविधयों का प्रयोग, (८) वाजीकरण-तन्त्र — हीनवीर्य पुरुषों में शक्ति तथा प्रहर्ष उत्पन्न करनेवाली ग्रोविधयों का प्रयोग।

इस विद्या के मुख्य उपदेष्टा धन्वन्तिर हैं। इनके अतिरिक्त आत्रेय, काश्यप, हारीत, अग्निवेश तथा मेड नामक मुनियों को भी हम आयुर्वेद के तत्त्वों का उपदेष्टा मानते हैं। इनमें सिर्फ अग्निवेश और मेड की संहिताएँ उपलब्ध हैं। अग्निवेश की परम्परा में महर्षि चरक हैं। मेड की संहिता कलकत्ता-विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुई है। इन आचायों के प्रन्थों से पूर्व-वैदिक-संहिताओं—विशेष कर अथर्ववेद—में आयुर्वेद के अनेक बहुमूल्य सिद्धान्तों के वर्णन हैं।

श्राजकल वैद्यकशास्त्र के तीन प्रामाणिक तथा लोकप्रिय ग्रन्थ हैं—(१) चरक-संहिता, (२) सुश्रुत-संहिता, श्रीर (३) वाग्मट-संहिता। ये ग्रन्थ-रत्न वैद्यकशास्त्र में "बृहत्-त्रयी" के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन तीनों का श्रम्यास प्रत्येक वैद्य के लिए श्रनिवार्य माना जाता है। श्रतएव कहावत है कि—

# सुश्रुते सुश्रुतो नैव, वाग्भटे नैव वाग्भटः। चरके चतुरो नैव, स वैद्यः किं करिष्यति॥

अर्थात् जिस वैद्य ने सुश्रुत को अच्छी तरह से नहीं सुना है, जो वाग्भट में पटु नहीं है तथा चरक के अध्ययन में चतुर नहीं है, वह क्या खाक वैद्यक का कार्य करेगा।

- (१) चरक-संहिता—इसके रचियता का नाम महिष् चरक है। चीनी बौद्ध ग्रन्थों से पता चलता है कि चरक महाराज किनष्क के प्रधान वैद्य थे। इस ग्रन्थ में ग्राठ विभाग-स्थान हैं—(१) सूत्र-स्थान, (२) निदान-स्थान, (३) विमान-स्थान, (४) शरीर-स्थान, (५) इन्द्रिय-स्थान, (६) चिकित्सा-स्थान, (७) कल्प-स्थान ग्रीर (८) सिद्धि-स्थान। चिकित्सा-पद्धित का प्रतिपादन चरक की प्रधान विशेषता है। चरक ने इसमें रोगों की चिकित्सा ग्रीर उनका निदान ही नहीं लिखा है, वैद्यकशास्त्र के दार्शनिक पहलू पर भी सम्यक् रीति से विचार किया है।
- (२) सुश्रुत-संहिता—चरक के समान सुश्रुत की भी प्रसिद्ध भारत के वाहर भी है। इस ग्रन्थ में छ: भाग हैं—(१) सूत्र-स्थान, (२) निदान-स्थान, (३) शरीर-

- स्थान, (४) चिकित्सा-स्थान, (५) कल्य-स्थान तथा (६) उत्तर-तन्त्र । इनमें सुश्रुत की सबसे द्राधिक प्रसिद्धि शारीरकस्थान—शरीर-विज्ञान—में है । सुश्रुत के द्राध्ययन से हमें ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में शल्य (चीर-फाड़) की चिकित्सा भी, द्रान्य विज्ञानों की भाँति, उन्नति की चोटी पर पहुँची हुई थी।
  - (३) वाग्भट—इनका समय सुश्रुत के ग्रनन्तर है। इस नाम के दो ग्रन्थकार थे। पहले ग्रन्थकार का रचित ग्रन्थ "ग्रष्टांग-संग्रह" है तथा दूसरे का "ग्रष्टांग-हृदय-संहिता"। द्वितीय वाग्भट प्रथम वाग्भट के वंशज प्रतीत होते हैं।

वैद्यकशास्त्र के इन तीन प्रन्थों के ग्रातिरिक्त (१) माधव-निदान ग्रौर (२) शाङ्ग धर-संहिता भी प्रसिद्ध प्रन्थ हैं।

'रसशास्त्र' भी वैद्यकशास्त्र का ही महत्त्वपूर्ण द्यंग है। इससे सम्बन्ध रखनेवाले बहुत प्रन्थ हैं जिनमें भस्म बनाने की प्रक्रिया बताई गई है। इस प्रक्रिया के देखने से पता लगता है कि प्राचीनकाल के स्त्राचार्य रसायन-विद्या से पूर्णतया परिचित थे।

सुतरां, प्राचीन-काल में आयुर्वेद-शास्त्र अत्यन्त उन्नत अवस्था में था। अष्टांग-आयुर्वेद के अन्तर्गत रसायन-विद्या भी सम्मिलित थी। इसके सिवा सदृश-चिकित्सा (होम्योपैथी), विरोध-चिकित्सा (एलो गैथी), जल-चिकित्सा (हैड्रोपैथी) आदि आजकल की अभिनव चिकित्सा-प्रणालियों के मौलिक सिद्धान्तों का भी निर्देश तथा सूत्र प्राचीन वैद्यक-अन्थों में हमें उण्लब्ध होता है।

## इसरा परिच्छेद ञ्राजीवक-सम्प्रदाय

भारत में सिर्फ त्राजकल ही इतने विभिन्न धार्मिक सम्प्रदाय दृष्टिगोचर नहीं होते, बल्कि श्रत्यन्त प्राचीनकाल में भी ऐसे सम्प्रदायों के जाल इस देश में विछे थे। जब बौद्ध-धर्म के प्रवत्त क गौतमबुद्ध का जन्म भी नहीं हुआ था, जब आचार्य महावीर ने अपनी त्रहिंसा-प्रचारिगी शित्ता से विहार की पुण्यभूमि में करुणा की सरिता नहीं बहाई थी, तब से पहले भी भारत ने कई धार्मिक सम्प्रदायों की उत्पत्ति देखी थी। पाणिनि के समय के एक धार्मिक संप्रदाय का संचित वर्णन यहाँ दिया जाता है।

पाणिनि के समय में 'मस्करी' नामक एक संप्रदाय परित्राजकों का था। यह बात पाणिनि के सुत्रों में त्राई है। त्रान हमें विचार करना है कि क्या हम इस मस्करी-सम्प्रदाय की, इतिहास-प्रसिद्ध किसी अन्य धार्मिक संप्रदाय के साथ अभिन्नता सिद्ध कर सकते हैं या नहीं ? ज्ञात होता है कि बुद्ध के समय का त्राजीवक-नामक प्रसिद्ध धार्मिक सम्प्रदाय तथा मस्करी-सम्प्रदाय—दोनों एक ही थे। बौद्ध-साहित्य में त्राजीवक लोगों के जो मूल सिद्धान्त वर्णित हैं वे मस्करी लोगों के उपदेशों से भिन्न नहीं हैं।

बौद्धग्रन्थों के देखने से पता लगता है कि मस्करी लोग बड़े भारी तपस्वी थे | वे हठयोग की कठिन-से-कठिन प्रक्रिया द्वारा अपनी देह को सुखा देते थे, पञ्चामि तपते थे, तथा अपने शरीर पर धूलि त्रथवा भस्म लगाया करते थे। 'जानकी-हरण' में सीता को हरने के लिए रावरा 'मस्करी' के वेष में ही त्राया था। कहा भी है।—

# दम्भाजीवकमुत्तुङ्गं - जटामिरिडतमस्तकम् ।

# कञ्चिन्मस्करिगां सीता दद्शांश्रममागतम्॥

इस रलोक से यह ज्ञात होता है कि 'मस्करी' साधु के सिर पर बड़ी-बड़ी जटाएँ होती थीं। इस सम्प्रदाय का उस समय बड़ा बोलवाला था। उपर्युक्त रलोक से स्पष्ट है कि महकरी ही त्राजीवक भी कहलाते थे। उदापी कुरिडयानन इस मत का संस्थापक

१ श्रीवलदेव उपाध्याय—'धर्म ग्रीर दर्शन', पृष्ठ ७४

श्राजीवक का शर्थ है जीविका के लिए फिरनेवाला। इस सम्प्रदाय के साधु लोग जीविका के लिए निमित्त-विद्या श्रर्थात् ज्योतिष का श्राश्रय लेते थे। वे लोगों को श्राने-जाने का श्रुम मुहूत्त वतलाते थे, उनके भविष्य की वातें गिनकर वतलाया करते थे, जो सची निकलती थीं। इस प्रकार ये जनता के श्रादर-सत्कार के भाजन होते थे। इस सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का पता ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन ब्रन्थों से भली-माँति मिलता है।

भगवान् बुद्ध ने अपने समय के जिन सुप्रसिद्ध प्रभावशाली छः तीर्थं इरों का अनेक वार उल्जेख किया है उनमें 'मंक्खिल-गोसाल' भी हैं। 'मंक्खिल' भी 'मस्करी' का ही पाली-रूप है। 'गोसाल' की ख्याति जैनधर्म के ग्रन्थों में विशेष रूप से उपलब्ध होती है। अशोक के शिलालेखों में आजीवकों का उल्लेख है। सातवें स्तम्भ-जेख से ज्ञात होता है कि उस समय ब्राह्मणों और निर्मन्थों (जैनियों) के साथ-साथ आजीवक लोग भी आदरणीय धार्मिक सम्प्रदाय के माने जाते थे। विक्रम के अष्टम शतक में ये अपना स्वतन्त्र सम्प्रदाय खो बैठे और धीरे-धीरे शैवों तथा वैष्णवों के सम्प्रदायों में बुल-मिल गये। यह प्रतीत होता है कि आजकल के 'नागा' लोगों की जमात में इनका अन्तर्भाव हो गया। इस प्रकार, यद्यपि आजीवक-सम्प्रदाय अपनी स्वतन्त्र स्थिति बनाये न रख सका, तथापि उसका व्यापक प्रभाव आज भी देखा जाता है। नियतिवाद आजीवकों का प्रधान सिद्धान्त है और वह बहुत दिनों से इस देश के जन-साधारण का मान्य सिद्धान्त बन चुका है। 'भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम्'—आदि वाक्य आजीवकों के सिद्धान्तों की प्रतिध्वनिमात्र हैं।

श्राजीवकों का कोई निजी ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। श्रतः इन्हें समम्भने के लिए जैन श्रीर बीद्ध ग्रन्थ ही प्रधान अवलम्ब हैं। इस सम्प्रदाय के दो प्रकार के अनुयायी थे—(१) मिन्नु, (२) गृहस्थ। मिन्नु लोग बिल्कुल नंगे रहते थे। वे बड़ी कठिन तपस्या किया करते थे। वे क्रम से दूसरे, तीसरे श्रीर सातवें घर में भिन्ना माँगते थे तथा न मिलने पर उपवास कर जाते थे। मोजन-छाजन में वे कड़े नियम का पालन करते थे। देहली के बीच रखा हुआ, श्रोखली में कूटा हुआ तथा चूल्हे पर पका हुआ श्राहार ग्रहण नहीं करते थे। वे मग्र-मांस अवि के भोजन से सर्वथा दूर रहते थे।

ग्राजीवक गृहस्थों के ग्राचार भी बहुत ग्रच्छे थे। माता-पिता की सेवा प्रधान कत्त व्यथा। भोजन में गूलर, बड़, बेर, शहत्त तथा पीपल के फलों का परित्याग करते थे। प्याज, लहसुन तथा कन्द-मूल भी कभी नहीं खाते थे। बिना दागे ग्रीर बिना नाथे हुए बैलों से जीविका चलाते थे तथा त्रस (चलते-फिरते) जीवों को बचाकर ग्रपना जीवन-निर्वाह करते थे। प्राणिहिंसा से बचना इनका प्रधान ध्येय था। जैनियों ग्रीर इनके ग्राचार में विशेष विभेद नहीं था।

त्राजीवक लोग त्रात्मवादी, पुनर्जन्म तथा मोद्य को माननेवाले दार्शनिक थे। इनका सबसे प्रधान मत था नियतिवाद। इनके मत से जगत की कोई भी घटना पुरुप-प्रयत्न के द्वारा सिद्ध नहीं होती; प्रत्युत वह नियति के वश में होकर कार्य करती है। दीवनिकाय के शब्दों में मंखिल का संचित्र मत है—"सन्तों (जीवों) के क्लेश का कोई हेतु या प्रत्यय नहीं है। विना हेतु और विना प्रत्यय के ही प्राणी क्लेश पाते हैं। सन्तां की शुद्धि का कोई हेतु और प्रत्यय नहीं है। वे अपने-आप कुछ नहीं कर सकते हैं, पराये भी कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई पुरुष भी कुछ नहीं कर सकता है; क्योंकि बल नहीं है, वीर्य नहीं है, पुरुष का कोई प्राक्रम नहीं है। सभी सन्त्व, सभी प्राणी, सभी भूत और सभी जीव अपने वश में नहीं हैं—निर्वल और निर्वीय हैं। भाग्य और संयोग के फेर से वे सुख-दख भोगते हैं।"

यह है कट्टर दैववाद। जगत् में उत्पन्न होनेवाले प्राणियों के विषय में भी इनके अनेक विचित्र मत थे, जिनका उल्लेख दीवनिकाय में किया गया है।

कतिपय विद्वान् त्राजीवकों को दिगम्बर जैनियों से भिन्न नहीं मानते हैं; क्योंकि बाह्य-त्राचारों के विषय में उनकी समता स्पष्ट है, परन्तु साम्य प्रतिपादक प्रमाणों की छानबीन करनेवाले मुनि कल्याण्विजयजी का यह निर्णय यथार्थ प्रतीत होता है कि दोनों भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय के थे।

जैन तथा बौद्ध मतों से भी प्राचीन आजीवक-मत का यह संदित परिचय है। उस समय इसकी गर्णना महान धर्म के रूप में की जाती थी। परन्तु कालकम से, प्रभावशाली नायक के अभाव में, यह मत जनता का समादर न पा सका और शनै:-शनै: अन्य सम्प्रदायों में निविष्ट हो गया।

# तीसरा परिच्छेद जैन तथा बौद्धधर्म से पूर्व का भारत

बौद्धधर्म श्रौर जैनधर्म के प्रवर्तक क्रमशः गौतम श्रौर महावीर समकालीन थे। इन दो महानुभावों के समय भारतवर्ध में जीवन के सारे श्रंग विच्छिन्न हो रहे थे। देश छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था। पड्दर्शनों का विकास नहीं हो पाया था, यद्यपि उनके श्राविष्कार की योजना हो रही थी। भारतवर्ष की उर्वरा भूमि में श्रनेक विचार-छोत प्रवाहित हो रहे थे। दार्शनिक होत्रों में हलचल मची हुई थी। जितने ही विचारक थे, उतने ही मत। लोगों के मस्तिष्क में संदेह के कीटा शु घर कर चुके थे। श्रात्मा-परमात्मा के विषय में तरह-तरह की कल्पना एँ की जाती थीं, श्रनुमान किये जाते थे, जिनसे साधारण जनता को कुछ भी प्रकाश नहीं मिलता था। विचारकों में पूरी श्रराजकता थी।

इस समय मीमांसकों का बोलबाला था। ऋग्वेद का घृत-दुग्ध-प्रधान यज्ञ वलि-प्रधान हो गया था, जिसकी पराकाष्टा पशुवलि के रूप में हुई थी। परिणामस्वरूप यज्ञ की विशा-लता वलि-पश्च हो संख्या पर निर्भर होने लगी। मीमांसक पुरोहितों का ऋत्याचार और पाखरड चरमसीमा पर पहुँच गया था। राजा श्रीर सामन्त, पुरोहितों के हाथ की कठ-प्तली बन गये थे। चारों तरफ त्राहि-त्राहि मच गई थी। ज्ञान और उपासना के रूप गौगा हो चले थे। कर्मकाएड की प्रधानता थी। भगवद्गीता श्रौर उपनिषदों के नैष्कर्म्य के ब्रादर्श को माननेवाले पुरुष लगभग नहीं थे। देवतात्रों को प्रसन्न करने के श्रभिप्राय से पशुत्रों का विलदान किया जाता था। यज्ञ की हिंसा हिंसा नहीं समभी वाममार्गियों का प्रभाव विशेष रूप से समाज पर पड़ रहा था। हिंसा भी ईश्वर-भक्ति का एक अंग हो गई थी। आचारशास्त्र के नियमों से लोगों की आस्था उठ गई थी। वैदिक वर्ण-व्यवस्था विगड़कर वंश-परम्परागत जातिभेद में परिवर्तित हो गई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मणों ने केवल जन्म से अपने को वड़ा मानकर वेदाध्ययन तथा उन सद्गुणों का त्याग कर दिया था, जिनके कारण उनके पूर्वजों को समुचित प्रतिष्ठा प्राप्त थी। सन्यासी लोग भी धार्मिक ज्ञान, त्रान्तरिक पवित्रता, मधुर प्रकृति त्रादि गुणों को छोड़कर तपस्या का केवल वाहरी त्राडम्बर दिखलाने में रत रहने प्राचीन श्रायों के सात्त्विक भोजन के स्थान को श्रामिषाहार ने छीन लिया। मांसाहार को शास्त्रोक्त सिद्ध करने के लिए यहाँ में प्रचुर संख्या में पशुत्रों का वध किया जाता था त्रौर उनका मांस प्रसादरूप में वितरित होता था। तार्किक वाद-विवाद में फॅसकर लोग जीवन के कर्त्तव्यों को मूल गये थे।

बुद्ध के हृदय में बाल की खाल निकालनेवाले ग्राक्रमण्य दार्शनिकों के प्रति विद्रोह का भाव जाग्रत् हो गया। उन्होंने सोचा ग्रोर समकाया कि जीवन के परे ग्रात्मा-परमात्मा-जैसी वस्तुग्रों के विषय में व्यर्थ की बहस करना जीवन के ग्रामूल्य क्राणों को व्यर्थ नष्ट करना है। जो हमारे वश की बात है—ग्रार्थात् ग्रापने ग्राचरण को ग्राह्म बनाना—उसे न करके यदि हम व्यर्थ के वाद-विवाद में फँस जायँ तो हमें शान्ति कैसे मिल सकती है, कर्मकल का निर्णय करने के लिए ईश्वर की ग्रावश्यकता नहीं है—उसके लिए कर्मिं सिद्धान्त ही काफी है।

धर्म के नाम पर उस समय जैसा ग्रकाण्ड-ताण्डव हो रहा था, निरपराध प्राणियों की जैसी हत्या हो रही थी, परलोक—ग्रात्मा-परमात्मा ग्रादि के विषय में जैसी कल्पनाएँ उड़ान लिया करती थीं, समन्वय न होने से पारस्परिक विरोध जैसा भयद्धर रूप धारण कर रहा था, स्त्रियों ग्रोर श्टूरों का जैसा ग्रपमान तथा दमन हो रहा था, संयम की जैसी उपेज्ञा हो रही थी, लोग चरित्रवल से जैसे शून्य हो रहे थे,—वैसी ग्रनीति श्रीर ग्रव्यवस्था देखकर श्रीमहावीर स्वामी का मन बहुत चिन्तित हुग्रा। महात्मा लोग जिन-जिन घटनाग्रों से शिक्षा लेकर नियम-निर्माण करते हैं उन सबका पता इतिहास में तो क्या, उन महात्माग्रों के जीवन-काल में भी प्राय: नहीं मिलता। यही बात महात्मा महावीर के विषय में थी। किन-किन घटनाग्रों ने उन्हें नया धर्म प्रचारित करने के लिए प्रेरित किया, उसका पता ग्राज नहीं लगता; किन्तु उसका ग्राभास हमें उनके द्वारा प्रवर्त्तत मत से मिलता है।

इस प्रकार, परलोक और धर्म के नाम पर होनेवाले अन्यायों, अत्याचारों और दम्भों ने बौद्ध और जैनधर्म के प्रचार में बहुत सहायता की। अतएव बुद्ध और महावीर ने उन बुराइयों के सुधार का गुरुतर कार्यभार अपने सिर उठाया था, जो हिन्दूधर्म में—और विशेष कर तत्कालीन पुरोहितों के आचरण में—धुस पड़ी थी। उन लोगों ने धर्म के स्वरूप में एकान्त परिवर्त्त करने का विचार नहीं किया।

श्रुपने सुधार-त्तेत्र के बाहर बुद्ध श्रीर महावीर ने हिन्दू-धर्म की प्राय: सारी बातें स्थिर रखीं। उन लोगों ने वेद के उसी श्रंश का विरोध किया, जिसके द्वारा पश्रुवध का समर्थन होता था श्रीर जो कर्मकाएड के श्राधिक्य तथा ऊपरी दिखावे का हेतुभूत था। मीमांसकों के वैदिक कर्मकाएड में ईश्वर का कोई स्थान न था श्रीर मीमांसकों की प्रधानता के कारण समाज इसी भाव से श्रोतप्रोत था। श्रतएव बुद्ध ने भी ईश्वर-सम्बन्धी जटिल प्रश्न को उठाना निरर्थक समका। वे ईश्वर श्रीर श्रात्मा की, प्रकृति श्रीर संसार की श्रानित्यता श्रादि विपयों से सम्बन्ध रखनेवाले प्रश्नों पर वाद-विवाद करने के श्रिभलाकी नहीं थे; क्योंकि ऐसे वाद-विवाद से वे कोई लाभ नहीं समक्ते थे।

महावीर का जैनधर्म विशेषतया हिन्दूधर्म की हिंसा की धार्मिक मर्यादा के विरुद्ध कान्ति था। जैनमत जल, वायु ब्रादि सबमें जीव मानता है ब्रीर जीव-रज्ञा का महत्त्व ही इस धर्म में सर्वोपिर है। इस धर्म में मनसा-वाचा-कर्मणा जीववध का निषेध किया गया है।

श्रतएव बुद्ध श्रोर महावीर के विषय में यह कहना श्रनुचित होगा कि उन लोगों ने नये धर्म की स्थापना की थी। वास्तव में वे दोनों महानुभाव हिन्दूधर्म के तेजस्वी सुधारक थे।

# चौथा परिच्छेद

### जैनधर्म

जैनधर्म की स्थापना जन-साधारण के कल्याण श्रीर हिन्दू-धर्म की कुरीतियों को इटाने के उद्देश्य से हुई। महात्मा महावीर ने प्राचीन हिन्दू-धर्म की बहुत-सी बातें लेकर तथा श्रपने श्रन्मा से कुछ नये नियमों को बनाकर, एक नये धर्म की रचना की। तेईसवें तीर्ध-इर पार्श्वनाथ को ऐतिहासिक लोग जेन-धर्म का संस्थापक मानते हैं श्रीर श्रन्तिम—चौबी-सवें तीर्थङ्कर महावीर को संशोधक। पार्श्वनाथ, महाबीर के दो सौ वर्ष पूर्व हुए थे। महावीर गौतम बुद्ध के सम-सामयिक थे; परन्तु बुद्ध के निर्वाण के पहले ही उनका श्रवसान हो गया था। उन्होंने भारतवर्ष का बहुत कल्याण किया श्रीर तत्कालीन हिन्दू-धर्म पर ऐसी छाप मारी कि पुराने विकारों को हटाकर उसको नवीन रूप धारण करना पड़ा।

#### महावीर स्वामी

महावीर एक असाधारण महापुरुष थे। उनके त्याग और सेवा की महिमा बहुत बड़ी है। उनके कथनानुसार जगत् में कोई ईश्वर नहीं है। स्वयं वे भी एक दिन बहुत साधारण प्राणी थे; पर अनेक जन्मों में विकास करते-करते वे महावीर हो गये। जन्म से वे राज-कुमार थे। ४२ वर्ष के त्याग और तप ने उन्हें एक महान तीर्थक्कर बना दिया। उनका महत्त्व त्याग और तप में है, बाहरी बैभव में नहीं।

जैनधर्म के अनुसार, किसी के बाहरी वैभव से उसका महत्त्व नहीं ज्ञात होता । धर्म के अन्य प्रवत्त कों की तरह महावीर के चरित्र-चित्रण में भी निरर्थक अतिशयोक्तियों की भरमार है। अगर हम इन अप्रामाणिक और अनावश्यक घटनाओं को अलग करके महावीर के पवित्र चरित्र पर विचार करें, तो हमें अपूर्व सात्त्विक आनन्द मिलेगा।

महावीर का जन्म, सिद्धार्थ नरेश के गृह में सन् ६०० ई० पूर्व में हुआ था। सिद्धार्थ विहारप्रान्त में कुएडलपुर के शासक और गणराज्य के नेता थे। उस समय के राज-घरानों से इनका चैवाहिक सम्बन्ध था। महावीर का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया था। बाल्यावस्था से ही महावीर बलवान, निर्भय, साहसी और बुद्धिमान थे। उनकी इस अष्ठाधारणता को भावक भक्तों ने अलौकिक और अविश्वसनीय रूप में प्रकट किया है।

यद्यपि महात्मा पार्श्वनाथ का धर्म चल रहा था तथापि उसमें बहुत शिथिलता ग्रा चुकी थो त्रीर बहुत-सी त्रुटियाँ भी थीं। इन सबका सुधार करके युगान्तर उपस्थित करने का विचार महावीर के मन में सदा ब्राया करता था। परन्तु माता-पिता ब्रादि के ब्रायह के कारण वे शीघ ही प्रवच्या (संन्यास) न ले सके। जब वे २८ वर्ष के हुए, उनके ाता-पिता स्वर्गवासी हो गये। कुछ लोगों ने उनसे समाज की दुर्दशा की वात कही ब्रीर ब्रमुरोध किया कि किसी ऐसे धर्म की स्थापना कीजिए जिससे ब्रत्याचारों का ब्रम्त हो तथा समाज की काया पलट जाय। उन लोगों की प्रार्थना को मानकर तीस वर्ष की ब्रायु में महावीर ने एहत्याग किया।

दूसरों के दु:ख़ दूर करने का प्रयत्न करने से पहले यह जानना जरूरी है कि दु:ख दूर करने का उपाय क्या है—वह उपाय व्यवहार में लाया जा सकता है या नहीं। फिर उस उपाय को स्वयं व्यवहार में लाना, लोगों की सब शंकाओं का समाधान करना, लोगों को अच्छी तरह सुमार्ग पर चलाने के लिए नियम बनाना तथा उन नियमों को सबसे पहले अपने जीवन या आचरण में उतारना—अनुभव करना और पीछे दूसरों से उनका अनुसरण करने के लिए कहना, यही पद्धित महावीर ने निश्चित की। बारह वर्ष की तपस्या के समय उन्होंने अनुभवपूर्वक जिस बात का निर्णय किया, वह निर्णय पूर्णता को प्राप्त होने पर ''केवलज्ञान'' कहलाया। पीछे उन्होंने यह ज्ञान अपने शिष्यों को भी प्रदान किया। किन्तु शिष्यों का यह ज्ञान 'अतज्ञान' कहलाया। उनका अपना ज्ञान अनुभव-मूलक होने के कारण 'प्रत्यज्ञ' और शिष्यों का सुना-सुनाया होने के कारण 'परोज्ञ' कहलाया। उन्होंने अपने को पवित्र और केवल-ज्ञानी बना लेने के पूर्व किसी को कुछ उपदेश नहीं दिया।

सत्य उपदेश देने के लिए दो बातों की आवश्यकता है—एक तो वीतराग होने की, दूसरे सत्य-ज्ञान की। जैनधर्म का सिद्धान्त है कि जबतक आत्मा में कषाय (मिलनता) रहती है, तबतक सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसका कारण यह है कि बिना वीत-रागता के हम अपने अनुभवों से वास्तविक सिद्धान्त निश्चित नहीं कर सकते। अतः सत्यज्ञान प्राप्त करने के लिए वीतरागता अत्यन्त आवश्यक है। वीतरागता जितनी अधिक होगी, ज्ञान उतना ही अधिक पूर्ण और सहय होगा।

यों तो उन्होंने जब से घर छोड़ा तभी से वीतराग थे। परन्तु वह वैराग्य सच्चा और स्थिर है कि नहीं—इस बात की जाँच तभी हो सकती थी जब कठोर परीक्वा होने पर भी वह टिका रहता। इस प्रकार वैराग्य की कसौटी पर खरा उतरने के लिए उन्होंने कठोर-से-कठोर तपस्या की। इन तपस्याओं से उन्होंने यह भी जान लिया कि मनुष्य की पूर्ण विरक्ति का पता किन लज्ञ्णों से लग सकता है। उन्होंने १२ वर्ष के तपोमय जीवन में निजी अनुभव के बल पर इस बात का भी निर्णय किया था कि सच्ची और पूर्ण बीतरागता तथा पूर्ण तत्त्वज्ञान प्राप्त होने पर मनुष्य का जीवन कैंसा हो जाता है।

१२ वर्ष तक घोर तपस्या श्रीर गहन मनन-चिन्तन करने के बाद वे पूर्ण समदर्शी श्रीर मर्मश हो गये। श्रव संसार की कोई वस्तु उन्हें विचित्तित नहीं कर सकती थी। जिस श्रज्ञान के कारण प्राणी दुःखी होता है, वह उनका नष्ट हो गया। श्रात्मा को स्वतंत्र श्रीर सुखी बनाने का जो सचा मार्ग है वह उन्हें प्रत्यक्त मलकने लगा था। उनका कोई स्वार्थ वाकी नहीं रह गया था। फिर भी उन्होंने विचार किया कि प्रत्येक मनुष्य को किसी-न-किसी तरह लोक-सेवा श्रवश्य करनी चाहिए, इस्तिए, जबतक यह जीवन है तबतक कुछ-

न-कुछ काम तो करना ही है; तब फिर विश्व-कल्याण का काम ही क्यों न लिया जाय। इसलिए, जिस अवस्था को वे स्वयं प्राप्त हुए थे, दूसरों को भी वही अवस्था प्राप्त कराने के लिए टन्होंने संघ-रचना का विचार किया और इसके लिए वे धर्म-प्रचारक वने।

निष्पत्त विद्वानों के लिए परलोक के स्वरूप की समस्या जैसी आज जटिल है वैसी ही उस समय भी थी। यहां में देवता आते थे—ऐसा विश्वास जनता का था। देवगति तो परलोक की जीती-जागती मूर्ति है। पर उस समय भी परलोक न माननेवाले, आत्मा न माननेवाले दर्शन प्रचलित थे। स्वयं बुद्ध ने परलोक के विषय में एक प्रकार से अपने को मौन रखा था। आस्तिक शास्त्रों में परलोक सिद्ध करने के लिए ऍड़ी-चोटी का पसीना एक किया जाता था। महावीर ने देवता एवं परलोक को तनिक भी महत्त्व नहीं दिया।

#### संघ-व्यवस्था

महावीर की संघ-व्यवस्था ग्रद्भुत थी। उन्होंने प्रारम्भ से ही चार संघ वनाये थे— (१) मुनि (साधु), (२) ग्रार्थिका (साध्वी), (३) श्रावक, (४) श्राविका। चारो संघों का स्वतन्त्र ग्रार दृढ़ संगठन था। उनके नेता भी भिन्न-भिन्न थे। इस संघ-व्यवस्था ने ही ग्राज जैनधर्म को भारत में जीता-जागता रखा है। वैदिक धर्म के पुनरुत्थान-काल के भकोरे में बौद्ध-धर्म भारत में विलुप्त हो गया; किन्तु जैनधर्म भारत में ग्राज भी जीता-जागता है। महावीर ने प्रारम्भ से ही स्त्रियों ग्रीर पुरुषों का समान सम्मान किया है। यद्यपि वैदिक काल में स्त्रियाँ मंत्रद्रष्टा तक हो गई हैं तथापि उस जमाने में स्त्रियों को शास्त्र पढ़ने का भी ग्राधिकार नहीं था। ऐसे समय में महावीर ने पुरुषों के समान ही महिलाग्रों को शास्त्र पढ़ने का पूर्ण ग्राधिकार दिया। उन्होंने जब संघ स्थापित किया तव प्रमुखपद एक महिला 'चन्दना' को ही दिया। इसी कारण, जैनधर्म में स्त्री-पुरुष को सब जगह समान ग्राधिकार प्राप्त है।

श्रावक-संघ श्रौर श्राविका-संघ की रचना करके उन्होंने स्त्री-पुरुष की समानता का समर्थन करने के साथ-साथ श्रावकों की देखरेख का भार मुनियों के ऊपर रखा। इससे मुनि लोग स्वच्छन्द न होने पाये श्रीर श्रावकों को संघ में उचित स्थान भी मिला। श्रावकों पर भी साधुश्रों की देख-रेख का भार रखा। फल यह हुश्रा कि श्रानेक श्राक्रमणों के बावजृद साधु (मुनि) अटल रह गये। कहा जाता है कि महावीर के समय में१४००० मुनि थे, ३६००० श्राविकाएँ थीं, १६६००० श्रावक थे श्रौर ३१८००० श्राविकाएँ थीं।

जब किसी श्रावक में महावीर कोई ग्रच्छी वात देखते तब संघ के सामने उसकी प्रशंसा करते ग्रौर मुनियों से भी उस श्रावक का ग्रानुकरण करने की वात कहते। इस प्रकार उन्होंने श्रावक-संघ को महत्त्व दिया ग्रौर सुव्यवस्थित बनाया। परिणाम यह हुग्रा कि श्रावकों ने साधुन्रों (मुनियों) को भी चरित्रहीन होने पर पदभ्रष्ट किया—ग्राचायों को उनके उच्च पद से उतारा ग्रौर दुराचारियों का वेश तक छीन लिया। महावीर इस बात पर भी दृष्टि रखते थे कि कोई किसी पर ग्रत्याचार न करने पावे। ग्रत्याचार के विरोध में वे निरन्तर तत्पर रहे।

चतुर्विध संघ की स्थापना होने पर महावीर ने ग्रपने मुख्य शिष्यों को त्रिपदी सुनाई— ग्रथीत् उत्पाद, व्यय ग्रौर भ्रोव्य का उपदेश किया। वस्तु सदा पैदा होती है, नष्ट होती है और स्थिर भी रहती है। इसमें नित्यवाद, ज्ञिण्कवाद आदि का समन्वय किया। उनका उपदेश कुछ एक बात पर ही नहीं होता था। वे व्याख्यान में कथा-कहानी भी कहते थे, अन्य प्रकार के दृष्टान्त से भी समकाते थे। उन्होंने भाषा के रूप में कुछ ऐसा परिवर्तन किया था जिसे सब लोग समक सकें। जिस युग में प्राकृत भाषा स्त्रियों तथा अपदों की भाषा कहलाती थी, पढ़े-लिखे आदमी प्राकृत में वात करने में अपमान समकते थे, सारा काम संस्कृत से होता था; उस युग में उनके सरीखे असाधारण व्यक्ति का प्राकृत भाषा में व्याख्यान देना सर्वसाधारण के हृदय पर विशेष प्रभावशाली.सिद्ध हुआ।

कैवल्य प्राप्त करने के बाद करीब बीस वर्ष तक वे जीवित रहे। उन्होंने प्राणियों की नैतिक उन्नित के लिए बहुत काम किया। ईसवी सन् के ४७४ वर्ष पूर्व पावापुर में उनका निर्वाण हुआ। राजाओं और आवक-आविकाओं ने मिलकर उनका दाह-संस्कार किया। मुनि लोग भी इसमें सम्मिलित हुए थे। उनकी अस्थियों को राजाओं ने बाँट लिया।

#### जैन-सम्प्रदाय

जैनधर्म में सम्प्रदाय अनेक हुए हैं। परन्तु मुख्य सम्प्रदाय दो हैं—दिगम्बर और श्वेताम्बर। ये दोनों सम्प्रदाय कब और कैसे हुए—इसका प्रामाणिक इतिहास लुप्त है। किन्तु यह प्रायः निर्विवाद है कि ये दोनों किसी एक घटना के परिणाम नहीं, बहुत दिनों के मतमेद के परिणाम हैं। यह बात तो निश्चित है कि महावोर दिगम्बर-वेश में रहते थे—थोड़े-बहुत वस्त्र भी धारण करते थे। आर्थिकाएँ एवं आविकाएँ तो अवश्य वस्त्र धारण करती थीं। मोन्न का मार्ग तो दोनों के लिए समान रूप से खुला था। इसलिए वस्त्र-त्याग पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया जा सका। एक दल दिगम्बर को अच्छा समस्तकर भी उसपर जोर देना उचित नहीं समस्तता था। दूसरा दल महावीर के वाह्य तप का भी पूरा अनुसरण करना चाहता था। तीसरा उसको उचित समस्तकर भी अनिवार्य नहीं मानता था, वह दोनों को समान समस्तता था।

ः महावीर के ६८ वर्ष वाद तक यह मतभेद रुचिभेद के रूप में ही रहा। जम्बू स्वामी के बाद दिगम्बर श्रीर श्वेताम्बर की श्राचार्य-परम्परा भिन्न पड़ गई। कालान्तर में नरम श्रीर गरम—दो दल हो गये।

गरम दलवाले सोचते थे कि जब हम वाह्य नियमों का कठोरता से पालन करेंगे तब थोड़ी-बहुत आत्मशुद्धि रह जायगी; पर अगर हम बाहर से बिलकुल ढी हो गये तो भीतर से कुछ भी नहीं रहेंगे।

इसके विपरीत, नरम दलवाले यह सोचते थे कि वाहरी वातों पर अधिक जोर देने से भीतरी वातों को लोग भूलने लगते हैं, वे लोग सेवा के काम के नहीं रहते; साथ ही, ज्ञानोपार्जन की भी उपेचा करने लगते हैं, उम्र नीति से धर्म-प्रचार में वाधा श्राती है, नग्न रहकर हम राज-सभाश्रों में कैसे जा सकते हैं। जनता का सम्पर्क भी हमें पर्याप्त रूप में सुलभ नहीं हो सकता; उस अवस्था में तो हमें विलक्कल वनवासी रहना पड़ेगा, इसलिए हम जनसेवा बहुत कम कर सकेंगे।

यह भी सम्भव है कि बौद्ध साधुश्रों के धर्म-प्रचार का भी श्रसर पड़ा हो श्रोर मुनियों को यह सूस पड़ा हो कि जंगल में पड़े रहने से ग्रापनी उन्नति ग्रीर लोक-कल्याण न होगा। ग्रतएव, यह निश्चित है कि ये दोनों सम्प्रदाय दृष्टि-विन्दु के ग्रन्तर के ही परिणाम थे। गरम दलवाले (दिगम्बर) दिवाण चले गये ग्रीर नरम दलवाले उत्तर रह गये।

इन विचारों का फल यह हुया कि उत्तर-प्रान्त में जो दिगम्बर रहते थे, वे भी नरम नीति के पोषक हो गये। धीरे-धीरे दोनों मत के विशाल धर्मग्रन्थ बन गये। फलतः दोनों दलों में विभिन्नता बहुती गई। ग्राज गृहस्थ जैन की वेश-भूषा को देखकर यह कहना

रुवेताम्बर लोग स्त्री तथा शुद्र को भी मोज्ञ के ग्रिधिकारी मानते हैं; किन्तु दिगम्बर कठिन है कि वह दिगम्बर है ग्रथवा रुवेताम्बर । लोग नहीं। दिगम्बर साधु कमएडलु ग्रीर मोर-पंखों को ग्रपने साथ रखते हैं, ग्रीर कोई दूसरा सामान नहीं। वे केशों को मुँडवाते नहीं, हाथ से उखाड़ देते हैं! त्राहार के समय वे, पात्र के स्थान पर हाथ से काम लेते हैं ग्रौर खड़े-खड़े खाते हैं। ग्राचार-पालन में वे ग्रत्यन्त कठोर होते हैं ग्रीर तीव कहों को सहन करते हैं। श्वेताम्बर साधु लँगोरी और चादर रखते हैं।

किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए तीन वातों की आवश्यकता होती है— अद्धा, ज्ञान ग्रीर किया। इनको जैन-शास्त्रों में सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान ग्रीर

(१) सम्यक दर्शन एक ऐसी दृष्टि है, जो वाह्य दृष्टि से असत्यहप ज्ञान का भी उपयोग, वास्तविक सत्य के या कल्याणाय के निर्णय करने में, कराती है और ज्ञान को सम्यक् चरित्र कहते हैं। सार्थक कर देती है। अद्धा के जिना ज्ञान का कुछ भी मूल्य नहीं है। अद्धा में विवेक है, ग्रान्ध-विश्वास में विवेक-शून्यता है। सिंद्रचार की स्थिरता या दृढ़ता का नाम श्रद्धा है। सिद्धचार का किसी विज्ञान या विवेक से विरोध नहीं हो सकता। स्रंध-विश्वासी लोग दुनियां के लिए भयंकर जीव हैं, पर श्रद्धालु तो जगत् का हितेषी मित्र है।

सम्यग्दृष्टिवाले जीव की भावना नाटक के पात्र के समान होती है। हर प्रकार के मुख-रुख में वह अपने को मुखी-रुखी नहीं समकता। जीवन के विषय में उसकी भावना इतनी उच हो जाती है कि वह सुखी रहने की कला में पूर्ण निष्णात हो जाता है। सम्यग्दृष्टिवाला जीव प्रेम-त्यागी नहीं होता, विलक विश्वप्रेमी होता है। जो जीव पर-मुख में निज-मुख का अनुभव करता है उसे प्रेमहीन नहीं कह सकते। वह सिर्फ मोह-रहित होता है। वह जगत् के सभी जीवों से मैत्री-भाव रखता है; किन्तु जो जीव जसके निकट-सम्पक में आ जाता है उसके साथ विशिष्ट शिष्टाचार करता है। व्यवहार में जिन्हें कुरुम्ब, सम्बन्धी ग्रादि कहते हैं वे निकट-संसर्ग में ग्राये हुए मित्र हैं। यदि उनके स्थान पर कोई दूसरा जीव हो तो वह उनसे भी स्नेह करेगा। वह व्यवहार को छोड़ नहीं देता; किन्तु व्यवहार को व्यवहार समक्तर करता है। मिथ्या-दृष्टि जिस कार्य को मीह के वश में होकर करता है, सम्यग्दृष्टि उसको कर्तव्य समक्तर करता है। जो कायरता से उत्तरदायित्व छोड़कर मुनि होते हैं वेन तो मुनि हैं, न सम्यग्दृष्टि । सम्यग्दृष्टि जीव उत्तरदायित्व का त्याग नहीं करता; वह स्वदेश त्रौर परदेश, स्वजाति त्रौर विजाति, स्वधर्मी वा विधर्मी की भावना से काम नहीं लेता, बल्कि त्रान्याय त्रौर त्रात्याचार के विरुद्ध खड़ा होता है; वह समधर्म तथा समभावी होता है। त्रातएव, जिस दिन संसार में देशभक्ति स्रौर जाति-भक्ति का स्थान न्याय-भक्ति लेगी उसी दिन संसार चैन की नींद सो सकेगा।

सम्यादृष्टिवाले मनुष्य को सात प्रकार का भय नहीं होता—(१) इहलोकभय, (२) परलोकभय, (३) वेदनाभय (रोगादिभय), (४) मरण-भय, (५) आदान-भय (चोरादि का भय), (६) अरलोकभय (पूजा-प्रतिष्ठा, मानापमान, सत्कार, वाहवाही आदि), (७) आकस्मिक भय।

सम्यक्त्व को प्राप्त होने पर मनुष्य कल्याण के मार्ग पर दृढ़ विश्वास रखने लगता है। इन्द्रिय-सुख को वह इतना महत्त्व नहीं देता कि उसके लिए उसे अन्याय या अत्याचार करने पहें। सब काम वह सद्विचारपूर्वक करता है और सन्मार्ग को कलंकित नहीं होने देता। कल्याण-मार्ग में स्थित पुरुष की वह प्रशंसा करता है और उस मार्ग से गिरते हुए मनुष्य को स्थिर करने का प्रयत्न करता है तथा उस मार्ग में स्थित प्राणियों से कुड़म्बी-सरीखा प्रम करता है — उसी मार्ग का जगत् में प्रचार करता एवं उसका महत्त्व बढ़ाता है।

जो वस्तु जैसी है उसे उसी प्रकार जानना सस्यक्ज्ञान है। वही ज्ञान सच्चा ज्ञान कहलायेगा जो हमारे कल्याण के लिए उपयोगी हो—जिससे आत्मा सुस्ती हो—अर्थात् जो सुख के मार्ग बतलानेवाला है। वही सत्यज्ञान है, जो आत्मोपयोगी है; वही पारमाधिक है, सत्य है, उसी की परम-प्रकर्षता है।

ज्ञान के दो भेद हैं—सम्यक्ज्ञान और मिध्याज्ञान। सम्यक्ज्ञान के भी दो भेद हैं— पत्यज्ञ और परोज्ञ। सब ज्ञानों का मूल मित्ज्ञान है। इन्द्रियों के द्वारा होनेवाला प्रत्यज्ञ मानसिक विचार, स्मरण, तुलनात्मक ज्ञान, तर्क-वितर्क, अनुमान, अनेक प्रकार की बुद्धि आदि सभी का मित्ज्ञान में अन्तर्भाव होता है। इसीलिए साधारणतः मित्ज्ञान का यही लच्चण किया जाता है कि 'इन्द्रिय और मन से जो ज्ञान पैदा होता है वह मित्ज्ञान है'।

शुद्ध आत्मज्ञान की पराकाष्ठा 'केवलज्ञान' है। जीवन्मुक्त अवस्था में जो आत्मा-नुभव होता है उसे केवलज्ञान कहते हैं। केवलज्ञानी के लिए फिर कुछ जानने योग्य नहीं रह जाता। जिसने आत्मा को जान लिया उसने सारे जिन-शासनों को जान लिया। इसलिए केवली को सर्वज्ञ कहते हैं।

सम्यक्ज्ञान वास्तविक रूप और अवस्था को दर्शाता है। इसके अन्तर्गत—(१) प्रय-मानुयोग, (२) करण नुयोग, (३) चरणानुयोग, और (४) द्रव्यानुयोग है। प्रथमानुयोग द्वारा धर्म, अर्थ, काम, मोज्ञ का साधन होता है। करणानुयोग द्वारा समय का परिवर्ष न, स्थानों का विभाग और जीवन की चार अवस्थाओं का, दर्पण में देखने के सदृश, ज्ञान होता है। चरणानुयोग से कर्त्त व्याकर्त व्य का ज्ञान होता है। द्रव्यानुयोग द्वारा तत्त्वों का—अर्थात् पुर्ण्य, पाप, बन्धन, जीव, अर्जीव आदि का— ज्ञान होता है तथा अर्थ्ययन एवं मनन द्वारा ज्ञान में यह सहायक होता है। (ग) सम्यक्-चरित्र—सम्यग्दृष्टि द्वारा जब सम्यक् ज्ञान हो जाता है तब सम्यक् कार्य द्वारा वह आकां का अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ख्रीर, पाँच प्रकार के पाप—हिंसा, असत्य, चोरी, दुश्चरित्रता और सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति—से परे हो जाता है।

सम्यक्-चरित्र दो प्रकार का है—शाकल, जिसका व्यवहार सिर्फ मुनि करते हैं; विकल, जिसका गृहस्थ पालन करते हैं। गृहस्थ पाप न करने का संकल्प करता है; किन्तु मुनि उसके अनुसार आचरण करता है।

### जैनधर्म का व्यवहार-पद्म

जैनधर्म का मुख्य सिद्धान्त—(१) ग्रिहिंसा, (२) सत्य, (३) ग्रस्तेय, (४) ब्रह्मचर्य, श्रीर (५) ग्रपरिग्रह ग्रर्थात् निर्लोभ है। पतंजिल के राजयोग के भी तो ये ही स्तम्म हैं। जैनधर्म भ्रातृभाव ग्रीर सब जीवों में समानता की शिद्धा देता है ग्रीर ग्रपने समस्त श्रमुयायियों को ग्रपने-ग्राप पर कठोर ग्रात्म-शासन का ग्रादेश भी।

पञ्चमहात्रत—जैनधर्म के पञ्चमहात्रत हैं—(१) सन जीवों की रत्ता, (२) श्रसत्य न वोलना, (३) जो तुम्हें नहीं दी गई हो उसको न लेना, (४) मैथुन से परहेज, श्रीर (५) संसार की किसी वस्तु में ममता न रखना। इस धर्म का सार 'श्राहेंसा परमो धर्मः'— किसी भी जीव को दुःख न पहुँचाना—सर्वोच्च तत्त्व है। श्राहेंसा ही जैनधर्म की नींव है। श्रात्य, समस्त जैनी निरामिष-भोजी हैं। जो बहुत कट्टर हैं वे पीने के पहले जल को छान लेते हैं; चलने के पहले कपड़े से भूमि साफ कर देते हैं; श्रावरे में—इस भय से कि कहीं जीव-हिंसा न हो जाय—न जल पीते हैं श्रीर न कुछ श्रहण करते हैं। पतले मलमल का वस्त्र-खरड मुख पर बरावर इस श्राभिशाय से रखते हैं कि कहीं कोई छोटा जीव मुख में साँस के साथ न चला जाय।

इसके अतिरिक्त सम्यक्-चरित्र दया पर निर्भर है। दया के चार रूप हैं—(१) बदला पाने की आशा किये बिना दूसरे की भलाई करना, (२) दूसरे के उत्कर्ष पर प्रसन्न होना, (३) पीड़ितों के प्रति सहानुभूति और उनके दुस्त को दूर करने का प्रयत्न करना, (४) पापियों के प्रति करगा।

दैनिक नियम—बहुत सबेरे उठकर मनुष्य को सर्वप्रथम धीरे-धीरे मंत्र-जप करना पड़ता है। तत्पश्चात् उसे यह विचारना है कि वह कौन है, उसका इष्टदेव श्रीर गुरुदेव कौन है, धर्म श्रीर कत्त व्याकत्त व्याक है। बाद, तीर्थं करों का ध्यान करना पड़ता है। श्रन्त में छोटी या बड़ी प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। इन दैनिक प्रतिज्ञा श्रों का परिणाम होता है कि खराव श्रादतों को छोड़ने का श्रम्यास होता है।

यितयों का कर्त व्य—यितयों के लिए, उन वस्तुश्रों को छोड़कर, जिनसे श्रपनी उन्नित में सहायता मिलती है, श्रन्य वस्तुश्रों का परित्याग करना श्रनिवार्य है। गुरु, सृत्र का पठन, शरीर-रज्ञा श्रीर शासन-क्रम को छोड़कर इतर कोई ऐसी वस्तु नहीं होनी चाहिए, जिसको वह कह सके कि यह मेरी है। विना पूछे बोलना नहीं चाहिए। पूछने पर भी भूठ न बोते, क्रोध न करे, सुल-दुख को समानभाव से ग्रहण करे।

स्त्री-यति सिर्फ श्वेताम्बरों में होती हैं। स्त्री-यति का कत्त व्य है कि गृहस्य जैनों के वर जाय और चेष्टा करे कि जैन-स्त्री—वधू और कन्या—को उचित शिक्षा तथा उपदेश

जैन-धमें

मिले । कन्या-शिक्ता के लिए ये बहुत प्रयत्नशील रहती हैं। जैन-स्त्री-यितयों का यह कार्य सब धर्मावलिम्बयों के लिए अनुकरणीय है।

#### जैन-मंत्र

''नमो श्ररहिताणुं, नमो सिद्धाणुं, नमो श्रायरियाणुं, नमो उवन्जाणुं नमो लोए सब्बसाहूणुं" ।

यह मंत्र जैनधर्म में बहुत प्रसिद्ध है।

हिन्दू-धर्म पर इस धर्म का बड़ा प्रभाव पड़ा है। जैनों के चौबीस तीर्थद्वरों की भाँति विष्णु के चौबीस अवतार निश्चित कर मूर्तिपूजा प्रचलित करनी पड़ी। जैनों के सात तीथों की भाँति हिन्दुओं ने भी सात पुरियों की महत्ता कायम की। जैनधर्म के महावाक्य— 'अहिसा परमो धर्मः'—को स्वीकार कर इसे वैष्णव-धर्म का मूलमंत्र बनाया।

#### कर्म और पुनर्जन्म

कर्म के सिद्धान्त का जैन-धर्म में विशिष्ट स्थान है। अच्छे कर्म का परिणाम पुण्य और बुरे कर्म का पाप है। यदि पुण्य की अधिकता होती है तो मनुष्य के आनन्द की वृद्धि होती है और पाप के संचय से दुःख बढ़ता है। जो सम्यग्दृष्टि, सम्यक्-ज्ञान एवं सम्यक्-आचरण द्वारा सम्पूर्ण कर्म को दग्ध कर देता है उसके लिए पाप-पुण्य कुछ नहीं रह जाता—वह देव हो जाता है और 'जिन' कहा जाता है। ऐसे जिन, जो नियम का प्रचार कर धर्म की स्थापना करते हैं, तीर्थङ्कर कहे जाते हैं।

पुनर्जन्म में जैन विश्वास करते हैं। जैनधर्म का सिद्धान्त है कि अच्छे कर्म के फलस्वरूप अच्छे वंश में जन्म होता है और सुख-समृद्धि प्राप्त होती है। उसी प्रकार संसार में नीच योनियों में जन्म और कष्ट-भोग बुरे कर्मों के परिणाम हैं। अनेक जन्मों और असंख्य अनुभवों के बाद जीव कर्म के बन्धन से छूटने का प्रयत्न करने लगता है—सम्यग्दृष्टि, सम्यक्जान और सम्यक्-चरित्र द्वारा वीतराग होकर, समस्त काम को नष्ट कर, मोज्ञ को प्राप्त करता है।

### जैनधर्म और ईश्वर

जैनधर्म में स्रष्टिकर्ता ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। जैनी लोग सिद्ध पुरुषों की पूजा करते हैं। इन्हीं जीवन्मुक्त को तीर्थं क्कर कहते हैं। मुक्तजीव ही परमात्मा कहलाता है। वह तपाये हुए सोने की भाँति विशुद्ध दिव्य छवि धारण करता है। तीर्थं क्कर अवगुणों से परे वास्तविक ईश्वर सममे जाते हैं।

जैनधर्म में ऋषभदेव से लेकर महाबीर तक चौबीस तीर्थक्कर हो चुके हैं। तीर्थक्करों का पुनर्जन्म नहीं होता, वे दैवी आत्मा हो जाते हैं। इस प्रकार, महाबीर जैनधर्म के संस्थापक एवं प्रवर्तक थे। भिन्न-भिन्न तीर्थस्थानों में हन तीर्थक्करों की मूर्तियाँ हैं, जिनकी पूजा दिगम्बर और श्वेताम्बर आपनी-अपनी पद्धति के अनुसार करते हैं। राजगृह (बिहार) के जैन-मन्दिरों में दोनों दलों को अपनी-अपनी पद्धति के अनुसार पूजा करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। जो पहले पहुँचता है, अपनी पद्धति के अनुसार पूजा करता है।

#### जैन-तीर्थ

जैनियों के सात तीर्थस्थान हैं—(१) गिरनार, (२) राजगृह, (३) पावापुर, (४) चम्पापुर (५) पालिताना, (६) ऋातृ ऋौर (७) सम्मेद-शिखर।

जैन विशेषतः वम्बई, गुजरात, काठियाबाड़, सिन्ध, राजपूताना, पंजाब, मध्य-भारत, वंगाल, बिहार ग्रीर युक्तप्रान्त में पाये जाते हैं। इनकी संख्या प्रायः पन्द्रइ-सोलह लाख है। यह धन-सम्पन्न जाति है। जैन-मन्दिर इस धर्म के ग्रानुयायियों की समृद्धि के द्योतक हैं। जैनी केसर या चन्दन की विन्दी भी लगाते हैं।

#### जैन-साहित्य

महावीर के व्याख्यान मौखिक ही होते थे, जिन्हें विशेष विद्वानों ने अपनी विलक्ष समृति में निहित रखा। महावीर-निर्वाण की नवीं शताब्दी में, आर्यस्किन्दिल की अध्यक्षता में, मथुरा में, एक सभा हुई। उसमें बचे अंगों की व्यवस्था की गई। इसके अनन्तर वल्लभी (काठियाबाड़) में, देविधिगिण-क्षमाश्रमण के सभापितत्व में, लगभग सप्तम विक्रमी शती में, एक वड़ी सभा हुई। उसमें फिर से ११ अंगों का संकलन हुआ। उसे इसी समय पुस्तकारूढ़ किया गया। यह श्वेताम्बरों का आगम है, जो छः भागों में विभक्त है—(१) ग्यारह अंग, (२) बारह उपांग, (३) दस प्रकीर्णक, (४) छः छेदसूत, (५) दो सूत्र, (६) चार मूलसूत्र। ये ४५ अन्य आगम कहे जाते हैं। इनकी भाषा प्राकृत कहलाती है। दिगम्बरों का आगम इससे भिन्न है। दिगम्बरों के धर्मग्रन्थों के अतिरिक्त दर्शन, पुराण और इतिहास भी हैं। प्रसिद्ध अमरकोष जैन-विद्वान अमरसिंहकृत सममा जाता है। इनके अलावा जैन-साहित्य तामील, कन्नड़ आदि भाषाओं में भी विखरा पछा है।

जैन-प्रार्थना

श्रश्हितं नमो भगवन्त नमो परमेश्वर जिनराज नमो।
प्रथम जिनेश्वर प्रेम पेखत सिद्धं सजलां 'काज नमो।
प्रभु पारंगत परम महोदय श्रविनाशी श्रकलंक नमो।
श्रजर श्रमर श्रद्भुत श्रितशय निधि-प्रवचन जलिधमयंक नमो।
सिद्ध बुद्ध तू जगजन सज्जन नयनानंदन देव नमो।
तू तीर्थंकर सुखकर साहिब तू निःकारण बंधु नमो।
शरणागत भविनेहित वत्सल तु ही कृपारस सिंधु नमो।
शरणागत भविनेहित वत्सल तु ही कृपारस सिंधु नमो।
गिरीत सकल कलंक कलुपगणदुरित उपद्रव भाव नमो।
नाशित सकल कलंक कलुपगणदुरित उपद्रव भाव नमो।
जगचिन्तामणि जगगुरु जगिहतकारक जगजन नाथ नमो।
घोर श्रपार भवोदिध तारण तूं शिवपुणो साथ नमो।
श्रशरण शरण निराग निरंजन निरुपाधिक जगदीश नमो।
वोधि दीनु श्रनुपम दानेसन ज्ञानविमल सूरीश नमो।

१. प्रब्टव्य-शिकेसाशचन्द्र शास्त्री कृत जैन-धर्म, पृष्ट २५६-६५

### पाँचवाँ परिच्छेद बौद्धधर्म

भारतवर्ष में २६०० वर्ष पूर्व मगध-साम्राज्य का बड़ा प्रचएड प्रताप था। यह राज्य याजकल के दिल्ला विहार में गंगा के दिल्ला शोण-महानद तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी राजग्रह-नगरी थी। गंगा के उत्तर में प्रवल लिच्छिवियों का गणतन्त्र राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। आज जिसे पूर्व-विहार कहते हैं, वह अंग नाम से विख्यात था। गंगा के उत्तर-पश्चिम कोसल-राज्य था, जिसकी प्राचीन राजधानी अयोध्या उजड़ चुकी थी और नवीन राजधानी आवस्ती खूब हरी-भरी थी। कोसल-राज्य के पूर्व की और, रोहिणी नदी के दोनों किनारों पर, आमने-सामने, दो स्वतन्त्र जातियाँ शासन कर रही थीं—शाक्य और कोली। शाक्यों की राजधानी किपलवस्तु में थी। शाक्यों और कोली लोगों का परस्तर धना सम्बन्ध था। शाक्यों का राजा शुद्धोदन ने कोली महाराज की दो कन्याओं से विवाह किया था।

#### बुद्ध-जीवन-चरित्र

विवाह के बहुत समय बाद इन दोनों में से बड़ी रानी गर्भवती हुई। प्रसव के कुछ समय पूर्व, रानी पिता के घर प्रसव करने को भेज दी गई छौर वहीं प्रसव के बाद मर गई। फलत: छोटी बहन ने उस बच्चे को पाला। वही बच्चा बौद्धधर्म का स्थापक महान् बुद्ध हुआ। इसका राशि-नाम गौतम था। इसलिए वह गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

गौतम महापुरुषों के सब शुभ चिह्नों से सुरोभित थे। वे संसार में श्राकर महान कार्य करेंगे—ऐसी भविष्यवाणी श्राचायों श्रोर पिडतों ने जन्मकाल के समय ही कर दी। गौतम ने यथाविधि गुरु-गृह में रहकर विद्या प्राप्त की एवं श्रह्म काल में ही श्रपनी प्रखर-प्रतिभा के कारण सब शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया।

राजकुमार की संसार से विरक्ति तथा ध्यान में मग्न रहने की बात महाराज शुद्धोदन से छिंगी न रही। अतएव अपने पुत्र की प्रकृत्ति सांसारिक विषयों की ओर बढ़ाने के उद्देश्य से पिता ने, उनकी १८ वर्ष की अवस्था में ही, उनके विवाह का आयोजन किया। गौतम ने अपनी माता के घराने की कन्या यरोधिया का स्वयंतर-रीति से वरण किया। विवाह

तो हो गया; किन्तु यह गौतम की वैराग्य-वृत्ति को बदल न सका। महाराज ने अनेकानेक प्रकार की विलास-सामग्री एकत्र की। भिन्न भिन्न ऋतुत्रों में रहने के अनुक्ल राजकुमार के लिए प्रासाद एवं उद्यान बनवा दिये। दस वर्ष तक वे सन-प्रकार का लौकिक सुख भोगते रहे; किन्तु चित्त से उदासीन रहे ग्रौर संन्यास की ग्रोर प्रवृत्ति बढ्ती गई। उन्होंने श्रपने भ्रमण-समय में एक जर्जर वृद्ध, रोगी, राव तथा संन्यासी को देखा तब उनके मन में संसार की च्राभंगुरता श्रीर भी खटकने लगी। वह सोचने लगे—जब सबको इस श्रवस्था में पहुँचना ही है तब भोग-विलास क्या ? संसार को जरा-मरण से मुक्त होना चाहिए। सारे संसार से उनकी विरक्ति हो गई। उनके हृदय में मनुष्य-मात्र के दुःख दूर करने की ग्रभिलापा हुई। ग्रधिकार श्रीर धन से ग्रलग रहकर वे कुछ ऐसी वस्तु की खोज में थे, जो न धन से, न श्रिधकार से मिल सकती थी। इसी समय उनके पुत्र हुग्रा। पुत्र होने का समाचार जव उन्हें मिला, ये नदी तट पर वाटिका में बैठे थे। सुनते ही उन्होंने कहा-यह एक नया ग्रीर मजबूत बन्यन ग्रीर तैयार हुन्ना, जिसको त्रव तोड़ना पड़ेगा। सारे राज्य में हर्शाःसव की धारा वह रही थी ; किन्तु गौतम का हृदय संसार के दुख से दुखित था। उन्हें रात्रि में निद्रा नहीं ग्राई। वे ग्रपनी सुप्ता पत्नी तथा नवजात शिशु के दर्शन करने के लिए भीतर राज्य-भवन में गये। इंग्णभर में संसार के ग्रन्तिम बंधन पर विजय लाभ कर वे घर से वाहर श्राये। ग्रपने श्रश्व को सजाकर, अपने सारथि छन्दक के साथ, आधी रात की निस्तव्धता में, गौतम ने गृह-त्याग किया। कपिलवस्तु से छः योजन (२४ कोस) पर ग्रानोया नदी के तट पर पहुँचकर कुमार घोड़े से उतर पड़े श्रीर श्रपने वस्त्र-श्राभूषण छन्दक को सींपकर उसे हकपिलवस्त लौडने की श्राशा दी। उन्होंने पितृचरण में यह संदेश भेजा कि श्राप मेरे लिए चिन्ता न करेंगे। में बुद्धत्व प्राप्त कर शांत-चित्त से लौटूँगा।

छन्दक के चले जाने पर गौतम ने ब्रह्मचारी का वेश धारण किया श्रौर कुछ दिनों तक वैशाली में रहे। वहाँ से गौतम राजग्रह गये श्रौर कुछ काल तक महापंडित रुद्र के साथ रहे श्रौर बाद में एक श्रन्य श्राचार्य श्रलार कलम के यहाँ रहे। यहाँ भी उनको सन्तोष न हुआ श्रौर ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रागे चल दिये। बाद में उद्रक संन्यासी के पास रहकर उन्होंने हिन्दू-दर्शन-शास्त्र सीखा; लेकिन इससे भी उन्हें सन्तोप न हुआ।

गौतम यह जानना चाहते थे कि क्या तपस्या करने से दैवी शक्ति श्रौर ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं ? इस उद्देश्य से उर्वला के जंगल में जो श्राधुनिक गोधगया के निकट था, गये श्रौर पाँच साथियों के साथ छः वर्ष तक कठोर तपस्या की श्रौर बड़े कष्ट सहे। एक दिन श्रत्यन्त दुर्वलता के कारण वे गिर गये। उन्होंने निश्चय किया कि तपस्या व्यर्थ है श्रौर उसे छोड़ दिया। पाँच साथियों ने जो उनकी प्रतिभा के कारण गुरु के सदृश उनका श्रादर करते थे, उनगर घृणा प्रकट की श्रौर इसे हृदय-दौर्यल्य समस्तकर वे काशी चले गये। श्रुन्त में गौतम बोधिवृद्ध के नीचे समाधि लगाकर बैठ गये। वहाँ बहुत समय तक विचार करते रहे। उनके श्रतीत जीवन के दृश्य सामने श्राते रहे। इन्द्रियों की वासना श्रादि ने उन्हें ललचाया। जो विद्या उन्होंने श्रवतक प्राप्त की थी

वह उन्हें व्यर्थ-सी मालूम हुई और जो तपस्या की थी, वह भी निष्कल ज्ञात हुई। अन्त में उनका सारा सन्देह दूर हो गया और सत्य का प्रकाश आँखों के सामने चमकने लगा। वैशाखी पूर्णिमा को उन्होंने अनेक प्रकार की ऋद्धि-सिद्धि प्राप्त करने के बाद बुद्धत्व प्राप्त किया। संसार के समस्त रहस्य का पता लग गया। उन्हें सारा संसार दु:खमय प्रतीत होने लगा। दु:ख का कारण और उसके निरोध का उपाय भी उन्हें ज्ञात हो गया। गौतम ने समक्त लिया कि पवित्र जीवन, प्रेम और दया का भाव ही सबसे उत्तम मार्ग है। यह नई बात गौतम ने मालूम की और अपने-आपको बुद्ध के नाम से प्रकट किया।

त्रुपने पाँच शिष्यों को उपर्युक्त सत्य बताने के लिए वे काशी गये। मार्ग में उन्हें उपक नामक मनुष्य मिला जो जीवन भर योगियों के साथ रहा था। उसने गौतम को गम्भीर और शांत देखकर पूछा—''कहो, तुमने किस विचार से संसार त्यागा है ? तुम्हारे विचार क्या हैं ? तुम्हारे गुरु कौन हैं ?" गौतम ने कहा—''मेरा कोई गुरु नहीं। मैंने सब कामनाओं का दमन किया, मैंने इन्द्रियों पर विजय प्राप्त की। मुक्ते महान् ज्ञान हुआ, मैंने निर्वाण प्राप्त किया। मैं संसार में अमरत्व का ढिंढोरा पीटने काशी जा रहा हूँ।"

सारनाथ (काशी के पास) पहुँचकर बुद्ध पाँचो साथियों से मिते और उन्हें अपना नया सिद्धान्त बतलाया। बुद्ध ने कहा—"हे शिष्यो! जिन्होंने संसार त्याग दिया है, उन्हें ये दो बातें कभी नहीं करनी चाहिए—(१) जिन बातों से मनोविकार उत्पन्न होते हों, (२) तपस्याएँ जो केवल दुःख देनेवाली हैं और जिनसे कोई लाभ नहीं। इन दोनों बातों को छोड़कर बीच का मार्ग प्रहण करो। इससे मन को शान्ति और पूर्ण आनन्द प्राप्त होगा।" तत्परचात् उन्होंने दुःख, दुःख के कारण और दुःखों के नाश करने के सम्बन्ध की बातों बताई और अपनी प्रसिद्ध आठ शिद्धाएँ दीं।

काशी में पाँच महीने के अन्दर बुद्ध ने ६० शिष्य बनाये और उन्हें मनुष्यमात्र को मुक्ति-मार्ग बताने के लिए भिन्न-भिन्न दिशाओं में भेज दिया। बाद, बुद्ध गया गये और वहाँ चार पुरुषों को अपना शिष्य बनाया। इनमें एक काश्यप था। वह वैदिक धर्म का बड़ा भारी अनुयायी एवं दार्शनिक था। उसको शिष्य बनाने के कारण बुद्ध की बड़ी ख्याति हुई, गया में हलचल मच गई और शीघ्र ही उनके १००० शिष्य हो गये। बाद, शिष्यों के साथ राजगृह आये। राजा विम्बसार बुद्ध के उपदेश पर अपने सेवकों के साथ उनका शिष्य हो गया। बुद्ध कुछ समय तक वहाँ रहे और दो प्रसिद्ध पुरुषों को, जो सारिपुत्र और मौद्गलायन के नाम से प्रसिद्ध हुए, अपना शिष्य बनाया।

बुद्ध श्रीर उनके शिष्य भोर में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर श्राध्यात्मिक वार्ता-लाप करते। बाद, शिष्यों के साथ भिद्धा-पात्र लेकर नगर में जाते श्रीर द्वार-द्वार बिना कुछ माँगे, चुग्चाप खड़ा हो जाते। लोग भोजन का एक प्रास भिद्धा-पात्र में डालते। ग्यारह दरवाजे पर ग्यारह ग्रास लेकर वे उसी प्रकार नीची दृष्टि किये हुए अपने स्थान पर लौट श्राते।

बुद स्त्री-पुरुष को समानभाव से उपदेश देते थे, किन्तु उन्होंने स्त्रियों को बहुत काल तक भिन्नुणी नहीं बनाया।

जब उनकी ख्याति फैली तब उनके वृद्ध पिता ने उन्हें देखने की इच्छा प्रकट की। बुद्ध ने घर-द्वार छोड़ने पर छन्दक द्वारा सन्देश भेजा था कि बुद्धत्व प्राप्त कर में लौटूँगा। अतएव पिता का निमंत्रण पाकर वे किपलवस्तु गये। उन्हें भिन्ना-पात्र लेकर अपने नगर में, जहाँ के वे राजकुमार थे, द्वार-द्वार घूमते देखकर लोगों को सिर्फ कौत्इल ही नहीं हुआ; बल्कि नगर में हाहाकार मच गया।

बुद्ध ने सारी रात महल में उपदेश दिया ग्रौर भोर में समस्त श्रोता बुद्ध के श्रनुयायी हो गये।

त्रारनाल्ड साहब ने त्रापनी पुस्तक "लाइट क्रॉफ एशिया" (Light of Asia) में बड़ी सुन्दर त्रीर रोचक कविता में इस घटना का वर्णन किया है। उनका पुत्र राहुल भी बुद्ध-धर्म का त्रानुयायी होकर भिन्नु हुन्ना। इससे उनके वृद्ध पिता को बहुत दुःख हुन्ना श्रीर उनकी शिकायत पर बुद्ध ने यह नियम बनाया कि भविष्य में कोई भी बालक त्रापने माता-पिता की त्राज्ञा के बिना भिन्नु नहीं बनाया जायगा।

#### शिष्यवर्ग

शाक्य-वंशीय छ: राजकुमार श्रीर उपालि नाम के नापित ने बुद्धदेव से शिज्ञा श्रहण की, तथा ब्रह्मचर्यवत धारण कर भिन्तु-संघ में सम्मिलित हो गये। इन शिष्यों में ब्रानन्द. देववत, उपालि और अनिरुद्ध प्रसिद्ध हुए। आनन्द, बुद्धदेव के शिष्यों में सर्वप्रथम एवं कृपा-पात्र था। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात् उसने राजग्रह में ५०० मिलुत्रों की एक वड़ी सभा की जिसमें बुद्ध के समस्त सिद्धान्तों एवं प्रवचनों को फिर से दोहराया और एकत्र किया गया। अनिरुद्ध बौद्ध धर्म के बड़े अच्छे व्याख्याता हुए। कहा जाता है कि इनको दिव्य-चन्तु प्राप्त हो गई थी। उपालि जाति का नापित था, किन्तु अपने धार्मिक भाव और मान-सिक शक्तियों के कारण संघ का बड़ा भारी नेता बन गया। वह विनयपिटक का ऋौर श्रानन्द सूत्रपिटक का संग्रहकर्ता हुस्रा। देवदत्त बुद्ध के स्वजनों श्रीर कुपापात्रों में था। किन्तु वह बुद्ध की महत्ता से इर्ष्या रखता था श्रीर चाहता था कि येन केन प्रकारेण स्वयं भी उनकी-सी ख्याति प्राप्त कर ले। देवदत्त ने संघ के नियमों में दोष देखना आरम्भ किया और अपने को बुद्ध से बड़ा सिद्ध करने के हेतु नियमों को बहुत नरम वतलाया तथा उन्हें कठोर बनाने का प्रयत्न किया । देवदत्त राजयह चला गया श्रौर वहाँ राजा विम्बसार के पुत्र त्राजातशत्रु से मिलकर बुद्ध के विरुद्ध पड्यंत्र रचने लगा। जब भगवान स्वयं राजगृह पहुँचे तो देवदत्त उनसे मिलने गया और अपने बनाये हुए कठिनतर नियमों के लिए उनसे अनुमित माँगी। बुद्ध ने अनुमित न देकर कहा-"यद्यपि शरीर पापमय है तथापि इसको नष्ट करने का उद्योग करना श्रेयस्कर नहीं है। यह सुकायों का भी साधन है। जिस दीनक में तेल-बत्ती न रहेगी वह शीघ बुक्क जायगा। न तो सुखभोग में पड़ा रहना चाहिए और न शरीर को कष्ट देना ही परम लक्ष्य मानकर अन्य सब अच्छी वार्तो को भूल जाना चाहिए। यदि किसी को कठोर व्रत धारण करने की इच्छा हो तो वह धारण कर सकता है, किन्तु यह सर्वधाधारण के लिए लागू नहीं हो सकता।

१ इस पुस्तक का हिन्दी-पद्यानुवाद आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने 'बुद्ध-चरित' नाम से किया है।

यह कथन देवदत्त को बहुत बुरा लगा ग्रीर उसने ग्रजातशत्रु के साथ पड्यन्त्र कर बुद्धदेव की हत्या करने के विवध उपाय किये, किन्तु निष्फल रहा। पीछे देवदत्त रोगग्रस्त हो गया त्रीर त्रपने कृत्य पर लिजत हुत्रा। वह बुद्धदेव की शरण में जाने के लिए पालकी पर चढ़कर चला; किन्तु मार्ग में ही बुद्ध को स्मरण करते हुए उसने शरीर त्याग दिया। इस विरोध की कथा बुद्ध-संघ में बड़े महत्त्व की है।

इस घटना के बाद बुद्धदेव राजगृह से शावस्ती य्या गये श्रीर पैंतालिसवाँ चतुर्मास्य समाप्त कर वहाँ से राजगृह वापस ग्राये। गृद्ध-कूट नामक पर्वत पर ठहरे। ग्रजातशत्रु वेशाली पर त्राक्रमण करना चाहता था ग्रौर त्राक्रमण करने के पूर्व उसने उनकी सम्मति ली। बुद्ध ने जो उत्तर दिया, वह बड़े महत्त्व का है, श्रीर उसपर किसी राष्ट्र की समृद्धि निर्भर है। भगवान ने कहा-"जवतक वृज्जि (लिच्छवि) जाति में एकता है, जबतक वे मिलकर कार्य करते रहेंगे, जनतक गुरुजनों की सेवा में रत रहेंगे श्रीर कुल-स्त्रियों तथा कुल-कुमारियों का समुचित त्रादर करते रहेंगे तवतक उस जाति के ग्रधःपतन की सम्भावना नहीं है; वरन् उसकी उत्तोरत्तर वृद्धि ही होती रहेगी।"

बुद्ध त्रपने पिता की मृत्यु के समय किपलवस्तु गये, त्रौर उनकी सेवा की। इस समय बुद की अवस्था ६७ वर्ष की थी। पिता की मृत्यु के पश्चात् उनकी विमाता तथा पत्नी यशोधरा स्वतन्त्र हो गई त्र्यौर उनलोगों ने स्वतन्त्र रूप से बौद्ध-धर्म को ग्रहण किया। यद्यपि बुद्ध स्त्रियों को भिन्नुणी नहीं बनाना चाहते थे तथापि विमाता और पत्नी के आप्रह पर तथा त्र्यानन्द के त्रनुरोध पर बुद्ध ने स्त्रियों को भित्तुणी बनने की त्राज्ञा दी, किन्तु ऐसा नियम बनाया कि वे भिक्तुश्रों के श्रधीन रहें। बुद्ध की विमाता श्रीर पत्नी प्रथम भिन्तुगी हुई'।

#### अन्तिम समय

बुद्ध ने ८० वर्ष की अवस्था में अपना शरीर छोड़ा; पर इसके पूर्व ही उनके धर्म ने संसार में बड़ी प्रवलता और दृढ़ता स्थापित कर ली। बुद्ध ने अन्त में एक बार शिष्यों को पुनः उपदेश दिया और धर्म का तत्त्र समकाया तथा दृढ़ रहने की आज्ञा दी। बुद्ध ने कहा—''यदि मनुष्य मन में निश्चय कर ले कि उसे बुद्ध में, संघ में, श्रौर धर्म में विश्वास है तो उसकी मुक्ति हो गई। ''बुद्धं सरणं गच्छामि, संबं सरणं गच्छामि, धर्म सरणं गच्छामि।"-यह इस धर्म का मूलमंत्र हुआ। स्नानन्द से भगवान ने कहा-''हे त्रानन्द ! तुम स्वयं त्रापने लिए पकाश हो । मेरे बाद तुम किसी दूसरे बाहरी रज्ञक की शरण न लेना, रज्ञक की भाँति सत्य में दृढ़ रहना।" जब बुद्ध के निर्वाण का समय निकट जानकर त्रानन्द बिहार में खूँटी पकड़कर रोने तथा पश्चात्ताप करने लगे तब बुद्द ने उन्हें त्राने पास बुलाया त्रीर कहा-"त्रानन्द! वस त्राव दुःख मत करो। क्या मेंने तुमसे नहीं कहा कि यह बात स्वाभाविक है कि प्रियजन पृथक् हो जाते हैं। जो वस्तु उत्पन्न हुई उसमें नाश लगा हुया है। यह कैसे सम्भव है कि नाश न हो ? तुमने मेरे प्रति प्रेम-व्यवहार रखा। तुम्हारा प्रेम कभी घटा नहीं। तुम अपने उद्योग में लगे रहो। तुम भी बुराई से शून्य हो जात्रोंगे तथा निर्वाण को प्राप्त होंगे। संसार में मैं पहला बुद

नहीं हूँ श्रीर न में श्रन्तिम बुद्ध ही होऊँगा। जबतक मेरे शिष्यगण पवित्रता के साथ धर्म का पालन करेंगे तबतक धर्मोन्नित होती रहेगी। जब सत्य की ज्योति मिथ्या तत्त्व के मेघों में छिप जायगी तब एक दूसरे बुद्ध का श्राविर्माव होगा, जो मेरे वतलाये हुए धर्म का दोबारा प्रचार करेंगे। उनका नाम मेत्रेय होगा। हमारे चते जाने पर तुम लोगों में से कोई यह न सोचे कि श्रव हमारा कोई गुरु नहीं है। संघ के नियम तथा संघ के सिद्धान्त ही तुम्हारे गुरु होंगे।"

तदनन्तर बुद्धदेव ने उपस्थित लोगों से पूछा कि जिसको जो पूछना हो, पूछ ले, जिससे बाद में किसो को यह दु:ख न रहे. कि बुद्धदेव के होते हुए अमुक बात नहीं पूछ सका। तीन बार पूछने पर भी जब किसी ने कोई शंका उपस्थित न की तब बुद्ध ने कहा— 'भाइयो! देखो, में तुमसे अप्यहपूर्वक जो बातें कहता हूँ—ध्यान देकर सुनो। सब पदाथों में नाश लगा हुआ है। अपनी मुक्ति के लिए पूर्ण परिश्रम के साथ यह करते रहना।" यही बुद्ध का अन्तिम उपदेश था। इसके बाद वे कमशः समाधि की अवस्था में प्रवेश करते हुए निर्वाण को प्राप्त हो गये।

भगवान के शरीर को ढँककर सुगन्धित काष्टों की चिता बनाकर शव को चिता पर रखा। काश्यप ग्रौर ५०० भिनुत्रों की वन्द्रना कर लेते हो भगवान की चिता जल उठी। भगवान के शरीर की जो किल्जी, चर्म, मांस, नस या चर्वी थी, उनकी न राख जान पड़ी न कोयला। सिर्फ ग्रस्थियाँ हो वाकी रह गईं। भगवान के शव के दग्ध हो जाने पर मेघ ने ग्राकाश से वृष्टि करके चिता ठंढी की।

राजा अजातरात्र ने राजग्रह में भगतान् की अहिथयों पर स्त्प बनवाया और पूजा की। वैशाली के लिच्छिवियों ने, रामग्राम के कोलियों ने, अल्लकाप के बुल्लियों ने, किपलवस्तु के शाक्यों ने, वठे-द्वीप के ब्राह्मणों ने और पावा के मल्लों ने भी अहिथ पाने के लिए आग्रह किया। अहिथ आठ भागों में वितिरत कर दी गई—(१) मगध के राजा अजातशत्र, (२) वैशाली के लिच्छित्री, (३) किपलवस्तु के शाक्य, (४) अल्लकाप के बुल्लि, (५) रामग्राम के कोलिय, (६) वठे-द्वीप के ब्राह्मण, (७) पावा के मल्ल, और (८) कुशीनगर के मल्ल।

ग्राठ स्त्य इन ग्रस्थियों पर बनावाये गये। एक स्त्य उस पात्र पर बनाया गया जिसमें ग्रस्थियाँ रखी गई थीं। पिप्पली-वन के मौयों ने सिर्फ वहाँ के कोयला श्रौर मस्म से ही संतोष किया।

### बुद्ध के धार्मिक श्रोर दार्शनिक सिद्धान्त

संसार में भगवान, बुद्ध का जन्म इस हेतु हुआ था कि वे संसार को वास्तविक दुःख-रूप वतलावें और उसके शमन का उपाय भी। इस धर्म का सारांश आत्मोन्नित और आत्मिनिरोध है। इस मत के सिद्धान्त और विश्वास गौण हैं।

श्रार्य सत्य चार प्रकार के हैं-

(१) दु:ख, (२) दु:ख का हेतु, (३) दु:ख का निरोध और (४) दु:ख-निरोध का उपाय। ज्ञोभ और कामनाओं से रहित होकर पवित्र जीवन-निर्वाह करने से मनुष्यों के दु:ख

दूर होने की सम्भावना है। यह दुःखवाद ही बौद्ध-सिद्धान्त है। कपिल के सांख्य का भी मूल दुःख ही है। किस तरह दुःख की निवृत्ति होगी—सांख्य यही बतलाता है। बौद्ध-धर्म ब्रोर सांख्य—दोनों निरीश्वरवादी हैं।

बुद्ध ने कहा है—दुःख का त्र्यनुभव सब करते हैं, किन्तु दुःख को जाननेवाले थोड़े ही हैं। दु:ख के अनुभव से दु:ख की निवृत्ति नहीं होती, वरन् दु:ख के कारण के ज्ञान से निवृत्ति होती है। बुद्ध ने बतलाया कि जन्म से लेकर मृत्यु-पर्यन्त संसार दुःख-रूप है। संसार में सुख-स्थापन करने की चाहे जितनी भी चेष्टा की जाय, ब्रानन्द एवं विलास की सामग्री चाहे जितनी इकड़ी की जाय, किन्तु दु:ख से निवृत्ति नहीं हो सकती। संसार के सब पदार्थ ज्ञणमंगुर हैं ग्रौर दुःख इसी का फल है। ग्रिमलाषात्रों की पूर्ति भी दुःख-मय है, क्योंकि एक कामना की पूर्त्ति होने पर भी दूसरी कामना लगी हुई है। तृष्णा ही हमारे मन में राग उत्पन्न करती है श्रीर जबतक किसी वस्तु के लिए राग लगा हुश्रा है तबतक हम उसकी प्राप्ति के हेतु यलवान रहेंगे। इस प्रकार तृष्णा ही दुःख का हेतु है। बुद्ध का सिद्धान्त है कि तृष्णा का सर्वतोभाव से परित्याग करने से दुःख का निरोध होता है। श्रौर इस तृष्णा-नाश का ही नाम निर्वाण है। श्रन्त में दुःख-नाश के ब्राठ मार्ग वे बताते हैं जो ब्रष्टांगिक मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हैं - (१) सम्मा दिहि ग्रर्थात् सम्यक् दृष्टि। (२) सम्मा संकल्प ग्रर्थात् सम्यक् संकल्म। (३) सम्मा वाचा श्रर्थात् सम्यक् वाक्य । (४) सम्मा कम्मान्त श्रर्थात् सम्यक् कर्मान्त । (५) सम्मा जीव अर्थात् सम्यक् जीविका । (६) सम्मा वायाम अर्थात् सम्यक व्यायाम । (७) सम्मा सति श्रर्थात् सम्यक् स्मृति । (८) सम्मा समाधि श्रर्थात् सम्यक् समाधि ।

- (१) सम्मा दिहि—दुःख-समुदाय का श्रौर दुःख-निरोध का ज्ञान ही सम्यक्-दृष्टि है। जबतक हम संसार को दुःख-रूप न मानेंगे तबतक हमारे कत्त व्य का लक्ष्य उससे भागने की श्रोर न होगा। सच्चे ज्ञान के बाद ही सच्चा संकल्प श्राता है।
- (२) सम्मा संकल्प—दुःख-समुदाय के ज्ञान से निश्चय हो जाता है कि तृष्णा-त्याग के विना दुःख से छुटकारा नहीं हो सकता। जब हमारा सबके साथ श्रद्धेष, श्रिहंसा श्रीर मैत्री का भाव होगा तभी हमारी तृष्णा का ज्ञ्चय हो सकेगा। श्रतएव हमें ऐसा भाव बना लेना चाहिए, जिससे किसी के प्रति हिंसा श्रीर द्वेष का व्यवहार न हो। यही विचार सम्यक् संकल्प है।
- (३) सम्मा वाचा सत्र प्रकार के भूठ, दूसरों की निन्दा, अपमान, चुगली, भूठी गवाही आदि से विमुख रहना चाहिए। निरर्थंक वार्तालाप भी दूषित समभा जाता है। सम्यक् वार्तालाप मनुष्यों में परस्पर प्रेम उत्पन्न करने में सहायक होता है। ऐसी कोई बात न कहनी चाहिए जिससे दूसरे का जी दुखे। यहाँ तक कि अपराधी को दएड देते समय भी आदर का व्यवहार होना चाहिए और उसमें व्यक्तिगत वैर-भाव अथवा रोप की गन्ध न आनी चाहिए।
- (४) सम्मा कम्मान्त—वौद्धमं में हिन्दू-धर्म की भाँति ही आवागमन माना गया है। लोग अपने कमों के अनुक्ल दुरा या भला जन्म लेते हैं। बौद्ध-धर्म आत्मा को नहीं मानता, किन्तु एक प्रकार से कर्म का सिद्धान्त मानता है। प्राणी का पुनर्जन्म नहीं होता,

किन्तु उसका संस्कार ग्रीर ग्रन्तिम विचार एक नया रूप धारण कर लेता है। स्वयं बुद्ध ने, जातक-कथाग्रों के ग्रनुसार, ग्रनेकों बार जन्म लिया था।

कमों में पञ्चशील मुख्य हैं। सर्वतः पाप-निवृत्ति को शील करते हैं। ये पञ्चशील ग्रथीत् पाँच ग्राज्ञाएँ सब बौद्ध ग्रहस्थों ग्रीर मिलुग्रों के लिए हैं। ये संद्येप में इस प्रकार हैं—(१) कोई किसी को न मारे, (२) चोरी न करे ग्रथीत् जो वस्तु न दी गई हो, उसे न ले, (३) सूठ न बोले, (४) नशीली चीजों का सेवन न करे, (५) व्यभिचार न करे।

भिचुत्रों के लिए पाँच त्रौर नियम हैं जो इस प्रकार हैं—(१) रात्रि में देर से भोजन न करना। (२) माला न पहनना त्रौर सुगन्धित द्रव्य न लगाना। (३) भूमि पर सोना। (४) नाच-गान-बाजे में त्रासक्त न होना। (५) सोना-चाँदी को व्यवहार में न लाना।

ये दसों त्राज्ञाएँ (दशशील) भिचुत्रों के लिए त्रानिवार्य हैं त्रौर प्रथम पञ्चशील गृहस्थों के लिए।

अपने माता-पिता का सत्कार करना यद्यपि इन दशशीलों में नहीं है, तथापि सूत्र में सब यहस्थों को उसका पालन करने के लिए कहा गया है।

- (४) सम्मा जीव—ऐसी जीविका न करनी चाहिए जो बौद्धधर्म के सिद्धान्तों के प्रतिकृत हो अर्थात् ऐसी आजीविका नहीं करनी चाहिए जिसमें हिंसा, चोरी और व्यभिचार करना पड़े तथा भूठ बोलना पड़े। सारांश, मनुष्यों की आजीविका शुद्ध होनी चाहिए।
- (६) सम्मा वायाम—व्यायाम से यहाँ पर कसरत का अभिष्राय नहीं, नाना प्रकार के योग-आसनादि द्वारा शरीर को कष्ट देना नहीं, परन्तु इसका अर्थ है शुभोद्योग। सच्चे उद्योग में चार बातें आती हैं—(१) अवगुणों के नाश का उद्योग करना। (२) नये अवगुणों से बचना। (३) गुणों को प्राप्त करना। (४) गुणों की वृद्धि (आचार-विचार द्वारा) करना।
- (७) सम्मा सिति—स्मृति से स्मरण और वरावर विचार करने का अर्थ लिया गया है। मन सदा शुद्ध होना चाहिए। जब मन शुद्ध होगा तभी कर्म निर्दोष होगा। कर्म से कायिक, वाचिक, मानसिक—तीनों प्रकार के कर्म लिये जाते हैं।
- (८) सम्मा समाधि—समाधि कर्तव्य-पथ में श्रान्तिम वात है। शील के श्रनुशीलन से हमारी मानसिक क्रियाएँ नियमित हो जाती हैं। शील समाधि की सीढ़ी है। सत्कर्म के लिए जो चित्त की एकाग्रता संपादित की जाती है वह समाधि है। समाधि की इच्छा रखनेवाले को भोजनादि में श्रासित्त का वर्जन कर उसके प्रति वैराग्य रखने का उद्योग करना पड़ता है। भोजन में स्वाद छेने की जरा-सी भी रुचि न रहनी चाहिए। दुःख का नाश करने के उद्देश्य से शरीर धारण रखने के निमित्त ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार भोजन से विराग उत्पन्न कर लेने पर निर्वाण-पथ के पिथक को शरीर की श्रानित्यता पर विचार करना चाहिए। निर्वाण की इच्छा रखनेवाले पुरुप को श्रपना भाव ऐसा बना लेना चाहिए कि वह समस्त संसार का मित्र है।

#### बुद्ध के उदान

भावातिरेक से कभी-कभी जो सन्तों के मुँह से वाक्य निकला करता है उसे उदान कहते हैं। भिच्च जगदीश काश्यप ने बुद्ध के उदान का अनुवाद ललित हिन्दी में किया है। यहाँ उनमें से कुछ मुख्य उदान दिये जाते हैं—

(१) मनुष्य अपने वंश अथवा जन्म से ब्राह्मण नहीं हो जाता, परन्तु जिसमें सस्य और पुर्य है वही ब्राह्मण है और वही धन्य है। जिसने पाप को मन से बाहर कर दिया है, रागादि से रहित और संयमशील है, जो निर्वाण-पद जानता है, सफल ब्रह्मचर्यवाला है—वही अपने को ब्राह्मण कह सकता है। पापकर्म को हृदय से बाहर कर सदा स्मृतिमान रहता है, सभी बन्धनों के कट जाने से जो बुद्ध हो गया है—संसार में वही ब्राह्मण कहा जाता है।

स्नान तो सभी लोग करते हैं परन्तु पानी से कोई शुद्ध नहीं होता। जिसमें सत्य है, वही ब्राह्मण है।

(२) जो प्रपंच-पंक को पार कर चुका, काम के काँटों को तोड़ चुका, मोह का ज्ञय कर चुका और मुख-दुख से लिप्त नहीं होता, वही सच्चा भिन्नु है।

जिसने कामल्पी करटक को मसल डाला है, कोध और हिंसा को जीत लिया है, वह पर्वत के ऐसा अचल रहता है। उस भिच्चु को सुख-दुख नहीं सताते। जिसमें न माया (छल) है, न अभिमान, जो निलांभ है और स्वार्थ तथा तृष्णा से रहित है, जो कोध से रहित होकर शान्त हो गया है, वही ब्राह्मण है, वही श्रमण और वही भिच्चु है।

- (३) जितनी हानि शत्रु शत्रु की श्रोर वैरी वैरी की करता है, भूठ के मार्ग पर लगा चित्त उससे श्रधिक बुराई करता है।
- (४) जिसका चित्त शिला के ऐसा अचल रहता है—राग उत्पन्न करनेवाले विषयों में अनुरक्त नहीं होता है और कोध करनेवाले विषयों में कोध नहीं करता, जो ध्यान लगाना जान चुका है—उसे क्यों कर टु:ख हो सकता है।
- (५) स्थिर शरीर और स्थिर चित्त से खड़ी, बैठी या सोई अवस्था में जो भित्तु अपनी स्मृति को बनाये रखता है, वह ऊँची-से-ऊँची अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ऊँची-से-ऊँची अवस्था को प्राप्त कर वह मृत्यु की दृष्टि में नहीं आता।
- (६) जिसने अपने वितकों को भस्म कर दिया है और अपने को पूरा-पूरा पहचान लिया है, वह अह्मपंत्री योगी सांसारिक आसक्ति को छोड़ चारो योगों ( कामयोग, भवयोग, दृष्टियोग और अविद्यायोग) के परे हो जाता है। उसका फिर संसार में जन्म नहीं होता।
- (७) कामों में त्रासक्त, कामों के पङ्क में पड़े, दस वन्यनों के दोष को नहीं देखनेवाला, विक उन वन्यनों में त्रीर भी संलग्न रहनेवाला इस त्रपार भवसागर को पार नहीं कर सकता।
- (८) मोह के वन्धन में पड़ा हुआ संसार, ऊपर से देखने में वड़ा अच्छा मालूम होता है। संसारी मूर्ख-जन उपाधि के वन्धन में बँधे हुए हैं और अंधकार से सभी और घिरे पड़े हैं। समभते हैं—"यह सदा ही रहनेवाला है।" ज्ञानी पुरुष के लिए रागादि कुछ नहीं है।

- (६) दान देने से पुराय बढ़ता है। संयम करने से वैर बढ़ने नहीं पाता। पुरायवान पाप को छोड़ देता है। राग-द्वेष श्रीर मोह के क्षय होने से परिनिर्वाण पाता है।
- (१०) शोक करना, रोना-पीटना तथा और भी संसार में होनेवाले अनेक प्रकार के दुःख प्रेम करने से ही होते हैं। जो प्रेम नहीं करता, उसे कोई दुःख नहीं होता। संसार में जिनके मन में कभी प्रेम की भावना नहीं उठी है वे ही सुखी और शोक-रहित होते हैं। इस्र लिए संसार में प्रेम (मोह-माया) न बढ़ाते हुए विरक्त रहने का यह करना चाहिए।

#### बुद्ध का धम्मपद

जिस प्रकार महाभारत में गीता एक छोटी, किन्तु ग्रमूल्य कृति है उसी प्रकार समस्त बौद्ध-साहित्य में "धम्मपद" एक छोटा, किन्तु मूल्यवान रह्न है। धम्मपद में २६ ग्रध्याय हैं ग्रीर कुल ४१३ श्लोक ग्रथवा कथन हैं। भगवद्गीता की विशेषता है— कई दार्शनिक विचारों के समन्वय का प्रयत्न; इसिलए गीता के टीकाकारों में ग्रापस में मतमेद है, लेकिन धम्मपद में एक ही मार्ग है, एक ही शिक्ता है। उस पथ के पिथक का ग्रादर्श निश्चित है। भगवद्गीता की तरह धम्मपद का वड़ा प्रचार है। प्राचीनकाल में चीनी, तिब्बती ग्रादि भाषात्रों में इसके ग्रनुवाद हुए हैं। ग्रब तो संसार की सभी सम्य भाषात्रों में ग्रनुवाद हो चुके हैं। भारत की ग्रन्य भाषात्रों की तरह हिन्दी में भी एक से ग्रधिक ग्रनुवाद हैं जिनमें सर्वाङ्ग सुन्दर भदन्त ग्रानन्द कौशल्यायन का है। इसी ग्रनुवाद से यहाँ कुछ चुने हुए वाक्य श्लोक-संख्या के साथ दिये जाते हैं—

(१) वैर वैर से कभी शान्त नहीं होता। अवैर से ही वैर शान्त होता है। यही इसका

स्वभाव है। (५)

(२) धर्मग्रन्थों का कितना ही पाठ करें, लेकिन यदि प्रमाद के कारण मनुष्य उन धर्म-ग्रन्थों के अनुसार आचरण नहीं करता तो दूसरे की गौएँ गिननेवाले ग्वालों की तरह वह अमण्यत्व का भागी नहीं होता। (१६)

(३) न दूसरों के दोष, न दूसरों के कृत-अ्रकृत को देखे। आदमी को चाहिए कि

ग्रपने ही कृत-ग्रकृत को देखे। (५०)

(४) चन्दन, कमल या जूही की सुगन्ध से सदाचार की सुगन्ध बढ़कर है। (५५)

(५) यदि मूर्ख य्यादमी य्रपने को मूर्ख समके तो उतने य्रश में तो वह बुद्धिमान है। असली मूर्ख तो वह है जो मूर्ख होते हुए य्रपने को बुद्धिमान समकता है। (६३)

(६) जवतक पाप कर्मफल नहीं देता, मनुष्य उसे मधु के सदृश समभता है। जव

पाप कर्मफल देता है तब उसे दुःख होता है। (६६)

(७) जो आदमी अपना दोष दिखानेवाले को भूमि में घन दिखानेवाले की तरह सममें, जो संयम में समर्थ कवि-पंडित की संगति करे, उस आदमी का कल्याण ही होता है, अकल्याण नहीं। (७६)

(二) अधर्म से न अपने लिए पुत्र, धन या राष्ट्र की इच्छा करता है, न दूसरे के लिए। जो अधर्म से अपनी उन्नित नहीं चाहता वही सदाचारी है। प्रज्ञावान ही धार्मिक

है। (८४)

- (E) दूसरों को जीतने की अपेद्धा अपने को ही जीतना श्रेष्ठ है। (१०५)
- (१०) शुभ-कर्म करने में जल्दी करे। पापों से मन को हटावे। शुभ-कर्म करने में ढील करने पर मन पाप में रत होने लगता है। (११६)
- (११) न नंगे रहने से, न जटा बढ़ाने से, न भस्म लेपने से, न उपवास करने से, न कड़ी सूमि पर सोने से, न उकड़ू बैठने से ही उस आदमी की शुद्धि होती है जिसकी आकांद्वाएँ निमूल नहीं हुई हैं। (१४१)
- (१२) मनुष्य पहले स्वयं वैसा करे जैसा वह श्रौरों को उपदेश देता है। श्रपने को दमन करनेवाला दूसरों का भी दमन कर सकता है। वस्तुतः श्रपने को दमन करना ही कठिन है। (१५६)
- (१३) अपना किया पाप अपने को मिलन करता है। अपना न किया पाप अपने को शुद्ध करता है। प्रत्येक अदमी की शुद्धि-अशुद्धि अलग-अलग है। एक आदमी दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता। (१६५)
- (१४) नीरोग रहना परम लाभ है। सन्तुष्ट रहना परम धर्म है। विश्वास सबसे बड़ा बन्धु है। निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। (२०४)
- (१५) कोध को अक्रोध से, बुराई को भलाई से, कंजूसपन को दान से और कूठ को सच से जीते। (२२३)
- (१६) सत्य बोजे, क्रोध न करे, माँगने पर थोड़ा रहते भी कुछ, दे, इन तीन बातों के करने से आदमी देवताओं के पास जाता है। (२२४)
- (१७) राग के समान आग नहीं, द्वेष के समान ग्रह नहीं, मोह के समान जाल नहीं और तृष्णा के समान अगम नदी नहीं। (२५१)
- (१८) दूसरों के दोष का देखना आसान है। अपने दोष का देखना कठिन है। दूसरों के दोषों को तो भुस की भाँति उड़ाता है; किन्तु अपने दोषों को ढँकता है जैसे वेईमान जुआड़ी पासे को। (२५२)
- (१६) जिस पकार कुरा यदि ठीक से ग्रहण न किया जाय तो हाथ को छेद देता है उसी पकार संन्यास का यदि ठीक से पालन न किया जाय तो नरक में ले जाता है। (३११)
- (२०) धर्म का दान सब दानों से बढ़कर है। धर्मरस सब रसों से बढ़कर है। धर्मरित सब रितयों से बढ़कर है। तृष्णा का ज्ञय सब दुखों के ज्ञय से बढ़कर है। (३४५)
- (२१) में ब्राह्मणी माता से पैदा होने के कारण किसी की ब्राह्मण नहीं कहता। जिसके पास कुछ नहीं है और जो कुछ नहीं लेता उसे में ब्राह्मण कहता हूँ।
- (२२) जो बिना चित्त को दूषित किये गाली, वध ख्रीर बन्बन को सहन करता है, च्रमा-वल ही जिसकी सेना का सेनापित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। (३९६)

#### वौद्धसंघ

बुद्द ने जब अपने धर्म का स्वरूप ठीक-ठीक संगठित देखा तब उन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए एक बीद्द-संब स्थापित किया। आजतक संसार में इसके बराबर का संघ नहीं हुआ। अधिकांश साध, ऋषि, मुनि अपनी आत्मा की उन्नित में ही तत्पर रहते थे,

पर बौद्ध-संघ में कुछ ऐसी विशेषता थी कि ग्राज उसने ग्रपने ग्रादशों की छाप विश्व-भर के धार्मिक संघों पर डाल रखी है। ग्रपनी ग्रात्मा के कल्याण के साथ ही संसार के कीचड़ में फँसे हुए व्यक्तियों को भी सद्यदेश सुनाकर ग्रपने पथ पर लाना उसका उद्देशय था।

बुद्ध स्त्री-पुरुप को, जिनको संसार से विरक्ति हो गई हो, विना किसी जाति-भेद-भाव के ग्रपने संव में सम्मिलित कर लेते थे। बुद्ध के पूर्व श्द्र संन्यासी ग्रथवा वानप्रस्थी नहीं हो सकते थे; लेकिन बुद्ध ने जाति-पाँति के भेद-भाव को विलकुल उठा दिया था।

गृहस्थ बौद्ध-भिन्तु श्रों को वस्त्र बाँटना एक वड़ा पुण्य का काम सममते थे। हर शरद्-ऋतु में बौद्ध-भिन्तु श्रों को वस्त्र बाँटे जाते थे। भिन्तु तीन वस्त्रों के श्रतिरिक्त एक भिन्ता-पात्र, एक श्रॅंगोछा, एक करधनी श्रोर एक उस्तरा रखते थे। हर पन्द्रहवें दिन भिन्तु लोग परस्र एक दूसरे का मुण्डन कर देते थे। वर्षा-ऋतु उन्हें एक ही जगह व्यतीत करनी पड़ती थी। उसे चतुर्मास कहते थे, जो श्राषाढ़ की पूर्णिमा से कार्तिक की पूर्णिमा तक माना जाता था। भिन्तु श्रयनी श्राजीविका स्वयं उपार्जन करते थे। उनकी श्राजीविका भिन्ना थी। किन्तु भिन्ना के समय वे मौन रहते थे। बुद्ध के जीवनकाल में ही संघ के नियम बन गये थे। मरते समय बुद्ध ने कहा—"संघ के लिए हमने जो नियम बना दिये हैं वे ही तुम्हारे लिए गुरु श्रीर श्राचार्य का काम करेंगे।"

भिन्नुश्रों के लिए भी एक ही नियम था, किन्तु उनका सारा काम विलकुल पृथक् था। बौद्धसंत्र की स्थापना में तीन महत्त्वपूर्ण वातें थीं—(१) सहयोग-भावना श्रोर सार्वजिनिक बुद्धि से काम लेना।(२) संगठन श्रोर व्यवस्था वनाये रखना। (३) धर्म के प्रचार श्रोर विस्तार के लिए नया-नया श्रायोजन करना।

#### निर्वाग

बौद्धवर्म आत्मा को नहीं मानता। वह सब वस्तुओं को अनित्य और दु:खमय मानता है। सबको अनात्म मानता है। उसका सिद्धान्त है कि वासना के ह्यय हो जाने से नाम-रूप इन्द्रधनुष के चित्र-विचित्र रंग की माँति विलीन हो जाते हैं। निर्वाण निःशेषता का ही नाम है। निर्वाण दीपक के बुक्तने को कहते हैं। राजा मिलिन्द ने आचार्य नागसेन से निर्वाण के विषय में पूछा तो उन्होंने उसको बताने में असमर्थता प्रकट की। क्योंकि दुनिया में कोई चीज निर्वाण के समान नहीं है। वास्तव में निर्वाण का अर्थ है उन गुणों और बन्धनों का नाश हो जाना, जो मनुष्य को भेद-भाव से अनुपाणित कर स्वार्थ की ओर प्रवृत्त करता है। निर्वाण की अवस्था में मनुष्य की सारी वासनाएँ और आकांद्वाएँ नष्ट हो जाती हैं। जो अवस्था जीवन्तुक्त की होती है वही निर्वाण-प्राप्त मनुष्य को पाई जाती है। अतएव निर्वाण का अर्थ विनाश नहीं; किन्तु पूर्णता है।

### आत्मा और पुनर्जन्म

बौद्धधर्म को छोड़कर भारतवर्ष के ग्रन्य धर्म ग्रात्मा की सत्ता में विश्वास रखते हैं। बौद्ध-धर्म कहता है कि कोई स्थिर ग्रात्मतत्त्व नहीं है। ऐसी ग्रावस्था में ग्राच्छे-बुरे कर्मों के लिए उत्तरदायी कीन है ? पाप-पुग्य का फल कीन भोगता है ? पुनर्जन्म किसका होता है ? ग्रात्मा के न मानने पर पुनर्जन्म की व्याख्या नहीं हो सकती। मरने के पहले ग्रीर मरने के बाद किसी समय भी बौद्ध ग्रात्मा का होना स्वीकार नहीं करते। यदि कोई भी किया बिना स्थिर कर्ता के ही हो सकती है तो स्थिर तत्त्व को माने बिना पुनर्जन्म भी हो सकता है। बौद्ध-दर्शन में ग्रात्मा को बराबर दीपक की शिखा से उपमा दी जाती है। जबतक दीपक जलता रहता है तबतक उसकी शिखा या लो एक मालूम पड़ती है। लेकिन वास्तव में वह शिखा नये ईधन के संयोग से प्रतिच्चण बदलती रहती है। दीपक की शिखा एक ईधन-संघात से दूसरे ईधन-संघात में संक्रान्त हो जाती है। उसी प्रकार एक जीवन के मृत्युच्चण ग्रीर दूसरे जीवन के जन्मच्चण में, किन्हीं दो च्चणों की ग्रापेचा ग्रिथिक ग्रीवन के मृत्युच्चण ग्रीर दूसरे जीवन के जन्मच्चण में, किन्हीं दो च्चणों की ग्रापेचा ग्रिथिक ग्रीवनर नहीं है।

#### वौद्धधर्म और ईश्वर

वुद्ध ने किसी ईश्वर की पूजा करने की शिद्धा न दी थी। इस विषय की चर्चा ही नहीं की। उन्होंने ईश्वर का प्रश्न उठाया ही नहीं। पूछने पर बात टाल दी। केवल यही बतलाया कि वह एक अज्ञात पदार्थ है। इसलिए कहा जाता है कि बौद्धधर्म उपनिषदों का ब्राह्मण्-व्यतिरिक्त दर्शनवाद है। अपना ही आश्रय लो। किसी अन्य का आश्रय मत दूँ द्ो—यही बुद्ध की शिद्धा थी।

बौद्ध-सम्प्रदाय

बुद्ध के संघ के नियम बड़े दृढ़ श्रीर कठोर थे। जैसे-जैसे बौद्धमत का प्रचार होता गया वैसे-वैसे लोग श्रपने सुभीते की गुंजाइश खोजने लगे। श्रन्त में दो मुख्य संप्रदाय हो गये—'हीनयान' श्रीर 'महायान'।

हीनयान के मत से बुद्ध साधारण मनुष्य थे और उन्होंने अपने कर्त व्यपालन द्वारा बुद्धत्व प्राप्त किया। किन्तु महायान ने आदि बुद्ध अथवा बोधिसत्त्व को माना है और उनको ईश्वर बना दिया है। "बोधिसत्व की कल्पना महायान सम्प्रदाय की सबसे बड़ी विशेषता है। यह कल्पना इतनी उदात्त तथा इतनी मनोरम है कि केवल इसी कल्पना के आधार पर यह धर्म संसार के प्रमुख धर्मों में महत्त्वपूर्ण स्थान पाने का अधिकारी है। बोधिसत्त्व का शाब्दिक अर्थ है बोधि अर्थात् ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाला व्यक्ति। अर्हत् तथा प्रत्येक बुद्ध का लच्च नितान्त सीमित रहता है। अपना अम्युदय तथा व्यक्तिगत कल्याण-साधन करना ही दोनों के अनुष्टान का अन्तिम उद्देश्य रहता है। पर बोधिसत्त्व संसार के समस्त प्राणियों के समग्र दुःखों का नाश कर उन्हें निर्वाण-प्राप्ति करा देना अपने जीवन का उद्देश्य मानता है। संसार का एक-एक प्राणी जवतक मुक्त नहीं हो जाता तवतक वह स्वयं निर्वाण-सुख को भोगने के लिए उद्यत नहीं होता।

उसके जीवन का ध्येय स्वार्थ-सिद्धि न होकर परोपकार रहता है। वह जगत् के प्रत्येक व्यक्ति को अपना ही स्वरूप समभता है।" १

महायान का मत है कि "परम-सत्य-स्वरूप बुद्ध मानव-समाज के कल्याण-साधन के निमित्त अनेक रूप धारण किया करते हैं। बुद्धदेव भी उन्हीं के एक अवतारमात्र हैं। उनकी भित्तपूर्वक उपासना करने से मनुष्य अपने लक्ष्य तक पहुँच सकता है। महायान-अन्थ 'सद्धर्म-पुण्डरीक' का कहना है कि सच्चे प्रेम से मगवान बुद्ध की, एक पुष्प के अर्पण द्वारा, पूजा करने से साधक को अनन्त सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार महायान-धर्म ने निरीश्वरवादी शुष्क निवृत्ति-प्रधान हीनयान को कायापलट कर उसे ईश्वरवादी तथा प्रवृत्ति-प्रधान मनोरम रूप में उपस्थित किया।" कालान्तर में महायान-मत की पूजी-पचारविधि बहुत विस्तृत और तारतम्य-युक्त हो गई। उनमें प्रायः सभी हिन्दू देवी-देव-ताओं के समान पद्मपाणि, अवलोकितेश्वर, अमिताभ आदि देवता की कल्पना कर अर्चना की जाने लगी। इस प्रकार इस मत में शरणागित-द्वारा मोज्ञ या निर्वाण का विचार आ गया।

कुछ लोग महायान की कल्पना के मूल में गीता का भक्ति-समन्वित कर्मयोग मानते हैं। इस महायान का विकास चलता ही गया ग्रोर तन्त्र-मन्त्र की ग्रोर भी ग्रिमिर्हिच बढ़ी। इस मत के ग्राचार्य नागार्जुन एक प्रकारण्ड तान्त्रिक तथा सिद्ध पुरुष माने जाते हैं। इन गुद्ध शिचात्रों ने महायान का स्वरूप बदलने में विशेष सहायता दी। यह विचारधारा इतनी प्रवल हुई कि मंत्र-यंत्रों की विषुलता ने प्राचीन बुद्धत्व के त्रादर्श को ढँक दिया। ग्रागे चलकर महायान से वज्रयान की उत्पत्ति हुई जिसमें मद्य, मांस, हठयोग तथा मैथुन की शिचाएँ प्रधान विषय हैं। वज्रयान तान्त्रिक बौद्ध-धर्म का विकसित रूप है। इसकी दार्शनिक दृष्टि यद्यपि शून्यवाद ही है तथापि त्राचार में तान्त्रिक किया-कलाप की बहुलता है। यह तिब्बत, चीन त्रादि में विशेष रूप से फूला-फला।

हीनयान में अपने सिवा और कोई सहायक नहीं माना गया है। हीनयान अपने उच आदर्श और कठिन व्रत के कारण छोटा यान (मार्ग) है। उसपर सब चढ़ नहीं सकते हैं।

### तीर्थस्थान और मृतिंपूजा

किपलवस्तु (भगवान बुद्ध का जन्मस्थान); बोधगया (बुद्धत्व प्राप्ति का स्थान); ऋषित्तन सारनाथ (सर्वप्रथम धर्मचक प्रवत्त न का स्थान जहाँ पर बुद्ध की जीवितावस्था में ही बिहार बना था); कुशीनगर (बुद्ध का निर्वाण-स्थान); राजगृह (बुद्धत्व-प्राप्ति के पूर्व अलारक लाभ और आचार्य रुद्र-द्वारा शिच्चा प्राप्त करने का स्थान); और वैशाली (बोद्धों का द्वितीय सभा-स्थल तथा बुद्ध का प्रिय निवासस्थान)—ये बोद्धों के मुख्य तीर्थ-स्थान हैं। इसके अलावा आवस्ती, कौशाम्त्री, नालन्दा और पाटलिपुत्र (जो उस समय कुसुमपुर के नाम से विख्यात था) तीर्थस्थान हैं। किन्तु सबसे अधिक प्रतिष्ठा वोध-गया और वाद, किपलवस्तु और कुशीनगर की है।

१. धर्म और दर्शन, पृष्ठ ११३—१४। २. धर्म और दर्शन—११७

हिन्दू-पुरा गाकार ने बुद्ध को वर्त्त मान युग का केवल सर्वश्रेष्ठ पुरुष ही नहीं माना; किन्तु उन्हें कलियुग में ईश्वर का नवाँ अवतार स्वीकृत किया। मत्स्य, कल्कि, वायु, गरुड, ब्रह्म, लिङ्ग, नृसिंह, ग्राग्नि एवं भविष्य त्रादि पुरांगों ने घोषणा की कि वृद्ध नारायण अर्थात् परमात्मा के नवें अवतार थे और कलियुग के लिए उनका अवतार हुआ था। उनकी पूजा और अर्चा की विधि भी पुराणों ने वतलाई है। भविष्यपुराण ने तो सपष्ट शब्दों में कहा है कि भगवान् बुद्ध की स्वर्णप्रतिमा स्थापित करके ब्राह्मण को दी जाय ( २।७२-७३ )। इन पुराणों के त्रादेशानुसार कट्टर हिन्दू भी बुद्ध-मूर्ति की पूजा करने लगे। जब विदेशी बौद्धों ने उन मूर्तियों की पूजा शूकर और गौ के मांस से करना श्रारम्भ किया तब बुद्ध भक्त हिन्दु श्रों ने पवित्रता को कायम रखने के उद्देश्य से कुछ मूर्तियों के विष्णु, शिव ग्रादि नाम रख दिये। जगन्नाथपुरी के मन्दिर में जो जगन्नाथजी की मूर्ति है वह परम्परा से बुद्धावतार की मूर्ति मानी जाती है। वस्तुतः तुलसीदास श्रपने छप्ययरामायण में जगन्नाथजी को नवाँ श्रवतार वताते हैं जिससे श्रीजगन्नाथ ग्रौर बुद्ध एक ही जान पड़ते हैं। ग्रतएव हिन्दुग्रों ने नये रूप में बुद्ध की पूजा जारी रखी। बुद्ध की पूजा का परित्याग उन्होंने श्रपनी श्रोर से नहीं किया। हिन्दू बुद्ध-मूर्ति की पूजा हिन्दू-देवता के नाम से करने लगे। इस प्रकार हिन्दु श्रों ने वुद्ध का नहीं, किन्तु वौद्धों का वहिष्कार किया। आर्थेतर वौद्ध आज भी बोधगया के मन्दिर में शूकर-मज्जा-मिश्रित मोमवत्तियाँ श्रौर मेष-मज्जा-मिश्रित चावल चढ़ाते हैं। इसी कारण हिन्दू बुद्ध-मन्दिर के भीतर पूजा करने से हिचकते हैं। हिन्दू वैष्ण्व विष्णुपूजा एवं दशावतार-पूजा के साथ-साथ बुद्ध की भी पूजा करते हैं; क्योंकि भगवान का यह नवाँ अवतार है। इसलिए यह कहना अत्युक्ति नहीं होगा कि हिन्दू-धर्म ने बौद्धधर्म को अपने में पचा डाला है। श्राज भी नेपाल में हिन्दू-धर्म एवं बौद्धधर्म में इतना निकट-सम्बन्ध है कि नेपाल-माहात्म्य के अनुसार शिव की पूजा करना बुद्ध की पूजा करना है। नेपाल में महाकाल के मन्दिर में इस वात का एक सुन्दर उदाहरण पाया जाता है। महाकाल को, जिन्हें बौद्ध वज्रपाणि का रूप मानते हैं, हिन्दू लोग शिव का अवतार मानकर पूजते हैं। तिब्बती बौद्धों का एक सम्प्रदाय अवलोकितेश्वर को हिन्दू-देवता शिव से और उनकी सहवासिनी को हिन्दू देवी तारा से मिलता-जुलता पाता है। जावा के ''बराबुदुर'' नामक स्थान में बौद्ध-मूर्तियों के साथ हिन्दू-देवता स्रों की मूर्तियाँ भी पाई जाती हैं। पेकिंग (चीन) के बौद्ध-मन्दिरों की दीवारों पर संस्कृत के लेख में भारतीय पुराणों की कितनी बातें खुदी हुई हैं। यह वात उल्लेखनीय है कि वुद्ध की सभी मूर्तियों की आकृति और मुद्रा हिन्दू-प्रतिमा-प्रतिष्ठा की पद्धति से मिलती है। इन मूर्तियों में से अधिकांश के मस्तक पर तिलक का चिह्न पाया जाता है और कुछ मूर्तियों के वद्यःस्थल पर यज्ञोपवीत भी देखा जाता है।

इस प्रकार काल-क्रम से वुद्ध के हिन्दू-उपासक विदेशियों के प्रविष्ट होने के कारण बौद्धधर्म को भ्रष्ट एवं धर्म-विरुद्ध मानने लगे। जगद्गुरु श्रीशङ्कराचार्य ने साम्प्रदायिक उपाधि त्यागकर पुनः पुरातन वैदिक धर्म में लौट त्याने के लिए प्रेरित किया और विहारों को मठों के लप में परिवर्तित कर डाला। इस प्रकार मूल वौद्धधर्म की मुख्य वातें श्रभिधान, (१४) बुद्ध-वंस श्रौर (१५) चरियापिटक । इनमें उदान, धम्मपद, जातककथा, थेरगाथा, थेरीगाथा, विमानवत्थु श्रौर प्रेतवत्थु तथा खुद्दकपाठ विशोष विख्यात हैं।

त्रभिधम्मिपटक में बुद्ध के मनोविज्ञान-सम्दन्धी श्रीर दर्शन-शास्त्र-सम्बन्धी विचारों का संग्रह है।

विनयपिटक में भिचुत्रों की जीवन-चर्चा त्रादि की शिचा है।

बौद्धधर्म के प्राचीन प्रत्थों में एक मिलिन्दपन्हो ग्रर्थात् मिलिन्दप्रश्न है। इस ग्रन्थ में बौद्ध शिद्धक नागसेन ग्रौर यूनानी राजा मिनेन्द्र या मिलिन्द के संवाद का वर्णन है। यह ग्रंथ ग्रत्यन्त सुन्दर भाषा में प्रश्नोत्तर के रूप में है। इससे बौद्ध-सिद्धान्तों का सम्यक् ज्ञान हो जाता है। १

जातककथा में बुद्ध के पूर्व-जन्म की कथाएँ हैं, जिन्हें बुद्ध ने प्रसंगवश अपने शिष्यों को सुनाया था।

उदान—ग्रद्भुत वस्तु ग्रथवा दृश्य को देखकर बुद्ध के मुख से जो काव्यमय सरस शब्द निकल पड़े थे उनके ऐसे ८२ वचनों का, प्रसंग के साथ, संग्रह है।

थेरगाथा तथा थेरीगाथा—नुद्ध भिच्चु ग्रौर भिच्चुणी के काव्यों का संग्रह है जिसमें उनके जीवन की कथा की ग्रोर संकेत है।

विमानवत्थु तथा प्रेतवत्थु में स्वर्ग, नरक तथा प्रेत के सम्बन्ध की वातें हैं।

पूर्वोक्त मुख्य-मुख्य अन्थों के खिवा वौद्धों का विशाल साहित्य है जिसमें अनेक अंथ अवतक अप्रकाशित हैं। वौद्ध-दर्शन-साहित्य भी वृहत्तर और गम्भीर है। र

### भारत से बौद्धधर्म के लुप्त होने का कारण

श्रपने जन्मस्थान भारत में बौद्धधर्म का लोप होना एक श्रद्धुत घटना है। किन्तु विचारपूर्वक देखने से ज्ञात होगा कि बौद्धधर्म भारतवर्ष से निर्वासित नहीं हुश्रा; किन्तु महान हिन्दू-धर्म से निकलकर श्रपनी सुगन्धि सुदूर देशों में फैलाकर पुनः इसी धर्म में विलीन हो गया। यह घटना रोचक एवं शिद्धापद है।

प्राचीनतम बौद्ध-सम्प्रदाय ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते। उनके मत से जड़ पदार्थ नित्य हैं और उन जड़ पदार्थों की शक्ति द्वारा ही समस्त संसार की सृष्टि हुई है। यदि बीच-बीच में प्रलय हो जाता है तो इन्हीं जड़ पदार्थों के अन्तर्भुक्त गुण के प्रभाव से फिर सृष्टि होती है। इस प्रकार ईश्वर के अस्तित्व पर इस धर्म ने कुछ भी विचार नहीं किया। बुद्ध की मृत्यु के अनेक शताब्दी बाद एक ओर बौद्धधर्म दूर देश में भी फैल गया, दूसरी ओर महायानसम्प्रदाय के कारण मूर्तिपूजा की प्रथा भी प्रचलित हो गई और प्राचीन बौद्धधर्म हीनयानसम्प्रदाय में ही सीमित रह गया। ऐसी परिस्थिति में हिन्दू-धर्म के उद्धारकों ने अपने धर्म और संस्कृति के पुनरुद्धार के अद्भुत मार्ग का अवलम्बन किया। उसके परिणामस्वरूप कालान्तर में बौद्धधर्म हिन्दू-धर्म में मिल गया और भारतवर्ष से इसका स्वतन्त्र अस्तित्व जाता रहा।

१. इसका हिन्दी अनुवाद भिद्यु जगदीश ने किया है।

रे २. देखिए, राहुलसांकत्यायन के पिटकों का अनुवाद।

हिन्दू-पुरा एकार ने बुद्ध को वर्त्त मान युग का केवल सर्वश्रेष्ठ पुरुष ही नहीं माना; किन्तु उन्हें कलियुग में ईश्वर का नवाँ ग्रवतार स्वीकृत किया। मत्स्य, कल्कि, वायु, गरुड, ब्रह्म, लिङ्ग, नृसिंह, अगिन एवं भविष्य आदि पुरांगों ने घोपणा की कि वृद्ध नारायण श्रर्थात् परमात्मा के'नवें श्रवतार थे श्रीर कलियुग के लिए उनका श्रवतार हुश्रा था। उनकी पूजा ग्रौर त्राची की विधि भी पुराणों ने वतलाई है। भविष्यपुराण ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भगवान् वुद्ध की स्वर्णप्रतिमा स्थापित करके ब्राह्मण को दी जाय ( २।७२-७३ )। इन पुराणों के ग्रादेशानुसार कद्दर हिन्दू भी बुद्ध-मूर्ति की पूजा करने लगे। जब विदेशी बोंह्यों ने उन मूर्तियों की पूजा शुकर थ्रौर गौ के मांस से करना श्रारम्भ किया तव बुद्धभक्त हिन्दुश्रों ने पवित्रता को कायम रखने के उद्देश्य से कुछ मूर्तियों के विष्णु, शिव ग्रादि नाम रख दिये। जगन्नाथपुरी के मन्दिर में जो जगन्नाथजी की मूर्ति है वह परम्परा से बुद्धावतार की मूर्ति मानी जाती है। वस्तुतः तुलसीदास श्रपने छप्पयरामायण में जगन्नाथजी को नवाँ श्रवतार वताते हैं जिससे श्रीजगन्नाथ श्रीर वुद्ध एक ही जान पड़ते हैं। श्रतएव हिन्दुश्रों ने नये रूप में वुद्ध की पूजा जारी रखी। बुद्ध की पूजा का परित्याग उन्होंने अपनी ओर से नहीं किया। हिन्दू बुद्ध-मूर्ति की पूजा हिन्दू-देवता के नाम से करने लगे। इस प्रकार हिन्दु छों ने बुद्ध का नहीं, किन्तु बौद्धों का वहिष्कार किया। त्रार्थेतर बौद्ध त्राज भी बोधगया के मन्दिर में शुकर-मज्जा-मिश्रित मोमवत्तियाँ श्रोर मेष-मन्जा-मिश्रित चावल चढ़ाते हैं। इसी कारण हिन्दू बुद्ध-मन्दिर के भीतर पूजा करने से हिचकते हैं। हिन्दू वैष्णव विष्णुपूजा एवं दशावतार-पूजा के साथ-साथ वुद्ध की भी पूजा करते हैं; क्योंकि भगवान का यह नवाँ अवतार है। इसलिए यह कहना अत्युक्ति नहीं होगा कि हिन्दू-धर्म ने बौद्धधर्म को अपने में पचा डाला है। त्राज भी नेपाल में हिन्दू-धर्म एवं बौद्धधर्म में इतना निकट-सम्बन्ध है कि नेपाल-माहातम्य के अनुसार शिव की पूजा करना बुद्ध की पूजा करना है। नेपाल में महाकाल के मन्दिर में इस वात का एक सुन्दर उदाहरण पाया जाता है। महाकाल को, जिन्हें बौद्ध वजपाणि का रूप मानते हैं, हिन्दू लोग शिव का अवतार मानकर पूजते हैं। तिब्बती वौद्धों का एक सम्प्रदाय अवलोकितेश्वर को हिन्दू-देवता शिव से और उनकी सहवासिनी को हिन्दू देवी तारा से मिलता-जुलता पाता है। जावा के 'वराबुदुर' नामक स्थान में बौद्ध-मूर्तियों के साथ हिन्दू-देवतात्रों की मूर्तियाँ भी पाई जाती हैं। पेकिंग (चीन) के वौद्ध-मन्दिरों की दीवारों पर संस्कृत के लेख में भारतीय पुराणों की कितनी बातें खुदी हुई हैं। यह बात उल्जेखनीय है कि बुद्ध की सभी मूर्तियों की त्राकृति श्रौर मुद्रा हिन्दू-प्रतिमा-प्रतिष्ठा की पद्धति से मिलती है। इन मूर्तियों में से श्रिधिकांश के मस्तक पर तिलक का चिह्न पाया जाता है और कुछ मूर्तियों के वद्यःस्थल पर यज्ञोपवीत भी देखा जाता है।

इस प्रकार काल-क्रम से बुद्ध के हिन्दू-उपासक विदेशियों के प्रविष्ट होने के कारण बौद्धर्म को भ्रष्ट एवं धर्म-विरुद्ध मानने लगे। जगद्गुरु श्रीशङ्कराचार्य ने साम्प्रदायिक उपाधि त्यागकर पुनः पुरातन वैदिक धर्म में लौट ब्राने के लिए प्रेरित किया ब्रौर विहारों को मठों के रूप में परिवर्तित कर डाला। इस प्रकार मूल बौद्धधर्म की मुख्य वातें

तो हिन्दू-धर्म में खप गईं श्रोर नाममात्र का बौद्ध-सम्प्रदाय भारत से एकदम लुप्त हो गया। मूल बौद्धधर्म की श्रनेक रीतियाँ हिन्दू-बैप्ण्वों के विविध सम्प्रदायों में श्रव भी पाई जाती हैं। ये लोग विष्णु श्रोर श्रन्य श्रयतारों की पूजा के साथ-ही-साथ बुद्ध की भी पूजा करते हैं। इस प्रकार यद्याप बौद्धधर्म श्रपनी भ्रष्टावस्था को प्राप्त कर हिन्दुश्रों द्वारा विह्फ्त हो गया तथापि बुद्ध उस श्रोसत से कभी भी च्युत नहीं किये गये जो उन्होंने हिन्दुश्रों के हृदय में पाया था। जो बौद्ध श्रपने वास्तिविक रूप में बच गये थे, वे सुसलमानों के श्रागमन श्रीर नालन्दा-विश्वविद्यालय के विध्वंस के बाद लुप्तप्राय हो गये। इस प्रकार एक श्रोर बौद्धधर्म धुल-मिलकर प्रशस्त हिन्दू-धर्म में विलीन हो गया श्रीर दूसरी श्रोर हिन्दुश्रों ने बुद्ध का नहीं, बौद्धों का बिहण्कार किया।

### वौद्ध-प्रार्थना

नमो तस्स भगवतो श्ररहतो सम्मासमबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो श्ररहतो सन्मासमबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासमबुद्धस्स। वुद्धं सर्गं गच्छामि। धममं सरगं गच्छामि। संघं सरगं गच्छामि। दुतियसपि बुद्धं सरणं गच्छामि। दुतियमपि धम्मं सर्गं गच्छामि। दुतियमपि संघं सरगां गच्छामि। ततियमपि बुद्धं सर्गां गच्छामि। ततियमपि धम्मं सर्गं गच्छामि। ततियमपि संघं सरणं गच्छामि। पागातिपाता वेरसिंग सिवखापदम् समादियामि । श्रादिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदम् समादियामि । कामेसु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम् समादियामि । मुसावादा वेरमणि सिक्खापदम् समादियामि। सुरा-मेर्य-मज्ज-पसा-दत्थाना वेरमणि सिक्खापदम् समादियामि।

# वठा परिच्छेद दर्शन

मनुष्य संसार का ज्ञान प्राप्त करके उसके अनुसार जीवन-यापन करना चाहता है। वह केवल अपने वतमान ज्ञान के सम्बन्ध में ही नहीं सोचता, भावी परिणामों के विषय में भी सोचता है। बुद्धि की सहायता से वह युक्ति पूर्वक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। युक्ति-पूर्वक तत्त्वज्ञान प्राप्त करने के प्रयत्न को ही 'दर्शन' कहते हैं। ग्रंग्रेजी में इसे फिलॉसफी ( Philosophy ) कहते हैं।

फिलॉसफी शब्द का अर्थ ज्ञान-प्रेम है। मनुष्य क्या है ? उसके जीवन का लक्ष्य क्या है ? यह संसार क्या है ? इसका कोई खष्टा भी है ? मनुष्य को किस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए !-ऐसे अनेक प्रश्न हैं; जिन्हें प्रायः सभी देशों के मनुष्य, सभ्यता के ग्रारम्भ से ही, सुलमाने की चेष्टा करते श्रा रहे हैं। भारतीय दर्शन के श्रनुसार हमें तत्त्व का साचात्कार हो सकता है, अतः भारतवर्ष में फिलॉसकी को दर्शन कहते हैं।

प्राच्य तथा पश्चात्य दर्शनों की मौलिक समस्याएँ प्रायः समान हैं। दोनों के मुख्य-मुख्य सिद्धान्तों में बड़ी समानता है। किन्तु उनकी विचार-पद्धतियों में बहुत अन्तर है। भारतीय दर्शन में तत्त्व-विज्ञान, नीति-विज्ञान, तर्क-विज्ञान, मनो-विज्ञान तथा प्रमाण-विज्ञान की समस्यात्रों पर प्राय: एक साथ ही विचार किया गया है। त्राचार्य वजेन्द्रनाथ शील तथा अन्यान्य विद्वान इसे भारतीय दर्शन की समन्वयात्मक दृष्टि (Synthetic out-look) कहते हैं।

भारतीय दर्शन की दृष्टि अत्यधिक व्यापक है। यद्यपि भारतीय दर्शन की अनेक शाखाएँ हैं तथा उनमें मतभेद भी है, फिर भी वे एक दूसरी की उपेद्धा नहीं करती हैं। सभी शाखाएँ एक दूसरी के विचारों को समभने का प्रयत्न करती हैं। वे युक्तिपूर्वक विचारों की समीज्ञा करती हैं श्रीर तभी किसी सिद्धान्त पर पहुँचती हैं। इसी उदार मनोवृत्ति का फल है कि भारतीय दर्शन में विचार-विमर्श के लिए एक विशेष प्रणाली की उत्पत्ति हुई। इस प्रणाली के अनुसार पहले पूर्वपन्न होता है; तव खरहन होता है, तथा श्रन्त में उत्तरपच्च या चिद्धान्त होता है।

दर्शन ही किसी देश की सम्यता तथा संस्कृति को गौरवान्वित करता है। दर्शन की उत्पत्ति स्थान-विशेष के प्रचलित विचारों से होती है। ग्रतः दर्शन में सामाजिक विचारों की छाप श्रवश्य पाई जाती है। भारतीय दर्शनों में मतभेद तो श्रवश्य है, किन्तु भारतीय संस्कृति की छाप रहने के कारण उनमें साम्य भी पाया जाता है। इस साम्य को हम भारतीय दर्शनों का नैतिक तथा श्राध्यात्मिक साम्य कह सकते हैं।

भारतीय दर्शनों का सबसे महत्त्वपूर्ण तथा मूल-भूत साम्य यह है कि वे सभी पुरुषार्थ-साधन के लिए हैं। भारत के सभी दर्शन मानते हैं कि दर्शन जीवन के लिए बहुत उप-योगी होता है। ग्रतः जीवन के लक्ष्य को समझने के लिए दर्शन का परिशीलन नितान्त त्रावश्यक है। दर्शन का उद्देश्य केवल मानसिक कुत्हल की निवृत्ति नहीं है, विलक इसकी शिद्या देना है कि मनुष्य किस प्रकार दूर-दृष्टि, भविष्य-दृष्टि तथा ग्रन्तदृष्टि के साथ जीवन-यापना कर सकता है।

भारतीय दर्शनों के न्यावहारिक उद्देश्य की प्रधानता का कारण यह है कि संसार में अनेक दुःख हैं, जिनसे जीवन सर्वथा अधकारमय बना रहता है, दुःखों के कारण मन में सर्वथा अशान्ति बनी रहती है। मनुष्य के दुःखों का क्या कारण है—इसे जानने के लिए भारत के सभी दर्शन प्रयत्न करते हैं। दुःखों का किस तरह नाश हो—इसके लिए सभी दर्शन संसार तथा मनुष्य के अन्तिनिहित तत्त्वों का अनुसंधान करते हैं।

हम अज्ञानवश जिन दुःखों का भोग करते हैं उनका विषय-वर्णन भारतीय दर्शनों में अवश्य किया गया है। किन्तु, साथ-साथ उनसे आशा का संदेश भी मिलता है। इन विचारों का सारांश महात्मा बुद्ध के चार आर्य-सत्यों में पाया जाता है। जैसा हम पहले देख आये हैं—महात्मा बुद्ध के समस्त ज्ञान का निचोड़ उनके आर्य-सत्यों में ही मिलता है। भिन्न-भिन्न दर्शन भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से इनपर प्रकाश डालता है।

प्राचीन वर्गीकरण के अनुसार भारतीय दर्शन दो भागों में बाँटे गये हैं—आस्तिक तथा नास्तिक। वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य, मीमांसा तथा वेदान्त आस्तिक-दर्शन कहे जाते हैं। इन्हें षड-दर्शन कहा जाता है। यहाँ आस्तिक-दर्शन का अर्थ ईश्वरवादी दर्शन नहीं है। इन्हें आस्तिक इसिलए कहा जाता है कि ये सभी वेद को मानते हैं। मीमांसा और सांख्य ईश्वर को नहीं मानते, फिर भी वे आस्तिक कहे जाते हैं। इन छः आस्तिक-दर्शनों के अतिरिक्त और भी कई आस्तिक-दर्शन हैं। यथा—पाणिनीय-दर्शन (वैयाकरण-दर्शन), रसेश्वर-दर्शन (आयुर्वेद) इत्यादि। इन दर्शनों का उल्लेख मध्वाचार्य ने सर्वदर्शन-संग्रह में किया है।

नास्तिक-दर्शन तीन हैं—(१) चार्याक, (२) बौद्ध तथा (३) अर्हत् (जैन)। ये नास्तिक इसलिए कहे जाते हैं कि वेदों को ये नहीं मानते। बौद्ध-दर्शन की चार शाखाएँ हैं। उपर्युक्त आस्तिक पड्दर्शनों के समान बहुतों की राय में चार्याक, माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक, वैभाविक तथा अर्हत्—छः नास्तिक-दर्शन भी हैं।

सांख्य, योग, न्याय तथा वैशेषिक-दर्शनों की उत्पत्ति वैदिक विचारों से नहीं, लौकिक विचारों से हुई है। किन्तु इनके सिद्धान्तों में तथा वैदिक विचारों में पारस्परिक विरोध नहीं है। मीमांसा श्रीर वेदान्त की उत्पत्ति वैदिक विचारों से हुई श्रीर वे क्रमशः कर्मकांड तथा ज्ञान पर आधारित हैं। वैदिक संस्कृति के विरुद्ध जो प्रतिक्रियाएँ हुई थीं उनसे चार्वाक, बौद्ध तथा जैन-दर्शनों की उत्पत्ति हुई। ये वेद को प्रमाण नहीं मानते। अतएव दर्शनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है —

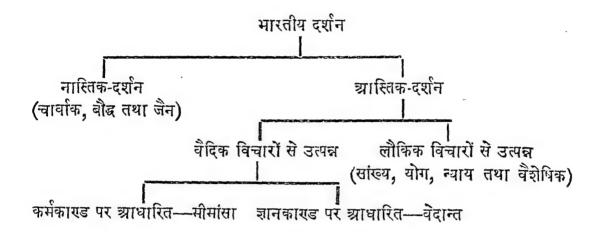

१. द्रष्टन्य—चटर्जी तथा दत्त—भारतीय दर्शन (हिन्दी सं०) वि० द०—२०

### सातवाँ पश्चिद्धेद

## नास्तिक-दर्शन

चार्वाक-दर्शन पहला नास्तिक-दर्शन है। यह दर्शन प्रत्यज्ञवादी है। इसके मत से पृथ्वी, जल, तेजस्, श्रीर वायु—ये ही चार तत्त्व हैं जिनसे सब-कुछ बनता है। इन्हीं चार तत्त्वों के मेल से बनी यह देह है। चारों तत्त्वों के पृथक् स्थापन में चैतन्य नहीं मालूम होता; किन्तु इनके एक जगह मिल जाने से शरीर में चेतन्य उत्पन्न होकर इन्हीं भूतों में नष्ट हो जाता है। नष्ट होने पर उसका नामोनिशान भी नहीं रहता। श्रतः चैतन्य-विशिष्ट शरीर ही श्रात्मा है। शरीर से श्रितिरक्त श्रात्मा होने का कोई प्रमाण नहीं है। इस प्रकार यह पुनर्जन्म श्रथवा मृत्यु के बाद श्रात्मा की सत्ता को नहीं मानता। ईश्वर की सत्ता को भी एक कपोल-कल्पना मानता है।

प्रत्यच्च प्रमाण के अतिरिक्त अनुमानादि प्रमाण तो चार्वाक के सम्प्रदाय में मान्य नहीं हैं। उनके मत में स्त्री, पुत्र आदि के आलिङ्गन से तथा धनोपमोग से उत्पन्न सुख पुरुषार्थ है और परलोक, स्वर्ग आदि सुख खयाली पुलाव-मात्र हैं; क्योंकि परलोक आदि प्रत्यच्च नहीं हैं। उनका कहना है कि दुःख के भय से सुख त्याच्य नहीं है। दुःख दूर करके सुख भोग्य हैं। जानवरों के भय से कोई खेती करना नहीं छोड़ता और भिचुओं से सताये जाने के डर से कोई भोजन बनाना नहीं छोड़ता। प्राप्त सुखों को त्यागनेवाला भीरु मूर्ख है और पशु से भी गया-गुजरा है। जो लोग स्वर्ग-सुख की आशा रखते हैं वे हवा में महल बनाते हैं; क्योंकि जो वस्तु है ही नहीं उसका सुख कैसा? शरीर का नाश ही मोद्द है।

यज्ञों की निन्दा करते हुए कहा है कि यज्ञ में यदि मरा हुन्ना पशु स्वर्ग जायगा, तो यजमान को उचित है कि न्नपने पिता का ही विलदान क्यों न करे जिसमें वगैर कठिनता के उन्हें स्वर्ग प्राप्त हो।

श्राद्ध-कर्म की निन्दा करते हुए चार्वाक ने कहा है कि यदि मरे हुए प्राणियों की तृप्ति का साधन श्राद्ध होता है तो विदेश जानेवाले पुरुष राह-खर्च के लिए सामान होने के बजाय किसी ब्राह्मण को भोजन करा देते या दान दे देते और जहाँ रास्ते में आवश्यकता होती वहीं वह वस्तु तत्काल उन्हें मिल जाती। श्राद्धादि का विधान ब्राह्मणों

का रचा हुआ है—उनकी अपनी जीविका का उपाय है और इसी एक उद्देश्य से उन्होंने मृत जीवों के लिए प्रेतकर्म का विधान किया है। यदि ग्रात्मा शरीर से पृथक् होती तो स्वजनों के प्रेम से न्याकुल हो पुन: ग्रवश्य लौट ग्राती।

चार्वाक् के ब्रानुयायी बृहस्पति ने भी इसी तरह कहा है-

न स्वर्गी नापवर्गी वा नैवात्मा पारलौकिकः। नैव वर्णाश्रमादीनां क्रियाश्च फलदायिकाः॥१॥ श्रग्निहोत्रं त्रयो वेदास्त्रिदंडं भस्मगुरहनम्। प्रज्ञापौरुपहीनानां जीविकेति बृहस्पतिः॥२॥ पशुश्चेन्द्रिहतः स्वर्गं ज्योतिष्टोमे गमिष्यति। स्वपिता यजमानेन तल कस्मान्न हन्यते॥३॥ मृतानामपि जन्त्नां श्राद्धं चेतृप्तिकारणम्। गच्छतामिह जन्तूनां व्यर्था पाथेय-कल्पना।।४॥ यदि गच्छेत परं लोकं देहादेप विनिर्गतः। कस्माद्भूयो न चायाति वन्धुस्नेह्ससाकुलः ॥४॥ ततस्र जीवनोपायो त्राह्मसौविहितस्त्वह। मृतानां प्रेतकार्याणि न त्वन्यद्विद्यते कचित् ॥६॥

सुतरां, जगत् में मनुष्य प्रायः स्वभाव से ही इष्टफल के अनुरागी हैं। नीति-शास्त्र श्रीर काम-शास्त्र के श्रनुसार मनुष्य श्रर्थ श्रीर काम को ही पुरुवार्थ मानता है, पारलौकिक सुल को प्रायः नहीं मानता। किसने परलोक को या वहाँ के सुख को देखा है ? सव मन-गढ़न्त वातें हैं—सत्य नहीं हैं; श्रतएव—

यावजीवेत सुखं जीवेत, ऋगां कृत्वा घृतं पिवेत्। भरमीभूतस्त देहस्य पुनरागमनं कुतः॥

महाराज दशरथ के मंत्री जावालि भी चार्वाक्-मतावलम्बी थे। चित्रकृट में राम को सममाते हुए त्रापने इस मत पर सम्यक् प्रकाश डाला है। अ

यद्यि चार्वाक् का नाम प्रसिद्ध नहीं है तथापि उनका मत और उनका तर्क आधुनिक रंसार में बहुत फैला हुत्रा है। पाश्चात्य देशों में इस प्रकार के तर्क माननेवाले बहुत हैं। कुछ भेद के साथ अनेक हिन्दू, इसाई तथा कतिपय मुसलमान भी किसी-न-किसी रूप में यह विचार मानते हैं।

अर्हत् ( जैन ) दर्शनः

जैनियों का दार्शनिक साहित्य बहुत विस्तृत है। जैन-दर्शन-सम्बन्धी ग्रन्थों की भाषा (संस्कृत), हिन्दू-दर्शन के विद्यार्थियों को कुछ विचित्र मालूम पड़ती है। ऐसा मालूम होता है कि जैन-विद्वान्, दार्शनिक की अपेद्या, वैज्ञानिक अधिक थे। उमाख्याति ( उमा स्वामी ) का 'तत्त्वार्थाधिगमसूत्र' प्रथम प्रामाएय ग्रन्थ है जिसे श्वेताम्बर ग्रौर

<sup>\*</sup> व ल्मीकीय रामायण, त्र्रयोध्याकागड, सर्ग १०८

दिराम्बर दोनों मानते हैं। श्रकलंक का 'राजवार्तिक', स्वामी विद्यानन्द का 'श्लोकवार्तिक' त्रीर समन्तभद्र की 'त्रातमीमांसा' दिशम्बर-साहित्य में प्रसिद्ध है। हरिभद्रसूरि के 'पड्-दर्शनसमुचयः में जैनेतर मतों का भी संग्रह है। इस ग्रंथ में ईश्वर का खरडन विस्तार से किया गया है। मिल्लिपेण की 'स्याद्वाद-मंजरी' जैन-सिद्धान्तों के प्रतिपादन के निमित्त प्रसिद्ध है। इनके त्रतिरिक्त कुन्दकुन्दाचार्य का 'पंचास्तिकाय', नेमिचन्द्र का 'द्रव्य-संग्रह' श्रीर देवस्रि का 'प्रमाग्रनयतत्त्वालोकालंकार' भी उल्तेखनीय हैं।

## श्रात्मा की एकता

जैन-दर्शन बौद्धों के, इस मत का विरोधी है कि सब इि. वे तो जगत् को श्रनादि मानते हैं। यदि श्रात्मा स्थिर न मानी जाय तो जगत् में जितने कर्म, फलपाप्ति के उद्देश्य से किये जाते हैं, सब व्यर्थ हैं; क्योंकि जो करनेवाला है वह हािणक होने से नष्ट हो गया—वह तो रहा ही नहीं; फिर उसके कर्मफल को भोगेगा कीन ? यदि यह माना जाय कि करनेवाले से भिन्न श्रीर कोई ज्ञिणिक पदार्थ है, जो फल को भोगता है, तो यह उचित नहीं प्रतीत होता कि कर्म करनेवाला कोई और हो तथा फलभोक्ता उससे भिन्न कोई दूसरा हो। स्मृति ग्रौर श्रनुभव एक ही श्राधार से होता है। देवदत्त कभी काशी का स्मर्ण करता है। त्रातः त्रात्मा तथा स्मर्ण में ऐक्य है त्रीर इसलिए

यदि त्रात्मा को स्थायी न मानें, तो राजनीतिक दएडादि-व्यवहार भी न हो सके। फिर जगत् में उपकार-प्रत्युपकार का न्यवहार क्या होगा ? संसार में सम्पूर्ण न्यवहारों का लोप हो जायगा। इस प्रकार इतिशक्तवाद में सब व्यवहारों का विलोप होगा। जो व्यवहार करता है, फल के उद्देश्य से ही करता है। परन्तु जन व्यवहार करनेवाली त्रात्मा चिणिक है तो वह फल-भोगकाल में रहेगी ही नहीं। फिर फल के उद्देश्य से उसकी प्रवृत्ति क्योंकर होगी। इस कारण सब व्यवहारों का नाश हो जायगा। श्रतः सिद्ध हुत्रा कि त्रात्मा स्थिर है, व्यिक नहीं।

### सिद्धान्त

जैनमत में जीव श्रौर श्रजीव दो तत्त्व हैं। बोधवाले जीव श्रौर हैं। परतत्त्व चित् श्रौर श्रचित् इस भेद से दो हैं। इन दोनों के विक इन दोनों में जो लेने योग्यू है उसको लेना चाहिए है। मैंने इस काम को किया है और इसका फल मेरा है. फल की समता में अज्ञानी पुरुष फ़ँसे रहते हैं। इसे 'कर इस प्रकार काम, कोघ, होप श्रीर इनकी कार्य-ह्रप प्रवृत्ति हें य हैं। चेतना का एक ही लज्ञ्ण (स्वरूप) अन्य वस्तु

जैन पाँच श्रस्तिकाय ( तत्त्व ) वताते हैं—जीव, श्राक

पहला श्रस्तिकाय जीव दो प्रकार का है—संसारी श्रीर मुक्त । एक जन्म से दूसरे जन्म को प्राप्त होनेवाला जीव संसारी है। वह भी दो प्रकार का है—एक मनवाला श्रीर दूसरा मन-रहित । जिसमें शिद्धा, किया, श्रालाप श्रादि संज्ञा पाई जाती है वह मनवाला है। मन-रहित जीव भी त्रस तथा स्थावर भेद से दो प्रकार का है।

दूसरा श्रस्तिकाय श्राकाश है। इस श्राकाश से भिन्न एक श्रलोकाकाश है। उसमें विना रकावट प्रवेश होता है। श्रलोकाकाश में पहुँचकर जीव मुक्त हो जाता है। वहाँ जाकर जीव फिर लौटकर नहीं श्राता, सदा के लिए मुक्त हो गया; क्योंकि जब इस कार्य-वन्धन से विनिम्क हो जाता है तब श्रसंग होकर ऊपर चला जाता है। कहा है —

#### गत्वा गत्वा निवर्तन्ते चन्द्रसूर्योदयो प्रहाः। श्रद्यापि न निवर्तन्ते श्रद्धोकाकाशमागताः॥

तीसरा तत्त्व धर्म है। मुक्ति के प्रतिबन्धक, कर्म, ग्राधर्म, रुकावट की स्थिति प्रत्यक्त नहीं है, त्रानुमेय है। चौथा तत्त्व श्राधर्म है। पाँचवाँ तत्त्व पुद्गल है। यह स्पर्श, रस ग्रीर वर्ण वा रूपवाला है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु-भेद से पुद्गल चार रूप है।

जिस रूप से जीवादि तत्त्व न्यथित है उसका उसी स्वभाव से संशय तथा मोह से रहित ज्ञान सम्यक् ज्ञान है। संसार-कर्म के नाश के लिए उद्यत, श्रद्धावाले ज्ञानी जीव की पाप-कर्म से निवृत्ति सम्यक् चरित्र है। ज्ञानादि इक्ट होकर मोज्ञ के कारण हैं, प्रत्येक नहीं। उमा स्वामी ने मोज्ञ का लज्ञण कहा है:—

#### सम्यग्द्शनज्ञानचरित्राणि मोत्तमार्गः।

जैन-दर्शन के अनुसार जितने शरीर हैं उतनी आत्माएँ भी हैं। इन लोगों का मत है कि आत्मा केवल मनुष्य और जानवरों में ही नहीं है, बल्कि पौधों तथा रज के परमाणुओं में भी है। सब आत्माएँ समान रूप से चेतना-समन्वित नहीं होती हैं। पौधों में रहनेवाली आत्मा में केवल स्पर्शन चेतना रहती है। मनुष्य तथा अन्य उच्च कोटि के जानवरों में पाँचों प्रकार का इन्द्रियशान पाया जाता है। लेकिन शरीर में रहनेवाली आत्मा का शान सदा सीमित रहता है। इसकी शक्ति भी सीमित ही होती है और सब प्रकार के दुःखों का अनुभव कर्ता को होता है। परन्तु आत्मा अनन्त चेतन-शक्ति तथा आनन्द को प्राप्त कर सकती है। कर्मों के द्वारा ही आत्मा वन्धन को प्राप्त होती है। अतः कर्मों के निराकरण से आत्मा स्वतंत्र होकर अपनी स्वाभाविक पूर्णता को पुनः प्राप्त कर लेती है।

सव जीवों के साथ सहानुभूति तथा दया उरखना जैन-धर्म का प्रधान सिद्धान्त है। 'श्रहिंसा परमो धर्मः' ही जैन-दर्शन का मूलमंत्र है। जैन-दर्शन सव मतों के लिए श्रादर दिखताता है, जैन-धर्म में श्रन्य धर्मों श्रथवा मतों के लिए सहिष्णुता पाई जाती है। जैन-दार्शनिकों का यह मत है कि प्रत्येक पदार्थ को भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से देखने से श्रनन्त रूप हो सकता है। श्रतएव हमें श्रपने ज्ञान तथा विचार की सीमाश्रों को ध्यान में रखते हुए किसी खास मत को ही विल्कुल सच्चा या भूठा नहीं मान लेना चाहिए। इस प्रकार जैन-दर्शन के श्रनुसार सब धर्म किसी श्रंश में सत्य हैं।

संद्येप में जैन-दर्शन यथार्थवादी है; क्योंकि वह वाह्य जगत् की यथार्थता को स्वीकार करता है। यह नानार्थवादी भी है; क्योंकि यह सब मतों की सत्यता को स्वीकार करता है तथा यह नास्तिकवादी भी है; क्योंकि यह ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता।

### बौद्धदर्शन

बुद्ध ने मुक्ति के लिए यज्ञ, ज्ञान अथवा तपस्या को महत्त्व नहीं दिया—आतमा और परमात्मा के चक्कर में पड़ना ठीक न समका, अपितु सदाचार के द्वारा मुक्ति का मिलना समव बताया है। वौद्धदर्शन में सांसारिक दुःखों से मुक्ति पाने का नाम निर्वाण है। निर्वाण पाने का मार्ग अष्टांगिक है, जिसका विवेचन हम कर चुके हैं। निर्वाण की प्राप्ति इसी जीवन में हो सकती है। अष्टांगिक मार्ग पर चलनेवाला मनुष्य इसी जीवन में इच्छाओं से निवृत्त होकर नित्यता, आनन्द, पवित्रता और स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेता है।

बुद्ध ने परिवर्तन को वस्तु का स्वरूप वतलाया। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अनुया-िययों ने इस सिद्धांत—संसार की प्रत्येक वस्तु में प्रतिज्ञण परिवर्तन होता रहता है—को अतिरायोक्ति तक पहुँचा दिया है। उनके मत से जीव में भी परिवर्तन होता रहता है। एक योनि में स्थित शरीर में एक आत्मा लगातार नहीं रहती है; वरन् उसमें परिवर्तन होता रहता है। एक शरीर में जो आत्मा इस समय है, दूसरे समय में दूसरी ही आत्मा आ जाती है, पहली आत्मा उस शरीर से निकल जाती है। एक योनि से दूसरी योनि तक पहली आत्मा का अस्तित्व वास्तव में नहीं रहता है। ऐसी दशा में आवागमन के सम्बन्ध में बौद्ध आचायों ने एक अद्भुत ही सिद्धांत स्थिर किया है कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात् उसके चरित्र-सम्बन्धी संस्कारों का समूह उससे पृथक् हो जाता है और नवीन योनि में पडुँचकर पुद्गल के नये स्कंधों के साथ मिलकर नवीन शरीर धारण कर लेता है। पिछ ते बौद्ध आचायों के अनुसार जीव पुद्गल-स्कंधों का एक पुंज है जो अपने पूर्व-चरित्र-सम्बन्धी संस्कारों से संयुक्त रहता है। इस चरित्र-सम्बन्धी संस्कार से मुक्त होना ही बौद्ध-धर्म का निर्वाण है।

आगे चलकर बौद्ध-दर्शन का विकास हुआ । अन्य धर्मी और दर्शनों के प्रभाव से बौद्ध-दर्शन की रूप-रेखा इतनी परिवर्तित हो गई कि उसे प्रारंभिक बौद्ध-दर्शन से स्वतन्त्र कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी। पुराने दर्शन के माननेवाले 'हीनयान' और नवीन दर्शन के अनुयायी 'महायान' मत के माननेवाले हुए।

दार्शनिक विकास के साथ-साथ चार शाखाएँ—(१) माध्यमिक (२) योगाचार (३) सौत्रांतिक (४) वैभाषिक—फूट पड़ीं। इनमें पहली दो महायान की ग्रौर दूसरी दो हीनयान की हैं। इन दर्शनों के ग्रपेद्धित काल का निर्णय कठिन है। दार्शनिक विकास की दृष्टि से माध्यमिकों का शून्यवाद योगाचारों के विज्ञानवाद से पहले का है।

(क) माध्यमिक मत का प्रमुख लेखक नागार्जुन है। उसने 'मूलमध्यमकारिका' नामक यन्थ लिखा है। भारतीय दर्शन-साहित्य में इस यन्थ का वड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है।

१ द्रप्रव्य-कैलासचन्द्र शास्त्री-जैनधर्म पृ० ५५-१५०

नागार्जुन के 'तर्क-प्रकार' की नकल भारतीय एवं विदेशी लेखकों ने खूब की है। नागार्जुन का समय ई० सन् का प्रथम शतक है। वह अश्वघोष का शिष्य माना जाता है। चार्चाक् ने प्रत्यच्च के अतिरिक्त सब प्रमाणों का परित्याग कर दिया था; किन्तु बौद्ध-दार्शनिक प्रत्यच्च और अनुमान दोनों प्रमाणों को मानते हैं। कोई विश्वसनीय पुरुष कहता है कि मद्रास एवं त्रिवांकुर के मच्छीग्रह में रंग-विरंग की एवं मिखमली रंग की मछलियाँ हैं। ऐसा सुनकर वहाँ जाकर देखने की प्रवृत्ति श्रोता को होती है। ऐसी प्रवृत्ति का मूल अनुमान ही है, प्रत्यच्च प्रमाण नहीं। हमने विष देखा है; किन्तु अनेक मनुष्यों को विष खाकर मरते हुए सुना है। अतएव केवल अनुमान के आधार पर हम विष को त्यागते हैं। अनुमान के प्रामाण्य में सन्देह करना जीवन के विरुद्ध है। वह स्वतः विरोधी भी है।

किसी वस्तु का किया करने का स्वभाव ही सत्ता है। काम हो गया, सत्ता समाप्त हो गई। यह माध्यमिक सिद्धान्त है। भूतकाल में बीज से श्रंकुर, श्रंकुर सेपीधा, पीधे से शाखाएँ श्रीर फिर पत्तियाँ श्रादि बनीं। श्राज फूल विकसित है। उसी बीज से पुन: श्रंकुर होगा इत्यादि। इसी तरह श्रनुमान है कि तीनों काल में बराबर परिवर्तन होते रहते हैं। किसी च्रण में वह सत्ता नहीं रहती जो उसके पूर्वच्यण में भी थी। इसी प्रकार माध्यमिक लोग जगत् को 'च्याकि' कहा करते हैं। इसी प्रकार सबको संसार के दु:ख-रूपत्व की चिन्ता करनी चाहिए, नहीं तो संसार में निवृत्ति चाहनेवाले बुद्धिमान पुरुष भी उसके उपाय में प्रवृत्त नहीं होंगे—श्रर्थात् निवृत्ति के लिए यह न करेंगे। श्रतः सब दु:खमय ही हैं—यह भावना करनी चाहिए।

सत्र वस्तुत्रों के च्चित्र होने से समान लच्चण का श्रभाव है। सब वस्तु स्वलच्चण हैं। हम किसी एक वस्तु के समान किसी दूसरी वस्तु को नहीं कह सकते। श्रतः सब वस्तु स्वलच्चण हैं, यही भावना करनी चाहिए।

इसी प्रकार सब शून्य हैं। यह चौथी भावना भी करनी चाहिए। अतएव, सब द्वाणिक हैं; सब दुःख हैं; स्वलद्वण हैं; शून्य हैं, इन चार प्रकार की भावनाओं से परम पुरुदार्थ अर्थात् मुक्ति मिलती है। पर यह निर्वाण अर्थात् मुक्ति भी शून्य है। इस शून्य में सब वस्तुओं का लय हो जाना ही निर्वाण है। सर्वशून्यतत्त्ववादी माध्यमिक मत का यही खिद्दान्त है। इसका नाम माध्यमिक इसलिए पड़ा कि इसने बुद्ध के मध्य-मार्ग को अपनाया।

(ख) योगाचार-दर्शन को विज्ञानवाद और ज्ञानाह तवाद भी कहते हैं। योगाचार-मत में अनेक शिज्ञक हुए हैं। उनके सिद्धांतों में कहीं-कहीं भेद है। योगाचार नाम से प्रकट होता है कि इस मत के माननेवालों की, यौगिक कियाओं में, आस्था है और उन्होंने अपने दार्शनिक सिद्धांतों को योगाम्यास-जिनत अनुभव के बल पर प्रतिपादित किया है। योगाचार के प्रवर्तक हैं असंग और वसुबंधु। गुरु की कही हुई चार भावनाओं— (१) सब क्षिक हें, (२) सब दुःख हें, (३) सब स्वलज्ञ्या हैं, और (४) सब शून्य हें— के साथ-साथ बाह्य अर्थ में शून्य को भी अङ्गीकार किया और अन्तर में (बुद्धि में ) जो अर्थ है उसको शून्य किस प्रकार कहा जा सकता है—ऐसी शङ्का भी उठाई है।

१. द्रष्टव्य---त्रलदेव उपाध्याय-कृत 'वौद्ध-दर्शन-मीमांसा' पृष्ठ ३२४-३५५

बुद्धत्व ज्ञान-रूप वस्तु को तो मानना ही चाहिए, नहीं तो जगत् में ग्रन्वेर हो जायगा। इसलिए यह सिद्धान्त हुग्रा कि ज्ञान से ग्रलग कोई चीज नहीं है।

चित्त, मन, बुद्धि ग्रादि ग्राप-ही-ग्राप प्रकाश को प्राप्त होते हैं। न कोई बुद्धि का प्रकाश करनेवाला है, न बुद्धि से कोई वस्तु प्रकाश्य ही है। यदि कहा जाय कि ग्राह्म, ग्राहक, ग्रहण—ग्राथीत् नेय, जापक ग्रोर ज्ञान—इन तीन वस्तुग्रों का भेद स्पष्ट है, फिर कैसे कहा जाय कि भेद नहीं है, तो इसका उत्तर है कि भेद केवल भ्रम है—एक ही वस्तु को तीन रूप में समस्तना है, जैसे कभी नेत्र को दवाकर चन्द्रमा को देखें तो चन्द्रद्य मालूम पड़ता है, पर दो चन्द्रमा का ज्ञान भ्रम है—वास्तव में एक का ज्ञान ही ज्ञान है।

जब च्रिक, दुख, स्वलच्र्स, शून्य—इन चार प्रकार की भावनाओं का हम अभ्यास करेंगे तब धीरे-धीरे मोच्न के प्रतिवन्यक अनेक प्रकार के विषयों का'स्वरूप नष्ट हो जायगा और विशुद्ध ज्ञान का उदय होगा—यही मोच्न कहा जाता है। यह शुद्ध ज्ञान नित्य नहीं है, च्रिक है। योगाचारवाले वौद्ध बुद्ध के उपदेश की चारों भावनाएँ मानते हैं, उनके शून्यवाद को भी मानते हैं; परन्तु स्वयं शंका उठाते हैं और अन्तः पदार्थ—ज्ञान—को शून्य नहीं मानते। माध्यमिक बौद्धों ने शून्य की प्राप्ति को मुक्ति माना है। योगाचारी बौद्धों ने शुद्ध विज्ञान के उदय को मुक्ति माना है। उन्होंने शङ्का भी उठाई और अपने गुरु के उपदेश को आचरण में भी अहण किया, इसलिए वे योगाचारी कहे जाते हैं।

(ग) सौत्रांतिक दर्शन के संस्थापक 'कुमारलात' थे जिनका समय ईसवी शती द्वितीय प्रतीत होता है। इस प्रकार ये नागाजु न के समकालीन थे।

सीत्रांतिक के कथनानुसार योगाचार का यह कथन कि बाहर की वस्तुएँ सब-की-सब शून्य हैं, असङ्गत है; क्योंकि अन्तर्वस्तु ज्ञान माना गया है, उसका शुद्ध आकार 'अहम् अहम्' यह ज्ञान है। यह और में, इन दोनों ज्ञानों में भारी भेद है। 'यह' का ज्ञान पदार्थों में नहीं होता। सुषुप्ति में 'यह' का ज्ञान कभी नहीं होता। 'अहम्' का ज्ञान तो सब अवस्थाओं में है। सुषुप्ति में 'अहम्' ही ज्ञान होता है।

'इदम्' श्रीर 'श्रहम्' की एकता मानने में श्रन्योन्याश्रय दोष भी श्राता है। दोनों की एकता श्रप्रसिद्ध है। ज्ञान के श्राकार से ही हम ज्ञेय वस्तु का श्रनुमान करते हैं। पुष्टि से भोजन, भाषा से देश श्रीर गद्गद वाणी से स्नेह का श्रनुमव किया जाता है। इसी तरह, ज्ञान के श्राकार से बाहरी ज्ञेय वस्तुश्रों की सत्ता का श्रनुमान किया जाता है।

ज्ञान-सन्तान ही त्रात्मा है, जो ज्ञाणिक है त्रीर वृज्ञ की तरह ऊपर-नीचे सम-विस्तार-वाला है। उस वृज्ञ के पाँच स्कन्य हैं। प्रत्येक स्कन्य से शाखाएँ-प्रशाखाएँ भी निकली हैं। रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा त्रीर संस्कार—ये ही पाँच स्कन्ध हैं।

(क) जो निरूपित हो या जिसका निरूपण किया जाय, वह रूप है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्व निरूपित हैं और ये श्रोत्र, त्वक्, चत्तु, रसना और वाण से निरूपित किये जाते हैं। इस प्रकार 'रूप-स्कन्ध' में पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ और उनके पाँचों विषय आ गये।

(ख) त्रालय-विज्ञान त्रौर प्रवृत्ति-विज्ञान दोनों मिलकर 'विज्ञान-सकन्ध'' हुत्रा।

१. बौद्ध-दर्शन-मीमांसा-पृष्ठ २५३ —५८

(ग) रूप-स्कन्ध श्रीर विज्ञान से उत्पन्न सुख-दु:खादि-प्रत्यय के प्रवाह को 'वेंदना-स्कन्ध' कहते हैं।

(घ) वेदना-स्कन्ध और रूप-स्कन्ध से उपजे राग, द्वेष, काम ग्रादि क्लेश, मद-मान

इत्यादि उपक्लेश तथा धर्म और अधर्म 'संस्कार-स्कन्ध' कहलाते हैं।

(च) नाम का प्रपञ्च (विस्तार) 'संज्ञा-स्कन्ध' कहलाता है।

भीतर और बाहर फैली हुई इन शाखाओं से सुशोभित ज्ञान-रूप-वृत्त आत्मा है। यही सम्पूर्ण दुःख का स्थान और दुःख का साधन है। इसी भावना को दृढ़ करके उसके निरोध का उपाय करे। यह उपाय तत्त्व-ज्ञान से ही साध्य है। तत्त्व-ज्ञान के चार उपाय—दुःख, आयतन, समुदाय और मार्ग—हैं। यह समुदाय दुःख का साधन है। सभी ज्ञाणिक हैं। ऐसी स्थिर भावना मार्ग है। ऐसे उत्तम तत्त्वज्ञानी को मोज्ञ होता है। यह तत्त्व-ज्ञान सब ज्ञाणिक दुःख, स्वत्त्वज्ञ्चण और शून्य की भावनाओं के दृढ़ हो जाने से होता है। सुत्तिपटक के 'सूत्रान्त' ही, बुद्ध के वास्तिवक उपदेश होने के कारण, पूर्णतया मान्य हैं। इसीलिए यह मत 'सौत्रान्तिक' के नाम से विख्यात है। यह बाह्य जगत् की सत्ता अनुमान के आधार पर मानता है।

(छ) विज्ञानवाद मत के प्रतिपादन करनेवालों में दिङ्नाग त्रौर धर्मकीर्ति मुख्य हैं। दिङ्नाग ने 'प्रमाण-समुच्चय'-नामक प्रन्थ लिखा त्रौर धर्मकीर्ति ने 'न्याय-विन्दु' तथा 'प्रमाण-वार्तिक'।

माध्यमिक ने सब पदार्थों को सत्य तथा बाह्य पदार्थों को शून्य माना है।

सौत्रान्तिक ने बौद्ध तथा बाह्य—दोनों पदार्थों को सत्य माना है। बौद्ध पदार्थों को प्रत्यज्ञ प्रमाणों से प्रमाणित किया है। बाह्य पदार्थों की सत्ता को अनुमान-प्रमाण से सिद्ध किया है।

वैभाषिक ने बाह्य पदार्थों को प्रत्यच्च सिद्ध माना; क्योंकि बाह्य विषय जिनका इन्द्रिय ग्रीर ग्रायं सम्बन्ध से ज्ञान होता है, प्रत्यच्च हैं। प्रत्यच्च शब्द का ग्रार्थ भी है—इन्द्रियजन्य प्रत्यभिमान। प्रत्यच्च-सिद्ध वस्तु में ग्रानुमान की जरूरत नहीं है ग्रीर प्रत्यच्च को ग्रानुमान्य कहना ही ग्रानुभव के विषयीत है। इसलिए जहाँ इन्द्रिय ग्रीर उसके विषय के सम्बन्ध में ज्ञान होता है, वहाँ बाह्य वस्तुग्रो का ज्ञान प्रत्यच्च है।

किनष्क के द्वारा प्रतिष्ठित चतुर्थ बौद्ध-समिति ने ज्ञाचार्य पार्श्व की ज्ञध्यक्ता में बौद्ध अन्थों के ऊपर महान भाष्य अन्थ तैयार किया, जिसे 'विभाषा' या विशाल 'भाष्य' कहते हैं ज्ञौर इसी की मान्यता स्वीकार करने के कारण वह मत 'वैभाषिक' कहलाता है। इसने जगत् के पदार्थों तथा धर्मों का विशिष्ट वर्गीकरण किया है, जो इसके गम्भीर मनोवैज्ञानिक ज्ञानुशीलन का परिण्त फल माना जाता है।

द्रष्टव्य—उपाध्याय—'बौद्ध-दर्शन-मीमांसा' (पृ० २५६-२५८) द्रष्टव्य—उपाध्याय—'बौद्ध-दर्शन-मीमांसा' (पृ० २१७-२४२) वि० द०—२१

## श्राठवाँ परिच्छेद

### ञ्रास्तिक-दर्शन

(१) वेशेषिक-दर्शन—इसके रचियता कणाद ऋषि का यह मत है कि जबतक धर्म नहीं होगा तबतक अन्तःकरण शुद्ध नहीं होगा। अशुद्ध अन्तःकरण में विद्या का प्रकाश नहीं होता। इसलिए अन्तःकरण का शुद्ध होना आवश्यक है। अन्तःकरण की शुद्ध धर्म से ही हो सकती है। अतः धार्मिक होना आवश्यक है।

चार्वाक से लेकर बौद्ध तक, संघात से श्रितिरिक्त श्रात्मा को नहीं माना है। जैन-दर्शन ने माना तो मध्यम परिणामवाला विकारी श्रीर श्रिनित्य श्रात्मा को ही माना है—इसने केवल श्रिह्त को नित्य मुक्त माना है—इसके सिवा शेष जीवों को बद्ध माना है। महर्षि कणाद ने जीवात्मा श्रीर ईश्वर दोनों को म.ना है श्रीर नित्य माना है।

वैशेषिक के मत में त्रात्मा से त्रात्मा त्रीर परमात्मा दोनों का बोध होता है। त्रात्मा या जीवात्मा व्यक्तिगत होता है। नित्य ज्ञान, नित्य इच्छा त्रीर नित्य संकल्पवाला, सर्व- सृष्टि को चलानेवाला, परमात्मा जीवात्मा से भिन्न है—त्र्यर्थात् परमात्म-जीवात्म-भेद से त्रात्मा दो प्रकार की है। परमात्मा एक है त्रीर जीवात्मा त्रानेक।

परमाणुत्रों का संयोग सृष्टि के त्रादि में कैसे होता है ? ईश्वर की इच्छा या प्रेरणा से परमाणुत्रों में गित का चोभ उत्पन्न होता है त्रीर वे परस्वर मिलकर सृष्टि की योजना करने लगते हैं। इस दर्शन में परमाणुत्रों का वर्णन वड़ी ही सुन्दरता के साथ किया गया है। परमाणुवाद ही इस दर्शन का मुख्य विषय है। स्रन्य विषयों का वर्णन गौण है।

श्रप्राप्त वस्तु श्रों की प्राप्ति संयोग है। संयोग एक के कर्म से या दो के कर्मों के संयोग 'से भी होता है। दो मल्ल दौड़कर लड़ने के लिए जहाँ श्रापस में मिलते हैं वहाँ दोनों का संयोग हुआ।

बुद्धि दो प्रकार की है—एक संशय श्रीर दूसरी निश्चय। श्रनिश्चयज्ञान का नाम संशय है। साधारण धर्म के देखने से श्रीर विशेष धर्म का ज्ञान न होने से संशय होता है।

वैशेषिक सिद्धान्त माननेवालों को चार प्रमाण मान्य है—प्रत्यच, अनुमान, स्मृति श्रीर आर्षज्ञान।

कणाद ने उद्देश्य-लत्त्रण, परीन्ना श्रोर उद्देश्य-विशेष-विभाग से पदार्थों का वर्णन करते हुए श्रिधकारियों के लिए श्रात्मा श्रनात्मा का विवेक श्रच्छी तरह से कराया है। इस दर्शन को श्रच्छी तरह जानने से इन्द्रिय, मन श्रादि श्रनात्म-वस्तुश्रों में श्रात्मा का भ्रम कभी नहीं होगा। 'तद्वचनादाम्नायस्य' ईश्वर के वचन से वेद में प्रामाण्य है। इस सूत्र की समाप्ति में कणाद ने इस बात के अपर श्रिधक जोर दिया है कि कर्म-फल देनेवाले परमात्मा को श्रवश्य मानना चाहिए। परमात्मा के विना पृथ्वी श्रादि की सृष्टि नहीं हो सकती। इसका कर्त्ता श्रवश्य कोई है; क्योंकि कर्त्ता के विना कार्य नहीं देखा गया है। जो इसका कर्त्ता है वही ईश्वर है। इस श्रनुमान से ईश्वर भी सिद्ध होता है।

वैशेषिक दर्शन में दस ग्रध्याय हैं जिनमें से प्रत्येक में दो ग्राह्मिक हैं। ग्रन्तिम तीन ग्रध्यायों में, न्याय-दर्शन की भाँति, प्रमाण, कारणता ग्रादि का विचार है। व्यवहार-शास्त्र के प्रश्नों का छठे ग्रध्याय में विचार किया गया है। चौथे ग्रध्याय में परमाणुवाद का वर्णन है। शेष ग्रध्यायों में द्रव्यादि पदार्थों का विवेचन है। ग्रन्यान्य दर्शनों की ग्रपेक्षा कणाद की प्रवृत्ति जड़ पदार्थों के ज्ञानानुशीलन में ही विशेष दिखाई देती है।

यद्यपि वैशेषिक में सचेतन-श्रचेतन श्रादि नाना प्रकार के पदार्थों का ही विषय श्रिष्क श्राया है तथापि धर्म-निरूपण श्रीर मुक्ति-साधन का उपाय निर्धारित करना ही इस दर्शन का प्रधान उद्देश्य है। इसके मत से शरीर श्रीर मन का विच्छेद ही मोज़ है। कणाद ने कहा है—'श्रात्मकर्मसु मोज़ो व्याख्यातः' श्र्यांत् श्रात्मकर्म समाप्त होने पर ही मुक्ति होती है। श्रवण, मनन, निद्ध्यासन, श्रासन, प्राणायाम श्रादि संपन्न होने पर तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है। तब राग-द्वेष नष्ट हो जाते हैं। धर्माधर्म की प्रवृत्तियाँ जब नष्ट हो जाती हैं तब पुनर्जन्म नहीं होता—कोई दुःख भी नहीं रहता। इस तरह श्रात्यन्तिक दःख का विनाश ही मोज है।

तरह श्रात्यन्तिक दुःख का विनाश ही सोच है।

(२) न्यायदर्शन—इसके प्रवर्त्त क गौतम ऋषि मिथिला-निवासी कहे जाते हैं।
हनके न्यायस्त्र श्रवतक प्रसिद्ध हैं। इनका न्याय केवल प्रमाण, तर्क श्राद्धि नियम निश्चित करनेवाला शास्त्र नहीं है, विल्क श्रात्मा, इन्द्रिय, पुनर्जन्म, दुःख, श्रपवर्ग श्राद्धि विशिष्ट प्रमेयों का विचार करनेवाला भी है। इन्होंने सोलह पदार्थों का विचार किया है—(१) प्रमाण, (२) प्रमेय, (६) संशय, (४) प्रयोजन, (५) दृष्टान्त, (६) सिद्धान्त, (७) श्रवयव, (८) तर्क, (६) निर्णय, (१०) वाद, (११) जल्प, (१२) वितर्यङा, (१३) हैत्वाभास, (१४) छल, (१५) जाति, श्रीर (१६) निग्रह-स्थान। इन विषयों पर विचार, किसी मध्यस्थ के सामने, वादि-प्रतिवादि-कथोपकथन के रूप में, कराया गया है। किसी विषय में विवाद उपिथ्यत होने पर पहते इसका निर्णय श्रावश्यक होता है कि वादियों के कीन प्रमाण माने जायें। इसके उपरान्त विवाद का विषय श्रर्थात् प्रमेय का विचार होता है। विषय स्वित हो जाने पर मध्यस्थ के चित्त में यह विचार हो सकता है कि इस विषय के विचारों से क्या प्रयोजन है। वादी सिद्ध विपय पर श्रपना दृष्टान्त दिखाकर वतलाता है, वही दृष्टान्त पदार्थ है। जिस पच्च को वादी पुष्ट करके वतलाता है वह उसका सिद्धान्त हुश्चा। वादी का पच्च स्वित होने पर साधना की जो-जो

युक्तियाँ कही गई हैं, प्रतिवादी उनके खरहन में प्रवृत्त होता है। ग्रापनी युक्तियों को खरिहत देख वादी फिर से ग्रीर युक्तियाँ देता है, जिनसे प्रतिवादी की युक्तियों का उत्तर हो जाता है। यही तर्क कहा गया है। तर्क द्वारा वादी जो ग्रापना पन्न स्थिर करता है वही निर्ण्य है। प्रतिवादी के इतने से सन्तुष्ट न होने पर दोनों पन्न द्वारा पंच-ग्रवयव-युक्त युक्तियों का कथन 'वाद' कहा गया है। स्थिर सत्य-पन्न को न मानकर यदि प्रतिवादी, जीत की इच्छा से, ग्रापनी चतुराई के बल पर, व्यर्थ उत्तर-प्रत्युक्तर करता चला जाता है तो वह 'जल्य' कहा जाता है। इस प्रकार प्रतिवादी कुछ काल तक तो कुछ ग्रच्छी युक्तियाँ देता जायगा, फिर कटपटाँग वकने लगेगा—इसको 'वितर्णडा' कहते हैं। इस वितर्णडा में जितने हेतु दिये जायँगे वे ठीक न होंगे—'हेत्वाभास' मात्र होंगे। इन हेतुग्रों ग्रीर युक्तियों के ग्रातिरिक्त, जान-चूक्तकर वादी को घवराहट या चकर में डालने के लिए, उसके वाक्यों का कटपटाँग ग्रार्थ करके, यदि वादी गड़बड़ करना चाहता है, तो वह 'छल' कहलाता है। यदि व्यक्ति निर्पेन्न-सा धर्म-वैंधर्म ग्रादि के सहारे ग्रापना पन्न स्थापित करने लगता है, तो वह 'जाति' में ग्रा जाता है। इस प्रकार होते-होते जब शस्त्रार्थ में यह ग्रावस्था ग्रा जाती है कि ग्राव प्रतिवादी को रोककर शास्त्रार्थ बन्द किया जाय, तब वह निग्रह-स्थान कहा जाता है।

प्रमाण-भीमांसा—न्याय का मुख्य विषय है प्रमाण। गौतम ने चार प्रमाण मानें हैं—(क) प्रत्यद्ध, (ख) अनुमान, (ग) उपमान, (घ) शब्द।

- (क) श्रात्मा, मन, इन्द्रिय तथा पदार्थ के संयोग से जो ज्ञान का कारण वा प्रमाण है वही 'प्रत्यच्न' है। प्रत्यच्च ज्ञान तब होता है जब श्रात्मा का मन से, मन का इन्द्रिय से, इन्द्रिय का श्रर्थ या विषय से संयोग होता है। प्रत्यच्च श्रनुभव इसी तरह होता है। जब हमारा मन कहीं दूसरी जगह होता है तब हम, श्राँखें खुली रहने पर भी, नहीं देखते श्रीर कान होते हुए भी नहीं सुनते। वास्तव में एक समय एक ही ज्ञान हो सकता है। हम एक ही पल में देखते, सुनते श्रीर श्रनेक कार्य करते हैं—यह प्रतीति मन की तेजी के कारण होती है।
- (ख) वस्तु के साथ इन्द्रिय-संयोग होने से जो उसका ज्ञान होता है वह 'श्रनुभव है।' नैयायिकों का कार्य है दूसरे के मन में ज्ञान उत्पन्न करना। इसीसे श्रनुमान के पाँच खरड कहते हैं जो 'श्रवयव' कहे जाते हैं।
- (१) प्रतिज्ञा—अनुमान से जो बात सिद्ध होती है उसका वर्णन वाक्य द्वारा होता है। जैसे—'यहाँ पर आग हैं'।
  - (२) हेतु जिस लज्ञ्ण से वात प्रमाणित हो जाय । जैसे आग है; क्योंकि धुँ आ हैं।
- (३) उदाहरण सिद्ध की जानेवाली वस्तु, वतलाये हुए चिह्न के साथ, जहाँ देखी गई है उसे बतलानेवाला वाक्य। जैसे—'जहाँ-जहाँ धुँ आ रहता है वहाँ-वहाँ आग रहती है।'— जैसे, रसोईघर।

(४) उपनय—जो वाक्य वतलाते हुए चिह्न का होना प्रकट करे। जैसे—"य पर घुँ वा है।"



- (४) निगमन—सिद्ध की जाननेवाली वात सिद्ध हो गई। 'इसलिए यहाँ पर आग है।' साधारणतः इन पाँच अवयवों से युक्त वाक्य को 'न्याय' कहते हैं।
- (ग) तीसरा प्रमाण 'उपमान' है ग्रथांत् किसी जानी हुई वस्तु के सांदृश्य से न जानी हुई वस्तु का ज्ञान जिस प्रमाण से होता है वही उपमान है। जैसे नीलगाय गाय के सदृश होती है, यह किसी के मुँह से सुनकर जब हम जंगल में नीलगाय देखते हैं, तो हमें ज्ञान होता है कि यह नीलगाय है।
- (घ) चौथा प्रमाण है 'शब्द'। सूत्र में लिखा है कि स्राप्त पुरुष का वाक्य—शब्द— प्रमाण है। भाष्यकार ने स्राप्त पुरुष का लच्चण यह बतलाया है कि जो साचात् कृत- धर्म हो स्रर्थात् जैसे देखा-सुना स्रोर स्रनुभव किया हो ठीक-ठीक वैसा ही कहनेवाला हो, वही 'स्राप्त' है। गौतम ने स्राप्तोपदेश के दो भेद किये हैं—दृष्टार्थ स्रोर स्रदृष्टार्थ। प्रत्यच्च जानी हुई वातों को वतानेवाला दृष्टार्थ है स्रोर केवल स्रनुमान से जानी हुई वातों को वतलानेवाला स्रदृष्टार्थ कहलाता है।

गौतम ने श्रपने सूत्रों में उन्हीं बातों पर विचार किया है जिनके ज्ञान से श्रपवर्ग या मोज्ञ की प्राप्ति हो।

शरीर, इन्द्रिय और मन से आतमा के पृथक् होने के हेतु गौतम ने दिये हैं। वेदान्तियों के सदृश वे एक ही आतमा नहीं मानते, अनेक मानते हैं। नैयायिक आतमा, कर्त्ता, भोक्ता आदि मानते हैं। संसार को रचनेवाली आतमा ही ईश्वर है। 'न्याय-मञ्जरी' के अनुसार दुःख, द्वेष तथा संस्कार को छोड़ और सब आतमा के गुण ईश्वर में हैं।

वैशेषिक के समान न्याय भी परमाणुवादी है अर्थात् वह परमाणुश्रों के योग से सृष्टि मानता है। प्रमेयों के सम्बन्ध में न्याय और वैशेषिक की बात प्रायः एक ही है। वात्स्या-यन ने भी भाष्य में यहाँ तक कहा है कि जिन बातों को विस्तारभय से गौतम ने स्त्रों में नहीं कहा है उन्हें वैशेषिक से प्रहण करना चाहिए। अतएब, दशवीं शताब्दी के बाद न्याय और वैशेषिक को एक साथ मिलाकर, ग्रंथ लिखे जाने लगे। इसी कारण वैशेषिक का उत्तर-कालीन साहित्य न्याय से भिन्न नहीं है। 'तर्क-संग्रह' को वैशेषिक और न्याय दोनों का ही ग्रन्थ कह सकते हैं।

न्याय-वैशेपिक के दार्शनिक सिद्धान्त मनुष्यों की सामान्य बुद्धि के श्रनुकूल हैं। जड़ श्रोर चेतन का स्पष्ट भेद तात्त्रिक मान लिया गया है। पदार्थों में जनरदस्ती एकता लाने की कोशिश नहीं की गई है। प्रश्नी, जल श्रादि भूतों को सर्वथा भिन्न मान लिया गया है। पचास वर्ष पहले यूरोप के वैज्ञानिक, तत्त्वों में, श्रान्तिरिक भेद मानते थे। परन्तु श्रव सब तत्त्वों को विद्युत्परमासुश्रों में विश्लेपसीय माना जाता है। श्रात्मा को शरीर, इन्द्रियों श्रादि से भिन्न सिद्ध करने के लिए न्याय ने प्रवल युक्तियाँ दी हैं। इन युक्तियों का प्रयोग सभी श्रास्तिक विचारकों ने किया है। परमात्मा को सिद्ध करने के लिए न्याय-दर्शन में श्रित सरल तर्क श्रपनाये गये हैं। ईश्वर की सिद्धि के लिए तो न्याय की युक्तियाँ प्रसिद्ध ही हैं। भारत में किसी दूसरे दार्शनिक मत ने ईश्वर को सिद्ध करने की इतनी कोशिश नहीं की।

नाम वेदेशिक मन सहस्र भी को लिए मानते हैं। यदि सालमा विश्व है, तो सबका मनो समीते, मनो से मंसने होता होता होता, विसक्ता परिणाम, हरएक को सम मनुत्रों के हरत या महित्रक का मान होना नहिंगा।

पत्नु नगर ने में त्राहमा नेतन नहीं है। नेतन्य त्राहमा का गुण है जो त्राता-जाता रहता है। जम साम जगान हो जाता है तम जीम में नेतना भी उत्पन्न हो जाता है। मीचन्या में जीव में इन्द्रियों के न होने से ज्ञान नहीं रहता, इसिलए चेतन्य भी नहीं होता। सक्त जीन जह होने हैं। मोत्त-दसा में जीव को सुख भी नहीं होता। सुख-दुःस के अलास अभाव का नाम ही गोत्र है।

उपनिगरी में बढ़ा श्रीर हुक्त पुरुप के श्रानन्दमय होने का स्पष्ट वर्णन है। ब्रह्म के यानस्को जाननेवाला कभी भवभीत नहीं होता। उसी को पाकर यानन्द होता है। नेंगायिकों की गुक्ति अभावात्मक होने से वेदान्तियों को मान्य नहीं है। भारतीय तर्क-शास्त्र को उन्होंने महत्त्वपूर्ण विचार श्रोर सिद्धान्त दिये हैं। तर्क-शास्त्र की उन्नति का श्रेय नैयायिकों को श्रोर जैन शैद्ध श्रादि मचारकों को मिलना चाहिए।

गीतम का न्याय केवल जिचार या तर्क के नियम निर्धारित करनेवाला शास्त्र नहीं है, विचार करनेवाला भी है। पाश्चात्म 'लाजिक' या तर्क-शास्त्र से इसमें यही भेद है। 'लाजिक' दर्शन के अन्तर्गत नहीं लिया जाता, पर 'न्याय' दर्शन है।

नैयायिक किसी वस्तु को असेय या अपमेय नहीं मानते। इस सम्पूर्ण जगत का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। मीमांसक ही हमारे प्रथम नैयायिक हैं, क्योंकि उन्होंने तर्क की सहायता से ही यज्ञ-विषयक सिद्धान्तों की छानवीन की हैं। 'न्याय' शब्द का प्रथम मयोग मीमांसा के लिए किया जाता था।

(३) सांख्यदर्शन—प्रोफेसर मैक्समूलर वेदान्त के बाद सांख्य को ही भारतवर्ष का सबसे महत्त्वपूर्ण दर्शन मानते हैं। श्रन्य दर्शनों की भाँति सांख्य के सिद्धान्त भी श्रत्यन्त प्राचीन हैं। कठ, रवेतारवतर श्रौर मेत्रायणी उपनिषद् में सांख्य के विचार पाये जाते हैं।

सांख्य-दर्शन को वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय किपल को दिया जाता है। श्वेताश्वतर में किपल शब्द त्राता है। श्रीराधाक्तव्यान् किपल की बुद्ध से शताब्दी पहले का समक्ते हैं। सांख्य पर सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रन्थ ईश्वरक्तार्श-विरचित 'सांख्यकारिका' है। इस ग्रन्थ में सिर्फ ७२ छोटी-छोटी कारिकात्रों में सांख्य-दर्शन का पूरा परिचय दे दिया गया है। यह तीसरी शताब्दी ईसवी की बतलाई जाती है। सांख्य-सूत्रों पर श्रीविज्ञान-भिद्यु (सोलहवीं शताब्दी) ने 'सांख्यप्रवचन' भाष्य लिखा है।

सांख्य में प्रकृति-पुरुष-प्रभृति पच्चीस पदार्थ स्वीकार कर उनका नाम तत्त्व रखा है। वे पचीस तत्त्व हैं—(१) प्रकृति, (२) पुरुष, (३) महत्, (४) ग्रहंकार, (५) मन, (६) प्रथ्वी, (७) जल, (८) वायु, (६) श्राप्ति, (१०) श्राकाश, (११) ग्राँख, (१२) कान, (१३) नाक, (१४) रसना, (१५) त्वक्, (१६) हाथ, (१७) वैर, (१८) मुख, (१६) वायु, (२०) उपस्थ, (२१) रूप, (२३) गन्ध, (२४) स्पर्श, श्रीर (२५) शब्द। र्माख्य-सूत्र कहता है कि ईश्वर की सिद्धि नहीं होती। प्रत्यद्व श्रोर श्रनुमान ईश्वर

प्रकृति ग्रीर पुरुष दोनों को सांख्य ने ग्रनादि माना है। इस शास्त्र को किपल ने छ: ग्रध्यायों में कहा है। कुल मिलाकर इसमें पाँच सो चौबीस सूत्र हैं। पहले ग्रध्याय में विषय का विवेचन है। दूसरे में यह वर्णन किया गया है कि प्रकृति ग्रपना काम किस प्रकार करती है। तीसरे में विषय से वैराग्य ग्रीर चौथे में विरक्त पुरुषों की वर्णित ग्राख्यायिका है। पञ्चम में पर-पद्म का विनिर्णय ग्रीर छठे में सब ग्रथों का संद्येप में संग्रह दिखाया गया है। ग्रात्मा के मनन के विषय में मन्द या किन ग्रिधकारियों के लिए वैदान्त दर्शन है। मध्यम ग्रिधकारियों के लिए संख्य ग्रीर उत्तम ग्रिधकारियों के लिए वैदान्त दर्शन है।

वैशेषिक श्रोर न्याय ने देहेन्द्रिय की सब श्रनात्म चीजों से श्रात्मभाव को हटाकर इससे भिन्न श्रात्मा में (जो नित्य एवं विभु है उसमें ) जिज्ञासुत्रों की बुद्धि को स्थिर किया है। सांख्य ने निर्लेष पुरुष का उपदेश किया है।

बौद्ध कहते हैं कि ग्रसत् से सत् होता है। नैयायिक कहते हैं, सत् से ग्रसत् होता है। किन्तु सत् से सत् होता है, यह सांख्य कहता है। ग्रसत् से सत् की उत्पत्ति तो हो नहीं सकती, ऐसा सांख्य का विचार है।

मुख-दु:ख-मोहमय संसार का कारण भी मुख-दु:ख-मोहमय होना चाहिए। यह कार्य-रूप जगत् मुख-दु:ख-मोहात्मक कारणवाला है। सोने का अलंकार सोने से युक्त है तो सोना उसका कारण है। इस अनुमान से भी त्रिगुणभयी 'प्रकृति' जगत् का कारण सिद्ध होती है।

#### पुरुष की बहुलता

श्रन्तःकरण-युक्त पुरुष एक नहीं; किन्तु श्रनेक हैं, नहीं तो एक के मरने से सब मर जाते—एक के पिछत होने से सब पिछत होते; किन्तु ऐसा होता नहीं। श्रतएव श्रन्तःकरण-विशिष्ट पुरुष नाना हैं। वह पुरुष निर्गुण होने के कारण संसार में है, तो भी जल में कमल-दल के समान निर्लित है। संसार भोग्य है, पुरुष चेतन भोक्ता है। वही श्रात्मा है। प्रकृति कर्जी है। प्रकृति श्रीर पुरुष का श्रन्थ-पंगु-न्याय से सम्बन्ध है। जैसे कोई श्रन्था चलने में समर्थ होने पर भी मार्ग दिखलाने के लिए नेत्रवाले पंगु को कन्वे पर बैठा लेता है श्रीर पंगु देखने में समर्थ है, तो भी चलने में श्रसमर्थ होकर किसी हृष्ट-पुष्ट पुरुष का श्राक्षय लेता है, वैसे ही श्रचेतन 'प्रकृति' 'पुरुप' को श्राक्षय वनाती है। उत्पत्ति-धर्म-रहित पुरुष श्रपने भोग के लिए प्रकृति का श्राक्षय लेता है।

दुखमय-संसार में निमान पुचा संसार के सुख-दुःख को ग्रापने में मानता हुग्रा कभी पुण्य-परिपाक से, सद्गुर के उपदेश से—ग्राध्यात्मिक, ग्राधिदैविक ग्रोर ग्राधि-मौतिक—तीन दुःखों के नाश की पार्थना करता है। उस प्रार्थना को निवृत्त होकर प्रकृति हो सफल करती है। जब पुच्प भोगना नहीं चाहता, प्रकृति ग्राप निवृत्त हो जाती हैं ग्रोर जिनकी वासनाएँ सर्वधा नष्ट हो गई हैं उनके प्रति प्रवृत्ति नहीं करती है।

जितनी प्रवृत्तियाँ होती हैं वह स्वार्थ के लिए ( त्रपने लिए ) होती हैं या परमार्थ के लिए (दूसरों के लिए)। प्रकृति तो जड़ है। उसकी त्रपने प्रयोजन श्रीर दूसरों के प्रयोजन का कुछ पता नहीं। फिर उसकी मन्ति किस तरह होगी ? मक्कति की प्रमृत्ति स्वार्थ या दया से नहीं होती, किन्तु परार्थ से होती हैं; क्योंकि अचेतन स्थादि की प्रशृति लोक में परार्थ ही देखी जाती है।

ईंथर नहीं है, ऐसा सिद्ध करने की कोशिश सांख्य ने कहीं नहीं की है। सृष्टि, मलय ईरवर त्रौर कर्म-विपाक में ईश्वर की त्रावश्यकता नहीं, इन तकों को लेकर ईश्वर सिद्ध नहीं किया जा सकता। सांख्य का केवल यही श्रनुरोध है। इसलिए वास्तव में सांख्य की न तो अनीश्वरवादी ही कह सकते हैं, न न्याय-वैशेषिक की तरह ईश्वरवादी।

सांख्य का स्थान भारतीय दर्शनों में सांख्य का बहुत ऊँचा स्थान है। क्णाद के परमाणुवाद ने जड तत्त्व के खएड-खएड कर दिये, जिनमें किसी प्रकार का सम्बन्ध दिखलाई नहीं देता। सांख्य की मङ्गति विश्व की एकता की ज्यादा, किन्तु टीक, व्याख्या कर सकती है। पाँच भिन्न-भिन्न तत्त्वों के बदले एक प्रकृति को मानकर सांख्य ने अपनी दर्शनिक क्रान्त-दर्शिता का परिचय दिया है। प्रकृति में उसने उतना ही श्रान्तिरक भेद माना है जितने से विविध सृष्टि सम्भव हो सके। चेतन तत्त्व को अलग मानना दार्शनिक और साधारण दोनों दृष्टियों से युक्ति-संगत है। सांख्य की पुरुष-विषयक धारणा, न्याय-वैशेषिक की ग्रुपेत्वा कहीं श्रिषक उन्नत है। न्याय-वैशेषिक ने श्रातमा में सब तरह के गुण त्रारोषित कर डाले; परन्तु उसे चैतन्य के गुण से वंचित रखा। संसार के सुख-दुःख त्रादि को बुद्धि के गुण बतलाकर पुरुष की धारणा को सरल बना दिया। वास्तव में, न्याय-वैशेषिक की य्रात्मा या जीव की मुक्ति सम्भव मालूम नहीं होती। यदि मुख-दुःख जीव के ही गुण हैं, तो उनका छूटना श्रसम्भव है। पुरुष की श्रानन्दमय न मानकर सांख्य ने यह सिद्ध कर दिया कि वह अपनी दार्शनिक व्याख्या से लोक-बुद्धि को खुश करने की जरा भी चेष्टा नहीं करता।

सांख्य ने मुक्ति दो प्रकार की मानी है—जीवन्युक्ति श्रौर विदेह-मुक्ति । उसने श्रनन्त श्रात्माएँ इस जगत् में मानी हैं। ये श्रात्माएँ श्रनादिकाल से श्रनन्तकाल तक रहती हैं। श्रपने पूर्व-कर्म-संस्कारों के कारण ये श्रात्माएँ जगत् की भिन्न-भिन्न योनियों में जन्म धारण करती हुई अमण करती रहती हैं। कमों का फल जीव को स्वयं मिलता है। कोई ग्रन्य चेतन-शक्ति या ईश्वर प्राणियों को उनके कर्म का फल नहीं देता है।

उपनिषदों में सांख्य के सिद्धान्त उपलब्ध होते हैं—विशेषकर कठ, छान्दोग्य, श्वेता-रवतरं तथा मैंत्रेय में । यह दर्शन है तमत का प्रतिपादन करता है। प्रकृति श्रीर पुरुष दामूल तत्त्व हैं; जिनके परस्पर सम्बन्ध से इस जगत् का त्राविर्माव होता है।

सांख्य की ग्रनेक धाराएँ थीं। श्रीवलदेव उपाध्याय की सम्मित है कि 'प्राचीन सांख्य ईश्वरवादी था। वेदान्त से उसमें विशेष पार्थक्य न था; किन्तु नवीन सांख्य नितान्त निरीश्वरवादी है। प्रकृति-पुरुष की कल्पना से विश्व की पहेली सममाई जा सकती है। ग्रतः ग्रनावश्यक होने से ईश्वर की सत्ता सांख्य को मान्य नहीं है। बौद्धों के उपर सांख्य का बड़ा प्रभाव पड़ा है। गौतम बुद्ध के मौलिक सिद्धांत सांख्य से ही लिये गये हैं, यह निर्विवाद सिद्ध है। दुःख की सत्ता पर ग्रनास्था तथा जगत् की परिणाम-शीलता (परिणाम-नित्यता) के सिद्धान्त को बुद्ध ने सांख्य-दर्शन से प्रहण किया। सांख्यकों की सबसे विलव् ए वात यह है कि वे ग्राहंसावादी थे। जैन तथा बौद्ध लोगों ने यह सिद्धान्त सांख्यकों से ही सीखा तथा प्रहण किया।"

(४) योगदर्शन—योग की धारणा बहुत प्राचीन है। अथर्ववेद में इस बात का विश्वास प्रकट किया गया है कि योग-द्वारा अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। कठ, तै तिरीय और मैत्रायणी उपनिषदों में 'योग' का पारिभाषिक अर्थ में प्रयोग हुआ है। पत- अलि के योगदर्शन में विखरे हुए योग-सम्बन्धी विचारों का वैज्ञानिक ढंग से संग्रह कर दिया गया है। योगसूत्रों की शैली बड़ी गम्भीर है। शब्दों का चुनाव सुन्दर है।

पतञ्जलि ने इस दर्शन की रचना की, इसलिए इसका नाम पातञ्जलदर्शन पड़ा।

पतज्ञिल ने भी किपल के समान ही पच्चीस मूल तत्त्व स्वीकार किये हैं। विशेषता यहीं है कि महर्षि पतज्ञिल ने ईश्वर का ग्रस्तित्व स्वीकार करते हुए मनुष्यों के परित्राण के लिए योगशास्त्र का प्रवर्तन किया है। इसलिए पातज्ञल-दर्शन ईश्वरवादी ग्रौर किपल-दर्शन निरीश्वरवादी कहलाता है। पतज्जिल ने ईश्वर-समेत छन्त्रीस तत्त्व माने हैं। उनका कथन है कि ईश्वर ग्रपनी इच्छा से शरीर-धारण ग्रौर जगत्-निर्माण करता है। पतज्जिल के मत से भी तत्त्वज्ञान द्वारा ही मुक्ति होती है। इसलिए उन्होंने ग्रष्टांगयोग के द्वारा तत्त्वज्ञान प्राप्त करने का मार्ग वतलाया है।

पतः का योगदर्शन समाधि, साधन, विभ्ति श्रीर कैवलय—इन चार पादों या भागों में विभक्त है।

- समाधिपाद में योग का उद्देश्य ग्रीर लज्ज्ण वतलाया गया है।
- २. साधनपाद में क्लेश, कर्म-विपाक श्रीर कर्म-फल श्रादि का विवेचन है।
- 3. विभूतिपाद में वतलाया गया है कि योग के ग्रङ्ग क्या हैं। इसका परिणाम क्या होता है श्रीर उनके द्वारा किस प्रकार श्रिणमा-महिमा श्रादि सिद्धियों की प्राप्ति होती है।
  - ४. कैवल्यपाद में मोच्च का विवेचन किया गया है।

संज्ञेष में योगदर्शन का मत है कि मनुष्य को अविद्या, अस्मिता, राग, होष और अभिनिवेश—ये पाँच प्रकार के कतेश सताते हैं। उसे कर्म के फलों के अनुसार जन्म लेकर आयु व्यतीत करनी पड़ती है तथा भोग भोगना पड़ता है। पतज्ञिल ने इनसे वचने और मोज प्राप्त करने का उगाय योग वतलाया है और कहा है कि क्रमशः योग के अङ्गों का साधन करते हुए मनुष्य सिद्ध हो जाता है और अन्त में मोज प्राप्त करता है। योगी संसार को दुःसमय और हेय मानते हैं।

१. वलदेव उपाध्याय—'भारतीय दर्शन' ( चतुर्थ संस्करण् ) पृ० ३१२-३१३ विश्व० २२

## विश्वधर्म-दर्शन

योगसाधन का उपाय वतलाया गया है कि पहले किसी स्थूल विषय का ग्राधार लेकर त्रपना चित्त स्थिर करना चाहिए। ग्रनन्तर, सुक्ष्म विषय पर चित्त की वृत्तियों को रोकने के उपाय—ग्रम्यास, वैराग्य, ईश्वर-प्रणिधान, प्राणायाम, समाधि, विषय-वासनात्रों से विरिवत त्रादि वतलाये गर्भ हैं। यह भी कहा गया है कि जो योग का श्रम्यास करते हैं उनमें श्रनेक प्रकार की विलद्धाण शक्तियाँ श्रा जाती हैं जिन्हें विभूति या सिद्धि कहते हैं। यह योगी त्ररिवन्द को देखने से स्पष्ट ज्ञात होता था कि योगानिन में तपाये हुए शरीर को न बीमारी सताती है, न बुढ़ापा श्रीर न मृत्यु । हलकापन, श्रारोग्य, स्वच्छता, स्वर-माधुर्यं, पवित्र गन्ध, विकाराल्पता—त्रे सव योग की प्रथम प्रवृत्ति (समाचार) की सूचना देते हैं।

जो योग-मार्ग में चलना चाहे उसे श्रत्यन्त विनम्र होना चाहिए। श्रहंकार का त्याग कर देना चाहिए। यम, नियम, श्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान श्रीर समाधि—ये त्राठो योग के त्रङ्ग कहे गये हैं। योग-सिद्धि के लिए इन त्राठों त्रङ्गों का साधन त्रावश्यक त्रीर त्रानिवार्य कहा गया है। कहा गया है कि जो योग के त्राठों श्रिक्तों को सिद्ध कर लेता है वह हर प्रकार के क्लेशों से छूट जाता है। श्रनेक प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त कर लेता है श्रौर श्रन्त में मुक्ति का भागी होता है।

सृष्टि-तत्त्व त्रादि के सम्बन्ध में योग का भी प्राय: वहीं मत है जो सांख्य का है। इसमें सांख्य को ज्ञानयोग श्रीर योग को कमँयोग कहते हैं।

प्रकृति त्रौर पुरुष सर्वथा विरुद्ध गुणवाले पदार्थ हैं। इसलिए वस्तुतः उनमें किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं हो सकता। जो कुछ भी सम्बन्ध उनमें प्रतीत होता है, उसे श्रज्ञान का फल समम्मना चाहिए। योगदर्शन ने ईश्वर को ज्यादा महत्त्व का स्थान दिया है, परन्तु उसमें भी ईश्वर, प्रकृति श्रौर पुरुष का रचिता या श्राधार नहीं है। तथापि योग का ईश्वर विश्व के सम पुरुषों के लिए एक त्रिकाल-सिद्ध त्रादर्श-सा है जिसकी समता तक मुक्त पुरुष कठिनता से पहुँच सकता है।

मोज्ञ से पहले जीव तरह-तरह की योनियों में भ्रमण करता रहता है। भारत के अन्य दर्शनों की भाँति सांख्य-योग भी इस सिद्धान्त को मानता है। किन्तु इसकी विशेषता यही है कि इसने पुनर्जन्म की प्रक्रिया को ठीक-ठीक समक्तने की चेष्टा की है। पुनर्जन्म किसका होता हैं ? सांख्य का उत्तर है — लिंग-शरीर का। लिंग-शरीर बुद्धि, ग्रहंकार, मन, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ श्रीर पाँच कमेंन्द्रियाँ तथा तन्मात्राएँ—इन श्रठारह तत्त्वों से बना हुश्रा है। जो दिखलाई देता है श्रीर जला दिया जाता है वह स्थूल शरीर है। लिंग-शरीर एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में जाता रहता है। मुक्ति होने पर ही लिंग-शरीर का नाश होता है। धर्म, श्रधमें, ज्ञान, श्रज्ञान, वैराग्य, श्रासिक्त श्रादि भाव कहलाते हैं। इस प्रकार किसी जन्म में की हुई साधना न्यर्थ नहीं जाती, ग्रच्छे-बुरे प्रयत्नों का सूक्ष्मरूप दूसरे जन्म में मनुष्य के साथ जाता है।

सांख्य श्रीर योग में श्रात्मा तथा परमात्मा दोनों के लिए 'पुरुष' का प्रयोग होता है। श्रात्मा देहरूपी पुरी में रहने के कारण 'पुरुष' कहलाता है। परमात्मा विश्व-ब्रह्माण्ड-रूपी पुरी में रहने से 'पुरुष' कहलाता है। दोनों का साधर्म्य चेतना है।

ऋषियों की अन्तर्ध हि में योग ही प्रधान कारण माना जाता है। योग भारतीयों की विशिष्ट सम्पत्ति है जिसकी इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि से अनुशीलन कर उन्नित की। मोहेक्को-दड़ो की खुदाई में योगासन में अनेकों वैठी मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं और इससे ज्ञात होता है कि योग की प्रक्रिया बहुत प्राचीन है।

योग के प्रकार भी अनेक हैं। तन्त्रयोग की पद्धति विलद्धण है। नाथपन्थी सिद्धों ने हठयोग का खूब अनुशीलन किया था। गोरखनाथ के नाथ-सम्प्रदाय में योग का इतना आदर है कि इस सम्प्रदाय को ही योग नाम से पुकारते हैं।

(१) पूर्वमीमांसा-दर्शन—जहाँ अन्य दर्शन अति से कुछ संकेत लेकर ही संतुष्ट हो गये, वहाँ पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा (वेदान्त) के लेखकों ने अपने सम्पूर्ण सिद्धान्तों को श्रुति से लेने का प्रयत्न किया। न्याय-वैशेषिक के साहित्य में श्रुति के उदाहरण शायद ही मिले। सांख्य भी श्रुति की विशेष परवाह नहीं करता; परन्तु पूर्व और उत्तर-मीमांसा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। यहाँ श्रुति से मतलब वेदों, ब्राह्मणों और उपनिषदों के समुदाय से है। जहाँ वेदान्त अपनी पृष्टि के लिए उपनिषद् की शरण लेता है वहाँ पूर्वमीमांसा ब्राह्मण-प्रन्थों पर निर्भर रहता है। ब्राह्मण (कर्म) उपनिषद् (ज्ञान) से पहले हुए, इसलिए इसका नाम पूर्वमीमांसा पड़ा। उपनिषदों का आश्रय लेने के कारण वेदान्त को उत्तरमीमांसा भी कहते हैं।

पूर्वमीमांसा का सबसे प्रामाणिक प्रन्थ 'जैमिनि-सूत' है। इसके सूत्रों में वैदिक यज्ञ-विधानों की प्रक्रिया और महत्त्व का वर्णन है। यज्ञ-प्रतिपादक वाक्यों की व्याख्या किस प्रकार करनी चाहि र—इसका निर्णय करना मीमांसा का काम है।

मीमांसा-शास्त्र के लगभग २५०० सूत्र हैं जो बारह ग्रध्यायों में विभक्त हैं। दार्शनिक सूत्र-प्रन्थों में मोमांसा का ग्राकार, सबसे वड़ा है। मीमांसा पर 'प्रभाकर' ग्रीर 'कुमारिल' के भाष्य प्रसिद्ध हैं। दोनों में मतभेद होने पर भी, कुछ महत्त्वपूर्ण बातों पर वे एकमत हैं।

मीमांसक वेदों को अपीरुषेय और नित्य मानते हैं। उनका कथन है कि वेद गुरु-शिष्य-परम्परा द्वारा अनादिकाल से चले आते हैं।

वेद का ग्रीर विशेषकर यजुर्वेद का ग्रिथिकांश भाग कर्मकाएड ग्रीर उपासनाकाएड है। कर्मकाएड किन श्रिथिकारी के लिए होता है, उपासना ग्रीर कर्म मध्यम के लिए एवं कर्म, उपासना ग्रीर ज्ञान,—तीनों उत्तम के लिए। उत्तम ग्रिथिकारी कर्म तथा उपासना—दोनों को निष्कामभाव से करता है। ये दोनों ज्ञानी के लिए ग्रावश्यक नहीं हैं तथापि लोक-संग्रह के लिए ज्ञानी भी कर्म करते हैं।

पुरातनकाल में कर्म का अर्थ याजिककर्म तक सीमित था। आज जो कर्म की परिभापा है, वह भिन्न है। आधुनिक कर्म की परिभापा लोक-सेवा-स्चक है।

१. योग-विषय पर विस्तृत विवेचन पंचम खरड में 'योगमत' के अन्तर्गत किया गया है।

मीमांसाशास्त्र में यशों के विधि-विधानों का विस्तृत विवेचन है। इस शास्त्र का सिद्धान्त विल श्रण है। इसकी गणना अनीश्वरवादी दर्शनों में है। यह केवल वेदों या इसके शब्दों की नित्यता का प्रतिपादन करता है। इसके अनुसार वेद-मंत्र ही देवता है। मीमांसकों का तर्क है कि सब कर्म फलों के उद्देश्य से ही किये जाते हैं। फल की प्राप्ति कर्म द्वारा ही होती है।

मीमांसकों त्रौर नैयायिकों में बड़ा भेद यह है कि मीमांसक शब्द को नित्य मानते हैं त्रौर नैयायिक त्रानित्य। मीमांसा वेद को स्वतःप्रमाण मानता है, किन्तु न्याय नहीं मानता। त्रुतएव न्याय के इस मत को परतःप्रामाएयवाद कहते हैं।

सांख्य ग्रौर मीमांसा दोनों ग्रानीश्वरवादी हैं; पर वेद को प्रमाण दोनों मानते हैं। भेद इतना ही है कि सांख्य प्रत्येक कल्य में वेद का नवीन प्रादुर्भाव मानता है ग्रौर मीमांसा-शास्त्र उसे नित्य मानता है।

कर्मों के विभाग — मनुष्य के सारे कमों को मीमांसा ने तीन श्रे शियों में बाँटा है — (१) काम्य (२) निषद ग्रौर (३) नित्य। जो कर्म किसी इच्छा की पूर्ति के लिए, किसी मनःकामना की सिद्धि के लिए किये जाते हैं वे 'काम्यकर्म' कहलाते हैं। जिन कर्मों के करने में वेद रोकता है वे निषद्धि कर्म कहलाते हैं। नित्यकर्म वे हैं जिनका करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन ग्रावश्यक है, चाहे उसमें कोई कामना या ग्रिमिपाय हो या नहीं। नित्यकर्म मीमांसा के सार्वभीम महात्रत हैं। त्रिकाल संध्या-वन्दन करना, वर्णाश्रमधर्म ग्रादि नित्यकर्म में सम्मिलित हैं। नित्यकर्म का फल क्या मिलता है ? इसका उत्तर यह है कि नित्यकर्म से ग्रातीत ग्रौर ग्रागामी दोष नष्ट हो जाते हैं।

भारत के सब दर्शनों का सिद्धान्त है कि कर्म-फल की ब्रासक्त से छुटकारा पाये विना मुक्ति नहीं हो सकती। मीमांसा भी इस सिद्धान्त को मानता है। श्री मुरेश्वराचार्य ने भी 'नैष्कर्म-सिद्धि' (१।१०।११) में कहा है कि काम्य ब्रोर निषद्ध कर्म का स्थाग कर देने से मुक्ति लाभ होता है। काम्य कर्म का फल स्वर्गप्राप्ति ब्रादि है जिससे मोक्तार्थी को बचना चाहिए। नित्य-नैमिक्तिक कर्म का कोई खास फल नहीं है। चूँ कि सिर्फ उससे दोत्र दूर होते हैं, इसलिए उसे करते रहना चाहिए। निषद्ध कर्म से ब्राधोगित मिलती है। इसलिए उसे तो छोड़ना ही चाहिए। इस प्रकार जीवित रहकर प्रारच्ध कर्म का, भोग से ज्ञय कर देने से, मोज्ञ लाभ होता है। मुक्ति के लिए ज्ञान की ब्रावश्यकता नहीं। ब्रातएव मुक्ति ज्ञया तक भी नित्यकर्म को नहीं त्यागना चाहिए। इसलिए मीमांसक संन्यास-मार्ग का समर्थन नहीं करते। ज्ञान-निरपेन्न कर्म से भी मुक्ति मिल सकती है। यही नहीं, नित्यकर्म का त्यागना हर दशा में दोषों में फँसानेवाला है। यह मीमांसा का निश्चत विश्वास है।

याचार्य वादरायण ईश्वर को कर्मकल का दाता मानते हैं; परन्तु जैमिनि के यानुसार यज्ञ से ही तत्तत् फलों की उपलब्धि होती है। पूर्वमीमांसा के यानुसार मनुष्य को अपने कर्म का फल स्वयं मिलता रहता है। कर्म का फल देनेवाला कोई ईश्वर नहीं है ग्रीर न संसार का कोई व्यवस्थापक परमात्मा ही है। विरोधी वाक्यों की एकवाक्यता दिखलाने के लिए मीमांसा ने जिस पद्धति को खोज निकाला है वह बड़ी ही उपादेय हैं। जिस प्रकार पद का ज्ञान व्याकरण से होता है तथा प्रमाण का ज्ञान न्याय से होता है उसी प्रकार वाक्य का ज्ञान मीमांसा के ही सहारे होता है। मीमांसा के तात्पर्य-विषयक सिद्धान्तों का उपयोग धर्मशास्त्रों में अर्थ-निर्णय के लिए आज भी किया जाता है।

मीमांसा-दर्शन की साहित्य-सम्पत्ति बहुत विशाल है। प्रायः सत्रह सौ वर्ष पूर्व शवर-स्वामी ने 'द्वादश-लन्न्णी' मीमांसा पर विस्तृत तथा प्रामाणिक भाष्य लिखा था।

मीमांसा के तीन श्राचायों ने तीन सम्प्रदाय—(१) भाइमत (२) गुरुमत श्रीर (३) गुणार्क मत चलाये। इन तीनों में भाइमत ही मीमांसा का प्रचलित मत है। इसीलिए इसकी ग्रन्थ-सम्पत्ति श्रन्य मतों की श्रपेका बहुत ही श्रिधक है।

(६) वेदान्तद्शीन वेदान्त शब्द का वाच्यार्थ वेदों का अन्त अर्थात् वेदों का ज्ञानकाएड है। वेदान्त तथा उपनिषद् एकार्थक हैं।

वेद वा ज्ञान का अन्त अर्थात् पर्यवसान ब्रह्मज्ञान में है। देव-देवी, मनुष्य, पशुपत्ती, स्थावर-जङ्गमात्मक सारा विश्व-प्रपञ्च और नाम-रूप-स्वरूप-जगत् ब्रह्म से भिन्न नहीं है। यह वेदान्त अर्थात् वेद-सिद्धान्त है। वेदान्त के अनुसार मूल में सारा जगत् एक है। जिसे इस एकत्व का दर्शन हो जाता है उसकी दृष्टि में स्वार्थ और परार्थ का मेद नहीं रह जाता। जो कुछ नाम-रूप से सम्बोधित होता है उसकी सत्ता ब्रह्म की सत्ता से भिन्न नहीं। ब्रह्म से रहित कोई वस्तु नहीं है, वही सत्य है और अन्य सब-कुछ मिथ्या है। वेदान्त के मत से ब्रह्म, निर्मुण, निराकार, निर्विकार और चिन्मय-स्वरूप है। जीव वास्तविक परब्रह्म से भिन्न और कुछ नहीं है। उन दोनों अर्थात् आत्मा और परमात्मा के अमेदज्ञान की साधना का आनन्द प्राप्त करना ही इस दर्शन की रचना का उद्देश्य है। जीव और ब्रह्म का अमेद समफ लेना ही तत्त्वज्ञान कहलाता है। इस ज्ञान के उत्पन्न होने पर फिर जीव और ब्रह्म में भेद नहीं रहता। 'श्रह्म ब्रह्मास्मि' अर्थात् में ही ब्रह्म हूँ—यह दृढ़ निश्चय होने पर जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है। इसी अवस्था के उपस्थित होने पर मुक्ति प्राप्त होती है।

उपनिपदों में केवल उन्हीं विपयों का प्रतिपादन नहीं है जिन का एकमात्र श्राध्यात्मिक जीवन से सम्बन्ध है। इसके श्रातिरिक्त, बहुतों की राय है कि उपनिपदों में परस्पर-विरोधी कथन पाये जाते हैं श्रीर सब उपनिपदें एक-सी शिक्षा नहीं देतों। उनमें श्रान्तिरिक मतमेद-सा प्रतीत होता है। इन सब श्राङ्चनों को दूर करने के लिए, वेद-मूलक श्रर्थात् उपनिपद्-मूलक सिदान्तों का, नये सिरे से, युक्ति-तर्क-द्वारा, यथावत् प्रतिपादन करने के लिए वेदान्तदर्शन श्रर्थात् वेदान्तस्त्र की रचना, वादरायण ने की। वादरायण का कथन है कि सभी उपनिपदें एक ही दार्शनिक मत का प्रतिपादन करती हैं। उपनिपदों की विभिन्न उक्तियों में जो विरोध दीखता है वह वास्तविक नहीं है। वह उपनिपदों को ठीक-ठीक न समक्तने का परिणाग है। वेदान्त-सृत्र विरोपतया ब्रह्मपरक होने के कारण ब्रह्मसूत्र भी कहलाता है।

वेदान्तदर्शन में सिर्फ चार श्रध्याय है। प्रथम श्रध्याय का नाम है—'समन्वय' इसमें श्रनेक प्रकार की श्रुतियों के सिद्धांतों का समन्वय किया गया है। दूसरे श्रध्याय क नाम 'त्रविरोध' है। इस त्रध्याय में दूसरे दर्शनों का खण्डन करके संयुक्ति त्रौर सप्रमाण वेदान्त-मत का स्थापन किया गया है। तृतीय ग्रध्याय का नाम 'साधन' है। इसमें जीव श्रीर ब्रह्म के लह्नणों का निर्देश करके मुक्ति के बहिरंग श्रीर श्रन्तरंग-साधनों का उपदेश दिया गया है। चतुर्थं ग्रध्याय का नाम 'फल' है। इसमें जीवन्मुक्त जीव की उत्कान्ति श्रौर निगु या उपासना के फल के तारतम्य पर विचार किया गया है।

यह शास्त्र परा-विद्या के उत्तम ग्रिधकारी के ग्रात्म-मनन के लिए वना है। इसमें श्रारम्भ से लेकर श्रन्ततक श्रात्मिवचार है। इस जन्म में या जन्मान्तर में कर्म श्रीर उपासना से अन्तः करण की शुद्धि होने पर जो परमार्थ का ज्ञान पुरुष में आता है उसका ही इसमें प्रधानतया वर्णन है। जिन विधियों से कर्म शिथिल हो श्रीर वासनाश्रों का नाश हो, वे सब विधियाँ उपनिषदों में विविध प्रकार से वर्णित हुई हैं। कर्मकाएड में बताये नित्य यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय त्रादि कमीं से जिनका हृदय विशुद्ध हो गया है, जो योग-साधन-द्वारा जितेन्द्रिय हैं, नित्यानित्य वस्तु के विवेक से इहलोक श्रीर परलोक के विषयों से जिनको वैराग्य है—ऐसे मुमुजुर्श्नों के लिए ग्रध्यात्मविद्या के उपदेश की इच्छा से इस शास्त्र का निर्माण हुत्रा है।

जगत्, जीव, ब्रह्म या परमात्मा—इन तीनों वस्तुत्र्यों के स्वरूप तथा पारस्परिक सम्बन्ध का निर्माय ही वेदान्तशास्त्र का विषय है। न्याय श्रीर वैशेषिक ने ईश्वर, जीव श्रीर जगत् को या जगत् के मूल द्रव्य परमाशु में, तीन तत्त्व मानकर ईश्वर को जगत् का कर्त्ता ठहराया है, जो सर्वसाधारण की स्थूल भावना के त्रानुकूल है। ईरवर या परमात्मा का समावेश सांख्य या मीमांसा-पद्धति में नहीं है। वेदान्त ने बढ़कर प्रकृति तथा असंख्य पुरुषों को एक ही परम-तत्त्व ब्रह्म में अविभक्त रूप से समाविष्ट करके जड़-चेतन-द्वेत के स्थान पर श्रद्धैत की स्थापना की है।

यद्यपि ब्रह्म का वास्तविक या पारमार्थिक रूप अन्यक्त, निर्गु ग्रौर निर्विशेष है तथापि व्यक्त ऋौर सगुण रूप भी उसके बाहर नहीं है।

मूल ब्रह्मसूत्रों में लगभग ५५० सूत्र हैं। सूत्र इतने छोटे हैं कि विना किसी भाष्य के उनका त्रार्थ स्पष्टरूप से प्रतीत नहीं होता। यही कारण है कि भिन्न-भिन्न त्राचार्यों ने त्रपनी-त्रपनी दार्शनिक दृष्टि के त्रानुकूल इन स्त्रों की विशद व्याख्याएँ लिखी हैं। इन भाष्यकारों में सबसे श्रिधिक भेद का विषय है जीव श्रीर ईश्वर का सम्बन्ध। शङ्कराचार्य का भाष्य समुद्र की तरह गम्भीर श्रीर श्राकाश की तरह शान्त श्रीर शोभायमान है। शंकर ने ब्रह्म को स्वगत, सजातीय श्रीर विजातीय— तीनों भेदों से परे कहा है। ईशवर, सगुण-त्रह्म, त्रपर-त्रह्म त्रौर कार्य-त्रह्म शंकर के त्रद्वेत-वेदान्त के त्रनुसार पर्यायवाची शब्द हैं। माया की उपाधि से व्रह्म ईश्वर वन जाता है श्रीर श्रविद्या से संसक्त होकर श्रविद्या की उपाधि से ब्रह्म का विशुद्ध चैतन्य-

श्रीरामानुज के श्रद्व तवाद को विशिष्टाद्व त कहते हैं। इसमें जीव, जगत् श्रीर ब्रह्म का सम्बन्ध सममाने की तरह-तरह से चेष्टा की गई है। जहाँ शंकर के श्रद्व तमत के श्रनुतार ज्ञानाग्नि में, जब कर्म-श्रकर्म के जल जाने पर, मुक्ति होती है तब जो जीव ब्रह्म में श्रमिन्न रूप से मिल जाता है वहाँ रामानुज के श्रनुसार मुक्ति होने पर भी जीव ब्रह्म से भिन्न रहता है। इस प्रकार वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य श्रादि विद्वानों ने ब्रह्म-सूत्र पर भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से भाष्य लिखकर श्रपनी-श्रपनी विचार-धाराश्रों का प्रतिपादन किया है। इसलिए व्याख्या-भेद से सम्प्रदायों की संख्या बहुत बढ़ गई है; किन्तु यह निर्विवाद है कि भारत की पुरुषभूमि से निकले हुए जितने भी धर्म, मत या सम्प्रदाय संसार में फैले हुए हैं उन सबके मूल श्राधार ये दर्शन ही हैं।

वेदान्तसूत्र पर प्रसिद्ध विद्वानों के मत निम्नलिखित हैं—

|      |                 |                    | 0                 |                    |
|------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|      | त्र्याचार्य     | समय                | भाष्य ,           | मत                 |
| (१)  | शंकराचार्य      | ७०० ई०             | शारीरकभाष्य       | <b>ग्रह</b> ैत     |
| (२)  | भास्कराचार्य    | १००० <sup>57</sup> | श्रीभास्करभाष्य   | मेदामेद            |
| (₹)  | रामानुजाचार्य   | ११४० "             | श्रीभाष्य         | विशिष्टाद्व त      |
| (8)  | मध्वाचार्य      | १२३८ "             | पूर्णंप्रज्ञभाष्य | द्वैत              |
| (५)  | निम्बार्काचार्य | १२५० "             | वेदान्तपारिजात    | इ ताइ त            |
| (६)  | श्रीकगठ         | १२७० 11            | शैवभाष्य          | शैवविशिष्टाद्वे त  |
| (0)  | श्रीपति         | १४०० "             | श्रीकरभाष्य       | वीरशैवविशिष्टद्वैत |
| (5)  | वल्लभाचार्य     | १५०० 11            | त्रगुभाष्य        | शुद्ध द्वैत        |
| (3)  | विज्ञानभिद्यु   | १६०० 11            | विज्ञानामृत       | श्रविभागाद्वे त    |
| (१०) | वलदेव           | १७२५ "             | गोविन्दभाष्य      | ग्रचित्य-भेदाभेद   |
|      |                 |                    |                   |                    |

### नधाँ परिच्छेद कनफ्युसियस-धर्म

चीन में चार प्रधान धर्म प्रचलित हैं। बौद्ध-धर्म, इस्लाम-धर्म, कनप्युसियस-धर्म श्रीर ता-श्रो-धर्म। यहाँ इस कनप्युसियस-धर्म श्रीर ता-श्रो-धर्म के संबंध में संज्ञित विवरण देंगे।

कनप्युसियस चीन के एक विख्यात धर्म-प्रचारक सिद्ध पुरुष थे। चीनी लोग उन्हें कुङ्गफुतेज के नाम से पुकारते हैं। चीन देश की सम्यता को प्रतिष्ठित करनेवाले लोगों में कुङ्गफुतेज का नाम बड़े ब्रादर के साथ लिया जाता है। इस धर्म में तथा बुद्ध की शिद्धात्रों में विशेष पारस्परिक विभेद न होने के कारण, इन दोनों मतों का साथ-ही-साथ प्रसार हुब्रा। प्रत्येक चीनी सांसारिक जीवन के लिए कुङ्गफुतेज के सदुपदेशों में श्रद्धा रखता है, साथ-ही-साथ पारलौकिक जीवन की गुत्थियों को सुलक्ताने के लिए वह बौद्ध-धर्म का पद्मपाती है। इस प्रकार चीनी सम्यता ब्रौर संस्कृति का मूलाधार दोनों धर्म की सम्मिलित शिद्धा है। इन दोनों धर्मों की शिद्धा दूध-पानी की तरह मिलकर चीनवासियों के जीवन में इस प्रकार चुलमिल गई है कि इन दोनों के प्रभाव का पृथक् करना दुस्तर है।

#### जीवनी

कुङ्ग का जन्म ईसा-पूर्व ५५१ वर्ष में आधुनिक शंगहुङ्ग प्रान्त के 'यो' नामक स्थान पर हुआ था। कुङ्ग बुद्ध के समकालीन थे। १० वर्ष की आयु तक पुरातत्त्व-विद्या, गान-विद्या आदि में दक्षता प्राप्त कर पठन-पाठन समाप्त किया। तत्कालीन राजा चाव आपसे अत्यन्त प्रभावान्त्रित हुए और भिन्न-भिन्न उत्तरदायी पदों को सुशोभित करने के बाद आप २५ वर्ष की आयु में प्रधान न्यायाधीश बनाये गये। ५० वर्ष की आयु में युङ्गद्व जिला के गवर्नर और ५१ वर्ष की आयु में राज्य के प्रधान मंत्री हुए। आपने अपने सदुपदेशों को व्यवहार में लाकर लोगों को चिकत कर दिया। देश से चोरी-डकैती

का नाम मिटने लगा। लोगों ने घरों में ताला लगाना बन्द कर दिया। सर्वत्र शान्ति विराजने लगी। राजा ने इस सुव्यवस्था को देखकर ब्रापके नियमों को सम्पूर्ण राज्य में प्रचारित किया। किन्तु लोभी, अत्याचारी सामन्तों को यह पसन्द न ब्राया और उनके षड़-यन्त्र के परिगामस्वरूप ब्राप राज्य के इस उच्च पद से हटा दिये गये। इसके बाद आपने अपने नियमों का प्रचार करने के लिए बड़े-बड़े दरवारों को खाक छानी; पर किसी ने भी ब्रापकी नीतिमय शिक्षा पर ध्यान न दिया। इसी बीच ब्रापकी पत्नी तथा पुत्र की मृत्यु हो गई जिसके शोक को आपने धैर्य-पूर्वक सहन किया। ७३ वर्ष की आयु में, ईं पूर्व ४७८ में, आपकी मृत्यु हुई। आपके ५०० शिष्यों ने गुरु की समाधि पर तीन वर्ष तक शोक मनाया और आपके उपदेशों का खूब मनन किया तथा दूर-दूर देशों में आपकी नीतिमय शिक्षा का प्रचार किया। आपने अपनी शिक्षाओं को लिपिवड भी किया था। आपके चार प्रनथ बड़े प्रसिद्ध हैं। संसार की समस्त प्रतिष्ठित भाषाओं में इन प्रनथ-रत्नों के अनुवाद हुए हैं।

#### कुङ्ग के सिद्धान्त

कुझ ने मनुष्य-जीवन की छोर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने स्वर्ग, ईश्वर छादि की चर्चा ही न की। उनके एक शिष्य ची-लू ने पूछा—'भगवन, में ईश्वर की सेवा किस प्रकार कर सकता हूँ ?' उत्तर में कुझ ने कहा—'जब तुम्हें यह ज्ञान नहीं कि मनुष्य की सेवा किस प्रकार की जाय तब देवों की सेवा के सम्बन्ध में कैसे पूछ सकते हो ?' पुनः शिष्य ने पूछा—'भगवन, मृत्यु के सम्बन्ध में सम्यक् रूप से विचार प्रकट कीजिए।' उत्तर में कुझ ने कहा—'प्रिय ची-लू, जब तुम्हें जीवन के विषय में पर्याप्त ज्ञान नहीं है तब तुम्हें मृत्यु के सम्बन्ध में ज्ञान कैसे हो सकता है ?' किन्तु कुझ ने ईश्वर अथवा स्वर्ग के अस्तित्व को कभी इनकार नहीं किया। आत्मा के पुनर्जन्म में उन्हें विश्वास था। फिर भी वे परलोक के सुधारने की उतनी चिन्ता नहीं करते जितनी इहलोक के सुधारने की। मनुष्य सामाजिक जीव है, वह समाज में रहता है, पनपता है तथा अन्त में नष्ट हो जाता है। उसका समाज के साथ घनिष्ट सम्बन्ध बना हुआ है। अतः समाज की उन्नित से उसकी उन्नित होगी। वैयक्तिक उन्नित मानव-जीवन का लक्ष्य नहीं। यह तो सामाजिक उन्नित का फल है।

कुङ्ग के मतानुसार मनुष्य स्वभावतया ग्रच्छा होता है ग्रीर ग्रच्छाई की ग्रीर उसकी प्रवृत्ति रहती है। ग्रच्छाई की पराकाष्ठा सिर्फ सन्तों में हो सकती है। ग्रतएव प्रत्येक मनुष्य को निष्कामभाव से तथा ईमानदारी ग्रीर तत्परता के साथ कर्त्तव्य-पालन करना चाहिए। जो सच्चरित्र ग्रीर देवी गुणों से भृषित है वह मनुष्यों में 'चु-नट जू' ग्रयांत् अष्ठ है।

१. डा॰ हरप्रवादरास्त्री ने इत प्रन्थ का मूल चीनी से हिन्दी में श्रनुवाद किया है श्रीर बड़ौदा-राज्य के 'श्रीतयाजी-साहित्य-माला' के नाम से वह प्रकाशित हुआ है।

समाज के प्रत्येक प्राणी के साथ सद्व्यवहार करना हमारा परम धर्म है। माता-पिता के प्रति भक्ति, दीन जन तथा सेवक के प्रति दया, भाई-बन्धुश्रों के साथ सहानुभूति रखने की सुन्दर शिक्ता देकर कुङ्क ने चीनी सभ्यता को बहुत ऊपर उठाया।

त्रापित के समय पुरुष के गुणों की परख होती है। इस विषय में उनका एक उपदेश वड़ा ही हृदयग्राही है। वे कहते हैं—'जब शीतकाल ग्राता है तब हम देखते हैं कि सब वृद्धों के बाद चीड़ ग्रीर देवदार ग्रपने पत्तों को त्यागते हैं। क्यों न हो, वे वृद्धों में श्रेष्ठ जो हैं।' पूर्णधर्म के विषय में पूछने पर उन्होंने बतलाया—'पूर्णधर्म वह है जब तुम बाहर निकलो तब प्रत्येक से यह समम्कर मिलो; मानों वह तुम्हारा बड़ा ग्रातिथि है। किसी के साथ ऐसा बरताव मत करों जो तुम उससे ग्रपने लिए नहीं चाहते। देश में कोई दुःखित होकर तुम्हारी निन्दा न करे ग्रीर घर में भी कोई तुम्हारे विरोध में न कुड़बुड़ावे।'

प्रजा के ऊपर पुत्र-सा प्रेम रखना। उनके कल्याण की सर्वदा कामना करना। राज्य की आय को अपने व्यक्तिगत भोग-विलास में न खर्च कर सार्वजनिक हित के कामों में लगाना, हितेच्छु न्याय-परायण पुरुष को अमात्य-पद पर प्रतिष्ठित करना आदि उपदेश कुङ्ग ने दिये। पेटभर खाने को हो, सेना पर्याप्त हो और प्रजा का शासक में विश्वास हो तो वह राज्य समृद्ध होता है। पर यदि राजा में प्रजा का विश्वास न हो तो वह राज्य ठहर नहीं सकता। अतएव राजा को धर्मात्मा, न्यायी, ईमानदार और कर्त्तव्य-परायण होना चाहिए। जैसा राजा होगा वैसी प्रजा भी होगी।

कुङ्ग ने शिक्षा पर विशेष जोर दिया। उनके मत से मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य अपने को समाज के लिए अत्यन्त उपयोगी बनाना है। कुङ्ग के एक शिष्य ने पूछा—'मान्यवर, सामाजिक गुण क्या है?' उन्होंने उत्तर दिया—'दूसरे से प्रेम करना।' दूसरे शिष्य ने पूछा—'भगवन्! क्या कोई ऐसा नियम है जिसका पालन जीवन-पर्यन्त करना चाहिए?'' उन्होंने उत्तर दिया—'दूसरे के साथ ऐसा वर्ताव न करो जैसा तुम अपने प्रति दूसरों के द्वारा नहीं चाहते।' सुतराम्, कुङ्ग के उपदेश का सारांश आत्मविश्वास और पड़ोसियों के प्रति उदारता है।

कनफ्युसियस प्राणियों से पृथक् जीवात्मा का ग्रस्तित्व मानते थे। उनका विश्वास था कि दिवंगत पुरुष की श्रात्मा विना शरीर के ही रहती है। श्रात्मा न केवल मनुष्य में ही होती है; श्रिपतु वायु, श्रिक्ति, पहाड़, नदी श्रादि में भी होती है श्रीर सभी की पूजा होती है। सबका दर्जा स्वर्ग श्रीर मनुष्य के बीच का है। इन श्रात्माश्रों के साथ-साथ ही पिशाचों की भी सत्ता मानी गई है। कुड़ मृत पितरों श्रीर शरीर-रहित श्रात्माश्रों को इस प्रकार 'विलि' प्रदान करते थे मानों वे साज्ञात् उनके सामने उपस्थित हों। इन श्रात्माश्रों का काम श्रपने उत्तराधिकारियों की रक्षा करना समक्षा जाता था।

कुङ्ग के कुछ उपदेश तथा कथन—

(१) धनवान के लिए निरिममान होना सहज है, किन्तु निर्धन के लिए सन्तोप प्रकट करना कठिन है।

(२) सदाचार के प्रति श्रनुराग, सौन्दर्य के प्रति श्रनुराग की तरह, हृदय से होना चाहिए। (३) श्रपनो तुलना में भी दूसरों को परखने का श्रात्मशासन रखो। इसी को मनुष्यता का सिद्धान्त कहते हैं।

(४) न्याय के प्रति प्रेम, विद्वत्ता के प्रति ग्रादर तथा सदाचार मनुष्य को विशिष्ट

पुरुष बनाने में समर्थ होता है।

- (५) प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि ग्रापनी वाणी पर संयम रखे ग्रीर ग्रापने ग्राचरण के प्रति सजग रहे।
  - (६) संसार एक मुसाफिरखाना है।
  - (७) काम का आरम्भ करना मनुष्य पर निर्भर है और उसकी पूर्ति ईश्वर के हाथ है।
  - (८) इंग भर अपने क्रोध को दंशकर तुम जीवन भर के पश्चात्ताप से बच सकते हो।
- (E) जिस प्रकार तुम दूसरों में दोष दिखाते हो उसी उसी प्रकार अपने में भी देखो-दिखाओ। जिस प्रकार अपने-आपको ज्ञमा कर सकते हो, उसी प्रकार दूसरों को भी ज्ञमा करो।
  - (१०) त्राज्ञापालन सत्कार से कहीं उत्तम है।
- (११) बीस वर्ष तक धार्मिक जीवन व्यतीत करना पर्याप्त नहीं है, किन्तु एक दिन भी बुराई करना बहुत बड़ा दोष है।
- (१२) बुद्धिमान पुरुष वचन देने में विलम्ब करता है, किन्तु वचन देने पर उसका पालन ग्रवश्य करता है।
- (१३) त्रानन्द की तीन कुञ्जियाँ हैं—(१) दूसरों में दोष न देखना, (२) दूसरों की निन्दा न करना, न सुनना और (३) दूसरों की बुराई न करना।
- (१४) मनुष्य का हृदय त्राईना के समान होना चाहिए जिसपर समस्त वस्तुत्रों का प्रतिविम्य पड़ता है; किन्तु उससे उसमें मैलापन नहीं त्राता।
  - (१५) कोलाइल न बाज़ार में है ब्रीर न शान्ति जंगल में; सब मनुष्य के हृदय में है।
- (१६) जब तुम जीवित प्राणी के प्रति अपना कर्त्त व्य करने में असमर्थ हो तो मृत व्यक्ति के प्रति अपने कर्त्त व्य का पालन किस प्रकार कर सकोगे ?
  - (१७) ज्ञानी पुरुप के लिए अपना चित्त स्वर्ग है; किन्तु अज्ञानी के लिए वह नरक है।
- (१८) सचा सद्भाव अपने संगियों के प्रति प्रेम करना है और सचा ज्ञान अपने साथियों को पहचानना है।
  - (१६) जो ईश्वरीय नियम से ग्रनिभज्ञ है वह श्रेष्ठ मनुष्य नहीं हो सकता।
- (२०) ज्ञानी मनुष्य सन्देह से, धार्मिक मनुष्य चिन्ता से श्रोर वीर मनुष्य सद से मुक्त रहता है।

## दसवाँ परिच्छेद

### ता-ञ्रो-धर्म

कुझ का धर्म जन-साधारण के लिए और ता-ग्रो-धर्म विशिष्ट पुरुषों के लिए हैं। जो ग्रात्म-विजय, वैराग्य, संयम तथा समाधि की ग्रोर स्वमाव से ही ग्राकृष्ट है वही विशिष्ट पुरुष है। कुझ ने सदाचार की शिज्ञा को प्रधानता दी है, उनका लक्ष्य उत्तम मानवता की प्राप्ति था। किन्तु ता-ग्रो-धर्म की शिज्ञा ग्रद्ध तवेदान्त की शिज्ञा से विशेष मिलती-जुलती है, यह पक्का निवृत्ति-मार्ग है। इसके ग्रनुयायियों को घर-वार छोड़कर पर्वतों में एकान्तवास करना पड़ता है। यह प्रवृत्ति-मार्ग को ग्रज्ञान-मूलक सममता है, संसार के ज्ञिण्क सुखों की प्राप्ति को घृणा की दृष्टि से देखता है। इस मत का ध्येय है पूर्ण वैराग्य।

इस धर्म के प्रवर्तक 'ला-श्रोत्सी' का जन्म ईसवी सन से ६०४ वर्ष पूर्व हुत्रा था। श्रीप चोरे'-राज्य के ग्रन्थांगार के श्रध्यज्ञ थे। राष्ट्रीय इतिहासवेत्ता भी थे।

ला-ग्रो का कथन है कि ता-ग्रो (ईश्वर) एक है। वह ग्रारम्भ में था ग्रोर ग्रागे भी सब काल में वर्त मान रहेगा। वह निराकार, ग्रानादि, सर्व-शक्तिमान ग्रोर सर्वव्यापी है। वह बुद्धिगम्य नहीं है। उसका कोई नाम नहीं है। वह ग्रावर्णनीय है। सब उसी पर निर्भर है। वह समस्त गोचर पदार्थ, ग्राकाश ग्रोर पृथ्वी का जनक है। वह देवताग्रों का सिरजनेवाला है, सृष्टि का निर्माता है। सारांश यह कि वह समस्त वस्तुग्रों का जनक है। इस प्रकार ला-ग्रो की शिक्ता में हम भारतीय वेदान्त की सुगन्ध पाते हैं।

ला-श्रो के श्रनुसार ता-श्रो (ईश्वर) को प्राप्त करने के लिए पवित्रता, विनय, संतोष, करुणा, प्राणिमात्र के प्रति दया, सचा ज्ञान श्रीर श्रात्मसंयम—मुख्य साधन हैं। ध्यान श्रीर प्राणायाम इसके सहायक हैं। चित्त को संसार के विषयों से हटाकर एक लक्ष्य पर टिकाने की नितान्त श्रावश्यकता है, तभी चित्त में शान्ति का उदय हो सकता है।

१. धर्म ग्रौर दर्शन, पृ० १२५--२८।

ता-त्रों के त्रमुसार वहीं सन्त है जिसके मन में किसी प्रकार की त्राकां हा नहीं है; जिसके जीवन में पाश्चात्ताप का त्रवसर नहीं त्राता; जो त्रपने लिए कुछ मञ्जय नहीं करता; जो न त्रपना प्रदर्शन करता है त्रीर न त्रपनी करनी पर धमगड; जो मोटा वस्त्र पहनता है, किन्तु हृदय में सद्गुणों को मोती की माला के सदृश धारण किये रहता है; जो त्रपनी प्रतिमा को छिपाये रहता है; जो कभी स्वप्न नहीं देखता; जो कभी चिन्ताग्रस्त नहीं होता; जो सुस्वादु भोजन की त्राकां हा नहीं करता; जिसे न जीवन से प्रेम है, न मृत्यु से भय; त्रीर जो प्रेम, घृणा, हानि, लाभ, प्रतिष्ठा त्रीर त्रपमान से परे है। यह सब गीता में वर्णित जीवननमुक्त के गुणों से मिलता-जुलता है।

ता-ग्रो-धर्म में साधु ग्रौर साध्वी के लिए स्थान है। ये पीली टोपी पहनते हैं। संसार से ग्रलग—जंगल, गुफा ग्रथवा एकान्त स्थान में रहते हैं। ता-ग्रो-धर्म सर्वाच्च नैतिकता, सात्त्विक जीवन, चित्त ग्रौर शरीर के संयम की शिक्षा देता है। ग्रात्म-विजय द्वारा ता-ग्रो (ईशवर) की प्राप्ति से मुक्ति होती है।

इस धर्म में नरक में कष्ट भोगने का जिक है। यह पुनर्जन्म तथा आत्मा की अमरता में विश्वास करता है।

ता-श्रो-धर्म का मूल-ग्रंथ बड़ा विचित्र है। इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं है; प्रत्युत प्रतीकों या चिह्नों के द्वारा जगत् के समग्र पदार्थों के रूप तथा उनका परस्पर-सम्बन्ध वतलाया गया है। इस ग्रन्थ का नाम है 'योकिंग'। इसके रचिता का नाम सम्राट् 'फ़ो-हि' है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिसका परिचय इस ग्रंथ से न प्राप्त हो। इसलिए इसके प्रतीकों द्वारा ज्योतिष, वैद्यक, गिगत, संगीत, धर्म, न्याय, मोद्युशास्त्र ग्रादि ऐहिक तथा पारलोकिक विद्याश्रों का ज्ञान योग्य व्यक्तियों को हो सकता है। इस मार्ग की साधना बड़ी कठिन है तथा सर्वसाधारण के उपयोगी न होने से वह गुप्त ही रखी जाती है। पर इस धर्म के साधुश्रों ने चीन देश की श्राध्यात्मिकता को श्रागे बढ़ाया। श्राजकल चीन में बौद्धधर्म का प्रचार है; फिर भी विद्वानों की दृष्टि में ता-श्रो-धर्म तथा उसके प्रन्थों का विशेष श्रादर है।

ला-त्रो की शिद्धाएँ त्रौर उपदेश एक पुस्तक में संप्रहीत हैं। यह स्वयं ला-त्र्रो की लिखी हुई है। वादशाह चींग ने राज्य भर में त्राज्ञा प्रचारित की कि ला-त्र्रो की पुस्तक की प्रतिष्ठा राज्य-नियम की तरह की जाय।

### ला-श्रो के कुछ उपदेश

- (१) य्रच्छों के प्रति में य्रच्छा रहूँ गा। बुरों के प्रति भी य्रच्छा रहूँ गा जिससे उन्हें भी य्रच्छा बना सक्ँ।
  - (२) जो जानते हैं वे बोलते नहीं और जो बोलते हैं वे जानते नहीं।
- (३) मेरे पास तीन वन्तुएँ हैं जिन्हें में दुढ़ता-पूर्वक जुगोता रहता हूँ—(क) सीम्यता (दयानुता), (ख) कमखर्नी (मितन्यियता) श्रीर (ग) नम्रता।
- (४) विनीत बनो, तभी तुम निर्भीक हो सकोगे। अपने-आपको दूसरे के सम्मुख प्रदर्शित करने का प्रयत्न न करो तभी तुम मनुष्यों के नेता हो सकोगे।

- (५) लालसा का शिकार होने से बढ़कर कोई पाप नहीं है। ग्रसंतोप से बढ़कर दु:ख नहीं है। चाह से बढ़कर कोई विपत्ति नहीं है।
- (६) अपने को विनम्र प्रदर्शित करो, पवित्र रहो, अपनी जरूरतों को कम करो और इच्छाओं को संयत रखो।
  - (७) विद्वत्ता का श्रिभान न करो । तुम्हें सन्ताप नहीं होगा ।
- (८) जहाँ श्रासिक है वहीं बन्धन है। जहाँ बन्धन नहीं है वहाँ श्रानन्द है। जीवन की उन्नति का यही तत्त्व है।
  - (E) निष्कपट वचन मधुर नहीं होता श्रौर मधुर वचन यथार्थ नहीं होता।
  - (१०) स्वयं उन्नत हो, ताकि तुम दूसरों का सुधार कर सको।
  - (११) जन्म न त्रारम्भ है ग्रीर न मृत्यु ग्रन्त । ग्रनादिकाल तक ग्रात्मा ग्रमर है।
- (१२) वह मनुष्य ६न्य है जो साधु वचन बोलता है, साधु वातें सोचता है श्रीर साधु बातें मनन करता है।

ला-त्रों के लेख त्रीर उपदेश बहुत ही स्क्ष्म तथा गूढ़ हैं। उनके लेख पहेलियों के रूप में हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनके उपदेशों को लोगों ने मनगढ़ंत कथात्रों से मिलाकर भ्रष्ट कर दिया त्रीर उनपर मिथ्या धार्मिक विश्वासों की कलई चढ़ा दी। परन्तु कनफ्यु-सियस की शिद्धा पर ऐसी कलई नहीं चढ़ सकी; क्योंकि वह सरल, स्पष्ट त्रीर थोड़ी थी। त्रीर वह इस प्रकार की न थी कि उसका रूप विगाड़ा जा सके।

चीन का उत्तरी भाग जहाँ ह्वां-हो नदी बहती है, भावों में कनफ्युसियस का अनुगामी हो गया और दिख्णी भाग जहाँ यांग-त्सि-क्यांग नदी बहती है, ता-श्रो-धर्म को मानने लगा।

## चौथा खण्ड

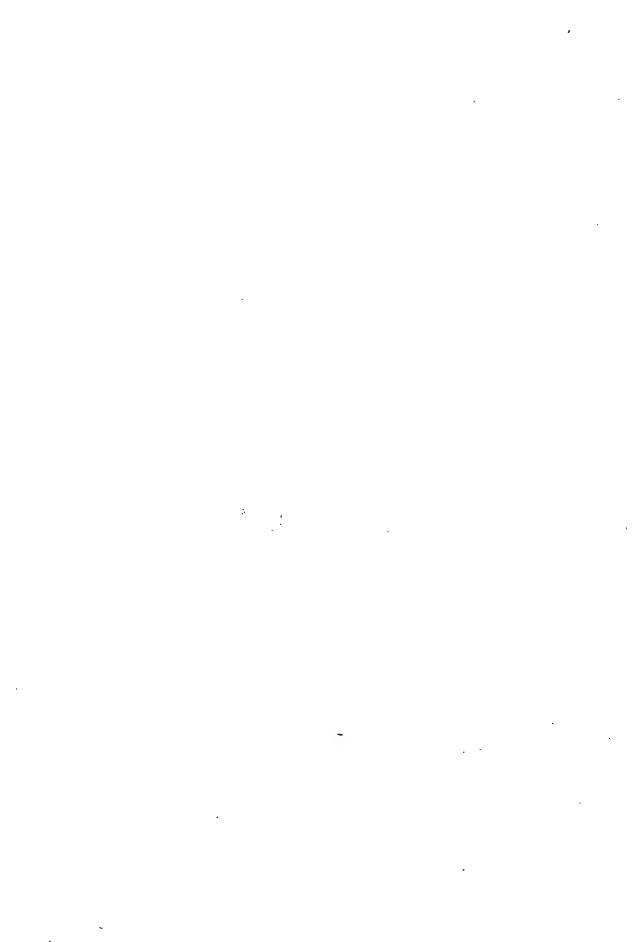

## प्रथम परिच्छेद पुराण-काल

पुराण—शतपथ-ब्राह्मण (१४।६।१०)६) और वृहदारएयक-उपनिषद् (२।४।१०) में लिखा है कि जैसे जलती हुई गीली लकड़ी में से धुँ आ निकलता रहता है वैसे ही महाभूत के निःश्वास से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, उपनिषद्, श्लोक, सूत्र, व्याख्यान और अनुव्याख्यान आदि उत्पन्न होते हैं—ये सब उसीके निःश्वास हैं। किन्तु वैदिक साहित्य में पुराणों के उल्तेख से यह नहीं समक्ता चाहिए कि इनका अभिप्राय आजकल के १८ पुराणों से है। जिस पुराण का जिक वैदिक साहित्य में आया है वह पुराण आजकल उपलब्ध नहीं है। शंकराचार्य ने बृहदारएयक के भाष्य में लिखा है कि 'उर्वशी-पुरूरवा-संवादादि' को इतिहास एवं 'आरम्भ में असत् ही था' इत्यादि स्रिष्टि-प्रकरण को पुराण कहते हैं।

इन वातों से स्पष्ट है कि सर्गादि का वर्णन पुराण कहलाता था और कथाएँ इतिहास। छान्दोग्योपनिषद् (७।१।२) में लिखा है कि इतिहास-पुराण पाँचवाँ वेद है। दयानन्द स्वामी का मत है कि इस स्थल पर इतिहास-पुराण से तात्पर्य ब्राह्मणमाग में उल्लिखित कथाओं से है। प्राचीन पुराण में केवल सृष्टि की वात ही रही हो—यह भी ठीक प्रतीत नहीं होता। क्योंकि महाभारत के ब्रादिपर्व में शौनक ऋषि कहते हैं कि पुराण में दिव्य कथाएँ हैं और ब्रादिवंश के वृत्तान्त हैं।

पुराणों के पाँच लज्ञ्ण भिन्न-भिन्न पुराणों में इस प्रकार दिये गये हैं र-सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशोमन्यन्तराणि च। वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलज्ञ्णम्।।

अर्थात्—(१) सर्ग वा सिष्ट-विश्वान ; (२) प्रतिसर्ग अर्थात् सिष्ट का विस्तार, लय तथा पुनः सिष्ट ; (३) सिष्ट की आदि वंशावली ; (४) मन्वन्तर अर्थात् किस-किस मनु का समय कव रहा और उस काल में कौन-सी महत्त्वपूर्ण घटना हुई थी ; (५) वंशानुचरित—

१. वृहदारायक, शांकरभाष्य (शप्रा१०)

२. हिन्दुत्व—पृष्ठ १६२

वि० द०--- २४

प्रसिद्ध वंशों का—सूर्यवंशी तथा चन्द्रवंशी ग्रादि राजाग्रों का—वर्णन। पुराणों के वे ही पाँच विषय हैं। इन पाँच विषयों के ग्रलावा भी ग्रानेक वातों का वर्णन पुराणों में है।

त्राज यह पता नहीं है कि प्राचीन पुराणों का रचियता कीन था ? मनुसंहिता, त्राश्वलायन-गृह्यसूत्र श्रीर महाभारत से ज्ञात होता है कि पुराणों के कई प्रनथ थे। सबके संग्रह श्रर्थात् संहिता का नाम पुराण था।

पुराणों में सबसे प्राचीन 'ब्रह्म-पुराण' माना जाता है। विष्णु, मत्स्य ब्रौर ब्रह्माण्ड श्रादि पुराणों के पढ़ने से जात होता है कि सृष्टि-प्रक्रिया का वर्णन सब पुराणों में एक ही है। यहाँतक कि इस प्रसंग का एक-एक श्लोक मिल जाता है। किसी पुराण में दो-चार श्लोक अधिक और किसी में कम। वस इतना ही अन्तर है। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि सबका मूल एक ही है। अनुमान होता है कि पुराग्-संहिता के १८ भाग रहे हों जिनके श्राधार पर व्यास की शिष्य-परम्परा ने श्रपनी-ग्रपनी रुचि के श्रनुसार समय-समय पर १८ पुराखों की रचना कर डाली और भिन्न-भिन्न संग्रहकारों ने प्रसंगवश अपने-अपने इष्टदेव की प्रतिष्ठा श्रौर मर्यादा का खयाल रखते हुए, प्रसंग की पूर्ति श्रौर संग्रह को रोचक बनाने वे. लिए, अपने रचे श्लोकों की संख्या बढ़ा दी। कतिपय विद्वानों का अनुमान है कि संहिता के १८ वें भाग में पुराण का होना कारण-विशेष को सूचित करता है। सम्भवतः १८ की परम्परा उस समय चल निकली थी। महाभारत १८ पर्व में है। युद्ध १८ दिन हुआ, फीज १८ असीहिणी थी, महाभारत के अन्तर्गत गीता भी १८ अध्याय में है। मूलधर्मशास्त्र भी १८ माने गये हैं। इन ब्राटारह पुराणों में सबके बाद का पद्मपुराण ज्ञात होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ बुद्धावतार श्रीर जैनधर्म का ही उल्लेख नहीं है; बल्कि शंकराचार्य-सम्बन्धी भी बहुत-सी बातें कही गई हैं। यह भी सम्भव है कि वर्तमान पद्म-पुराण प्राचीन पुराण का परिवर्द्धित रूप हो ख्रौर शंकराचार्य के बाद के नये संस्करण में शंकराचार्य-सम्बन्धी बातें बढा दी गई हो।

## पुराणों की रचना

प्रत्येक पुराण के अलग-अलग अनुशीलन से पता चलता है कि हरएक का उहें श्य साधन-विशेष है। भिन्न-भिन्न पुराणों पर भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों का प्रभाव पड़ा हुआ स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यह बात कहना कठिन है कि इन पुराणों से ही सम्प्रदाय चल पड़े अथवा सम्प्रदाय पहले से थे और पीछे से भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के अनुयायी पिएडतों ने व्यासजी की शिष्य-परम्परा से निर्मित कराकर अपने सम्प्रदाय के अनुकृल कुछ परिवर्तन और परिवर्धन करा लिया। यह तो निस्सन्देह है कि पौराणिक-साहित्य जैन और वौद्धर्म के फैलने से बहुत पहले से मौजूद था; क्योंकि बौद्ध और जैन-प्रन्थों में पौराणिक कथाओं और नामों के तथा शिव आदि देवताओं के उल्लेख हैं। इतिहासकों का तो यह भी मत है कि बौद्धर्म के प्रभाव से वैदिकधर्म को बहुत धक्का लगा और लोग अपने धर्म की रहा के लिए सावधान हो गये तथा धार्मिक स्थिति के अनुकृल स्वधर्म की रहा के लिए ही इन मिक्त-प्रधान पुराणों की रचना हुई। अनुमान होता है कि बौद्ध-धर्म-सम्बन्धी प्रन्थ वनने

के पूर्व ही कुछ पुराण तैयार हो चुके थे और आवश्यकतानुसार गुप्त-सम्राटों के युगतक बनते रहे। इस परम विवादग्रस्त विषय में समय नष्ट न कर यह कहना उचित होगा कि जैन और बौद्धधर्म के आक्रमणों से पुराणों ने वैदिकधर्म की खूब रह्या की। पुराणों के द्वारा देश में शुष्क कर्मकाण्ड के स्थान पर भक्तिरस का विलद्द्यण प्रभाव फैल गया और उसके परिणाम-स्वरूप भिन्न देवों की उपासना खूब बढ़ी और मूर्ति एवं मन्दिर के निर्माण की ओर लोगों की प्रवृत्ति बढ़ी। आज भी वर्तमान हिन्दूधर्म के मूलाधार पुराण-प्रनथ ही हैं।

#### श्रवतार-वाद

श्रवतारवाद पुराणों का एक प्रधान श्रंग है। प्रायः सभी पुराणों में श्रवतार का प्रसंग श्राया है। शैवमत-पोषक पुराणों में शंकर के नाना श्रवतारों की चर्चा है श्रीर वैष्णव-पुराणों में विष्णु के श्रनेक श्रवतरों की। बहुतों का कथन है कि वैदिक प्रन्थों में देवत्व का जिस प्रकार श्रामास है वही पुराणों में विकसित होकर बड़े पैमाने पर दिखाई पड़ता है श्रीर पहले के देवताविशेष नये रूप में परिवर्धित हो गये हैं। उदाहरणार्थ, वेद में विष्णु सूर्यवाची हैं श्रीर पुराणों में सूर्य से विल्कुल भिन्न सर्वशक्तिमान श्रीर सबसे महान देवता के रूप में परिवर्धित हो गये हैं। वैदिक विष्णु के तीन पाद में सम्पूर्ण सृष्टि को श्राच्छादित करने के भाव को लेकर श्रवतारों की कथा का विकास किया गया है, जिसमें विष्णु के वामनावतार की, तीन पग में पृथ्वी को नापने की, कथा है। श्रव्वेद में रुद्र अग्नि के पर्यायवाची रूप में प्रसिद्ध हैं श्रीर बाद में यजुर्वेद के सम्पूर्ण श्रध्याय में रुद्र की स्तुति है। श्रय्वेद में (६।२।५) पश्रुपति नाम श्राया है। शतपथत्राह्मण में (६।१।३।७-१६) रुद्रदेव की उत्पत्ति का वर्णन है। इस प्रकार भक्तज्ञों ने शोभन-श्रलंकारों से श्रपने-श्रपने इप्टेवता का मनमाना श्रुगार किया।

## वेद तथा पुराण में शैली-भेद

इस प्रकार हिन्दूधमें वैदिककाल से पौराणिक कालतक क्रमशः परिवर्धित और विकसित हो गया है। वेद में जो बात बहुत संत्रें में किसी विशेष उद्देश्य से, वर्णित थीं; पुराण में वही विस्तृत ग्राख्यायिका के रूप में वर्णित हुई है। पौराणिक कियों के हाथों भिन्न भिन्न उद्देश्य से छोटा-सा विषय भी बहुत बड़ी ग्राख्यायिका के रूप में परिणत हो गया हो तो इसमें कोई ग्राश्चर्य की बात नहीं। पुराणों की शैली जहाँ ग्रातिशयोक्तिमयी है, वहाँ वेदों की रूपकम्यी। वेद रूपक-द्वारा जिन तथ्यों का उद्यादन करता है उन्हीं तथ्यों का पुराण ग्रापी ग्रातिशयोक्तिमयी शैली में वर्णन करता है। शेली के तारतम्य से ही इतना भेद है। श्रान्था वेद तथा पुराण दोनों में एक ही विशुद्ध तत्त्व का विवेचन है। वेद उपाख्यानमूलक प्रन्थ नहीं है। वेद में स्थलियशेष पर उदाहरणक्य में कितपय उपाख्यान भी जगह-जगह दिये गये हैं, ग्रीर पुराणों में उन सब उपाख्यानों को एकत्र करने की चेश की गई है। इसी कारण वेद का एक छोट-सा प्रसंग भी पुराण में विपुलकाय हो जाता है।

पुराणों का प्रधान उद्देश्य यह माल्म पड़ता है कि प्रह्मा, विष्णु, शिव, स्वं, गर्णेश

त्रीर शक्ति की उपासना त्रथवा ब्रह्मा को छोड़ शेप पञ्चदेवतात्रों की उपासना का प्रचार हो। परमात्मा के ये पाँचों भिन्न-भिन्न सगुण्हप माने गये हैं। सृष्टि में इनका कार्य-विभाग त्रलग-त्रलग है। ब्रह्मा की उपासना त्र्याजकल प्रचलित नहीं है त्रीर पुष्कर (त्राजमेर) के सिवा भारतवर्ष में हमें त्रीर कहीं ब्रह्माजी का मन्दिर देखने को नहीं मिलता। ज्ञात होता है कि गणेशजी ने ब्रह्मा का स्थान ले लिया त्रीर पञ्चदेव में विष्णु, शिव, सूर्य त्रीर शक्ति के साथ सम्मिलित हो गये। ईश्वर-भिक्त के विविध ह्लों में नाम-किर्तन की मिहमा सभी पुराणों में विशेपह्म से विर्णित है। भिक्त का प्रचार ही पुराणों का प्रधान त्रांग है। उपनिषदों के त्रादर्श को प्राप्त करने में इस काल के मनुष्यों ने त्रपनी त्रसमर्थता का त्रनुभव किया त्रीर इसी कारण सगुण उपासना की प्रवृत्ति बढ़ी। तब से त्राजतक सगुण-भिक्त भारतीयों के जीवन का प्रधान त्रांग रही।

सगुण उपासना तथा नाम कीर्तन के साथ-साथ पौराणिक युग की सामाजिक पद्धति का मूलाधार वर्णाश्रम-धर्म ही था।

यह प्रसिद्ध है कि पुराण श्राटारह हैं। इनके नाम श्लोक-संख्या के साथ निम्नलिखित हैं:—१. ब्रह्मपुराण—१०००, २. पद्मपुराण—५५०००, ३. विष्णुपुराण—२३०००, ४. शिवपुराण—२४०००, ५. शीमद्भागवतपुराण—१८०००, ६. नारदपुराण—२५०००, ७. मार्क्यडेयपुराण—९०००, ८. श्रीमद्भागवतपुराण—१०५००, ६. मिविष्यपुराण—१४५००, १०. ब्रह्मवैवर्त्तपुराण—१८०००, ११. लिंगपुराण—११०००, १२. वराह-पुराण—१४०००, १३. स्कन्दपुराण—८१०००, १४. वामनपुराण—१००००, १५. क्र्मपुराण—१४०००, १६. मत्स्यपुराण—१४०००, १७. गरुडपुराण—१६०००, १८. ब्रह्माण्ड-पुराण—१८०००, होटल ३६५००० हैं।

उक्त अठारह पुराणों के अतिरिक्त २६ उप-पुराण इस प्रकार हैं—(१) वायुपुराण, (२) देवीभागवत, (३) सनत्कुमार, (४) नरसिंह, (५) शिवधर्म, (६) वृहन्नारदीय, (७) दुर्वासस, (८) कापिल, (६) मानव, (१०) औशनस, (११) वारुण, (१२) कालिका, (१३) साम्ब, (१४) नन्दिकेश्वर, (१५) सौर, (१६) पाराशर, (१७) आदित्य, (१८) नहिंदिय, (१८) माहेश्वर, (२०) भागवत, (२१) वाशिष्ठ, (२२) कौर्म, (२३) भागव, (२४) आदि, (२५) मुद्गल, (२६) कल्कि, (२७) महाभागवत, (२८) वृहद्धर्म, (२६) परानन्द।

इनके श्रातिरिक्त महाभारत के खिल हरिवंशपर्व की भी गणना उप-पुराणों में है। इसमें चार पर्व—(१) हरिवंश (२) विष्णु (३) उत्तराद्ध श्रीर (४) भविष्य हैं।

देवीभागवत श्रीर वायु को लेकर विद्वानों में गहरा मतमेद है। कोई देवीभागवत श्रीर वायु को पुराण मानते हैं श्रीर कोई शिवपुराण श्रीर श्रीमद्भागवतपुराण को। किन्तु पुराणों में श्रीमद्भागवत ने वैष्णव जनता के हृद्य पर विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया है। वही ग्रावस्था शाक्तों के लिए देवीभागवत की है। नारद ग्रादि पुराणों में श्रीमद्भागवतपुराण की गणना पुराणों में की गई है। पद्मपुराण में श्रीमद्भागवत को सब पुराणों में श्रेष्ठ वतलाया गया है। श्रीमद्भागवत की प्रतिष्ठा भारत की जनता में वहुत है। वल्लभाचार्यजी का तो प्रमाणत्रयी के साथ-साथ वह एक मान्य प्रन्थ है। इसका दशम स्कन्ध—जिसमें कृष्ण की वाललीला वर्णित है, सबसे ग्रिधिक लोकपिय है।

्वैष्णव पुराणों में विष्णु को सबसे महान त्रौर शिव तथा ब्रह्मा का सृष्टा कहा है। इसी प्रकार शैंव पुरासा में शिव को ब्रह्मा और विष्णु का कर्त्ता कहा है। सौर-सम्प्रदाय-वाले सूर्य को सर्वोपिर मानते हैं। अतएव अनेक स्थलों में, पुराणों में एक से दूसरे का १८६ विरोध है श्रीर इसका एकमात्र कारण साम्प्रदायिक भेद ही जान पड़ता है।

महापिएडत डाक्टर हरपमादशास्त्री का विचार है कि सिवा विष्णु और वामन-पुराण के, समस्त पुराणों के कई वार नृतन संस्करण हुए, जिसके परिणामस्वरूप उनके कलेवर बदल गये हैं। श्राप पुराणों को छः समूहों में निम्नलिखित रीति से बाँटते हैं—

# १. विश्वकोषात्मक पुरागा

इस समूह में गरुड, ग्राग्नि श्रीर नारदपुराण श्राते हैं।

- (क) गरुडपुराण—इसमें २८७ श्रुध्याय हैं। यह दो खराडों में हैं। पूर्वखराड में नाना विद्यात्रों का विस्तृत वर्णन है। इसमें नाना प्रकार के रत्नों की परीद्धा-विधि बताई गई है। राजनीति का वर्णन बड़े विस्तार के साथ किया गया है। श्रायुर्वेद के श्रावश्यक निदान तथा चिकित्सा का वर्णन २६ अध्यायों में है। बुद्धि को निर्मल बनाने के लिए त्रोपिं की व्यवस्था है। नाना प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए श्रीपिं की व्यवस्था की गई है। पशु-चिकित्सा का भी वर्णन है। छः श्रध्यायों में छन्दःशास्त्र का श्रनुशीलन किया गया है। इस पुराण का उत्तरखएड 'मेतकल्प' कहलाता है। मरने के वाद मनुष्य की क्या गित होती है और वह किस योनि में कैसे उत्पन्न होता है तथा कौन-कौन-सा भोग भोगता है—उसका वर्र्णन विस्तार से दिया गया है। श्राद्ध के समय इस पुरास का पाठ किया जाता है।
- (ख) श्राग्निपुरागा—"इस पुराग् को यदि समस्त भारतीय विद्यात्रों का विश्वकोष कहें तो किसी प्रकार श्रत्युक्ति न होगी। पुराणों का उद्देश्य जनसाधारण में ज्ञातन्य विद्यात्रों का प्रचार करना भी था। इसका पूरा परिचय हमें इस पुराण के अनुशीलन से मिलता है। इस पुरास के ३८३ श्रध्यायों में नाना प्रकार के विषयों का सन्निवेश कम त्राश्चर्यं का विषय नहीं है। त्रवतार की कथात्रों का संत्रेप में वर्णन कर रामायण-महाभारत की कथा पर्यात विस्तार के साथ दी गई है। मन्दिर-निर्माण की कला के साथ प्रतिष्ठा तथा पूजन के विधान का विवेचन संद्येप में सुचारु ह्मप से किया गया है। ज्योतिय, धर्मशास्त्र, वत, राजनीति, श्रायुर्वेद श्रादि शास्त्रों का वर्णन वड़े विस्तार के साथ मिलता है। छुन्दः रास्त्र का निरूपण त्राह अध्यायों में किया गया है। य्रलं हारशास्त्र का विवेचन बड़े ही मार्मिक ढंग का है। व्याकरण की छानबीन अलगारताल का विषय वे हा जावन का का हा जाकरण का आवनात कितने ही अध्यायों में की गई है। कीर के विषय में भी कई अध्याय लिखे गर्थ हैं, जिनके अनुसीलन से पाठकों के शब्द-ज्ञान की विशेष वृद्धि हो सकती है। पोगशास्त्र के यम, नियम त्रादि त्राठों त्रंगों का वर्णन संज्ञेष में बन्ना ही सुन्दर है। अन्त में अर्द तवेदान्त के सार का संकलन है। एक अध्याय में गीता का भी सारांग्र संक्रिति किया गया है। काव्य का भी अच्छा वर्णन त्राया है। कीमार-त्र्याकरण के

नाम से एक छोटा-सा उपयोगी व्याकरण, एकाच्चरकोश-नामक लिंगानुशासन भी दिया हुआ है। यह ग्रंश विद्यार्थियों के लिए वड़ा उपयोगी है। इस पुराण में पञ्चलक्कणत्व के अतिरिक्त हिन्दू-साहित्य और संस्कृति के सम्पूर्ण विषयों का समावेश है। अतः यह एक प्रकार का हिन्दू-सांस्कृतिक विश्वकोप है और इसके अनुशीलन से समस्त ज्ञान-विज्ञान का परिचय मिलता है। इसलिए इस पुराण का यह दावा सर्वथा सत्य प्रतीत होता है कि—'आग्नेये हि पुराणेऽस्मिन् सर्वा विद्याः प्रदर्शिताः (३८३।५२)।"

(ग) नारदपुराण—इसमें २०७ ग्रध्याय हैं। इस ग्रन्थ के पूर्वभाग में वर्ण ग्रीर ग्राश्रम के ग्राचार, श्राद्ध, प्रायश्चित ग्रादि का वर्णन किया गया है। इसके ग्रनन्तर व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छन्द ग्रादि शास्त्रों का ग्रलग-ग्रलग एक-एक ग्रध्याय में विवेचन है। विष्णु, राम, हनुमान, कृष्ण, काली, महेश के मन्त्रों का विधिवत् निरूपण किया गया है। विष्णुभक्त को ही मुक्ति का परम साधक सिद्ध किया गया है। ग्रठारहों पुराणों के विषयों की विस्तृत ग्रनुक्रमणिका दी गई है। यह ग्रनुक्रमणिका सभी पुराणों क् विषयों को जानने के लिए ग्रत्यन्त उपयोगी है।

नारदपुराण वैष्णवपुराण है। इसमें प्रायः सभी पुराणों की संज्ञित विषय-सूची श्लोकवद्ध दी गई है। इससे जान पड़ता है कि इस महापुराण में कम-से-कम इतना ग्रंश अवश्य ही उन सब पुराणों से पीछे का है। इस पुराण की यही विशेषता है कि इससे पुराणों के प्राचीन संस्करणों का ठीक-ठीक पता लगता है। नारदपुराण में दी हुई विषय-सूची के बाद की जो रचनाएँ हैं उनका सहज में पता लग जाता है तथा पुराण ग्रीर उपपुराण का अन्तर भी मालूम हो जाता है।

## अग्निपुराण तथा नारदपुराण की विशेषता

डाक्टर शास्त्री के विचार से इन पुराणों की यह खूबी है कि इन पुराणों में विवरण संज्ञिस, साफ, सीधा और स्पष्ट भाषा में दिया गया है। उदाहरणार्थ, गया-माहात्म्य वायुपुराण के आठवें परिच्छेद में है। वह वगैर किसी आवश्यक बात को छोड़े अग्नि-पुराण में सिर्फ तीन परिच्छेद में है। गरुडपुराण में वायुपुराण के प्रद श्लोकों का सारांश सिर्फ २३ श्लोकों में है। अग्निपुराण में मत्स्य, कच्छप, वराह, नरिलंह और वामन-अवतार की कथा सिर्फ तीन परिच्छेदों में हैं। रामायण के सात काएडों की कथा अग्नि-पुराण के सात परिच्छेदों में हैं। रामायण के सात काएडों की कथा अग्नि-पुराण के सात परिच्छेदों में हैं। सहाभारत की कथा अग्निपुराण में तीन परिच्छेदों के ७० श्लोकों में हैं; किन्तु गरुडपुराण में एक ही परिच्छेद के सिर्फ ४२ श्लोकों में। सम्पूर्ण हरिवंशपुराण प्रभ श्लोकों के अन्तर्गत है।

वैद्यक-पुस्तकों का विषय गरुड में ५७ श्रीर श्रिग्न में २० परिच्छेदों में दिया गया है। गरुड में रोगनिदान श्रीर दवा में मेद किया गया है, किन्तु श्रिग्न में नहीं।

<sup>ः</sup> १. पं वलदेव उपाध्याय—ग्रार्य-संस्कृति के मूलाधार

श्राम एवं गरुड दोनों में श्राचार्य कार्तिकेय से लेकर श्राचार्य कात्यायन तक के याकरण की वातें श्रा गई हैं। पाणिनि का जिक नहीं है। सम्भवतः पुराणकाल में िणिनीय व्याकरण का प्रचार नहीं था। गरुडपुराण में सर्ववर्मा के सूत्र श्राये हैं।

श्राग्निपुराण में शिद्धा-सम्बन्धी वातें श्राई हैं; किन्तु गरुड श्रीर नारद में इसका तेख नहीं है। त्राग्निपुराण में भरत के नाट्यशास्त्र-सम्बन्धी प्रन्थों का सारांश दिया है श्रीर श्रानन्दवर्धन-द्वारा ध्विन के श्राविष्कार के विकास का वर्णन है।

# २. तीर्थ-त्रत-विषयक पुराग

पद्म, स्कन्द श्रौर भविष्य-पुरास में तीथों श्रौर व्रतों का विशेष वर्सान है। तीनों पुरास ृतनी बार संशोधित और परिवर्धित हुए हैं कि उनकी काया ही पलट गई है। उदाहर-णार्थ, स्कन्द-पुराण में 'स्कन्द' (सुर-सेनानी कार्तिकेय) के सम्बन्ध की बातें नहीं के बराबर हैं, तथापि यह स्कन्द-पुराण के नाम से प्रसिद्ध है।

- (क) पद्मपुराण—इसकी प्रतिष्ठा वैष्ण्वों में बहुत है। इसमें पाँच खरड हैं—स्विटखरूड, भूमिल्राड, स्वर्गखराड, पातालखराड श्रीर उत्तरखराड। सुिटखराड में संसार की उत्पत्ति का सिवस्तर वर्णन है। मूमिखरड में सप्त-द्वीप, सप्त-सागर श्रीर पर्वत, नदी त्रादि का विवर्ण हैं। स्वर्गखण्ड में वैकुण्ठलोक-वर्णन, प्रलोक-साधन, प्रलोक-वर्णन, मलय-लज्ञ् श्रादि हैं। पातालखरड में रामचरित श्रीर इन्स-लीला का वर्णन, त्रणवन्णवर्ष त्राप्त है। प्रणाला वर्णन, शिव-लिङ्गार्चन-विधि, वेष्णवों की तिलक-विधि श्रौर उनके विविध नियमों के निरूपण त्रादि है। उत्तरखराड में त्रपवर्ग-साधन, मोद्य-सास्त्र का परिचय त्रादि है। हस खराड में अनेक वर्तों और तीथों की महिमा भी कही गई है; गृहस्थाश्रम-धर्म का भी विवेचन हैं; नौ तरह की सुव्छियों का भी वर्णन है। तामस-शास्त्रों के पढ़ने से महापातक होता है, इसका प्रतिपादन करते हुए शैंव, पाशुपत, बौद्ध, जैन श्रीर प्रच्छन्न नीद्ध-शाह्त्रों को तामस ठहराया है; चार्वाकादि नास्तिकों की निन्दा की है; मत्त्य, कुर्म, लिंग, शिव, स्कन्द श्रीर श्रमि-पुराण को तामस कहा हैं; त्रह्माएड, त्रह्म-वैवर्त, मार्क्यडेय, भविष्य तथा वामनपुरासा को राजस कहा हैं; विष्णु, नारद, भाग-वत, गरुड, वराह श्रीर पद्मपुराया को सात्त्विक कहा है। नारदपुराया में पद्मपुराया की जो विषय-सूची दी हुई है उसमें साम्प्रदायिकतावाले श्रंश नहीं पाये जाते। श्रतएय स्पष्टतया यह श्रंश वाद का है।
- (ख) स्कन्दपुराण—इस समय इसके दो संस्करण पाये जाते हैं। एक में महेरवर, वैष्ट्राव, इस, काशी, अवन्त्य, नागर और प्रभास काएड हैं। दूसरे में छः विभाग हैं— खनत् छमार, तृत, शंकर, वैध्याव, त्रहा श्रीर चीरि, जिनके श्रन्तर्गत ५० कारड हैं।

ह्न विभागों में स्त-संहिता शिवोगासनाविपयक एक श्रनुपम खरह हैं। यह विद्ता, वैदिक तथा तान्त्रिक, उभय प्रकार की पुजाओं का विस्तार के नाथ वर्णन करती

है। इसके यज्ञ-वेभव-खरड के पूर्वभाग में ब्रह्म तवेदानत के सिद्धानों का, शैव मिक्त के साथ सम्पृटित कर, वड़ा ही सुन्दर ब्राध्यात्मिक विवेचन किया गया है। दार्शनिक दृष्टि से यह खरड बड़ा ही उपादेय तथा मीमांसा करने योग्य है। इसके उत्तर-भाग में ब्रह्म-गीता ब्रीर स्त-गीता हैं—इनका भी विषय ब्राध्यात्मिक ही है। ब्रात्म-स्वरूप का कथन तथा उसके साद्यात्कार के उपाय वड़ी सुगमता के साथ वतलाये गये हैं।

स्कन्द-पुराण में मुख्यतया तीथां का उपाख्यान एवं उनकी पूजन-विधि है। वैष्ण्वखंड में उत्कलान्तर्गत पुरी-धाम के जगन्नाथ-मन्दिर के पूजाविधान, प्रतिष्ठा तथा तत्संबन्धी अनेक उपाख्यानों का वर्णन है। काशीखरड में काशी के समस्त देवताओं, शिवलिंगों के आवि भीव तथा उनके माहात्म्य का वर्णन है। काशी का प्राचीन भूगोल जानने के लिए यह खर्ण्ड अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। रेवाखर्ण्ड में सत्यनारायरात्रत की सुप्रसिद्ध कथा है। आवन्त्य-खर्ण्ड में उज्जयिनी के भिन्न-भिन्न शिव-लिंगों की उत्पत्ति तथा उनके माहात्म्य का वर्णन है—महाकालेश्वर का अत्यन्त विस्तृत वर्णन है। ताथी-खर्ण्ड भारत की सामाजिक अवस्था जानने के लिए बहुत उपयोगी है। तीथों के वहाने सारे प्राचीन भारतवर्ष का बहुत उत्तम भौगोलिक वर्णन है। यह पुराण सब पुराणों में विशालकाय है। अनेक कथाएँ भिन्न-भिन्न हपों में कई बार पाई जाती हैं, जिससे अनुमान होता है कि पुनरुक्तियाँ यदि हटा दी जायँ तो श्लोक-संख्या घट जायगी तथा अनावश्यक विस्तार न रहेगा।

(ग) भविष्यपुराण —इसमें शकद्वीपीय मग-ब्राह्मणों के शकद्वीप से लाया जाना वर्णित है। उनकी चाल-ढाल, रस्म-रवाज ब्रादि का विस्तार से वर्णन है। यह वर्णन बड़े महत्त्व का है। इनको लानेवाले कृष्णपुत्र साम्ब हैं। पारसियों की रीति-रस्में मगों से कुछ मिलती-जुलती हैं। ब्राज भी पारसी-साहित्य के ब्रानेक स्थलों में मगों के ब्राचार्यों के नाम 'पीरे-मुगाँ' पाये जाते हैं। ये लोग यज्ञ-विहित सुरापान करते थे।

इस पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति श्रोर भूगोल का भी वर्णन मिलता है। भगवान सर्थ का परब्रह्म-रूप में वर्णन है। श्रनेक प्रकार के पुष्प चढ़ाने का पृथक् - पृथक् फल, उपवासविधि, व्रत के दिन, त्याज्य पदार्थों के रहस्य, वेद पढ़ने की विधि, गायत्री का माहात्म्य, संन्थ्या-वंदन का समय, चारों वर्णों के विवाह की व्यवस्था, काले साँप द्वारा डँसे हुए पुरुष के लच्चण, विष के फैलने का वर्णन, सर्ग का विष हरनेवाली मृतसंजीवनी गोली श्रादि का वर्णन भी है। इसमें कलियुग के राजाश्रों की वंशावली तो है; किन्तु पारडवों से लेकर गुप्त-वंशी राजाश्रों तक का उल्लेख नहीं है।

इस पुराण में सबसे अधिक गड़बड़ी यह हुई है कि इसमें विद्वानों ने समय-समय पर होनेवाली घटनाओं को जोड़ दिया है। यहाँ तक कि इसमें अंग्रेजों के आने का भी वर्णन मिलता है।

प्रसिद्ध पुराणवेत्ता पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र को इस पुराण की चार विभिन्न हस्तिलिखित प्रतियाँ मिली थीं, जो आपस में, विषय की दृष्टि से, नितान्त भिन्न थीं—उनका कथन है कि जो भविष्य-पुराण उपलब्ध है वह चारों प्रतियों का मिश्रण है।

१. पं० बलदेव उपाध्याय का मत।

## (३) संशोधित तथा. परिवर्धित पुराण

डाक्टर शास्त्री ब्रह्म, भागवत श्रीर ब्रह्मवैवर्त-पुराण को एक श्रेणी में रखते हैं। उनका विचार है कि इन पुराणों में दो बार का संशोधन श्रीर परिवर्धन स्पष्ट दीख पड़ता है।

(क) ब्रह्म-पुराण—पहले यह पुराण ब्रह्म-माहात्म्य-सूचक बताया गया। परन्तु इसके ब्रिन्तिम २४५ वें ब्रध्याय में लिखा है कि यह वैष्णव-पुराण है। इस पुराण में विष्णु- ब्रुवतारों की कथा की विशेषता है। उत्कल-प्रान्त में स्थित जगन्नाथजी के माहात्म्य का विशेष वर्णन इस बात को पुष्ट करता है।

उड़ीसा में स्थित कोणादित्य (कोणार्क) नामक तीर्थ तथा तत्सम्बन्धी सूर्य-पूजा का वर्णन इस पुराण की विशेषता है। सूर्य की मिहमा तथा उनके व्यापक प्रभुत्व का निर्देश छः ग्रध्यायों में वर्णित है। मरने के बाद की ग्रयस्था का वर्णन भी है। इसमें सांख्य-योग की समीद्धा बड़े विस्तार के साथ की गई है। किन्तु यह पौराणिक सांख्य निरीधावादी नहीं है, इसमें ज्ञान के साथ भिक्त का भी विशेष पुट मिला हुग्रा है। इसके कित्यय ग्रध्याय महाभारत•के शान्तिपर्व के ग्रध्यायों से ग्रद्धरशः मिलते हैं।

(ख) श्रीमद्भागवत --यह महापुराण संस्कृत-साहित्य का एक श्रनुपम रत्न है। यह मिक्त-रास्त्र-सर्वस्य है। इसका प्रभाव निम्वार्क, वल्लभ तथा चैतन्य-सम्प्रदायों पर बहुत श्रिधिक पड़ा है। यह द्वौततस्य का प्रतिपादन स्पष्ट शब्दों में करता है। भगवान ने श्रिपने तस्य के विषय में ब्रह्माजी को इस प्रकार उपदेश दिया है—

#### श्रह्मेवाऽसमेवामे नान्यद्यत् सद्सत्परम् परचादहं यदेतच योऽत्रशिष्येत सोऽस्यहम्

—(२।६।३२)

अर्थात् सृष्टि के पूर्व में ही था, में ही केवल था, कोई किया न थी। उस समय सत् अर्थात् कार्यात्मक स्थूलभाव न था। असत्—कारणात्मक सूक्ष्मभाव भी न था। यहाँ तक कि इनका कारणभूत प्रधान भी अन्तर्भुख होकर मुक्तमें लीन था। सृष्टि का यह प्रपञ्च में ही हूँ और प्रलय में सब पदार्थों के विलीन हो जाने पर में ही एकमात्र अवशिष्ट रहूँगा।

इससे स्पष्ट है कि निगु ण, सगुण, जीव तथा जगत्—सब कुछ वही है। ब्रह्म ततस्व सत्य है। उसी एक ब्रह्मिय परमार्थ को ज्ञानी तथा योगी-जन 'परमात्मा' ब्रीर भक्तजन 'भगवान' के नाम से पुकारते हैं (१।२।११)। वही जब सत्वगुण्ह्मपी उपाधि से निरविच्छन्न होकर ब्राच्यक्त, निराकारहम से रहता है तब निगु ण कहलाता है ब्रीर उगाधि से ब्रविच्छन्न होने पर सगुण कहलाता है। परमार्थ-भृत ज्ञान सत्य, विशुद्ध, भेदरहित, परिपूर्ण, ब्रन्तमु ज तथा निर्विकार है। वही 'भगवान' तथा 'वासुदेव' शब्दों के द्वारा ब्राभिहित होता है। सत्वगुण की उपाधि से ब्रविच्छन्न होने पर वही निर्मु ण-ब्रह्म— विष्णु, हद, ब्रज्ञा तथा पुरुष—चार प्रकार के सगुण हम धारण करता है। ब्रुद्ध-सत्वा-विच्छन्न चेतन्य को विष्णु, रज्ञोमिश्रित-सत्वाविच्छन्न चेतन्य को विष्णु, रज्ञोमिश्रित-सत्वाविच्छन्न चेतन्य को विष्णु, रज्ञोमिश्रित-सत्वाविच्छन्न चेतन्य को व्रद्धा, तमोमिश्रित-सत्वाविच्छन्न चेतन्य को एदप

कहते हैं। जगत् में एष्टि, स्थिति तथा संहार के व्यापार में ब्रह्मा, विष्णु ग्रौर छूर निमित्त-कारण हैं, ग्रौर पुरुप उपादान-कारण। ये चारों ब्रह्म के ही सगुण रूप हैं। ग्रतः भागवत के मत में ब्रह्म ही ग्रभिन्न निमित्तोपादान-कारण है।

भगवान ग्रह्मपी होकर भी रूपवान हैं। भक्तों की ग्रिमिहिच के ग्रमुसार वे भिन्न-भिन्न रूप धारण करते हैं। उनकी शक्ति का नाम 'माया' है। ऐसे ही भगवान की उपलिध्य का सुगम उपाय वतलाना भागवत की विशेषता है। भागवत की रचना का प्रयोजन भी भिक्तित्त्व का निरूपण ही है। भागवत के ग्रमुसार भिक्त ही मुक्ति-प्रगति का प्रधान साधन है। कर्म का उपयोग वैराग्य उत्पन्न करने में है। जवतक वैराग्य की उत्पत्ति न हो जाय तवतक वर्णाश्रम-विहित ग्राचारों का निष्पादन नितान्त ग्रावश्यक है (११।२०।६)। कर्म-फलों को भी भगवान को समर्पित कर देना उनके विषदन्त को तोड़ना है।

श्रीमद्भागवत के दशमस्कन्ध में श्रीकृष्णचरित है, जिसका हिन्दी-रूपान्तर जनलोक में 'सुखसागर' श्रीर 'शुकोक्तिसुधासागर' के नाम से विख्यात है।

श्रीमद्भागवत का प्रतिस्पर्धी देवीभागवत-पुराण है। शाक्त लोग देवीभागवत श्रीर वैष्णव लोग श्रीमद्भागवत को महापुराण मानते हैं। दोनों के नाम में 'श्रीमान्' श्रीर 'देवी' का श्रन्तर है। 'श्रीमान्' भगवान् विष्णु का नाम है, इसलिए श्रीमद्भागवत का श्रर्थ है वैष्णव-भागवत। ्नारदपुराण, पद्मपुराण श्रीर मत्स्यपुराण के श्रनुसार भी श्रीमद्भागवत ही महापुराण सिद्ध होता है। किन्तु शिवपुराण के एक श्लोक से पता चलता है कि जिस पुराण में भगवती दुर्गा के चरित्र का वर्णन है, वही भागवत है।

(ग) ब्रह्मवैवर्त-पुराण—कृष्ण-चरित्र का विस्तृत वर्णन करना इस पुराण का प्रधान लक्ष्य है। श्रीमद्भागवत के दशमस्कन्ध के सिवा श्रीकृष्ण की लीला का इतना अधिक विस्तार और कहीं नहीं मिलता। इस पुराण के प्रकृति-खण्ड में प्रकृति का वर्णन है, जो भगवान् कृष्ण के आदेशानुसार दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री तथा राधा के रूप में अपने को समय-समय पर परिणत किया करती है। इस खंड में सावित्री तथा तुलसी की कथा बड़े विस्तार के साथ उपलब्ध होती है। गणेश-खण्ड में गण्पति, कृष्ण के अवतार के रूप में, दिखलाये गये हैं।

मत्त्यपुराण, शिवपुराण और नारदपुराण में इस पुराण के सम्बन्ध में जो लक्षण और कथाएँ दी हुई हैं, उनमें पारस्परिक एकता नहीं है। ब्रह्म-वराह का वृत्तान्त, सवर्णि-नारद-संवाद या ब्रह्मा का विवर्त्त-प्रसंग आदि कोई प्रचलित कथा इस पुराण में नहीं पाई जाती। तो भी प्रकृति का माहात्म्य और पूजादि विस्तार से वर्णित है। स्कन्द-पुराण के अनुसार यह पुराण भगवान सूर्य की महिमा का प्रतिपादन करता है। मत्त्यपुराण के अनुसार इस पुराण में ब्रह्मा की मुख्यता है; परन्तु ब्रह्मवैवर्त्त स्वयं केवल विष्णु की ही महत्ता प्रतिपादित करता है।

१ 'ग्रार्य-संस्कृति के मूलाधार' (पं० वलदेव उपाध्याय)—पृष्ठ १८६—६०

## (४) ऐतिहासिक पुराण

इस वर्ग के अन्तर्गत ब्रह्माएड, वायु और विष्णुपुराण हैं।

(क) ब्रह्माण्ड-पुराण्—इसमें पूरे विश्व का सांगोपांग वर्णन है। इसके प्रथम खर्ड में विश्व के भूगोल का विस्तृत तथा रोचक वर्णन है। जम्बूद्दीप तथा उसके पर्वतों और निदयों का वर्णन ग्रानेक ग्रध्यायों में है। भिन्न-भिन्न द्वीपों का बड़ा ही व्यापक तथा ग्राकर्षक वर्णन है। नज्ञों तथा युगों का भी विशेष विवरण इसमें मिलता है। इसमें प्रसिद्ध ज्ञियवंशों का वर्णन, इतिहास की दृष्टि से, ग्रत्यन्त उपादेय है।

विश्वकीय में लिखा है कि इसी पुराण से रामायणी कथा, 'श्रध्यात्म-रामायण' के नाम से, श्रलग कर ली गई है। रामायण की कथा श्रन्य पुराणों में भी दी हुई है; परन्तु 'श्रध्यात्म-रामायण' की श्रपनी विशेषता है; उसमें श्रीरामचन्द्र का चिरत्र श्रध्यात्मशान के श्राधार पर वर्णित है। राम पुरुष हैं, सीता प्रकृति; राम परब्रह्म हैं श्रीर सीता उनकी श्रानिर्वचनीया माया। उन्हीं की लीला का विकास यह सम्पूर्ण विश्व है। ब्रह्म श्रीर माया ने ही, देवताश्रों के द्वारा भू-भार-भंजन की प्रार्थना किये जाने पर, इस संसार में श्राकर श्रपनी लीला का विस्तार दिखलाया है। सम्पूर्ण श्रध्यात्मरामायण में ब्रह्म-माया की श्रनोखी चरित्रावली का ही पावन चित्रण है।

किन्तु जो ब्रह्माण्ड-पुराण प्राप्य है, उसमें 'श्रध्यात्म-रामायण' नहीं है, श्रौर नारद-पुराण की सूची में रामायण की चर्चा है।

(ख) वायु-पुराण्—इसका अधिकांश अप्राप्य है। १८ वें अध्याय में १८ पुराणों की श्लोक-संख्या दी गई है। वहाँ वायुपुराण में २३००० श्लोक बताये गये हैं। परन्तु प्राप्य प्रन्थ में नव कम ग्यारह हजार (१००६१) श्लोकमात्र हैं; १२ हजार श्लोकों का पता नहीं है। बंगाल-एशियाटिक सोसाइटी के पुस्तकालय में प्राप्य अंश की प्रति मौजूद है।

यह पुराण भौगोलिक वर्णन के लिए विशेपरूप से पठनीय है। यह प्रजापित-वंश, ऋपि-वंश तथा ब्राह्मण-वंश का इतिहास जानने के लिए वड़ा उपयोगी है। श्राद्ध का भी वर्णन ब्रानेक ब्रध्यायों में है। ब्रान्तिम ब्राठ ब्रध्याय गया-माहात्म्य-परक हैं। इसमें संगीत का विशद वर्णन उपलब्ध है। प्राचीन राजाब्रों के विस्तृत वर्णन के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से यह विशेप महत्त्व रखता है। खगोल का भी वर्णन इस ब्रन्थ में विस्तार से मिलता है। ब्रानेक ब्रध्यायों में युग, यज्ञ, ऋपि, तीर्थ ब्रादि का वर्णन ब्राया है।

इस पुराण की सबसे बड़ी विशेषता शिव के चरित्र का विशद चित्रण है जो साम्प्र-दायिक दृष्टिकोण से दूषित नहीं है। विष्णु का भी वर्णन इसके अनेक अध्यायों में मिलता है। पशुपित की पूजा से सम्बद्ध 'पाशुपतयोग' का निरूपण इस पुराण की महती विशेषता है; क्यों कि 'पाशुपतयोग' का वर्णन अन्य पुराणों में नहीं मिलता; परन्तु इसमें उसकी पूरी मिलिया बड़े विस्तार के साथ दी गई है। यह अंश, प्राचीन योगशास्त्र के स्वरूप को जानने के लिए, अस्पन्त उपयोगी है। अध्याय ३० में दस्त-प्रजापित ने जो शिव की स्तृति की है वह भी बड़ी सुन्दर है। ये लुतियाँ वैदिक स्द्राध्याय के पौराणिक रूप हैं—'

१ 'बार्य-संस्कृति के मुलाधार' पृष्ट १८०-८८

नमः पुराण-प्रभवे, युगस्य प्रभवे नमः। चतुर्विधस्य सर्गस्य, प्रभवेऽनन्तचक्षुपे॥ विद्यानां प्रभवे चैव, विद्यानां पत्तये नमः। नमो व्रतानां पत्तये, मन्त्राणां पत्तये नमः॥

शिव-पुराण ग्रौर वायु-पुराण के सम्बन्ध में भी भिन्न-भिन्न मत है। कोई वायुपुराण की गणाना १८ पुराणों में करता है, कोई शिवपुराण की। प्रोफेसर वलदेव उपाध्याय की राय है कि वायुपुराण का दूसरा नाम शिवपुराण है। वँगला-विश्वकोषकार के मत से भी वायुपुराण ग्रौर शिवपुराण प्रायः एक ही ग्रन्थ के दो नाम हैं; दोनों में एक ही विषय है; दोनों का ग्रारम्भ ज्ञान-संहिता से होता है। किन्तु प्रोफेसर रामदास गौड़ का कथन है कि ग्रानन्दाश्रम-संस्कृत-ग्रन्थावली के ४६वें ग्रन्थ 'वायुपुराण' की विषय-सची, शिवपुराण की दी हुई सूची से, सर्वथा भिन्न है; वायु-पुराण स्वतन्त्र ही पुराण जान पड़ता है।

(ग) विष्णुपुराण — इसमें भूगोल का बड़ा ही सांगोपांग विवेचन है। इसमें चारों आश्रमों के कर्तव्यों का विशेष निर्देश है। सोमवंश के अन्तर्गत ययाति के चिरत्र का तथा वेद की शाखाओं का विशिष्ट वर्णन है। भागवत के दशमस्कन्ध के सदृश कृष्णचिरत्र भी पूर्णतया वर्णित है। यह वैष्णवधर्म का मूलाधार अन्ध है। रामानुजस्वामी ने अपने श्रीभाष्य में इसके प्रमाण एवं उदाहरण दिये हैं। ज्ञान के साथ भिक्त का सामज्ञस्य इसमें बड़ी सुन्दरता से किया गया है। इसमें प्रधानक्ष्य से विष्णु की उपासना का संकेत होने पर भी संकीर्णता का लेश नहीं है। नाना प्रकार की धर्मकथा, व्रतनियम, वेदान्त, ज्योतिष, वंशाख्यान आदि के वर्णन से यह भरपूर है। यदु, तुर्वस, दृह्य, अनु, पुष्ट—इन पाँच प्रसिद्ध ज्ञतिय-वंशों का भिन्न-भिन्न अध्यायों में वर्णन मिलता है।

े साहित्यिक दृष्टि से यह पुराण वड़ा ही रमणीय, सरस तथा मनोरम है। सुन्दर भाषण के लाभ का कितना अञ्छा वर्णन है—

हितं मितं प्रियं काले वश्यात्मा योऽभिभापते। स याति लोकानाह्लादहेतुभूतान नृपाच्चयान्॥

भगवान कृष्ण ने स्त्रयं महादेव के साथ ग्रापनी ग्राभिन्नता प्रकट करते हुए बहुत 'सुन्दर ग्रीर ललित शब्दों में कहा है—

योऽहं स त्वं जगचे दं सदेवासुरमानुषम्।
मत्तो नान्यदशेषं यत् तत्त्वं ज्ञातुमिहाहेसि॥
ग्रिविद्या-मोहितात्मानः पुरुषा भिन्नदर्शिनः।
वदन्ति भेदं पश्यन्ति चावयोरन्तरं हर॥—४।३३।४८-४६

१ 'हिन्दुत्व'—पृष्ठ २४०-४१ श्रीर २५७.

## (५) साम्प्रदायिक पुराण

इसमें लिंग, वामन श्रीर मार्करडेय हैं।

- (क) लिंगपुराण—इसमें शिव-लिंग की पूजा का विवेचन है। सृष्टि का अगिवर्भाव भगवान् शंकर के द्वारा वतलाया गया है। इसमें शंकर के रू अवतारों का तथा शैव-परक होने के कारण शैव-व्रतों एवं शैव-तीथों का विशेष वर्णन है। इसमें पशु, पाश तथा पशुपित की जो व्याख्या की गई है वह शैव-तन्त्रों के अनुकृल है। इसमें लिंगोपासना की उत्पत्ति भी दिखलाई गई है। यह पुराण शिव-तत्त्व की मीमांसा के लिए बड़ा ही उपादेय तथा प्रामाणिक है।
- (ख) वामनपुराण—इसमें ६५ ग्रध्याय हैं। इसमें विष्णु के भिन्न-भिन्न ग्रवतारों की कथाएँ हैं, परन्तु वामनावतार का वर्णन विशेषरूप से है। इसके सिवा शिव, शिव का माहात्म्य, शैव-तीर्थ, उमा-शिव-विवाह, गर्णेश की उत्पत्ति ग्रौर कार्तिकेय-चिति ग्रादि विपयों का भी वर्णन है। ग्रानेक तीर्थों ग्रौर वनों का माहात्म्य भी वर्णित है। सृष्टि-वर्णन ग्रौर धर्म-निरूपण भी हैं।
- (ग) मार्कण्डेयपुराग्—इसमें मरणोत्तर-जीवन की कथा है। ब्रह्मवादिनी महिषी मदालसा का पवित्र जीवन-चरित्र बड़े विस्तार के साथ दिया गया है। मदालसा ने अपने पुत्र को, रौराव में ही, ब्रह्मज्ञान का उपदेश दिया, जिसके कारण राजा होने पर उसने ज्ञानयोग के साथ कर्मयोग का अपूर्व सामज्ञस्य कर दिखाया। 'दुर्गासप्तशती' इसी पुराण का एक विशिष्ट अंग है। इसमें सर्वस्वरूपा दुर्गा का पिवृत्त चरित्र बड़े विस्तार से अद्भित है। श्राद्धकर्म का वर्णन और योग के विष्न, उनसे बचने के उपाय, प्रण्य की महिमा आदि वार्ते भी हैं।

## (६) त्रामूल परिवर्तित पुराण

डाक्टर शास्त्री की राय में कूर्म, वराह ग्रीर मत्त्य का ऐसा संशोधन हुग्रा है कि उनका कलेवर ही वदल गया है।

(क) कूमेपुराण—इसमें सब जगह शिव ही मुख्य देवता के रूप में वर्शित हैं। यह स्पष्ट उल्लिखित है कि ब्रह्मा, विध्यु और महेश में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है—ये एक ही ब्रह्म की पृथक-पृथक तीन शक्तियाँ या मूर्तियाँ हैं। इस ब्रन्थ में शक्तिपूजा पर भी बद्रा जोर दिया गया है। शक्ति के सहस्त नाम दिये गये हैं। शिव, देवाधिदेव के रूप में, इतने महस्त्वपूर्ण रूप से वर्शित हैं कि उन्हीं के प्रसाद से भगवान् कृष्ण जाम्बवती की पासि में समर्थ हुए।

इस पुराख के दो भाग हैं। पूर्वभाग में सुष्टि-प्रकरण के अनन्तर पार्वती की लपश्चर्या तथा उनके सहस्ताम का वर्णन है। इसी भाग में काशी और प्रयाग का महारूप है। उत्तरभाग में ईश्वरी-गीता तथा व्यास-गीता है। ईश्वरी-गीता में भगवद्भीता के देश पर प्यानयोग के द्वारा शिव के सालात्कार का वर्णन है। व्यास-गीता में चारो प्रायमों के दर्ज का कर्म वर्णित है।

(ख) वराहपुराण—इसमें २१८ ग्रन्थाय ग्रीर २४००० श्लोक हैं। किन्तु एशिया-टिक सोसाइटी, कलकत्ता से इस ग्रन्थ का जो संस्करण प्रकाशित हुग्रा है उसमें केवल १०७०० श्लोक हैं। इससे ज्ञात होता है कि इस ग्रन्थ का एक बहुत बड़ा भाग ग्रवतक प्राप्त नहीं हुग्रा। इसमें विष्णु से सम्बद्ध ग्रानेक न्रतों का वर्णन है।

इसके दो ग्रंश विशेष महत्त्व के हैं—(१) मथुरा-माहातम्य, जिसमें मथुरा के समग्र तीथीं का वड़ा ही विस्तृत वर्णन है; (२) नाचिकेतोषाख्यान, जिसमें यम ग्रौर नचिकेता की विस्तृत कथा है। इस कथा में स्वर्ण तथा नरक का विशेष वर्णन मिलता है। कथा कठोपनिषद् की है, किन्तु उसकी ग्राध्यात्मिक दृष्टि इसमें नहीं है।

(ग) मत्स्यपुराण—यह भी पर्याप्तरूप से विस्तृत है। श्राद्ध-कल्प का विवेचन सात श्राद्ध्यायों में है। व्रतों का वर्णन इसकी महती विशेपता है। प्रयाग का भौगोलिक वर्णन तथा उसका महिमा-कथन भी है। भगवान् शंकर का, त्रिपुरासुर के साथ जो संग्राम हुश्रा था, उसका वर्णन बड़े विस्तार से है। तारकवध-कथा का भी बड़ा विस्तार है। काशी का माहात्म्य श्रानेक श्राध्यायों में वर्णित है।

इसकी चार वातें विशेष महत्त्व की हैं-

- (१) समस्त पुराणों की विषयानुक्रमणी ५३ वें ग्रध्याय में दी गई है;
- (२) प्रवर ऋषियों के वंश का वर्णन है;
- (३) राजधर्म का विशिष्ट वर्णन है;
- (४) भिन्न-भिन्न देवतात्रों की प्रतिमा का मापपूर्वक निर्माण-विधि है। इससे स्पष्ट है कि हमारा स्थापत्य-शास्त्र वैज्ञानिक पद्धति पर त्र्यवलिम्बत था त्रीर देवप्रतिमात्रों की प्रतिधा तथा पीठ का निर्माण भी एक विशिष्ट शैली से होता था।

पुराणों का त्यारम्भ ब्रह्म से ग्रीर ग्रन्त ब्रह्माएड से होता है तथा मध्य में दसवें पुराण 'ब्रह्मवैवर्त' में ब्रह्म की स्मृति करा दी जाती है। इससे स्पष्ट है कि पुराण स्रष्टि-विद्या का प्रतिपादन करता है, जो ब्रह्म से ग्रारम्भ कर ब्रह्माएड तक ज्ञान को पहुँचाती है। वह ग्रादि, मध्य ग्रीर ग्रन्त में ब्रह्म का कीर्तन करती हुई ब्रह्म पर हमारे ध्यान को स्थिर कर देती है। इसलिए यह उक्ति प्रसिद्ध है कि—

#### श्रादावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते । १

#### भागवत-पुरागा

देवी-मागवत तथा श्रीमद्भागवत-पुरारा में कौन-सा महापुराण समका जाय, इस वात का निर्ण्य विद्वानों की रुचि, बुद्धि ग्रौर सम्मित पर ग्रवलम्बित है।

देवी-भागवत में परमात्मा की पराशक्ति का उत्कर्ष दिखाया गया है। देवी को विष्णु, ब्रह्मा ब्रादि का खष्टा कहा है। श्रीमद्भागवत की तरह यह भी वारह स्कन्धों में विभक्त है। शुकदेव मुनि का राग्यवर्णन, उनका विदेह-जनक की मिथिलापुरी में परीज्ञा के निमित्त जाना तथा राजा जनक के उपदेश ब्रादि का वर्णन है। देवी-भागवत-

१. पं० वलदेव उपाध्याय

माहात्म्य तथा देवी-यज्ञ-विधि विस्तार-पूर्वक विश्ति है। प्रह्लाद श्रीर नारायण के युद्ध की श्रद्ध त कथा भी है। महिपासुर श्रीर शुम्भासुर के वध की रोमांचकारी कथा तथा स्त्रीभाव-प्राप्त नारदजी के पुनः पुरुष होने की मनोरंजक कथा के श्रितिरिक्त स्वायम्सव-मनु का उपाख्यान तथा भगवती का विन्ध्य-पर्वत पर जाज्ञा भी विश्वित है। भस्मधारणा, त्रिपुण्ड, ऊर्ध्वपुण्ड, श्रादि की महिमा विस्तार से कथित है। सन्ध्योपासन का भी वर्णन श्राया है। श्रन्त में गायत्री-हृदय, गायत्री-स्तोत्र तथा गायत्री-सहस्रनाम है। केनोपनिषद् की भी कथा है।

इस प्रकार, महत्त्व की दृष्टि से, देवीभागवत तथा श्रीमद्भागवत प्रायः बराबर-से दीखते हैं। एक श्रादिपुरुष विष्णु की उपासना का महत्त्वपूर्ण प्रामाणिक प्रन्थ है, दूसरा श्रादि-शक्ति भगवती की उपासना का।

श्रिषकांश शिक्षित जन पुराणों में लिखी बातों को श्रसम्भव कह्कर उन्हें कपोलकिल्पत मानते हैं। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कथन सर्वथा विचारणीय है—'सब
पुराणों के सभी वाक्यों को प्रमाणभूत मान लेना भी बड़ी जिटल समस्या का हेतु बन
जाता है; क्योंकि श्रसम्भव श्रीर श्रस्वाभाविक प्रतीत होनेवाले पौराणिक रहस्य, श्रत्यन्त
मनोयोग से श्रनुसंधान करने पर भी, कुछ समक्त में नहीं श्राते, श्रीर पुराणों के विद्वानों
को भी भ्रम में ढाल देते हैं। तालपत्र के युग में मुद्रण का प्रचार नहीं था। प्रत्तेपण वा
प्रतिसंस्करण का काम नैसर्गिक श्रीर श्रनिवार्य था। तालपत्र के किसी भी प्रन्थ में प्रद्विप्त
वाक्यों के कुछ नये पन्ने मिला देना श्रीर प्रतिलिपियों द्वारा देशान्तर में उसका धीरे-धीरे
मूल्प्रन्थ के रूप में प्रचार करना किटन न था।'

१ भी इन्दिरारमण शास्त्री, मानवधर्मशास्त्र—पृष्ठ ७३

## इसरा परिच्छेद

## जैन-पुराण

हिन्दुश्रों की पुराण-कलाना से जैनियों की पुराण-कल्पना नितान्त भिन्न है। जैनधर्मानुसार वे ही प्रन्थ 'पुराण' कहलाते हैं जिनमें पुराण पुरुषों के पुण्य-चिरत्र का कीर्जन किया गया है। ऐसे पुण्य-पुरुष ६३ हैं। इनमें २४ तीर्थं इस हैं, १२ चकवर्ती, ६ वलदेव, ६ वासुदेव, तथा ६ प्रतिवासुदेव।

हिन्दू-पुराण की तरह जैन-पुराण भी बहुत विशाल हैं। इनमें चार मुख्य हैं— रिवसेन का पद्मपुराण, जिनसेन का अरिष्टनेमिनुराण (जिसे हरिवंश भी कहते हैं), तथा आदिपुराण और गुणभद्र का उत्तरपुराण। इन्हें पढ़ लेने से जैन-सम्प्रदाय का पौराणिक तत्त्व स्पष्ट हो जाता है।

- (१) आदिपुराण इसमें प्रथम तीर्थं इर ऋषभदेव की कथा है। इसमें जम्बूदीप और तदन्तर्गत सभी पर्वतों का वर्णन है। श्रीमद्भागवत में भगवान विष्णु के जिन चौबीस अवतारों को कथाएँ हैं उनमें से आठवाँ अवतार इन्हीं ऋषभदेव का है। जिस प्रकार विष्णु के दशावतारों में 'बुद्ध' नवें अवतार हैं, उसी प्रकार चौबीस अवतारों में ऋषभदेवजी आठवें अवतार हैं। श्रीमद्भागवतपुराण से (५१५१८८) ज्ञात होता है कि ऋषभदेव एक अवधूत योगी थे। उन्होंने परमहंसधर्म का प्रचार किया था। वे पागल की तरह नगर रहते थे। उनकी लम्बी जटाएँ थीं। वे एक ही जगह पड़े-पड़े खाते-पीते तथा शौचादि कर लेते थे। उनका शरीर मिलन रहता था। उन्होंने दिश्चण-कर्णाटक में जाकर, अगिन-प्रवेश करके, प्राण्ड्याग किया। (भागवत ५१५१९६–३४, ५१६६)। श्रीशंकराचार्य ने शारीरक-भाष्य के दूसरे अध्याय के पहले पाद में अद्वेतब्रह्म का, जगत्-सृष्टि के सम्बन्ध में, जो विचार किया है, जिनसेन ने आदिपुराण के चौथे पर्व में सुन्दर ढंग से उसका खरडन किया है और कहा है कि सृष्टि अनादि-निधन है—अर्थात् न कोई उसका बनानेवाला है, न संहार करनेवाला। अतएव यह स्वष्ट है कि यह पुराण शंकराचार्य के वाद का है।
- (२) पद्मपुराण-जिस प्रकार जैनियों ने ऋषभदेव को अपनाया है उसी प्रकार राम को भी। इस पुराण में 'राम' का नाम 'पद्म' दिया हुआ है; किन्तु कथा वहीं है जो रामायण में। इस पुराण को हम जैन-रंग में रँगे हुए रामोपाख्यान कह सकते

हैं। प्राचीन महापुरुष को नये ढाँचे में ढालकर श्रपना लेने का सदा प्रयत्न होता श्राया है। वाल्मीकीय रामायण एवं हिन्दू-पुराणों के श्रनुसार, राम हिन्दू थे, किन्तु जैन-पुराण के श्रनुसार जैन, श्रीर वौद्ध-जातक-कथा के श्रनुसार बौद्ध!

इस पुराग की रचना महावीर-निर्वाण के १२०० वर्ष वाद हुई—ग्रथीत् विक्रमी शताब्दी ६३४ के ग्रासपास । विमलसूरि ने रामकथा का वर्णान ग्रपने 'पडमचरित्र' नामक प्राक्तत-काव्य में किया, जो पद्मचरित्र से प्राचीन ही नहीं है, प्रत्युत उसका ग्रादर्श उपजीव्य प्रनथ है । इस 'पडमचरित्र' की रचना वीर-निर्वाण-संवत् ५३० या विक्रम-संवत् ६० के ग्रासपास हुई । इस हिसाय से 'पडमचरित्र' पद्मपुराण से ४७० वर्ष पहले की रचना है ।

(३) श्रिरिट्रनेमि (हरिवंश) पुराण। महाभारत के खिल हरिवंशपुराण ने जिस तरह कृष्ण के उत्कर्ष का बखान किया है, ठीक उसी तरह इस पुराण में भी कृष्ण की कथा दो गई है। कृष्ण-द्वारा जरासन्ब-वध; जरासन्व के नाश के लिए द्रोण, दुर्याधन, दुःशासन ग्रादि का कृष्ण के प्रति निवंदन; विदुर के समीप कौरव-पाण्डव के दीज्ञा-प्रहण करने की कथा भी है। यादवों का 'ग्रानन्दपुर' नामक स्थान में जिन-मन्दिर-स्थापन भी वर्णित है। काशी, काञ्चो, द्राविङ, महाराष्ट्र, गान्धारादि सभी देशों में जैन-धर्म-प्रचार की कथा इसमें है। नरकादि का भी विशद वर्णन है। ग्राहिंसा, सत्य, ग्रस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्य, निर्मूच्छी ग्रादि जो साधुग्रों के महावत हैं उनका विवेचन किया गया है। महाभारत की ग्रनेक कथाएँ जैनरूप में वर्णित हैं।

हिन्दू-पुराण और जैन-पुराण की कथा कितनी भिन्न है और किस प्रकार इन कथाओं को नये ढाँचे में ढालकर अपनाया गया है, यह बात जैनियों के पद्म और इरिवंश-पुराण से स्पष्ट है।

इस प्रकार, ग्रिरप्टनेमिपुराण में कौरवों तथा पाण्डवों का वर्णन है तथा पद्मपुराण में श्रीराम का। ग्रतएव, दोनों ग्रन्थ क्रमशः जैन-महाभारत ग्रीर जैन-रामायण कहे जा सकते हैं।

(४) उत्तर-पुराण—ग्रादिपुराण को श्रधूरा ही छोड़कर जिनसेन का निर्वाण हुग्रा। उसको उनके शिष्यों ने पूरा किया ग्रीर उत्तरपुराण में दूसरे तीर्थं हुरों का जीवन-चरित्र लिखा गया। एक-एक तीर्थं इर के नाम पर इस पुराण के भीतर एक-एक पुराण बना। इस प्रकार, इस पुराण में, दूसरे तीर्थं इर 'ग्रजितनाथ' से लेकर चौवीसवें तीर्थं इर 'महावीर' तक (२३ तीर्थं इरों) के जीवनचरित्र, २३ पुराणों के रूप में संग्रहीत हैं।

इसमें श्रीकृष्ण त्रिल्एडाधिपति श्रीर तीर्थक्कर 'नेमिनाथ' के शिष्य माने गये हैं। बीसवें पुराण 'मुनि-सुत्रत' में जैनमन्दिर में राम के पूजा करने की चर्चा है। श्रतएव, जैन-पुराणों की यही विशेषता है कि सर्वत्र जैनधर्म की शिक्षा की चर्चा है।

उपर्युक्त चार महापुराखों के आधार पर अनेक जैनपुराख रचे गये, जिनमें पारडवपुराख भी है। दक्षिण के जैन-समाज में, कर्णाटकी भाषा में भी, अनेक पुराख पाये जाते हैं।

१. भीनाप्राम प्रेमी—जैन-चाहित्य श्रौर इतिहास—पृ० २७५-८५ नि० द०—२६

## तीसरा परिच्छेद

## बौद्ध-पुराण

प्राचीन बौद्धग्रन्थों में पुराणों का उल्लेख नहीं है, सिर्फ जातक-कथाएँ हैं। इनमें बुद्ध-द्वारा कहे हुए उनके पूर्व-जन्म-वृत्तान्त हैं। इनमें राम-जीवन-सम्बन्धी 'दशरथ-जातक' एवं कृष्ण-जीवन-सम्बन्धी जातक-कथा भी हैं।

किन्तु नेपाली बौद्ध-समाज में स्वतन्त्र बौद्ध-पुराणों का आजकल प्रचार है। नेपाली बौद्ध लोग नौ पुराण मानते हैं जिन्हें 'नव-धर्म' भी कहते हैं। इन पुराणों में आख्यान, इतिहास, बौद्धों के वृत्तादि तथा प्रधान तथागतों की जीवनियाँ हैं—जप-द्वारा समाधि की विधि-व्यवस्था वर्णित है; भगवान बुद्ध का चरित्र-चित्रण विस्तार से है। सरस्वती, लक्ष्मी और पृथ्वी की भी कथा है, और उनके द्वारा बुद्ध-पूजा का वर्णन है। मलय-गिरि पर शाक्यसिंह से रावण-द्वारा बुद्धचरित्र सुने जाने और बोधिज्ञान-लाम करने की बातें भी दी गई हैं।

वे नौ पुराण ये हैं—(१) प्रज्ञापारिमता, (२) गण्डव्यूह, (३) समाधिराज, (४) लंकावतार, (५) तथागतगुद्धक, (६) सद्धर्मपुण्डरीक, (७) बुद्ध वा ललितविस्तार, (८) सुवर्धप्रभा ख्रौर (६) दशभूमीश्वर।

इन नौ पुराणों के सिवा नेपाली बौद्धों में 'वृहत्' श्रौर 'मध्यम' नामक दो स्वयंसुव-पुराण भी पाये जाते हैं। नेपाल में स्वयंसुव-दोत्र श्रौर स्वयंसुव-चैत्य प्रसिद्ध तीर्थ हैं। इन ग्रन्थों में उनका माहात्म्य विस्तार से कहा गया है।

बृहत्-स्वयंभुव-पुराण के अन्त में जो कुछ लिखा है उससे जान पड़ता है कि इस पुराण की रचना नेपाल में, शैवधर्म की प्रवलता के बाद, विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी में, हुई होगी। यह भी ज्ञात होता है कि शैव से ही आधुनिक बोदों का प्रभाव भग्न हुआ है—शैव-सम्प्रदाय ने ही बोद्ध-धर्म को अपना ग्रास बना डाला।

१. श्रीरामदास गौड़--'हिन्दुत्व'--एष्ठ ४४५--४६

## चौथा परिच्छेद शैवमत

वेद में रुद्र का नाम ग्राया है। किन्तु इसे ग्रनेक विद्वान शंकर-वाचक नहीं मानते। शंकर की मिक्त का उद्गम दशोपनिषद् में नहीं है, कदाचित् वाद का है। दशोपनिषद् के वाद के श्वेताश्वतरोपनिषद् में परव्रह्म से शंकर का तादात्म्य किया हुन्ना पाया जाता है। यह वात 'एको रुद्रो न द्वितीयोऽवतस्थे' (३।२) ग्रौर 'मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्' (४।१०) से स्पष्ट है। गीता में भी 'रुद्राणां शंकरश्चारिम' (१०।२३) मगवद्वचन है। इसिलए यह निर्विवाद है कि दशोपनिपत्काल शंकरश्चारिम' (१०।२३) मगवद्वचन है। इसिलए यह निर्विवाद है कि दशोपनिपत्काल शंकरश्चारिम सहाभारत-काल में शंकर की उपासना परमेश्वर के रूप में ग्रारम्भ हुई ग्रौर इस स्वरूप की एकता वैदिक देवता रुद्र के साथ हो गई।

ऋग्वेद से जात होता है कि श्रारम्भ में 'वहण' सबसे मुख्य देवता ये; किन्तु जब श्रायों को श्रमुरों श्रथांत् श्रनायों से युद्ध करने की जरूरत पड़ी, तब उन्हें वीर योद्धा के ग्रायों को श्रमुरां श्रथांत् श्रनायों से युद्ध करने की जरूरत पड़ी, तब उन्हें वीर योद्धा के ग्रुण से समन्वित देवता की श्रावश्यकता पड़ी। परिणाम यह हुश्रा कि 'वहण' की महत्ता श्रोर प्रतिष्ठा घटने लगी तथा इन्द्र की बढ़ने लगी। कुछ लोग कहते हैं कि इसी प्रकार जब यजुवेंदकाल में श्रायं श्रीर श्रनार्थ प्राय: युल-मिल गये तथा संवर्ष समात हो गया तब श्रपने राज्य एवं प्रतिष्ठा के विस्तार के लिए ज्ञियों को श्रश्यमेघादि करने पड़े; इसिलए अन्हें युद्धादि क्रक्म करने की जल्रत पड़ी श्रीर संभवतः उन्हें क्रूर देवता ही श्रीयक प्राय हुए। श्राश्चर्य नहीं कि इसी कारण शंकर की भक्ति छड़ हो गई श्रीर महाभारत-काल प्रिय हुए। श्राश्चर्य नहीं कि इसी कारण शंकर की भक्ति छड़ हो गई श्रीर महाभारत-काल में पाश्रपतमत प्रचलित हो गया। महाभारत-युद्ध के समय शंकर से श्रजुन का पाश्रपत श्रस्त थात करना हम देखते हैं। श्रव महाभारत के श्राधार पर देखना है कि यह पाश्रपत की स्था था। पाश्रपतमत का स्थिस्तर वर्णन, महाभारत के श्रान्ति-पर्व के २०० वें अच्याप में दब-द्वारा की हुई शंकर की त्तुति में किया गया है। शंकर ने दब्द को जो पाश्रपतकत विज्ञाया है वह गृह श्रीर श्रपूर्व है। यह सब वर्णो श्रीर श्राश्मों के लिए है—यह मोच्यात है। इस मत से पश्रपति सब देवों में सुख्य हैं—ये सारी सृष्टि को उत्यन वर्ष मोच्यात है। इस मत में 'वश्र' का श्रथं है सृष्टि। पाश्रपतमत में तप का विशेष महत्त्व है।

### पुराणों में लिंगपूजा

शंकर की उपासना का रूप लिंग-पूजा ही है। लिंगपुराण से पता चलता है कि शिव ने इच्छा की कि मैं सृष्टि करूँ ग्रौर उनकी इच्छा-शक्ति से नारायण ग्रौर ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। दोनों त्रपने-त्रापको वड़ा समफने लगे त्रौर उनमें घोर विवाद हुन्ना। शंकर ने विचार किया कि जिनको मैंने सृष्टि करने के लिए भेजा था वे ग्रापस में लड़-मगड़ रहे हैं। तव उन दोनों के वीच एक तेजोमय लिंग उत्पन्न हुया श्रीर वह शीव ही त्राकाश में चला गया। इसको देखकर दोनों त्राश्चर्य में त्रा गये, विचारा कि इसके ग्रादि-ग्रन्त का पता लेकर जो पहले ग्रावे, वही श्रेष्ठ है। विष्णु कूर्म का स्वरूप धर नीचे की ग्रोर चले ग्रीर ब्रह्मा हंस का शरीर धारण कर ऊपर उड़े। दोनों मनोवेग से चले। दिन्य-सहस्रवर्ष-पर्यन्त दोनों चलते रहे, तो भी उसका ग्रादि-ग्रन्त न पाया। इसी बीच गाय त्रौर केतकी से ब्रह्मा की भेंट हुई। ब्रह्मा ने उनसे कहा कि तुम हमारे साथ चलो त्रौर साची दो कि 'मैं (गाय) इस लिंग के मस्तक पर दूध की धारा बरसाती थीं तथा 'मैं (केतकी) इसपर फूल बरसाती थीं। किन्तु उन्होंने कहा कि भूठ गवाही नहीं देंगे। इसपर ब्रह्मा ने कुपित होकर उन्हें भस्म करने की धमकी दी। विवश होकर वे राजी हो गये। विष्णु प्रथम ही ब्रा गये थे, बाद ब्रह्मा भी पहुँचे। ब्रह्मा ने पूछा कि तुम थाह ले य्राये या नहीं ? विष्णु ने कहा कि थाह नहीं मिली। ब्रह्मा ने कहा कि मैं थाह ले आया हूँ, और साची के रूप में गाय तथा केतकी-वृज्ञ को पेश किया। तब लिंग से शब्द निकला कि तुम तीनों भूठे हो। उसने केतकी को शाप दिया कि तुम्हारा फूल जगत् में किसी भी देवता पर नहीं चढ़ेगा और जो चढ़ावेगा उसका सर्वनाश हो जायगा तथा गाय को भी शाप दिया कि तेरा मुख अपवित्र हो जायगा, तेरे मुँह की पूजा कोई नहीं करेगा। फिर ब्रह्मा को शाप दिया कि तुमने मिथ्या-भाषण किया, इसलिए तुम्हारी पूजा संसार में नहीं होगी; विष्णु को वर दिया कि तुम सत्य बोले; इसलिए तुम्हारी पूजा सर्वत्र होगी।

यह हुई पुराणों की बात । किन्तु अनेक विद्वानों की राय है कि शंकर की उपासना अनायों से आरम्भ हुई । मारत में आयों के प्रसार के पूर्व से ही यहाँ के आदिवासियों में लिंग-पूजा की चाल थी । पुरातत्त्व के विद्वानों का यहाँ तक कहना है कि लिंग-पूजा किसी समय, विशेषतः ईसा के पूर्व, किसी-न-किसी रूप में, सारे संसार में व्याप्त थी, और रूप तथा विधि के थोड़े-बहुत मेद के साथ, सारे संसार के मूर्तिपूजक लिंग की पूजा करते थे । सिन्धु-नद की घाटी में 'मोहेंजोदडो' स्थान पर मूर्ति मिली है, जो योग-मुद्रा में आसीन है और उसके पास नन्दी विद्यमान है । कित्पय विद्वानों की धारणा है कि यह शिव की मूर्ति है । किन्तु मेरे विचार से वैदिक आयों में मूर्तिपूजा नहीं थी, केवल अनार्य ही लिंग-पूजा करते थे । इसके अतिरिक्त इन खुदाइयों के बाद कहीं भी मूर्ति के साथ मन्दिर नहीं मिला । सम्भवतः ऐसी मूर्तियाँ कला की दृष्टि से बनाई गई थीं और नन्दी के पास रहने के कारण ही लोगों की धारणा हो गई कि ये योगिरूप में शिव की मूर्तियाँ हैं ।

वसाढ़ ( वैशाली) में मिट्टी की एक मूर्ति मिली थी, जिसपर लिंग और योनि का चिह था। बाद १६०७ में पुरातत्त्ववेताओं की रिपोर्ट से पता चला कि सारनाथ के निकट, 'धामेक'-स्तूप से, खुदाई के बाद, एक छोटा-सा लिंग निकला। यह प्रायः उसी काल का था जिस काल का उपर्युक्त वसाढ़वाला लिंग हैं। इन दोनों अन्वेषणों के बाद कुछ वपों तक पुरातत्त्ववेताओं की धारणा थी कि लिंगपूजा ग्रुप्तवंशी राजाओं के समय में आरम्भ हुई; किन्तु वधों बाद भोटायाम में जो लिंग मिला था और उसपर जो लिपि अकित थी, उसके आधार पर जब पुरातत्त्ववेत्ता राखालदास बनर्जी का लेख निकला, तब लोगों का खयाल हुआ कि ईसवी सदी के एक सौ वर्ष पूर्व लिंगपूजा आरम्भ हुई। कुछ वपों बाद, श्री टी० एस० राव ने, अपनी 'हिन्दू इन्काअफी' नामक पुस्तक के दूसरे भाग में, ६३ वें पृष्ठ पर, मद्रास के रानीगुटा स्टेशन से प्रायः ६ मील दूर के 'गुड़ीमालन' स्थान में पाये गये शिवलिंग का जिक्र किया है। भारतवर्ष में खुदाई करने से जितने लिंग अवतक मिले हैं उनमें यह बहुत महत्त्व का है। यह ठीक मनुष्य-लिंग के सदृश है। बहुत काल से पर्शुरामेश्वर के नाम से इसकी पूजा होती है। यह लगभग ५ फीट कें चा है और अच्छी अवस्था में है। श्री राव के मत से यह ईसवी सदी से २०० वर्ष पूर्व का है।

ऋग्वेद में त्राये हुए 'शिश्नदेव' शब्द के वास्तविक भाव को समक लेने पर त्रानायों में लिंग-पूजा की चाल ऋग्वेद-काल की समक पड़ेगी। यह शब्द त्रानायों के सम्बन्ध में दो जगहों पर (७१२१५ तथा १०१६६१३) त्राया है। इन मंत्रों से ज्ञात होता है कि ऋग्वेद-काल में बहुत-से ऐसे समृद्ध नगर ये जिनके निवासी त्रानार्थ थे त्रीर वे 'शिश्न' त्रार्थात् लिंग की पूजा करते थे। लिंग-पूजा के कारण त्रार्थ उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते थे!

इस सम्बन्ध में प्रोफेसर बलदेव उपाध्याय का कथन है कि ऋग्वेद के इन मंत्रों (७।२१।५ तथा १०।६६।३) में 'शिश्नदेव' शब्द को देखकर अनेक विद्वान ऋग्वेदकाल में भी लिंग-पूजा की सत्ता स्वीकार करते हैं; परन्तु यह मत अप्रामाणिक है। यास्क के अनुसार इस शब्द का अर्थ है—'अब्रह्मचर्य में आसक्त'; यही परम्परा से अर्थ माना जाता है। अतः आर्थों में इस पूजा के लिए प्राचीन प्रमाण नहीं मिलते।

'शिश्नदेव' शब्द का अर्थ चाहे 'लिंगपूजक' हो अथवा 'अवहाचर्य में आसक्त', पर किसी भी अवस्था में यह आयों से सम्बन्ध नहीं रखता। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वैदिक आर्थ किसी भी रूप में मूर्तिपूजक नहीं थे और उसी प्रकार भोहें जोदड़ो की खुदाई के बाद यह प्रमाणित हो गया है कि सिन्धु-सम्यता के समृद्धि-काल में लिंग-पूजा की चाल थी और वह लिंग-पूजा अनायों में ही सीमित थी।

श्रगर पुरातत्त्व-विभाग की खोज की श्रोर हम ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि ऐतिहासिक समय के बहुत पूर्व से भारतवासी श्रनायों में शिश्नदेव श्रथात् लिंग की पूजा प्रचलित थी। मद्रास के म्युजियम में मिट्टी का बना हुश्रा श्रातिप्राचीन लिंग का चिछ सुर्राञ्चत है। इसके श्रातिरिक गुजरात में, बड़ोदा-राज्य के भीतर, जमीन से खुदाई दे थाद, इस प्रकार की श्रोर मुर्तियाँ मिली हैं। इन सब प्रमाणों को देखने से यह पता चलता है कि लिंग-गूजा श्रायों ने श्रनायों से सीखी।

## शिव का आर्य-देवत्व

एक के बाद दूसरे पुराणों में हम देखते हैं कि ऋषि-मुनि लोग शिव-पूजा और लिंग-पूजा को आर्य-धर्म से दूर रखने के लिए जी-तोइ प्रयत्न कर रहे थे; किन्तु ऋषि-पित्याँ उनके विरुद्ध आचरण करके शिव-पूजा और लिंग-पूजा को भारतीय आर्य-समाज में चला देने में सफल हो गई:।

महादेव नग्न-वेश में नवीन तापस का रूप धारण करके मुनियों के तपीवन में श्राये (वामन-पुराण, श्रध्याय ४३, श्लोक ५१।६६)। मुनि-पत्नियों ने देखते ही उन्हें घेर लिया। मुनिजन अपने ही श्राथम में श्रपनी पत्नियों की ऐसी श्रमद्र कामानुरता देखकर 'मारो-मारो' कहते हुए काष्ठ-पाषाण श्रादि लेकर दौड़ पड़े। उन्होंने शिव के भीषण ऊर्ध्व- लिंग को निपातित किया। बाद मुनियों के मन में भी भय का संचार हुश्रा। ब्रह्मा आदि ने भी उन्हें समक्ताया। श्रन्त में मुनि-पत्नियों की एकान्त श्रिमलिवत शिव-पूजा प्रवर्तित हुई (वामन-पुराण, श्रध्याय ४३-४४)।

इसी प्रकार कूर्म-पुराण (उपरिभाग, ग्रध्याय ३७) में कथा है कि पुरुष-वेश-धारी शिव नारी-वेशधारी विष्णु को लेकर सहस्र-मुनिगण्-सेवित देवदारुवन में विचरण करने लगे। उन्हें देखकर मुनि-पित्नयाँ कामार्त्ता होकर निर्लंड्ज-सी ग्राचरण करने लगी। मुनि-पुत्र भी नारी-रूपधारी विष्णु को देखकर मोहित हुए। मुनिजन मारे क्रोध के ग्रातिशय निष्ठुर वाक्य से शिव की भर्त्सना करने ग्रीर उन्हें ग्राभिशाप देने लगे (कूर्म० ४७।२२)।

किन्तु ग्ररुन्थती (विसिष्ठ-पत्नी) ने शिव की ग्रर्चना की। शिव पर यिष्ट-मुष्टि-प्रहार करते हुए ऋषि बोते—'त् यह लिंग-उत्पाटन कर।' शिव को यही करना पड़ा। पर बाद फिर देखते हैं कि इन्हीं मुनियों को इसी शिव-लिंग की पूजा स्वीकार करने को बाध्य होना पड़ा।

शिवपुराण के, धर्म-संहिता के, दसवें अध्याय में कहा है कि शिव ही आदि-देवता हैं। यहाँ पर भी मुनि-पित्नयों के काम-मोहित होने की कथा आई है। आगे चलकर कहा गया है कि भृगु के शाप से शिव का लिंग भ्तल में पितत हुआ। भृगु धर्म और नीति की दुहाई देने लगे। किन्तु अन्त में शिव-लिंग की पूजा करने को मुनिजन बाध्य हुए ( अध्याय १०, श्लोक १८७-२०७ )।

यही कथा स्कन्द-पुराण (महेश्वरखण्ड, षष्ठाध्याय) में है। इसी प्रकार वायु-पुराण के प्रभू वें ब्रध्याय में भी शिव की कथा है। पद्मपुराण के नागरखण्ड के शुरू में भी यही कथा है। शंकर नग्नवेश में पहुँचे। मुनि-पित्नयों का ब्राचरण शिष्टता की सीमा पार कर गया। मुनिजन यह देखकर क्रुद्ध होकर बोले—'रे पाप, त्ने चूँ कि हमारे ब्राध्रम को विडम्बित किया है, इसलिए तेरा लिंग ब्राभी भूपतित होवे।' किन्तु यहाँ भी मुनियों को भुकना पड़ा; जगत् में नाना उत्पात उपस्थित हुए, देवता बड़े भीत हुए ब्रौर धीरे-धरे शिव-पूजा स्वीकार कर ली गई।

त्राचार्य चितिमोहनसेन कहते हैं — 'मुनि-पितनयों का जो यह शिव-पूजा के प्रति उत्साह दिखाई पड़ता है, इसका कारण पुराणों में उनकी कामुकता वताई गई है। पर यही क्या वास्तविक व्याख्या है ? सम्भवतः उन दिनों मुनिपितनयाँ ग्राधिकतर ग्रायेंतर

शूद्र-कुलोत्पन्ना थीं। इसलिए वे अपने पितृकुल के देवता की पूजा करने को इतनी व्याकुल थीं। पितकुल में आकर भी वे अपने पितृकुल के देवता को न भूल सकीं। यह व्याख्या ही अधिक युक्तियुक्त जान पड़ती है। प्राचीनतर इतिहास की बात यदि कही जाती, तो मुनि-पितनयों को व्यर्थ इतनी हीन-चरित्र चित्रित करने की जरूरत नहीं होती।

पुराणादि में ऐसे ग्राख्यान ग्रीर भी श्रनेक स्थानों पर पाये जाते हैं। दत्त-यज्ञ में शिव के साथ दत्त का विरोध वस्तुत: ग्रार्थ-वेदाचार के साथ ग्रार्थेतर-शिवोपासना का विरोध ही है।

वैदिक युग में शिव-नामधारी एक जनपदवासी मनुष्य की स्थिति पाई जाती है ( ऋवेद अ१८० )। पुराखों के शिव-देवता के साथ क्या इन लोगों का कोई योग था ? यूनेक यूनार्य-देवताय्रों को य्यार्यलोग यूस्वीकार नहीं कर सके। य्यासपास के चतुर्दिक् प्रचलित प्रभाव को रोक रखना यूसम्भव था।

यजुर्वेद की वाजसनेयि-संहिता ( सोलहवें ग्रध्याय ) में इन्हीं कारणों से रुद्र ग्रीर शिव को ग्रपनाकर ग्राराधना करने की चेष्टा देखी जाती है। ग्रथवेंवेद में भी ग्रनेक स्कों (४।२६, ७।४२, ७)६२ इत्यादि) में इस प्रकार के प्रयत्न मिलते हैं।

शिव के साथ सम्बन्ध-युक्त होकर भी शिव को न मानने के कारण दत्त की दुर्गति हुई। दत्त के यत्त में शिव नहीं बुलाये गये, और शिवहीन यत्त भूत-प्रेत-प्रमथादि द्वारा विध्वस्त हुआ। इसीसे जाना जाता है कि शिव उस समय तक आर्थेतर-जातियों के ही देवता थे। किरातवेशी शिव, शवरी-पूर्ति शिवानी, शवर-पूजित थे—ये सब कथाएँ नाना प्राणों में नाना भाव से मिलती हैं।

शिव ब्रारम्भ में ब्रनायों के देवता थे, यह इस बात से भी प्रमाणित होता है तथा भिन्न-भिन्न पुराणों के ब्रध्ययन से पता चलता है कि राच्चों के देवता शंकर ही थे। हिरएयकशिपु, रावण, वाणासुर, भरमासुर ब्रादि जितने प्रतापशाली राच्चस (ब्रनार्थ) हुए, वे सत्र-के-सब शंकर के उपासक थे ब्रोर प्रायः सभी शंकर के वरदान से बली ब्रोर ब्रज्य हुए। जब देवता (ब्रार्थ) वरदान-प्राप्त राच्चों (ब्रनायों) से पीड़ित हुए ब्रोर धर्म की ग्लानि हुई तब ब्रायों के देवता विष्णु को भिन्न-भिन्न रूप धरकर उनका वध करना पड़ा। ऐसा शात होता है कि ब्रथवंवद के बनते-बनते ब्रार्थ ब्रोर ब्रनार्थ केवल शान्तिपूर्वक साथ;साथ रहने ही नहीं लगे थे, किन्तु ब्रापस में शुल-मिल भी गये थे, ब्रथवंवद के मेन इसके ब्रकाट्य प्रमाण हैं। यह प्रायः निर्विवाद है कि बहुत काल तक केवल तीन येद थे। इसमेद मंत्रों में सिर्क तीन वेदों का ही जिक है, ब्रधवंवद को बहुत दिन बाद येद की गर्याद ब्रीर प्रतिश्व मिली ब्रार यह ब्रार्थ तथा ब्रनार्य के समिश्रण का परिणाम था। इसी मिश्रण के कारण का पर करने की ब्रावश्यकता पड़ी, तव-तब उन्होंने वरदान की मर्यादा को कायम रखते हुए उसका वस किया। इस मिश्रण के कारण रहन-सहन, धार्मिक विचार

१ भारतपर्ध में जातिमेद—पृथ्ड ६७। २ भारतपर्ध में जातिमेद—एष्ट ६७

त्रादि का प्रभाव एक दूसरे पर पड़े विना न रह सका। त्रात्व दशोपनिपत्काल के बाद निराकार-निर्पुण ब्रह्म के स्थान में जब साकार ब्रह्म की उपासना चल पड़ी ग्रीर रवेताश्वतरोपनिपद् ने शंकर का तादातम्य परब्रह्म से किया, तो स्वभावतः ग्रनायों की लिंग-पूजा की चाल ग्रायों में भी चल निकली। एक ग्रोर जहाँ ग्रायों ने शंकर की उपासना ग्रीर लिंगपूजा ग्रारम्भ की, वहाँ ग्रनायों के परिवार में भी ग्रार्य-देवता विष्णु की उपासना ग्रारम्भ हुई। ग्रनायों के परिवार में भी भिन्न-भिन्न सदस्यों द्वारा भिन्न-भिन्न देवतात्रों की पूजा होने लगी। उदाहरणस्वरूप विष्णु-द्रोही ग्रीर शिवभक्त रावण का छोटा भाई विभीपण विष्णुभक्त था ग्रीर हिरएयकशिपु का पुत्र प्रह्लाद भी विष्णुभक्त हुग्रा।

शंकर मुख्यतः अनायों के देवता थे, यह इससे भी प्रमाणित होता है कि शंकर के गण राज्ञस, भूत, प्रत, वैताल हैं। उनके गले में साँप की माला और उनके द्वारा गजचर्म एवं वाधम्बर का व्यवहार भी अनार्य-देवता होने का द्योतक है। शंकर की पूजा भी जंगली फूल, धतूर, भंग, बिल्वपत्र आदि से होती है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए गाल बजाने की प्रणाली मान्य है।

दत्त-प्रजापित के यत्र में 'सती' के प्राण-त्याग की घटना की छानबीन से यह निष्कर्ष निकलता है कि दत्त ने यद्यपि अपनी कन्या 'सती' का विवाह गन्धर्वदेशवासी (कैलास-वासी) शंकर के साथ कर दिया था, तथापि अपने जन्मगत संस्कार के कारण वे शंकर की यथोचित प्रतिष्ठा करने के लिए सहमत न हुए। इस संघर्ष को सदा के लिए मिटाने के अभिप्राय से 'सती' ने अपना विलदान किया, जिसके परिणामस्वरूप आर्थ-अनार्थ-संघर्ष एक बार पुन-प्रज्वलित हो उठा और उसके बाद आर्थ-अनार्थ स्थायी रूप से स्नेह-सूत्र में बँघ गये।

श्रीज्ञलदेव उपाध्याय का मत है कि 'श्राधिनिक विद्वानों की उपपु कि विचारधारा एकांगी है श्रीर प्रामाणिक नहीं है। सच बात तो यह है कि शंकर वैदिक देवता रुद्र ही हैं श्रीर श्रनादिकाल से श्रायों के देवता हैं—न कि श्रनायों के। शंकर तथा रुद्र वस्तुत: श्रिवदेवता के ही रूप हैं। 29

जो भी हो, मूलतः लिंग-उपासना अनार्य-उपासना थी। अतः इसका शंकर की उपासना की एकमात्र प्रणाली होना एक अद्भुत घटना है। यह स्पष्टतया प्रमाणित करता है कि अनार्यों के 'शिश्नदेव' का सम्मिश्रण जब वैदिक देवता रुद्र से हो गया तब अनार्यपूजा का ढंग भी प्रचलित और सर्वभान्य हो गया।

इस प्रकार लिंग-पूजा, जो आरम्भ में अनार्यों की पूजा थी, आज सारे भारत में, रामेश्वर से अमरनाथ तक और सोमनाथ से तारकेश्वर तक, फैली हुई है। यों तो दिक्षण-भारत में विष्णु की, पश्चिन-भारत में कृष्ण की, मध्य-उत्तर-भारत में राम की और वंगाल में दुर्गा की विशेष का से उपायना होती है, पर शंकर की उपायना और लिंग-पूजा

प्रो॰ उपाध्याय-पर्म ग्रौर दर्शन-एष्ट ११-२१

सर्ववियापी है। ऐसी अवस्था में यह कहना श्रात्युक्ति नहीं कि भारतवर्ष के अधिकांश हिन्दुओं के उपास्यदेव शंकर हैं।

शिव-सम्बन्धी अनेक स्तोत्र हैं जिनमें 'महामृत्यु अय' मंत्र बहुत प्रसिद्ध और लाभ-पद है। इस मंत्र के जप से साँप, बिजली, दैवी दुर्घटना आदि आकस्मिक विपत्तियों से रह्मा होती है। कहा जाता है कि अनेक बार असाध्य रोग भी इसके जप से नष्ट हुए हैं। इस मंत्र में दीर्घ जीवन, शान्ति, विद्या, समृद्धि, कल्याण आदि देने की शक्ति है। मंत्र इस प्रकार है—

श्रों त्र्यम्वकं यजामहे

सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्।

उर्वारुकमिव बन्धनान्

मृत्योमु त्तीय मामृतात्।।

## पाँचवाँ परिच्छेद

## तंत्रशास्त्र और शाक्तमत

तंत्र वह शास्त्र है जिसके द्वारा ज्ञान का विस्तार किया जाता है और जो साधकों का त्राणकारक है। तंत्र का व्यापक अर्थ शास्त्र, सिद्धान्त, अनुष्ठान, विज्ञान, विज्ञान-विषयक अंथ आदि है। शङ्कराचार्य ने 'सांख्य' को 'तन्त्र' नाम से अभिहित किया है। महा-मारत में न्याय, धर्मशास्त्र, योगशास्त्र आदि के लिए 'तंत्र' के प्रयोग उपलब्ध होते हैं। परन्तु यहाँ तन्त्र से अभिप्राय उन धार्मिक अन्थों से है जो यन्त्र-मन्त्रादि-समन्वित एक विशिष्ट साधनमार्ग का उपदेश देते हैं। तन्त्र का दूसरा नाम 'आगम' है। आगम वह शास्त्र है जिसके द्वारा भोग और मोद्य के उपाय बुद्धिगम्य होते हैं। कर्म, उपासना और ज्ञान के स्वरूप को 'निगम' (वेद) बतलाता है तथा इनके साधनभूत उपायों को 'आगम' सिखलाता है।

किन्तु निगम तथा आगम का पारस्परिक सम्बन्ध एक बड़े भमें को का विषय है। तन्त्र-शास्त्र के कुछ प्रनथ निगम का अर्थ वेद नहीं मानते। उनके अनुसार शाक्ततन्त्र में आगम उस शास्त्र को कहते हैं जिसे शिव ने देवी को सुनाया था और निगम वह है जिसे शिव को स्वयं देवी ने ही सुनाया था। इस प्रकार, यह सम्प्रदाय स्वयं भी वेदों को बहुत महत्त्व नहीं देता और वैदिक मार्ग के बंड़े-बड़े आचार्य भी उसे अवैदिक समभते हैं। परन्तु अधिकांश आगम की मूलभित्ति निगम (वेद) ही है।

महा-निर्वाण-तन्त्र के ब्रानुसार किल में मेध्यामेध्य के विचार से हीन मानवों के कल्याणार्थ शङ्कर ने तन्त्र का उपदेश पार्वती को स्वयं दिया है। ब्रातः किलयुग में इस 'ब्रागम' के ब्रानुसार पूजाविधान से मानवों को सिद्धि प्राप्त होती है।

तंत्रशास्त्र, जो शिव-प्रणीत कहा जाता है, तीन भागों में विभक्त है — (१) त्रागम, (२) यामल त्रोर (३) मुख्यतंत्र।

(१) जिसमें सृष्टि, प्रलय, देवता श्रों की पूजा, सब कायों का साधन, पुरश्चरण, पर्कर्म-साधन श्रोर चार प्रकार के ध्यानयोग का वर्णन हो उसे 'श्रागम' कहा जाता है।

१. पं॰ हजारीप्रसाद द्विवेदी—नाथ-सम्प्रदाय, पृष्ठ १४६

(२) जिसमें सृष्टि, तत्त्व, ज्योतिष, नित्यकृत्य-क्रमसूत्र, वर्णमेद ग्रौर युगधर्म का वर्णन हो उसे 'यामल' कहते हैं।

(३) जिसमें सृष्टि, लय, मंत्र-निर्णय, देवतात्रों के संस्थान, यंत्र-निर्णय, तीर्थ, त्राक्षम-धर्म, कल्य, ज्योतिष-संस्थान, व्रतकथा, शौच ग्रौर ग्रशौच, स्त्री-पुरुष-लज्ज्ण, राजधर्म, दानधर्म, युगधर्म, व्यावहारिक तथा ग्राध्यात्मिक विषयों का वर्णन हो वह 'मख्य तंत्र' कहलाता है।

इस मत का सिद्धान्त है कि कलियुग में वैदिक मंत्न, जप, यज्ञ श्रादिं का कोई फल नहीं होता। इस युग में सब प्रकार के कायों की सिद्धि के लिए तंत्रशात्र में विण्त मंत्रों श्रोर उपायों से ही सहायता मिलती है। इस शास्त्र के सिद्धान्त बहुत गुप्त रखें जाते हैं। इसकी शिज्ञा लेने के लिए तथा अनेक प्रकार की सिद्धियों आदि की साधना के लिए ही तंत्र, मंत्र और कियादि का प्रयोग किया जाता है। इस शास्त्र के मंत्र प्रायः अर्थहीन और एकान्त्ररी हुआ करते हैं, जैसे हीं, क्ली आदि। तांत्रिकों का पञ्चमकार—मय, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन—तथा चक्रपूजा प्रसिद्ध है। तांत्रिक सब देवताओं का पूजन करते हैं; पर उनकी पूजा का विधान सबसे मिन्न और स्वतंत्र है। चक्रपूजा तथा अन्य अनेक पूजाओं में तांत्रिक लोग मय, मांस और मत्स्य का बहुत अधिक व्यवहार करते हैं। अर्थवंवद-संहिता में भी मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि का वर्णन और विधान है। परन्तु कहते हैं कि वैदिक कियाओं और अभिचारों को तथा यंत्र-मंत्रादि विधियों को महादेवजी ने कीलित कर दिया तथा भगवती उमा के आग्रह पर किलयुग के लिए तंत्र की रचना की। बौद्ध प्रन्थों में भी तंत्र-प्रन्थ हैं। उनका प्रचार चीन और तिब्बत में है।

तंत्र में कटोर ब्राचार का विधान है। तंत्र ब्रितिगुह्य तत्त्व समभा जाता है। कुलार्ण्य-तंत्र में लिखा है कि धन देना, स्त्री देना, अपने प्राण्तक देना; पर गुह्य-शास्त्र यथार्थ दीज्ञित ब्रीर ब्रिभिपक्त व्यक्ति के सिवा ब्रन्य किसी के सामने प्रकट न करना चाहिए।

वस्तुतः तंत्रशास्त्र सार्वजिनिक श्रौर सार्वदेशिक शास्त्र है। इसमें शिव, वैष्णव, शाक्त श्रादि सभी सम्प्रदायों की भिन्न-भिन्न उपासना-विधियों का वर्णन है। बौद्धों ने भी विच्न-विनाशिनी तारादेवी का श्रास्तित्व स्वीकार किया है। 'वाममार्ग' तंत्रशास्त्र का एक श्राधार श्रौर उसका एक महत्त्वपूर्ण श्रंग है। वह मार्ग इस शास्त्र में उपासना की सिद्धि का वेन्द्र माना गया है।

बहुतों का विचार है कि तांत्रिक धर्म वैदिक कर्मकाएड का विकसित तथा समयोगयोगी कर है। वैदिक कर्मकाएड में मच के स्थान पर सोमरस का उपयोग होता था। मंत्राए ह-धाद में गांस के अप्टक तथा में त-धाद में मस्य का व्यवहार किया जाता था। साम दे का कथन है कि ईश्वर को अवेता रहना अव्दान हीं लगा, अतः उसे किसी वृधरे मंगों भी इच्छा हुई। इच्छा के साथ उसने अपने को दो मागों में विनक किया— को-का और इस्त-उस्त—'एक एव दिया जातः।' उन्हीं दो के संयोग से मुध्द उत्तन्न

१ दिस्य-एक ४=३

हुई । ब्रह्मवैवर्नपुराण में इस भाव का विस्तार किया गया है। ईश्वर ने जो स्नी-तत्त्व उसब्न किया, वही 'प्रकृति' के नाम से सम्बोधित हुआ । उसे ही माया, महामाया अथवा शिक्त के नाम से पुकारते हैं। उसका और ब्रह्म का स्वभाव एक ही माना गया है। जैसे ब्रह्म अनादि और अनन्त है वैसे ही प्रकृति भी। ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण वह ब्रह्म के सभी गुणों से युक्त है। उक्त पुराण का कथन है कि बाद में सृष्टि-विस्तार के लिए प्रकृति ने अनेक रूप धारण किये। सावित्री, लक्ष्मी और दुर्गा उसी के प्रधान रूप हैं। तात्पर्य यह कि संसार में जितने स्त्री-तत्त्व किंवा स्त्रियों के स्वरूप हैं, सब उसी अनादि प्रकृति के स्वरूप माने गये हैं। जिस सम्प्रदाय में इस स्त्री-तत्त्व की उपासना का विधान है उसे ही 'शाक्त' सम्प्रदाय कहते हैं।

समस्त-शाक्त शक्ति के एक ही रूप की उपासना नहीं करते। कोई काली, कोई तारा, कोई सिंहवाहिनी, कोई जगद्धात्री द्यादि स्वरूपों को ग्रपना उपास्य ग्रौर ग्राराध्य मानता है। किन्तु समस्त शाक्त दसों महाविद्यात्रों की उपासना करते हैं। दस महाविद्याएँ ये हैं—(१) महाकाली, (२) उग्रतारा, (३) षोडशी, (४) भुवनेश्वरी, (५) छिन्नमस्ता, (६) भैरवी, (७) धूमावती, (८) वगलामुखी, (६) मातंगी, ग्रौर (१०) कमला।

महाभारत-युद्ध के बाद से बौद्धधर्म के प्रारम्भ होने के समय तक—ग्रथीत प्रायः दो हजार वर्ष तक—भारत में तंत्र-मंत्र का ही प्रावल्य रहा, ऐसा कुछ विद्वानों का विचार है। त्रुग्वेद में (६।६१) महाशक्ति सरस्वती का स्तवन है। पुनः वाग्देवी कहती है कि 'में इन्द्र, ग्राग्न ग्रोर ग्रिश्वनीद्धय का ग्रवलम्बन करती हूँ। मेरा ग्रांश्य-स्थान विशाल है। मैं सब प्राणियों में ग्राविष्ट हूँ। जो मुक्ते नहीं मानते वे ज्ञीण हो जाते हैं। में जिसे चाहूँ उसे बली, स्तोता, ऋषि ग्रथवा बुद्धिमान कर सकती हूँ। में पिता हूँ। मैंने ग्राकाश को उत्पन्न किया है। मैं द्यावाप्टिथवी में व्यात हूँ। मैं ही भुवननिर्माण करते-करते वायु के समान बहती हूँ।' (१०।१२५) ग्रथवंवेद (काण्ड ४, सूक्त ३०) में भी भगवती महाशक्ति कहती है कि 'में समस्त देवतात्रों के साथ हूँ, सबमें व्यात हूँ।' केनोपनिषद में 'बहुशोभनाश्रभ-हैमवती' वाक्य से महाशक्ति का, प्रकट ब्रह्म का, निर्देश है।

श्रीमद्भागवत (स्कन्ध ३ श्रध्याय ४,) में शिव श्रौर दत्त के वैर की कथा लिखी है। उससे भी, उस प्राचीनतम काल में भी, इस धर्म के श्रस्तित्व का पता लगता है। शिव को शाप देते हुए भृगु ने जिस शिव-दीत्ता का उल्लेख किया है, वह तान्त्रिक वाम-मार्ग पर घटता है। भागवत के एकादशस्कन्ध में भी कहा गया है कि केशव की पूजा तांत्रिक विधि से करनी चाहिए। बृहत्हारीत-संहिता में तांत्रिक दीत्ता की विधि का वर्णन है। व्याससंहिता में लिखा है—'गुह्य-मंत्र का जप श्रौर स्कटिक-माला का उपयोग करना तथा गायत्री-सहित रद्र की उपासना करनी चाहिए।'

इस प्रकार, धर्मशास्त्र में जिस प्रामाणिक रूप से तंत्रशास्त्र का महत्त्व स्वीकार किया गया है उससे यही जान पड़ता है कि धर्मशास्त्र भी तंत्रशास्त्र के पत्त में है। ब्रह्मपुराण में कहा गया है कि ब्राम के बाग में, भुवनेश्वर के मन्दिर में जाकर मनुष्य को वैदिक ब्रौर तांत्रिक विधि से महादेव की पूजा करनी चाहिए। वराहपुराण में लिखा है कि विद्वानों को जनार्दन की पूजा वेद या तंत्र की विधि से करनी चाहिए। इसी पुराण् में यह भी लिखा है कि शंकर के उतने ही भिन्न-भिन्न स्वरूप हैं जितनी महाशक्तियाँ हैं; जो महाशक्ति की उपासना करता है वह उसके पित शंकर की भी उपासना करता है। देवी-भागवत, देवी-पुराण और कालिकापुराण में तो शक्ति का माहात्म्य वर्णित है ही। अतएव, धर्मशास्त्र एवं पुराणों ने तंत्र का और तांत्रिक उपासना-विधि का महत्त्व स्वीकार किया है।

रामायण और महाभारत में भी तांत्रिक उपासना का उल्जेख मिलता है। रामायण में 'बला' और 'अतिबला' नामक विद्याओं का उल्जेख है जो तांत्रिक विद्याएँ प्रतीत होती हैं। 'अद्भुतरामायण' में अखिल विश्व की जननी सीता की, परमात्मा के रूप में, अतिसुन्दर स्तुति है। महाभारत (शान्तिपर्व, अध्याय २५६) में मोज्ञ-धर्म की चर्चा करते हुए कहा गया है कि स्मृतियों का अध्ययन शूद्रों के लिए वर्जित है, अतः सर्वती- मुखी वेद तंत्र ही है; क्योंकि तंत्र में सब वर्णों को समानता का अधिकार दिया गया है।

जिन लोगों को तंत्रशास्त्र का महत्त्व स्वीकार नहीं है उनका कथन है कि तंत्र की रचना श्रीर उसका प्रचार बौद्धधर्म के बाद, बौद्धों की देखादेखी, हुश्रा। तंत्रशास्त्र के मर्मश्रों का कथन है कि यह विचार प्रमाण-रहित है। तंत्र की जड़ वेदों तक पहुँचती है। उसका विकास बौद्धकाल से भी पहले हुश्रा। महायान-बौद्ध-सम्प्रदाय की उपासना-पद्धित श्रोर तांत्रिक शैली में स्पष्ट समता है। बौद्ध-साहित्य के प्रमाणों से सिद्ध होता है कि बौद्धों ने हिन्दू-तंत्र को स्वीकार किया। बौद्धलोग तारा श्रीर हयशीव की पूजा तांत्रिक रीति से करते हैं। बौद्धों के प्रसिद्ध प्रन्थ 'लिलतिवस्तर' में लिखा है कि बुद्धदेव का जन्म होने पर उन्हें सतमातृकाश्रों, गौरी, गणेश, इन्द्रादि की मूर्तियाँ दिखाई गई थीं तथा उनको निगम, पुराण, इतिहास श्रीर वेदों का विशेष ज्ञान था। इसमें यह भी लिखा है कि कुछ लोग रमशान तथा चौराहे पर तपस्या करते हैं—ऐसे साधकों को पाखरही कहते हुए बुद्ध कहते हैं कि ये लोग श्रपनी पूजा में मद्य श्रीर मांस का भी प्रयोग करते हैं। जैन-प्रन्थों में भी तंत्र-मंत्र की रहस्यमयी पूजा का उल्जेख है—यह भी लिखा है कि बुद्ध-कीर्ति नामक एक गुनि हुश्रा है जो बड़ा भारी शास्त्रज्ञ था; किन्तु, मछिलयों का श्राहार करने के कारण, प्रदण की हुई जैन दीज्ञा से श्रप्ट हो गया श्रीर रक्ताम्बर धारण करके 'एकान्तमत' को स्वीकार किया।

## तंत्र के सिद्धान्त

शाक्तधर्म का ध्येय परमात्मा के साथ जीवातमा की श्रभेद-सिद्धि है। तांत्रिक उपासना का प्रथम सिद्धान्त है कि उपासक श्रपने उपास्यदेव के साथ तादातम्य स्थापित करे। शाक्तधर्म श्रद्धैतवाद का साधन-मार्ग है। शाक्तों की प्रत्येक साधना में श्रद्धैतवाद श्राक्तस्य रहता है। सच्चे शाक्त की यही धारणा रहती है—

अहं देवी न चान्योऽस्मि नहीं वाहं न शोकभाक्। सिवदानन्दरूपोऽहं नित्यमुक्तस्वभाववान्॥ अर्थात् में ही देवी हूँ, में ही नस हूँ और में ही विचदानन्दरूप हूँ।

१. 'आर्थ-धस्कृति के मुलाधार'—पृष्ट ३०७-=

तांत्रिक ग्राचार ग्रत्यन्त रहस्यपूर्ण है। गुरु के द्वारा दीचा-ग्रहण करने के समय शिष्य को इसका रहस्य सममाया जाता है। तांत्रिकपूजा केवल चुने हुए कतिपय ग्रिधकारी व्यक्तियों के लिए ही है, ग्रतः वह गुप्त रखी जाती है। गुप्त रखने के लिए कितने ही

नवीन शब्द ग्रीर कितने ही शब्दों के नवीन ग्रथों की सृष्टि की गई है। शाक्तमत में तीन भाव (पशुभाव, वीरभाव ग्रीर दिव्यभाव) ग्रीर सात ग्राचार बतलाये गये हैं। 'कुलार्णव' में सात ग्राचारों के नाम श्रेणी के ग्रनुसार दिये हुए हैं— (१) वेदाचार, (२) वैष्णवाचार, (३) शैवाचार, (४) दिल्लाचार, (५) वामाचार, (६) सिद्धान्ताचार श्रीर (७) कीलांचार। एक मत के श्रनुसार इनके श्रितिक श्रवीरा-चार ग्रीर योगाचार भी हैं। भाव मानसिक ग्रवस्था है ग्रीर ग्राचार वाह्य ग्राचरण। जिसमें ग्रिविद्या के कारण ग्रह तज्ञान लेशमात्र भी नहीं है, उस भाव को 'पशु-भाव' कहते है; क्योंकि पशु के सदृश वे अज्ञान में पड़े हुए हैं। जो साधक अज्ञान-रज्जु के काटने में कुछ भी कृतकार्य हो चुके हैं उनका भाव 'वीरभाव' हो जाता है। 'वीरभाव' उद्योग का द्योतक है। किन्तु श्रद्धै तानन्द का श्रास्वादन करनेवालों का 'दिन्यभाव' हो जाता है। ग्राचारों में प्रथम चार पशुभाव के साधक के लिए हैं। 'वाम' तथा 'सिद्धान्त' केवल वीरभाव के साधक के लिए हैं। सर्वश्रेष्ठ ग्राचार 'कौलाचार' है जो पूर्ण ग्रह तभावना से मूिवत दिन्य साधक के लिए है। प्रत्येक साधक को भिन्न-भिन्न श्रेणियों को पार कर

- (१) वेदाचार के सभी साधकों को वैदिक नित्यकर्म करने पड़ते हैं। इसके सिवा ग्रन्त में कौल की स्थिति प्राप्त करनी होती है। दूसरे सभी ग्राचार सिमलित रहते हैं। धर्म की दृढ़ता के लिए इस ग्राचार में वाह्य ग्रीर कर्मपरक पूजा करनी पड़ती है। यह ग्राचार कर्म-कागड-प्रधान है। (२) वैष्णवाचार का साधक अन्व-विश्वास से निकलकर ब्रह्म की इच्छाशक्ति का
  - (३) शैवाचार में धर्म की रज्ञा ग्रीर ग्रधर्म के विनाश के भाव से साधक प्रवेश ज्ञान प्राप्त करता है। यह भिक्त-प्रधान है।
    - करता है। इसमें भिक्त ग्रीर ग्रन्तर्लक्ष्य का मेल होता है। यह ज्ञान-प्रधान है। (४) दिचिणाचार में ब्रह्म की किया, इच्छा और ज्ञान-शक्तियों की ध्यान-धारणा
    - की जाती है। साधक गुण्यत्रय के सम्बन्ध का ग्रनुभव करता ग्रीर पूर्णिभिषेक की स्थिति प्राप्त करता है। इसी स्थिति में साधक दीचा ग्रहण कर वामाचार का ग्रिधकारी होता है। उपर्कृत चार श्राचारों को पार करने पर ही साधक इस स्थित को प्राप्त करता है। ये चारों ग्राचार दिल्लाचार कहलाते हैं ग्रीर जन्म से ही मनुष्य इनका ग्रिधकारी है। यहाँ
      - (५) वामाचार में प्रवेश करने पर निवृत्ति-मार्ग ग्रहण होता है। इस मार्ग में प्रवृत्ति-की शक्ति का ऐसे ढंग से उपयोग किया जाता है कि वह अपने-आप विनष्ट हो जाय। इसमें केवल खाने-पीने ग्रोर भोग की इच्छाग्रों का ही दमन नहीं किया जाता, साधक को तक प्रवृत्तिमार्ग है। ग्राठ पाश भी तोड़ने पड़ते हैं। इस प्रकार वह शियत्व को प्राप्त करता है। कीर्न्सिक्षरणक-कत 'वाममार्ग' — पृष्ठ २२-२४

किन्तु, कहा है कि यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक साधक वेदाचार से आरम्भ करे।
यदि उसका जन्म वामाचारी वंश में हुआ है तो वह पूर्ण्रूप से वाममार्ग का
अधिकारी है; क्योंकि वह अपने पहले के जन्मों में प्रारम्भिक आचारों को पूर्ण कर चुका
होता है। परन्तु साधक को देवता की पूजा करने का तभी अधिकार प्राप्त होता है
जय वह पञ्चशुद्धियाँ करता है—(१) आत्मशुद्धि, (२) स्थानशुद्धि, (३) मंत्रशुद्धि,
(४) द्रव्यशुद्धि, और (५) देवताशुद्धि। स्नान, भूतशुद्धि, प्राणायाम, पढ़ंगादिन्यास आत्मशुद्धि है। पूजायह को स्वच्छ रखना और उसे फूल-मालाओं से अलंकृत
तथा सुवासित करना स्थान-शुद्धि है। मूलमंत्र को मिलाकर मातृकामंत्र का
अनुलोम-विलोम जप करना मंत्रशुद्धि है। मूलमंत्र से अभिमंत्रित जल को पूजा-द्रव्यों
पर छिड़ककर और उनको धेनु-मुद्रा दिखलाकर अमृतमय बनाना द्रव्यशुद्धि है। देवता
को उपयुक्त पीठ (आसन) पर स्थापित कर, प्राण्मंत्र से उसका आवाहन
कर, उसे मूलमंत्र से तीन बार स्नान कराकर, वस्नाभूषण पहनाकर, धूप-दीप-नैवेद्य अपित
करके पूजन करना देवताशुद्धि है।

#### पञ्चमकार

पञ्चमकार—मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा श्रीर मेथुन—का उपयोग सिर्क चकार्चन में ही विहित माना गया है, श्रम्यत्र नहीं । इसका श्रिकारी पूर्णाभिषिक्त साधक ही होता है, दूसरा साधक नहीं । पञ्चमकार का उपयोग एकमात्र पूर्णज्ञान-प्राप्त साधकों के लिए ही विदित है । पञ्चमकार प्रलोभन की वस्तु है । यदि साधक इनके प्रलोभन में न पड़ा, तो उसका मार्ग स्पष्ट है; वह परमानन्द को प्राप्त होता है । किसी साध क के लिए यह हँसी-खेल का काम नहीं है कि उसके सम्भुख एक (नग्न) नवयोगना सुन्दरी बैठी हो श्रीर वह श्रचलभाव से भगवती के रूप में उसकी पूजा करता रहे । भगवती को श्राप्त करने के लिए वह मद्यान भी करता है; पर मदोन्मत्त होने के लिए नहीं, किन्तु एकाश्रचित्त होकर श्रपने इष्टदेव पर ध्यान जमाने के लिए । वह मांस, मत्स्य तथा श्रन्य सुस्तादु भोजन-सामग्री भी खाता है; पर इसलिए नहीं कि स्वादिण्ड पदार्थ हैं, बिल्क इसलिए कि पर्मकार्य में उसका शरीर पुण्ड बना रहे । पञ्चमकार के संग्रह का वस्तुत: यही उद्देश्य है । तांत्रिक साधक इन श्रानन्ददायक पदार्थो-द्वारा ईश्वर का साबिध्य ही प्राप्त करने को यत्नवान होता है । ऐसी श्रवस्था में उसे श्रपने मनोविकारों को दवाना पड़ता है—भोगों को इण्डसिद्ध का साधन बनाना पड़ता है । कितना कठिन कार्य है ! कितना विकट साधन है!

'कुलार्ण्व' के अनुसार न्यर्थ का मध्यान वर्जित है। उसका विधान केवल चकाचंन में है, और यह भी पूर्ण अभिविक साधकों के लिए ही।

तंत्र का महत्त्व उसही साधना की विधि में है। यह विधि न तो फेबल उपासना या पूजा है, न पार्थना या स्वान, न इष्ट के छागे छपना दुखहा रोना, न छपने करों का रहत्वासन करना। यह साधना पुरुष और प्रकृति को एक करने की निवाहि।

१. वासमार्व-ए३ २६-२७

यह साधना शरीर के भीतर पुरुततत्त्व तथा मातृतत्त्व का संयोग कराती है —सगुण को निगु ण करने का प्रयत्न करती है। तांत्रिक साधना का उद्देश्य है ग्रपने-ग्रापको विराट् में मिलाना। तांत्रिक उपासना की चरमसीमा कौलाचार ग्रवस्था है। इसमें कर्दम (कीच) ग्रौर चन्दन, मित्र ग्रौर शत्रु, श्मशान ग्रौर ग्रह, स्त्रणं ग्रौर तृण में भेद नहीं रह जाता। यह ग्रवस्था प्राप्त करने पर ही साधक उस विराट् में मिलने में समर्थ होता है। भाव-चूड़ामणितंत्र में कहा है—

कर्दमे चन्दनेऽभिन्ने युत्रे रात्रौ तथा प्रिये। रमशाने भवने देवि तथैव काञ्चने तृशे न भेदो यस्य देवेशि स कौलः परिकीर्तितः।

इस प्रकार तंत्रशास्त्र का साधन तलवार की धार के सदृश है। तनिक फिसला कि अधोगति को प्राप्त हुआ।

पञ्चमकार तंत्रशास्त्र के प्राण् हैं। परन्तु इनके यथार्थ सांकेतिक द्रार्थ के द्राज्ञान से तांत्रिकों के विषय में नितान्त भ्रान्त धारणाएँ फेली हुई हैं। इनका रहस्य नितान्त गृह है। जो इनसे वाह्य वस्तुत्रों का निर्देश समकते हैं वे वास्तविकता से बहुत दूर हैं। ये द्राभ्यन्तिरक द्रानुष्ठान के प्रतीक हैं।

मद्य बाहरी शराब नहीं है, प्रःयुत ब्रह्मस्त्र में स्थित सहस्रदल-कमल से द्यारित होनेवाली सुधा है। इसीको पीनेवाला व्यक्ति मद्यप कहलाता है। इसी प्रकार, समस्त पाँचों मकारों का वास्तिवक अर्थ दूसरा ही है। परन्तु तामसिक वामाचारियों ने इन प्रतीकों की ओर कमी ध्यान नहीं दिया, प्रत्युत वे बाहरी मौतिक पदार्थों के सेवन को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे ही लोगों ने चक्रपूजा को अनाचार का केन्द्र बना रखा है, जिसके कारण तंत्र के प्रति जनता में इतनी अनास्था, अश्रद्धा तथा घृणा के भाव भरे हुए हैं।

कौलों के ब्राचार पर बाहरी ब्रानायों—विशेषतः तिब्बती तांत्रिकों—का प्रभाव पड़ा जान पड़ता है; क्योंकि शाक्तमत के प्रधानग्रन्थ 'कुलार्ण्व' में मद्य-मांसादि के प्रत्यह्य प्रयोग की बड़ी निन्दा की गई है। छद्म साधकों ने ही पञ्चमकार को इतनी विशेषता दी है, ऐसा जान पड़ता है। इसका परिणाम यह हुआ कि तंत्र के विषय में अनेक अम फैल गये ब्रीर ब्राज तंत्र के नाम सुनते ही कितने लोग नाक-भों सिकोड़ने लगते हैं। तंत्र के दार्शनिक विचार उदात्त तथा प्राञ्जल हैं जिन्हें छद्म साधकों ने ब्रापने कलुपित ब्यवहार से बदनाम कर दिया है।

तंत्र के तीन प्रधान विभाग हैं—(१) ब्राह्मण्तंत्र, (२) बौद्धतंत्र ग्रौर (३)

व्राह्मण्तंत्र उपास्यदेव की भिन्नता के कारण त्रानेक प्रकार का है—(१) सीरतंत्र, (२) गाण्पततंत्र, (३) वैष्णवतंत्र, (४) शैवतंत्र तथा (५) शाक्ततंत्र। इनमें प्रथम दो का प्रचार बहुत कम है, परन्तु अन्य तीनों की लोकप्रियता यथेष्ट मात्रा में है।

१. ग्रार्य-संस्कृति के मूलाधार-पृष्ठ ३१५

त्राजकल पाञ्चरात्र ही वैष्णवागमों का प्रतिनिधि माना जाता है। पाञ्चरात्र-प्रन्थों का स्तप्ट कथन है कि पाञ्चरात्र वेद का ही एक श्रंश है। पाञ्चरात्र का सम्बन्ध वेद की 'एकायन' शाखा से हैं। उत्पल (दशम शतादी) ने श्रपने 'स्पन्दकारिका' अन्थ में पाञ्चरात्र-श्रुति तथा पाञ्चरात्र-उपनिपद् से श्रानेक उद्धरण दिये हैं। उत्पल कृत निर्देशों से पता चलता है कि दशम शताब्दी तक इस तंत्र के तीन भाग थे—पाञ्चरात्र-श्रुति, पाञ्चरात्र-उपनिषद तथा पाञ्चरात्र-संहिता।

भगवान् ही उपेय (प्राप्य) हैं तथा वे ही उपाय (प्राप्तिसाधन) हैं। विना भगवान् के अनुग्रह के जीव भगवान् को नहीं पा सकता। भगवान् की शरणागित ही भगव-त्याप्ति का एकमात्र उपाय है। इस शरणागात-तत्त्व पर श्राग्रह दिखलाने के कारण इस तंत्र का 'एकायन' नाम ग्रन्थर्ध सिद्ध होता है। पाञ्चरात्र का ही दूसरा नाम भाग-वतधर्म था। महाभारत के त्रानुसार चारों वेद तथा सांख्य-योग के समाविष्ट होने के कारण इस मत की संज्ञा पाञ्चरात्र हुई।

पाञ्चरात्र-तंत्रविपयक साहित्य नितान्त विशाल, प्राचीन तथा विस्तृत है, परन्तु उसका मकाशित श्रंश श्रत्यन्त स्वल्व है। 'किपिञ्जल-संहिता' के श्रनुसार पाञ्चरात्र-संहितात्रों की संख्या दो सी पन्द्रह है, जिनमें १३ प्रकाशित हैं।

पाञ्चरात्र संहितात्रों के विषय चार हैं—(१) ज्ञानत्रस—जीवतत्त्व तथा जगत्-तत्त्व के श्राध्यात्मिक रहस्यों का उद्यादन श्रीर सृष्टितत्त्व का विशेष निरूपण; (२) योग— मुक्ति के साधनमृत योग तथा योग-सम्बद्ध प्रक्रियात्रों का वर्णन; (३) किया—देवालय का निर्माण, मूर्ति का स्थापन, मूर्ति के विविध श्राकार-प्रकार का सांगोपांग वर्णन; (४) चर्या—त्राहिक किया, मूर्तियों तथा यंत्रों के पूजन का विस्तृत विवरण।

रोंवतंत्र की वैदिकता के विषय में पाचीन ग्रंथों में बड़ा विवेचन हैं। इन्छ विद्वान शिवागम को वैदिक तथा अवैदिक दो प्रकार का मानते हैं। वैदिक तंत्र वेदाधिकारियों के लिए तथा अवैदिक तंत्र वेदाधिकार-हीन व्यक्तियों के लिए माना गया है।

रोंव-सिद्धान्त का विशेष रूप से प्रचार दिश्च प्रदेश के तामिल-प्रदेश में हैं। दिश्च के रीय तन्ती में चार प्रमुख श्राचार्य हुए हैं—सन्त श्रय्यार, सन्त श्रानसम्बन्ध, सन्त सुन्दरमृति तथा सन्त माणिकवाचक । ये तिमल-देश में शेव-धर्म के चार प्रमुख मागों के अत्रत्याव प्रवा प्रत्य नात्व प्रत्य प्रवा प्रवा प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य संस्थापक क्षेत्र्याची, संस्थानामी, सहमामी श्रीर सन्मामी। इन भक्ती ने जिन श्रीवतंत्रों के तत्त्रों का मचार किया, वे श्रीय-विद्धान्त के नाम से मविद्ध हैं। इनके अनुवार अवस्थानहा पेद केवल मुक्ति का साधन है, परन्तु परज्ञानहार यही थिवरान्त्र धित का एकमान उनाय है। अनान्तरकाल में अनेक निद्वान शैवाचानों ने दन तंत्रों के विद्यान्त के भविषादन करने का श्लाधनीय भयत्न किया। १. जार्य-संस्कृति के नृलापार—गुउ ३१८-२४

यह साधना शरीर के भीतर पुरुवतत्त्व तथा मातृतत्त्व का संयोग कराती है —सगुण को निगु ण करने का प्रयत्न करती है। तांत्रिक साधना का उद्देश्य है अपने-आपको विराष्ट्र में मिलाना। तांत्रिक उपासना की चरमसीमा कौलाचार अवस्था है। इसमें कर्दम (कीच) और चन्दन, मित्र और शत्रु, श्मशान और गृह, स्वर्ण और तृण में भेद नहीं रह जाता। यह अवस्था प्राप्त करने पर ही साधक उस विराष्ट्र में मिलने में समर्थ होता है। भाव-चूड़ामणितंत्र में कहा है—

कर्दमें चन्दनेऽभिन्ने युत्रे शत्रौ तथा प्रिये। रमशाने भवने देवि तथैव काळ्चने तृणे न भेदो यस्य देवेशि स कौलः परिकीर्तितः।

इस प्रकार तंत्ररास्त्र का साधन तलवार की धार के सदृश है। तनिक फिसला कि अधोगति को प्राप्त हुआ।

पञ्चमकार तंत्रशास्त्र के प्राण हैं। परन्तु इनके यथार्थ सांकेतिक ग्रर्थ के ग्रज्ञान से तांत्रिकों के विषय में नितान्त भ्रान्त धारणाएँ फेली हुई हैं। इनका रहस्य नितान्त गूढ़ है। जो इनसे वाह्य वस्तुग्रों का निर्देश समकते हैं वे वास्तविकता से बहुत दूर हैं। वे ग्राम्यन्तरिक ग्रनुष्ठान के प्रतीक हैं।

मद्य बाहरी शराब नहीं है, प्रत्युत ब्रह्मरत्त्र में स्थित सहस्रदल-कमल से द्यारत होनेवाली सुधा है। इसीको पीनेवाला व्यक्ति मद्यप कहलाता है। इसी प्रकार, समस्त पाँचों मकारों का वास्तविक अर्थ दूसरा ही है। परन्तु तामसिक वामाचारियों ने इन प्रतीकों को ओर कभी ध्यान नहीं दिया, प्रत्युत वे बाहरी भौतिक पदार्थों के सेवन को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे ही लोगों ने चक्रपूजा को अनाचार का केन्द्र बना रखा है, जिसके कारण तंत्र के प्रति जनता में इतनी अनास्था, अश्रद्धा तथा घृणा के भाव भरे हुए हैं।

कौलों के आचार पर बाहरी अनायों—विशेषतः तिब्बती तांत्रिकों—का प्रभाव पड़ा जान पड़ता है; क्योंकि शाक्तमत के प्रधानप्रन्थ 'कुलार्ण्व' में मद्य-मांसादि के प्रत्यद्य प्रयोग की बड़ी निन्दा की गई है। छद्म साधकों ने ही पञ्चमकार को इतनी विशेषता दी है, ऐसा जान पड़ता है। इसका परिणाम यह हुआ कि तंत्र के विषय में अनेक अम फैल गये और आज तंत्र के नाम सुनते ही कितने लोग नाक-भीं सिकोड़ने लगते हैं। तंत्र के दार्शनिक विचार उदात्त तथा प्राञ्जल हैं जिन्हें छद्म साधकों ने अपने कल्पित व्यवहार से बदनाम कर दिया है।

तंत्र के तीन प्रधान विभाग हैं—(१) ब्राह्मण्तंत्र, (२) बौद्धतंत्र ग्रौर (३)

ब्राह्मण्तंत्र उपास्यदेव की भिन्नता के कारण ब्रानेक प्रकार का है—(१) सौरतंत्र, (२) गाण्पततंत्र, (३) वैष्णवतंत्र, (४) शैवतंत्र तथा (५) शाक्ततंत्र। इनमें प्रथम दो का प्रचार बहुत कम है, परन्तु ब्रान्य तीनों की लोकप्रियता यथेष्ट मात्रा में है।

१. श्रार्थ-संस्कृति के मूलाधार-पृष्ठ ३१५

### वैष्णवतंत्र

त्राजकल पाञ्चरात्र ही वैष्णुवाममी का प्रतिनिधि माना जाता है। पाञ्चरात्र-प्रत्यों का स्वष्ट कथन है कि पाञ्चरात्र चेद का ही एक ग्रंश है। पाञ्चरात्र का सम्बन्ध चेद की 'एकायन' शाखा से है। उत्तल (दशम शतादी) ने ग्रंपने 'सम्दकारिका' प्रन्य में पाञ्चरात्र-श्रुति तथा पाञ्चरात्र-उपनिपद् से ग्रंनेक उद्धरण दिये हैं। उत्सल कृत निर्देशों से पता चलता है कि दशम शताब्दी तक इस तंत्र के तीन भाग थे—पाञ्चरात्र-श्रुति, पाञ्चरात्र-उपनिपद तथा पाञ्चरात्र-संहिता।

भगवान् ही उपेय (प्राप्य) हैं तथा ये ही उपाय (प्राप्तिसाधन) हैं। विना भगवान् के अनुप्रह के जीव भगवान् को नहीं पा सकता। भगवान् को शरणागित ही भगवत्प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। इस शरणागित-तस्य पर आप्रह दिखलाने के कारण
इस तंत्र का 'एकायन' नाम अन्वर्ध सिद्ध होता है। पाञ्चरात्र का ही दूसरा नाम भागवत्तधर्म था। महाभारत के अनुसार चारों वेद तथा सांख्य-योग के समाविष्ट होने के कारण
इस मत की संज्ञा पाञ्चरात्र हुई।

पाञ्चरात्र-तंत्रविषयक साहित्य नितान्त विशाल, प्राचीन तथा विस्तृत है, परन्तु उसका प्रकाशित ग्रंश ग्रत्यन्त स्वला है। 'क्षिञ्जल-संहिता' के ग्रनुसार पाञ्चरात्र-संहिताश्रों की संख्या दो सी पन्द्रह है, जिनमें १३ प्रकाशित हैं।

पाञ्चरात-संहिताओं के विषय चार हैं—(१) शानव्रश्न—जीवतस्व तथा जगत्-तस्व के ब्राध्यात्मिक रहस्यों का उद्यादन ब्रोर सृष्टितस्य का विशेष निरूपण; (२) योग— मुक्ति के साधनभूत योग तथा योग-सम्बद्ध प्रक्रियाओं का वर्णन; (३) किया—देवालय का निर्माण, मूर्ति का स्थापन, मूर्ति के विविध ब्राकार-प्रकार का सांगोपांग वर्णन; (४) चर्या—ब्राह्मिक किया, मूर्तियों तथा यंत्रों के पूजन का विस्तृत विवरण।

## शैवतंत्र

शैवतंत्र की वैदिकता के विषय में प्राचीन ग्रंथों में बड़ा विवेचन है। कुछ विद्वान शिवागम को वैदिक तथा अवैदिक दो प्रकार का मानते हैं। वैदिक तंत्र वेदाधिकारियों के लिए तथा अवैदिक तंत्र वेदाधिकार-हीन व्यक्तियों के लिए माना गया है।

शैव-सिद्धान्त का विशेष रूप से प्रचार दिश्च देश के तामिल-प्रदेश में है। दिश्च के शैव सन्तों में चार प्रमुख ग्राचार्य हुए हैं—सन्त ग्रय्यार, सन्त ज्ञानसम्बन्ध, सन्त सुन्दरमूर्ति तथा सन्त माणिकवाचक। ये तमिल-देश में शैव-धर्म के चार प्रमुख मागों के संस्थापक हैं—दासमार्ग, सत्पुत्रमार्ग, सहमार्ग ग्रीर सन्मार्ग। इन भक्तों ने जिन शैवतंत्रों के तन्त्वों का प्रचार किया, वे शैव-सिद्धान्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके ग्रानुसार ग्रयरज्ञानरूप वेद केवल मुक्ति का साधन है, परन्तु परज्ञानरूप यही शिवशास्त्र मुक्ति का एकमात्र उपाय है। ग्रयान्तरकाल में ग्रानेक विद्वान शैवाचायों ने इन तंत्रों के सिद्धान्त के प्रतिपादन करने का श्लाधनीय प्रयत्न किया।

१. ' त्रार्थ-संस्कृति के मूलाधार—पृष्ठ ३१८–२४ 'वि० द०—२८

Dan C.

कश्मीर में प्रचलित शैव-ग्रागम को पत्यभिशास्पन्द या त्रिकदर्शन के नाम से पुकारते हैं। इस ग्रद्ध तवादी त्रिकदर्शन का साहित्य बड़ा विशाल है।

इस प्रकार यद्यपि वैष्णव ग्रौर शैवतंत्रों का भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न भागों में भिन्न-भिन्न रूप से प्रचार है; किन्तु केवल शाक्त-तांत्रिकों में ही पञ्चमकार की प्रधानता है। ग्रतएव, साधारण बोलचाल में तांत्रिक से शाक्त-तांत्रिकों का ही बोध होता है।

शाक्तमत की व्यापकता भारतवर्ष में विशेष है। इसके पीठ भारत में ग्रानेक हैं। उद्घीयान (उत्कल), जालन्धर, श्रीशैल, कामाख्या (ग्रासाम) ग्रादि शाक्तों के मान्य पीठ हैं। काठमाण्डू (नेपाल) में गुह्य श्वरी देवी का मन्दिर, जहाँ चरणामृत-प्रसाद में मद्य भिलता है, मुख्य स्थान है।

#### तंत्रों की उपादेयता

त्राज से कुछ दिन पहते तंत्र को बुरा-भला कहने की प्रथा-सी चल पड़ी थी। यह मान लिया गया था कि तंत्रों में पूजापाठ की ब्राइ में व्यभिचार को प्रोत्साहन दिया गया है ब्रोर तांत्रिक कियाएँ उपासना के नाम पर मनुष्य की विषय-वासना ब्रों की तृप्ति के साधन हैं। रितवासना की उच्छू खुल तुष्टि का बहाना तांत्रिक चक्रोपासना में मिलता है। ब्राइ घीरे-धीरे यह धारणा कम हो रही है। साधक के लिए तंत्राचायों ने जिन वातों की, विशेष परिस्थितियों में, ब्राइमित दे रखी थी उनका निस्सन्देह दुरुपयोग किया गया। परन्तु इससे तंत्रशास्त्र दूषित नहीं हो सकता। तंत्र-प्रन्थों के ब्राइशीलन से कई ब्राध्यात्मिक प्रश्नों के समक्तने में सहायता मिलती है। कठिनाई यह है कि तंत्रप्रन्थ जिस दुर्वोध-समाधि-भाषा में लिखे गये हैं, उसकी मीमांसा करना सुगम नहीं है। सचा साधक ही उसका ठीक-ठीक ब्राई लगा सकता है। किन्तु साधक प्रायः चुप रहना पसन्द करता है। इसके साथ यह भी निस्सन्देह सत्य है कि तांत्रिक उपासना की ब्राइ में मद्य-मैथुनादि के सेवन का ब्रावसर मिलता है ब्रोर बहुत लोग इसी लालच से इस ब्रोर कुकते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि तांत्रिक उपासना-पद्धित के विस्तार में ऐसे लोगों का हाथ रहा जो किसी भी दृष्टि से साधक नहीं कहे जा सकते।

कुछ वर्ष हुए कलकत्ता-हाईकोर्ट के जज सर जान उडरफ ने ग्रार्थर एवेलन के उपन्नाम से ग्रंगेजी में ग्रनेक उपयोगी प्रन्थों का प्रणयन किया तथा मूल तंत्र-प्रन्थों का प्रकाशन भी। तय से ग्रंगेजी पढ़े-लिखे लोगों का ध्यान इधर ग्राकृष्ट हुग्रा, ग्रीर उनकी भावना ग्रव बदल चली है। 'ग्रागमानुसन्धान-समिति' (कलकत्ता) का कार्य इस दिशा में विशेष श्लाघनीय है।

१ श्रीसम्पूर्णानन्द-लिखित 'गर्णेश' पृष्ठ १६६ 🕒

दुर्गासतसती में देवी की, परव्रस-परमात्मा के रूप में, स्तृति की गई है। उसका कुछ ब्रंश इस प्रकार है—

देच्या यया ततिमदं जगदात्मशक्तया निश्रो पदेवगणशक्तिसमूहमूत्यी। ता म स्त्रिका म खिल देव म ह पिं पूज्यां भक्त्या नताः सम विद्धातु शुभानि सा नः ॥३॥ यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो बद्या हरश्च नहि वक्तुमलं वलं च। चिंडकासिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु ॥४॥ याः श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतिधयां हृदयेषु बुद्धिः। श्रद्धा सतां **कुलजन**प्रभवस्य तां त्वां नताः सम परिपालय देवि विश्वम् ॥४॥ हेतुः समस्त जगतां त्रिगुणापि दोपैन ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा। सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूत-मन्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या ॥७॥ मेधासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनीरसङ्गा । श्री: कैटभारिहृद्यैककृताधिवासा त्वमेव शशिमौतिकृतप्रतिष्ठा ॥११॥ देवि प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि। विज्ञातमेतद्धुनैव यदस्तमेत-न्नीतं वलं सुविपुलं महिषासुरस्य ॥१४॥ ये सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः। धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यदारा येषां सदाभ्युद्यदा भवती प्रसन्ना॥१४॥

धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माएयत्याद्दतः प्रतिदिनं सुकृती करोति।
स्वर्गं प्रयाति च ततो भवतीप्रसादाल्लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन।।१६।।
दुर्गे स्मृता हरिस भीतिमशेषजन्तोः
स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि।
दारिद्रथ - दुःख भय-हारिणि का त्वदन्या
सर्वोपकारकरणाय सदाऽऽर्द्रचित्ता।।१७।।
प्राच्यां रच्न प्रतीच्यां च चिर्डके रच्न दिच्णे।
भ्रामणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी।।२४।।
सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते।
यानि चात्यर्थघोराणि तरचासमांस्तथा सुवम्।।२६।।
खडगशूलगदादीनि यानि चाखाणि तेऽन्विके।
करपल्लवसङ्गीनि तरसमान् रच्न सर्वतः।।२७।।

### वठा परिच्वेद

### सीरमत

- ऋग्वेद में, सूर्य का, देवतात्रों में, महत्त्वपूर्ण स्थान है। वेदिककाल में सूर्य की उपासना विशेषस्य से प्रचलित थी। प्रसिद्ध गायत्रीमंत्र सूर्य-परक है। ग्रतएव, ग्राल भी सनातनिविधि से सन्ध्योपासना करनेवाले, चाहे वे किसी मत या सम्प्रदाय के वयों न हों, सूर्य को ग्रार्थ देते हैं, स्तुति एवं परिक्रमा करते हैं। ऋग्वेद में (७१६२१२), कोपीतकी ब्राह्मस-उपनिषद् में (२१७), ग्राश्वलायनग्रह्मसत्र में ग्रीर तैत्तिरीय-ग्रारस्यक में सूर्योपासना के स्तोत्र, विधियाँ ग्रादि दी हुई हैं। इनसे सूर्योपासना की व्यापकता सिद्ध होती है।

ब्रह्मवैवर्त पुराण सूर्य को परमात्मा का प्रतीक मानता हुआ अन्य देवों को सूर्य के अधीन मानता है। सूर्य को अपना इप्टदेव और सर्वोपिर देवता माननेवाले व्यक्ति 'सौर' कहलाते हैं। विशुद्ध सौर की संख्या आज भारत में बहुत कम है। वे लोग गले में स्फटिक-माला और ललाट में रक्तचन्दन का तिलक तथा लाल फूलों की माला धारण करते हैं। वे अप्टाइर मंत्र जपते हैं और रिवधार तथा संक्रान्ति के दिन नमक नहीं खाते। सूर्य के दर्शन किये बिना वे जलप्रहण करना भी पाप समक्ते हैं। अतएव, वर्पाकाल में उनलोगों को बड़ा कप्ट होता है। सम्भवतः इसी कारण इनकी संख्या नगस्य हो गई है। वेद में 'विष्णु'-शब्द सूर्य-पर्यायवाची है। अतः हम यह कह सकते हैं कि विष्णु-रूप में सूर्य की पूजा आज भी सर्व-न्यापी है। सीर-मतावलम्बी, सूर्य के मंत्र के जप आदि को ही मोझ का साधन मानते हैं।

यारीरिक व्याधियों ग्रीर चर्मरोगों से त्राण पाने के लिए भी लोग सूर्य-व्रत ग्रीर सूर्योपासना करते हैं। भविष्यपुराण में श्रीकृष्ण के पुत्र साम्व की कथा है। उन्हें कुष्ठ हो गया था। उन्होंने सूर्य की विधिवत उपासना करने ग्रीर सूर्याराधन के ग्रानुष्ठान के लिए शकदीप से भग त्राह्मणों को बुलवाया। ग्राजकल के शाकदीपीय ब्राह्मण इन्हों के वंशधर हैं। इन ब्राह्मणों ने मूलस्थान (मुलतान) में सूर्य मन्दिर की स्थापना कराई।

भारत में पहले सूर्य की उपासना मंतों द्वारा होती थी। किन्तु जब मूर्ति-पूजा की चाल चली तब सूर्य की मूर्ति भी जहाँ-तहाँ स्थापित हुई। प्रसिद्ध चीनी याली 'हुएनसंग'

ने मुलतान में एक सूर्य-मन्दिर श्रीर सूर्य-प्रतिमा देखी थी, जो प्राचीनकाल में श्रपनी विशालता श्रीर महत्ता के लिए नितान्त प्रख्यात थी। महाराज हर्ष के पिता प्रभाकरवर्धन ने सूर्य-मंत्र प्रहण किया था। शंकर-दिग्विजय में भी सौर-सम्प्रदाय का विवरण मिलता है।

भविष्यपुराण के अनुशीलन से, भारतवर्ष में सूर्यपूजा के प्रचारक मग-ब्राह्मणों का सम्बन्ध पारसी-धर्म से सिद्ध होता है। भविष्यपुराण (खण्ड १, अध्याय ४८) में लिखा है कि कृष्ण तथा जाम्बवती के पुत्र साम्ब ने चन्द्रभागा नदी के तट पर सूर्य-मन्दिर की स्थापना की। परन्तु स्थानीय ब्राह्मण, पुजारी बनने के लिए, तैयार नहीं थे; अतः गरुड के द्वारा कुष्णचन्द्र ने शकद्वीप से मगं-ब्राह्मणों को बुलाकर सूर्य-देवता का पुजारी बनाया।

एक प्राचीन वृत्त का भी यहाँ उल्लेख मिलता है। सुजिह्व नामक एक मिहिर-गोत्री ब्राह्मण की वेटी निजुभा पर भगवान् सूर्य मोहित हो गये। उससे जो उनका पुत्र उत्पन्न हुन्ना उसका नाम 'जरशब्द' या 'जरशस्त्र' था। मग-ब्राह्मण उसी के वंशज हैं।

उत्कल-प्रदेश (उड़ीसा) में किसी समय सूर्योपासना का विशेषलप से प्रचार था। कोणार्क की खुदाई में सूर्य-मन्दिर निकला है जिसको 'कोणादित्य' कहते हैं। ब्रह्मपुराण के ब्राटाईसवें ब्राध्याय में इस तीर्थ तथा तत्सम्बन्धी सूर्यपूजा का वर्णन है। कश्मीर में मार्तएड (सूर्य) की मूर्ति का भग्नावशेष मिला है। सुदूर जावाद्वीप में भी सूर्य की रथा- लढ़ मूर्ति मिली है। ब्रह्मपुराण (३३।३४-४५) में सूर्य के १०८ नामों के साथ प्रार्थना की गई है।

इन वातों से ज्ञात होता है कि सौरमत का प्रचार कमी भारत में खूब था; किन्तु इस समय स्वतंत्र सूर्योपसकों का प्रायः अभाव है—यद्यपि हिन्दुओं में आज भी सूर्य की पूजा—प्रतिष्ठा काफी है। पञ्चदेवों और नवप्रहों में उनका प्रमुख स्थान है। सभी स्मार्त उनकी पूजा करते हैं। उत्तर-भारत में कार्तिक-शुक्ल-पष्ठी की संध्या और सप्तमी के प्रातःकाल में सूर्य की पूजा विशेष समारोह से होती है। प्रतीत होता है कि विष्णु की पूजा परमात्मा के रूप में प्रचलित हो जाने पर स्वतंत्र ए सूर्य की उपासना मन्द पड़ गई और अन्त में प्रायः नाम-शेष हो गई।

समस्त श्रुतियाँ, भविष्यपुरास, मार्कण्डेयपुरास, ब्रह्मपुरास, रामायस (ब्रादित्य-हृद्य), बृहत्संहिता, सूर्यंशतक, सौर-संहिता, शाम्बपुरास, सूर्यंपुरास ब्रादि प्रसिद्ध सौर-साहित्य हैं। ब्रह्मपुरास के ३३ वें ब्रध्याय में, निम्नलिखित श्लोकों में, सूर्य का, सर्वशिक-मान् ईश्वर के ब्रानेक रूपों से तादात्म्य किया गया है।

> त्र्यादिदेवोऽसि देवानामैशवर्थश्च त्वमीश्वरः। त्र्यादिकर्त्तासि मृतानां देवदेवो दिवाकरः॥ जीवनः सर्वभृतानां देव - गन्धर्व - रत्त्रसाम्। मुनि - किन्नर - सिद्धानां तथैवोरग - पित्तणाम्॥

त्वं त्रद्धा त्वं महादेवस्त्वं विष्णुस्त्वं प्रजापितः।
वायुरिन्द्रश्च सोमश्च विवस्त्रान् वरुणस्तथा।।
त्वं कालः सृष्टिकत्ती च हत्ती भर्ता तथा प्रमुः।
सिरतः सागराः शेला विद्युदिन्द्रधन्ंषि च॥
सहस्रांशुः सहस्त्रास्यः सहस्रचरणेन्नणः।
भूतादिर्भू भू वः स्वश्च महः सत्यं तपोजनः॥
नमोनमः कारणकारणाय नमोनमः पापिवमोचनाय।
नमोनमः सर्ववरप्रदाय नमोनमः सर्वसुखप्रदाय।
नमोनमः सर्वधनप्रदाय नमोनमः सर्वमितप्रदाय॥

३३। ६-१२; ३३।१५; ३३।२२-२३

# सातवाँ परिच्छेद

### गाणपतमत

विद्वानों का मत है कि गरोशाजी वैदिक देवता हैं; परन्तु इनका नाम वेदों में 'गरोश' न होकर 'ब्रह्मण्स्पति' है। वेद में, ब्रह्मण्स्यति के नाम से, अनेक सूक्तों में, जिनकी स्तुति है वे ही इतिहासयुग श्रौर पुराण्काल में 'गणेश' नाम से विख्यात हुए। ऋग्वेद-संहिता (२।२३।१) में सर्वप्रथम 'गण्पति' का स्तवन निम्नलिखित प्रकार से किया गया है-

कवीनामुपश्रवस्तमम्। गणानां त्वा गणपतिं ह्वामहे कविं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत त्रा नः वृण्वन्तृतिभिः सीदसादनम् ॥

अर्थात् —हे ब्रह्मणस्पति, तुम देवों में गणपति श्रीर कवियों में कवि हो। तुम्हारा श्रन सर्वोच श्रीर उपमानभूत है। तुम प्रशंसनीय लोगों में राजा, श्रीर मंत्रों के स्वामी हो। हम तुम्हें बुलाते हैं। तुम हमारी स्तुति सुनकर आश्रय प्रदान करने के लिए यज्ञग्रह में बैठो।

यह स्तवन वाजसनेयि-संहिता (२३।१६) में भी है।

वृहदारएयकोपनिषद् में 'ब्रह्मण्ह्यति' का अर्थ वाक्पति अर्थात् वाणी का स्वामी कहा है। 'गण्पति' शब्द का अर्थ है—'गणों का पति'। इसी अर्थ में, गणों के ईश होने के कारण, उन्हें 'गणेश' कहते हैं। गण्पित को महाहस्ती, एकदन्त, वक्रतुएड तथा दन्ती भी कहते हैं। इन नामों का आधार वेद का निम्नलिखित मंत्र है। (ऋग्वेद ८।८१।१ बालखिल्य के साथ ग्रान्यथा ८१७०१; तथा सामवेद, मंत्र १६७ ग्रीर ७२८)—

श्रा तू न इन्द्र क्षुमन्तं चित्रं प्रामं सं गृभाय।

महाहस्ती दित्तगोन। एकदन्ताय विक्षहे वक्रतुएडाय धीमहि। तन्नो दन्ती प्रचोदयाद ।

शुक्लयजुर्वेद के सोलहर्वे अध्याय के पचीसर्वे मंत्र में भी 'गण्पित' शब्द आता है। 'नमो गर्णभ्यो गरापतिभ्यश्च वो नमः'—ग्रथित् गर्णो को ग्रौर ग्राप गरापितयों को प्रणाम है। पुनः गण्यति का उल्तेख, शुक्लयजुर्वेद के तेईसर्वे ग्रध्याय के उन्नीसर्वे मंत्र में, इस प्रकार है-

१. श्रीवलदेव उपाध्याय—'धर्म ग्रौर दर्शन'—पृष्ठ २३

#### गणानां त्या गणपति ह्वामहे प्रियाणां त्या प्रियपति ह्वामहे निधीनां त्या निधिपति ह्वामहे यसो मम ।

श्रयांत्—पन्नमान की परनी कहती है—मनुष्यादि के गण (समुदाय) में श्रथिष्ठाता रूप से विद्यमान तुम्हारा बाह्मन करती हूँ। संसार के सकल श्रिय पदार्थों में सबसे श्रियक श्रिय होने के कारण, तथा सवी मंद रक्षक होने के कारण, श्रिय पितरूप श्रापका में श्राह्मन करती हूँ। विद्यादि पीयग्रकारक मुल-निधियों में पतिरूप से विद्यमान श्रापका में श्राह्मन करती हूँ। जिनमें सब श्राणी वसते हैं ऐसे 'बसु' नामक परमात्मन, नेरे भी रक्षक होइए।

श्रतण्य, श्रन्य पीराणिक देवता विश्णु, शंकर, दुर्गा, तूर्य श्रादि की तरह गणेश का भी मूलस्य वेद में मिलता है, जो भीर-भीर विकास को श्रास होकर वर्त्त मान हम में दृष्टिगोचर होता है। श्राम्भपुराण का ७१ श्रीर ३१३ श्रष्ट्याय तथा गवद्यपुराण का २४ वाँ श्रध्याय गणेश-परक है। गणेश का हम विनिन्न है; किन्तु इस हम के लिए पुराण में समुचित कथानक वर्णित है। इस हम के द्वारा जिस श्रव्यक्त भावना को व्यक्त हम दिया गया है वह नितान्त मनोरम है। श्रन्तिनिहत गृह श्राध्यात्मिक तत्त्व को जिस दंग से इस हम द्वारा सर्वजन-संबंध बनाने की कल्पना की गई है वह वास्तव में श्रत्यन्त सुन्दर है। गणपति के वाधरूप को समसना क्या है, उनके श्राम्थन्तिरक मुख सत्यरूप की पहचान करना है। उनके रहस्य को जानने के लिए यह भी मूल्यवान कुंजो है।

श्रीसम्पूर्णानन्द्वी ने श्रपनी पुस्तक 'गण्या' में यह प्रमाणित किया है कि गण्या वैदिक देवता नहीं हैं; किन्तु मूलतः श्रनायों के देवता हैं श्रीर श्रायं-श्रनार्य-मिश्रण के बाद कालान्तर में मुख्य श्रायं-देवता हो गये। श्रापका विचार है कि ऋग्वेद की उपर्युक्त ऋचा में जो 'श्राणस्पति' राज्द श्रापा है उसका श्रर्थ है श्रुद्धित। सायण के श्रनुसार 'श्रह्म' का श्रर्थ 'मंत्र' है। श्रतः श्रह्मणस्पति का श्रर्थ 'मंत्रों का स्वामी' हुश्रा। यह उपाधि वृहस्पति को दी जाती है। ऐत्रेयशाह्मण (१।२१) स्वयं कहता है कि श्रह्मणस्पति वृहस्पतिवाचक है।

शुक्ल-यजुर्वेद के सोलहवें ग्रध्याय के पचीसवें मंत्र में भी 'गण्यति' शब्द ग्राया है। 'नमो गण्यो गण्यतिस्यश्च वो नमः'—ग्रधीत् गण्यों को ग्रीर गण्यतियों को प्रणाम। महीधर ग्रपने भाष्य में लिखते हैं—देवों के ग्रनुचर भूतिवशेष गण् होते हैं, उनके पालक गण्यति कहलाते हैं।

यज्ञ-देवतायों में गणेश की कहीं गणना नहीं है। सहितायों में गणेशजी के प्रचलित नामों में से एक 'गण्यति' को छोड़कर दूसरा कोई नाम नहीं मिलता ख्रीर यह 'गण्यति' शब्द जहाँ-कहीं ख्राया है वहाँ ऐसा प्रसंग है कि गणेशजी का अर्थ लग ही नहीं सकता। शुक्त-यजुर्वेद के ग्यारहवें ख्रध्याय के पन्द्रहवें मंत्र में ख्रश्य का ख्रावाहन करके उससे कहा है कि तुम यहाँ ख्रायो, तुमको रुद्र का गण्यतित्व प्राप्त होगा ख्रीर दूसरी पंक्ति में गचे को ख्राहूत किया गया है।

किन्हीं मुख्य उपनिषदों में गर्णेशाजी का नाम नहीं मिलता; पर इस कमी की पूर्ति गर्णपत्युपनिषद्, जिसको गार्णपत्यवशीर्षोपनिषद् भी कहते हैं, कर देता है। इस उपनिषद् वि० द०—२६ को गर्णना साम्प्रदायिक उपनिषदों में ही है, जो गर्णेश की प्रतिष्ठा होने के बहुत बाद की बनी हुई है।

गणेश त्रौर उनकी उपासना ने श्रीत-वाङ्मय में बहुत पीछे स्थान पाया। संहितात्रों में उनका कहीं उल्जेख नहीं मिलता। श्रुति में ३३ देवों की वारम्बार चर्चा होती है; किन्तु इनमें स्पष्टतया गणेश नहीं हैं। किसी भी वैदिक देव-सूची में गणेशजी का किसी भी नाम से अन्तर्भाव नहीं होता। जिन स्थलों में गण्पित शब्द के आने से गरोश का बोध हो सकता था, वहाँ हम देखते हैं कि गरोश का अर्थ नहीं लिया जा सकता । प्रामाणिक प्रन्थ भी यह बतलाते हैं कि वह मंत्र गरोश-विषयक नहीं है। ऐतरेय-ब्राह्मण, जिसका सम्बन्ध ऋग्वेद से है, गण्यति नाम के विषय में कहता है (१।२१) कि वह ब्रह्मण्हाति या बृहस्पति का वाचक है। कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीय त्रारण्यक के दसवें प्रपाठक के पहले अनुवाक् में 'तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुएडाय धीमहि तन्नी दन्ती पचोदयात् वाक्य त्राया है। इसमें यह प्रार्थना की गई है कि 'दन्ती' हमको प्रेरित करे। 'दन्ती' का अर्थ हुआ दाँतवाला। उनका विशेषण है 'वक्रतुगड' (टेढ़े सूँडवाला)। ऐसी दशा में स्वभावतः गणेशजी के 'एकदन्त, एकरद'-जैसे नामों की श्रोर ध्यान श्राता है ग्रीर यह ग्रनुमान होता है कि 'दन्ती' गणेशजी का ही नाम है। 'वक्रतुगढ' शब्द इस त्रानुमान की पुष्टि करता है। यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि दन्ती को वक्रतुगड के साथ-साथ तत्पुरुष भी कहा गया है। रुद्र के पाँच मुख्य नाम हैं- (१) ईशान, (२) सद्योजात, (३) अधोर, (४) वामदेव, अर्रीर (५) तत्पुरुष। दन्ती को तत्पुरुष कहने से यह जात होता है कि वह रुद्र से अभिन्न माना जाता था, और रुद्र के ही विग्रह-विशेष का नाम दन्ती था।

इस तरह वेदों में तो गणेशजी हमको नहीं मिलते; परन्तु पुराणों में सर्वत्र उनकी चर्चा है। तंत्र में तो उनके ऐसे-ऐसे विग्रह देखने को मिलते हैं, जिनके सामने चिकत रह जाना पड़ता है। बुद्धदेव के समय देवसूची में थे या नहीं, यह कहना कठिन है। बुद्धदेव ने ब्रह्मा, इन्द्र तथा कुछ श्रीर देवों के नाम लिये हैं; परन्तु गणेश का नाम कहीं नहीं लिया है। महावीरस्वामी ने भी गणेश का नाम नहीं लिया है।

श्रव, प्रश्न यह है कि श्रुतिकाल के पीछे श्रीर पुराण-निर्माण-काल के पहले गणेशजी कहाँ से श्राकर देव-श्रेणी में सम्मिलित हो गये। वेदकाल से पुराणकाल तक आते-श्राते कुछ देवों का पद गिरा श्रीर कुछ का उठा है। इन्द्र, वरुण, श्राग्न की प्रतिष्ठा विशेषक्ष से घट गई। उधर विष्णु श्रीर रुद्र बहुत श्रागे बढ़ गये। परन्तु वैदिक वाङ्मय में श्रास्तित्व न रखते हुए भी देवों में श्राग्रग्य वन जाना गणेशजी का ही काम था। पुराणकाल के पहले ही महायान-वौद्ध-सम्प्रदाय का विकास हो गया था। गणेशजी उसमें भी स्थान पा चुके थे।

त्रार्य त्रीर त्रनार्य घुल-मिल गये; त्रायां ने त्रपने विजित त्रनायों के कुछ उपास्य देवों को त्रपनाया; नाग, शीतला, भैरव त्रादि त्रनार्य देव हैं; प्रेत, पिशाच, पशु, पहीं की पूजा हमने इन्हीं लोगों से पाई; गणेश भी हमको इसी प्रकार मिले।

गणेश के अनार्य-देवता से आर्य-देवता की कीट में आने में सेक ने वर्ष का इतिहास छिपा है। मानवाकृति आर्य-देवों के बीच एक गजमुख देव आ बेटा। बहुत विरोध के बाद आर्य-बुद्धि ने देव के कन्वे पर पशु के सिर का होना स्वीकार किया। जब अस्वीकार करना शक्ति के बाहर हो गया तब मान लेना पड़ा। शरीर के साथ-साथ उनके स्वभाव का भी संस्कार हुआ। विभक्तां तो अब भी रह गये; परन्तु उनके चरित्र के इस पहलू की ओर से यथा-शिवत दृष्टि फेर ली गई और वे अभंगलकर्ता ही नहीं, प्रत्युत मंगलकर्ता के रूप में परन्तु किये गये। गरोशाजी क्रक्मां थे। उनकी पृजा उर से की जाती थी, प्रेम से नहीं। इसलिए उनको उब स्वभाववाले कह के गर्यों में स्थान दिया गया और पुरायों में जाकर वे रह के पुत्र हो गये। भन्न के विना देव-पृजा होती केंसे? अतएव वेद के सब मंत्र, जिनमें 'गर्यपति' शब्द आया है, गरोशाजी के दिये गये—यद्यपि वेद ने कहीं ऐसा आदेश नहीं दिया है, और औत-सून-काल तक भी ऐसा नहीं माना जाता था।

श्रीवलदेव उपाध्याय की राय है कि—'उपर्युक्त विचारधारा, उचित तर्क के अपर श्राश्रित नहीं है। गणेश का 'विनायक' नाम से उल्लेख सामचेद के 'सामविधान' नामक ब्राह्मण में किया गया है। दस मंत्रों की एक विशिष्ट संहिता 'चैनायकी संहिता' कहलाती है, जिसके प्रयोग से विनायक प्रसन्न होते हैं। त्रहम्बेद के ब्रह्मण्यति के स्तिं में ऐसी कोई बात नहीं है जो गणपित पर नहीं घटती। गणपित के श्रनगढ़ रूप से उन्हें श्रनार्य-देवता मानना नितान्त श्रनुचित है। श्रार्य-देवता के दो रूप होते हैं—एक जिसमें दख का विधान है (उप्रमूर्ति) श्रीर दूसरा जिसमें दया का (सीम्यमूर्ति)। 'कद्र' उप्र-मूर्ति के प्रतीक हैं तो शिव सीम्यमूर्ति के। इसी प्रकार गणेश का भी रूप समक्तना चाहिए।'

श्रतः यह बहुत विवाद-ग्रस्त विषय है कि गरोश मूलतः वैदिक देवता हैं श्रथवा श्रनार्य-देवता। किन्तु इसमें सन्देह की गुझाइश नहीं है कि पौराणिक देवताश्रों में गरोश का श्रग्रगएय स्थान है श्रीर पञ्चदेवों में भी इनकी गणना प्रमुख है।

#### गणेश का रूप

गणेश के सर्वाङ्ग एक प्रकार के नहीं हैं। मुख है गज का, कराठ के नीचे का भाग है मनुष्य का। उनकी देह में नर तथा गज का अनुपम सम्मिलन है। गज कहते हैं साज्ञात् ब्रह्म को। समाधि के द्वारा योगिजन जिसके पास जाते हैं—जिसे प्राप्त करते हैं, वह हुआ 'ग' (समाधिना योगिनो यत्र गच्छन्तीति गः); तथा जिससे यह जगत् उत्पन्न होता है वह 'ज' है (यस्माद विम्ब-प्रतिबिम्बतया प्रण्वात्मकं जगत् जायते इति जः)। विश्वकारण होने से वह ब्रह्म गज कहलाता है। गणेश का उपरिभाग गजाकृति है अर्थात् निरुपाधि ब्रह्म है। उपरिभाग श्रेष्ठ अंश होता है। मस्तक देह का राजा है। अतः गण्पित का यह अंश भी श्रेष्ठ है; क्योंकि यह निरुपाधि—मायानविच्छन ब्रह्म का संकेतक है। नर से अभिप्राय मनुष्य—जीव-सोपाधि ब्रह्म से है। अधोभाग उपरिभाग की अपेह्म निरुष्ट होता है।

की गर्णना साम्प्रदायिक उपनिषदों में ही है, जो गर्णश की प्रतिष्ठा होने के बहुत बाद की बनी हुई है।

गणेश ग्रौर उनकी उपासना ने श्रौत-वाङ्मय में बहुत पीछे स्थान पाया। संहिताग्रों में उनका कहीं उल्जेख नहीं मिलता। श्रुति में ३३ देवों की वारम्बार चर्चा होती है; किन्तु इनमें स्पष्टतया गणेश नहीं हैं। किसी भी वैदिक देव-सूची में गणेशजी का किसी भी नाम से अन्तर्भाव नहीं होता। जिन स्थलों में गण्पित शब्द के आने से गरोश का बोध हो सकता था, वहाँ हम देखते हैं कि गरोश का ग्रर्थ नहीं लिया जा सकता। प्रामाणिक ग्रन्थ भी यह बतलाते हैं कि वह मंत्र गणेश-विषयक नहीं है। ऐतरेय-ब्राह्मण, जिसका सम्बन्ध ऋग्वेद से है, गण्यति नाम के विषय में कहता है (१।२१) कि वह ब्रह्मण्स्यति या बृहस्पति का वाचक है। कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीय ब्रारण्यक के दसवें प्रपाठक के पहले अनुवाक् में 'तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुएडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात' वाक्य आया है। इसमें यह प्रार्थना की गई है कि 'दन्ती' हमको प्रेरित करे। 'दन्ती' का अर्थ हुआ दाँतवाला। उनका विशेषण है 'वक्रतुगड' (टेढ़े सूँडवाला)। ऐसी दशा में स्वभावतः गणेशजी के 'एकदन्त, एकरद'-जैसे नामों की श्रोर ध्यान श्राता है और यह अनुमान होता है कि 'दन्ती' गर्णेशजी का ही नाम है। 'वक्रतुरड' शब्द इस अनुमान की पुष्टि करता है। यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि दन्ती को वक्रतुएड के साथ-साथ तत्पुरुष भी कहा गया है। रुद्र के पाँच मुख्य नाम हैं- (१) ईशान, (२) सद्योजात, (३) अवोर, (४) वामदेव, और (५) तत्पुरुष। दन्ती को तत्पुरुष कहने से यह ज्ञात होता है कि वह रुद्र से अभिन्न माना जाता था, और रुद्र के ही विग्रह-विशेष का नाम दन्ती था।

इस तरह वेदों में तो गणेशजी हमको नहीं मिलते; परन्तु पुराणों में सर्वत्र उनकी चर्चा है। तंत्र में तो उनके ऐसे-ऐसे विग्रह देखने को मिलते हैं, जिनके सामने चिकत रह जाना पड़ता है। बुद्धदेव के समय देवसूची में थे या नहीं, यह कहना कठिन है। बुद्धदेव ने ब्रह्मा, इन्द्र तथा कुछ ब्रीर देवों के नाम लिये हैं; परन्तु गणेश का नाम कहीं नहीं लिया है। महावीरस्वामी ने भी गणेश का नाम नहीं लिया है।

श्रव, प्रश्न यह है कि श्रुतिकाल के पीछे श्रौर पुराण-निर्माण-काल के पहले गणेशजी कहाँ से श्राकर देव-श्रेणी में सम्मिलित हो गये। वेदकाल से पुराणकाल तक आते-श्राते कुछ देवों का पद गिरा श्रौर कुछ का उठा है। इन्द्र, वरुण, श्राग्न की प्रतिष्ठा विशेषहप से घट गई। उधर विष्णु श्रौर रुद्र बहुत श्रागे बढ़ गये। परन्तु वैदिक वाङ्मय में श्रिस्तत्व न रखते हुए भी देवों में श्रियगण्य वन जाना गणेशजी का ही काम था। पुराणकाल के पहले ही महायान-वौद्ध-सम्प्रदाय का विकास हो गया था। गणेशजी उसमें भी स्थान पा चुके थे।

त्रार्य त्रीर त्रनार्य घुल-मिल गये; त्रायों ने त्रपने विजित त्रनायों के कुछ उपास्य देवों को त्रपनाया; नाग, शीतला, भैरव त्रादि त्रनार्य देव हैं; प्रेत, पिशाच, पशु, पद्यी की पूजा इमने इन्हीं लोगों से पाई; गणेश भी हमको इसी प्रकार मिले।

#### गर्गेश का हप

मंत्रा के नवांत्र एक प्रकार के नहीं है। मूल है गत का, एवड के भीने का नाम है मनुष्य का। उनकी देह में भर तथा भव का अनुष्य नांगलन है। मत कहते हैं सालात् अल को। समाधि के दास विभिन्न किन्छे पान जाने हैं—कि प्राप्त करने हैं, वह हुआ भा (समाधिना योगिनों यन मन्द्रन्तीति मः); तथा जिलने यह जान्द्र उलन होना है वह 'ल' है (यहमान्द्र विन्य-अतिबिन्धनया प्रण्यात्मकों जगन जायते इति जः)। विश्वकारण होने से वह अल गत कहलाता है। मंत्रा का अविश्वकारण होने से वह अल गत कहलाता है। मंत्रा का उपरिधाम मजान्ति है अर्थात् निक्यापि अल है। उपरिधाम धंप श्रंस होता है। महत्तक देह का राजा है। अर्थात् मण्यति का यह श्रंस भी धंप है; प्रयोकि यह निक्यापि—मायानपिस्त्र जन का संकेतक है। नर से श्रमित्राय मनुष्य—जीव सो गति जल से है। अर्थोमाम उपरिभाग की श्रोन्हा निकृष्ट होता है।

इस प्रकार गण्पित के ब्राध्यात्मिक रहस्य एवं भौतिक रूप का सुन्द्र विवेचन श्रीवलदेव उपाध्याय ने किया है। ब्रापने उनके भिन्न-भिन्न नामों का, उनके सूर्पकर्ण होने का, उनके मूषकवाहन होने का रहस्य मनोरम भाषा में स्वष्टतया व्यक्त किया है, जो पठनीय है।

गणेश की मूर्ति साज्ञात् श्रोंकार-सी प्रतीत होती है, परंतु मूर्ति पर दृष्टिपात करने से ही इसकी प्रतीति नहीं होती, प्रत्युत शास्त्रों में भी गणेशजी श्रोंकारात्मक माने गये हैं। श्रात: श्रोंकारात्मक होने के कारण गणेश का सब देवताश्रों से पहले पूजा पाना उचित है।

गण्पति के उपासकों का भाव है कि महागण्पति (परमात्मा) ने ग्रपनी इच्छा से ग्रमन्त विश्व में ग्रमन्त ब्रह्माण्ड रचे ग्रीर हर ब्रह्माण्ड में ग्रपने ग्रंश से त्रिमूर्ति प्रकट की। इसी दृष्टि से, सभी सम्प्रदाय के हिन्दुग्रों में, सभी मंगलकायों के ग्रारम्भ में, गौरी-गणेश की पूजा होती है; यात्रा के ग्रारम्भ में गणेश का स्मरण किया जाता है; पुस्तक-पत्र, खाता-बही ग्रादि के ग्रारम्भ में 'श्रीगणेशाय नमः' लिखने की पुरानी प्रथा चली ग्राती है; समस्त विष्नों के नाश की शक्ति गणेश में विद्यमान है। इसीलिए ग्रह-प्रवेश-द्वार पर गणेश की मूर्ति स्थापित की जाती है।

#### गागपत-सम्प्रदाय

प्राचीन काल में गण्पित का उपासक एक विशिष्ट सम्प्रदाय था, जो गाण्पित के नाम से पुकारा जाता था। पेशवालोग गण्पित के उपासक थे। अतएव, आज भी बंगाल की दुर्गापूजा और सरस्वतीपूजा की तरह, महाराष्ट्र में, गण्पित-पूजा, भाद्र-शुक्क-चतुर्थों को बड़े समारोह के साथ की जाती है। गणेश-चतुर्थी-व्रत तो सारे देश में मान्य है।

गाणपत-सम्प्रदाय तांत्रिक भी था, जिसमें भिन्न-भिन्न गणपित की उपासना, फल की भिन्नता के कारण, भिन्न-भिन्न रूप से की जाती थी। गाणपितों में छः भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय थे, जिनकी उपासना-पद्धित में भिन्नता तथा विशेषता थी। इनमें उच्छिष्ट गणपित की पूजा शाक्तों के वामाचार के ढंग की होती थी।

#### गणपति-मन्दिर

ग्णापति का मन्दिर सारे भारतवर्ष में है। श्रीरंग में पहाड़ के ऊपर, जिसको 'गोल्डेन रॉक' (स्वर्ण-शिला) कहते हैं, सबसे बड़ा मन्दिर हैं।

सारांश, यद्यपि गण्पति द्यादिदेव द्यौर द्यनादिदेव—दोनों माने जाते हैं द्यौर विष्न-विनाशक होने के कारण गण्पति की पूजा देशव्यापी है—तथापि त्रिदेवों—द्रह्मा, विष्णु, महेरा—को उत्पन्न करनेवालें परमात्म-स्वरूप गण्पति के उपासक शुद्ध गाण्पत द्याज भारत में बहुत कम मिलेंगे।

### बौद्ध-धर्म में गरापति का स्थान

बौद्ध-धर्म में भी गण्पित की महिमा का वखान कम कुत्रहल की वात नहीं है। महायान के तांत्रिक-सम्प्रदायों ने विनायक की कल्पना को प्रहण कर उसे महत्त्वपूर्ण स्थान

१ 'धर्म ग्रीर दर्शन'—पृष्ठं २४-२५



इस प्रकार गण्पित के ग्राध्यात्मिक रहस्य एवं भौतिक रूप का सुन्द्र विवेचन श्रीवलदेव उपाध्याय ने किया है। ग्रापने उनके भिन्न-भिन्न नामों का, उनके सुर्पकर्ण होने का, उनके मूषकवाहन होने का रहस्य मनोरम भाषा में स्पष्टतया व्यक्त किया है, जो पठनीय है।

गर्णेश की मूर्ति साज्ञात् श्रोंकार-सी प्रतीत होती है, परंतु मूर्ति पर दृष्टिपात करने से ही इसकी प्रतीति नहीं होती, प्रत्युत शास्त्रों में भी गर्णेशजी श्रोंकारात्मक माने गये हैं। श्रात: श्रोंकारात्मक होने के कारण गर्णेश का सब देवताश्रों से पहले पूजा पाना उचित है।

गण्पति के उपासकों का भाव है कि महागण्पति (परमात्मा) ने अपनी इच्छा से अनन्त विश्व में अनन्त ब्रह्माण्ड रचे और हर ब्रह्माण्ड में अपने अंश से त्रिमूर्ति प्रकट की। इसी दृष्टि से, सभी सम्प्रदाय के हिन्दुओं में, सभी मंगलकायों के आरम्भ में, गौरी-गणेश की पूजा होती है; यात्रा के आरम्भ में गणेश का स्मरण किया जाता है; पुस्तक-पत्र, खाता-बही आदि के आरम्भ में 'श्रीगणेशाय नमः' लिखने की पुरानी प्रथा चली आती है; समस्त विद्नों के नाश की शक्ति गणेश में विद्यमान है। इसीलिए गृह-प्रवेश-द्वार पर गणेश की मूर्ति स्थापित की जाती है।

#### गाणपत-सम्प्रदाय

प्राचीन काल में गण्पित का उपासक एक विशिष्ट सम्प्रदाय था, जो गाण्पित के नाम से पुकारा जाता था। पेशवालोग गण्पित के उपासक थे। ग्रतएव, ग्राज भी वंगाल की दुर्गापूजा श्रीर सरस्वतीपूजा की तरह, महाराष्ट्र में, गण्पित-पूजा, भाद्र-शुक्क-चतुर्थों को बड़े समारोह के साथ की जाती है। गणेश-चतुर्थी-व्रत तो सारे देश में मान्य है।

गाणपत-सम्प्रदाय तांत्रिक भी था, जिसमें भिन्न-भिन्न गणपति की उपासना, फल की भिन्नता के कारण, भिन्न-भिन्न रूप से की जाती थी। गाणपतों में छ: भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय थे, जिनकी उपासना-पद्धति में भिन्नता तथा विशेषता थी। इनमें उच्छिष्ट गणपति की पूजा शाक्तों के वामाचार के ढंग की होती थी।

#### गगापति-मन्दिर

ग्रापित का मन्दिर सारे भारतवर्ष में है। श्रीरंग में पहाड़ के ऊपर, जिसको 'गोल्डेन रॉक' (स्वर्ण-शिला) कहते हैं, सबसे बड़ा मन्दिर हैं।

सारांश, यद्यपि गण्पति ग्रादिदेव ग्रीर ग्रानिदेव—दोनों माने जाते हैं ग्रीर विध्न-विनाशक होने के कारण गण्पति की पूजा देशव्यापी है—तथापि त्रिदेवों—ब्रह्मा, विध्णु, महेरा—को उत्पन्न करनेवालें परमात्म-स्वरूप गण्पति के उपासक शुद्ध गाण्पत ग्राज भारत में बहुत कम मिलेंगे।

### बौद्ध-धर्म में गणपति का स्थान

वौद्ध-धर्म में भी गण्पित की महिमा का वखान कम कुत्हल की वात नहीं है। महायान के तांत्रिक-सम्प्रदायों ने विनायक की कल्पना को ग्रहण कर उसे महत्त्वपूर्ण स्थान

१ 'धर्म ग्रौर दर्शन'--- पृष्ठ २४-२५

दिया है। नेपाल में बीद्ध-पर्म के साध-साथ गण्यति की पूजा होती है। खेतान श्रीर चीनी तुर्किस्तान में भी गण्या की उपासना प्रचलित है। तिन्यत के प्रत्येक मठ के श्रियरच्चक देवता के रूप में गण्यति की पूजा श्राज भी होती है। चीन में गण्या की मूर्लि दो नामों तथा रूपों से विख्यात है— (१) विनायक, (२) कांगीतेन। चीन में सांजिक बीदों ने श्रपने देवताश्रों में गण्यति को ऊँचा स्थान दिया। सुदूर श्रमेरिका में भी गण्या की मूर्ति मिली है। इस प्रकार गण्या की पूजा चीन से लेकर वालीदीय तक तथा श्रमेरिका से लेकर भारत तक प्रचलित थी। गण्यति की पूजा स्मानं हिन्दू निम्निलिखत स्रोत्र से करते हैं। यह स्तोत्र वराहपुराण में मिलता है—

नमस्ते गजवक्त्र्य नमस्ते गणनायक । विनायक नमस्तेऽस्तु नमस्ते चण्डविक्रम ॥ नमोऽस्तु ते विद्नकर्ज्ञ नमस्ते सर्पमेखल । नमस्ते छ्द्रवक्त्रीत्य प्रलम्बज्जठराश्रित ॥ सर्वदेवनमस्कारादविद्यं कुठ सर्वदा ।

इस पौराणिक स्तोत्र के सिवा निम्नांकित वैदिक मंत्र भी गणेरा-पूजा के लिए प्रचलित है—

गणानां त्वा गणपति ह्वामहे त्रियाणां त्वा त्रियपति ह्वामहे निधीनां त्वा निधिपति ह्वामहे वसो मम। त्राह्मजानि गर्भधमात्वमयासि गर्भधम्। (शुक्ल-यजुर्वेद, त्राध्याय २३, मंत्र १६)

### आठवाँ परिच्छेद धर्मशास्त्र

धर्मशास्त्र वेदों का सार श्रीर सूत्र-रूप समका जाता है। इसी पर समाज निर्भर है। भारतीय धार्मिक साहित्य में स्मृतियों का एक विशिष्ट स्थान है। धार्मिक बातों में स्मृतियों से श्रिधक मान्य कोई ग्रन्थ नहीं है। यद्यपि वेदों की मर्यादा श्रीर प्रतिष्ठा सर्वोपिर है तथापि स्मृतियों में धर्मशास्त्र श्रिधक विकसित रूप में है।

वेद में जो 'मनु' का नाम श्रीर चरित्र श्राया है, वह श्रतीत श्रीर श्रनागत सभी मनुश्रों का है, न कि 'मनु' नामक व्यक्ति-विशेष का। प्रत्येक मन्वन्तर में 'मनु' हुश्रा करते हैं—ऐसा बोध कराना ही उसका तात्पर्य है। विद्वानों की यह भी राय है कि जैसे पुराणवाचकों को 'व्यास' कहने की प्रथा लोक में श्राज भी प्रचलित है, वैसे ही 'मनु' शब्द भी पुरुष-विशेष का नाम नहीं है; किन्तु स्मृति के उद्धारक श्रीर प्रवर्तक पुरुषों की सामान्य उपाधि है।

पहले कहा गया है कि 'कल्प' नामक वेदांग के भीतर 'धर्मसूत्र' नामक ग्रंश है। यही धर्मशास्त्र कहलाता है। इसे ही स्मृति भी कहते हैं। वेदों में धर्मशास्त्र के नियमों का उल्लेख ग्रानुषंगिक रूप में ही प्राप्त होता है। श्रीवलदेव उपाध्याय की राय है कि संहिताग्रों के ग्रनुशीलन से विवाह, उसके प्रकार, पुत्रों के विभिन्न भेद, दत्तकपुत्र के विधान, धनविभाग, दायभाग, श्राद्ध ग्रौर स्त्रीधन के विधय में ग्रनेक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों का परिचय हमें प्राप्त होता है। परन्तु यह सामग्री व्यवस्थितरूप से एक स्थान पर प्राप्त नहीं होती, प्रत्युत भिन्न-भिन्न मंत्रों के ग्रनुशीलन से हम इन विधयों का किञ्चित् ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु धर्मशास्त्र में इन सिद्धान्तों का विशाल भएडार स्मृति ही है।

इतिहास, पुराण और कितपय धर्मशास्त्रों में बहुसंख्यक स्मृतियों तथा उप-स्मृति-ग्रन्थों का उल्लेख है। पर उनमें से अधिकतर अप्राप्य हैं। जो उपलब्ध हैं उनमें अधिकांश खिछत मिलते हैं। कई स्मृतियों में प्रतिपाद्य विषय विखरे हुए हैं। जो दस-वारह स्मृतियाँ पूर्णतया उपलब्ध हैं वे भी अनेक कारणों से विकृत हो गई हैं।

विशिष्ट अर्थ में 'स्मृति' शब्द से धर्मशास्त्र के उन्हीं अन्थों का बोध होता है, जिनमें प्रजा के लिए उचित आचार-व्यवहार, व्यवस्था और समाज के शासन के निमित्त नीति- सदाचार-सम्बन्धी नियम स्वष्टतया दिये रहते हैं। हिन्दुश्री के पोउरा संस्कारी (उपनयन, विवाह, श्राह्म श्राद्भि) का विशिष्ट वर्णन इन स्मृतियों में पाया जाता है। भारतीय समाज की व्यवस्था जानने के लिए स्मृतियों का श्रथ्ययन नितान्त श्रावश्यक है।

#### मनु

मानव-धर्मशास्त्र के श्रादिकत्तां श्रादि प्रजापित स्तयं 'मनु' समके जाते हैं। रातपथन ब्राह्मण् में इन्हीं मनु के प्रसंग में मस्यावतार की कथा कही गई है। ऐतर्य ब्राह्मण् में ऐसा प्रसंग श्राया है कि मनु ने श्रपने पुत्रों में सम्पत्ति का विभाग किया। प्राचीन ग्रन्थों में जहाँ मानव-धर्मशास्त्र के श्रवतरण् श्राये हैं वहाँ स्वस्ता में हैं श्रीर प्रचलित मनुस्मृति के रलोकों से नहीं मिलते। किन्तु श्राज मानवधर्मशास्त्र स्वस्त्र में उपलब्ध नहीं है। कुछ विद्वानों का श्रनुमान है कि वर्तमान 'मनुस्मृति' स्वस्तुत्मृति के श्रमाय में, बाद रची गई श्रीर उत्ते प्रतिश्रा देने तथा प्रामाणिक बनाने के खयाल से, मनु के नाम से, प्रचलित किया गया। परन्तु, यह ठीक नहीं। स्वात्मक मनुस्मृति का कहीं भी उल्लेख नहीं है। जो हो, यह निर्ववाद है कि मनुस्मृति सब स्मृतियों में प्रधान श्रीर सबसे पुरानी है श्रीर जो विषय उसमें दिये हुए हैं वे थोड़े-बहुत हैरफेर के साथ वृक्षरे स्मृतियों में भी दिये हुए हैं।

वैदिक काल में, जब आर्थ व्यवस्थित रूप से आम में बस गये तब गण्नायक (निर्वाचित समापित) अथवा राजा की तथा नियमों की भी आवश्यकता हुई। दर्डनीतिशास्त्र बना, जिसमें चोरों का नाश और धन की रचा आदि की व्यवस्था की गई। आचीन वैदिक युग के धमेशास्त्र की पूरी सूची महाभारत के शान्तिपर्व में दी हुई है। यह सूची ऐसी सर्वआही है कि उससे अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र, शिल्पशास्त्र, रसायनशास्त्र आदि कोई विद्या नहीं बचती। वह सर्वा गपूर्ण पुस्तक थी। दुर्भाग्यवश वह आज उपलब्ध नहीं है। उस सूची से स्वष्ट है कि भारतीय संस्कृति के अनुशासन-काल में व्यक्ति और समाज दोनों का विस्तार, अत्यन्त दृढ्ता और गम्भीरता से, चल रहा होगा—उस सर्वआही अनुशासन और संयम में कोई व्यक्ति उससे अखूता बचा नहीं होगा।

कहते हैं, भीष्म-पितामह के समय में वृहत् धर्मशास्त्रग्रन्थ था, जो वार्हस्पत्य-शास्त्र के नाम से विख्यात था। इसका उल्तेख, शान्तिपर्व में हुन्ना है। शुक्र की ग्रीशनस नीति, जो एक हजार ग्रध्याय की कही जाती है, ग्राज उपलब्ध नहीं है। सम्भवतः 'शुक्रनीति' उसी का सार है।

#### स्मृतियों का विषय

स्मृतियों के विषय प्रधानतया तीन हैं—(१) ग्राचार, (२) व्यवहार ग्रीर (३) प्रायश्चित ।

(१) य्राचार के य्रन्तर्गत चारों वणों के कर्तव्य-कर्मों का विधान है। गृहस्थ का धर्म, उसका कर्तव्य, य्रन्य य्राश्रमों के प्रति उसका व्यवहार; वानप्रस्थ का जीवन, उसका कर्तव्य; सच्चे सन्यासी का लच्चण, उसका धर्म, उसका दैनिक य्राचार, उसकी वृत्ति; ऐसे य्रन्य

श्रानेक विषयों का रोचक वर्णन स्मृतियों में है। विद्यार्थी के रहन-सहन, कर्तव्य, व्यवहार श्रादि का वर्णन भी श्राचार के श्रन्तर्गत है। इन सामाजिक विषयों के श्रितिरिक्त राजा के कर्तव्य, प्रजा के प्रति उसके व्यवहार, उसके द्वारा दर्ण्डविधान के पालन श्रादि का भी विस्तृत विवेचन है।

- (२) स्मृतियों में वर्णित दूसरा विषय 'व्यवहार' है, जिसे श्राजकल की भाषा में 'कानून' कहते हैं। इसके श्रन्तर्गत श्राजकल के फीजदारी श्रीर दीवानी के सभी कानून श्राते हैं। फीजदारी कानून के अन्तर्गत दण्ड श्रीर उसके प्रकार, सान्ची श्रीर उसके प्रकार, श्रापथ, श्रानिशुद्धि, व्यवहार की प्रक्रिया, न्यायकर्त्ता के गुण, न्याय—निर्णय का ढंग श्रादि वर्णित हैं। इसके सिवा सीमा का निर्णय, सम्पत्ति का विभाजन, दाय के श्रिषकारी, दाय का श्रंश, कर-शहण (मालगुजारी की वस्त्ली) की व्यवस्था श्रादि दीवानी श्रीर माल के कानून भी वर्णित हैं।
- (३) प्रायश्चित्त-खरड में धार्मिक तथा सामाजिक कृत्यों के न करने ग्रथवा उनकी ग्रयवेखना करने से जो पाष होते हैं उनके प्रायश्चित्त का विधान है।

### धर्मशास्त्र के तीन प्रकार

धर्मशास्त्र के अन्तर्गत सूत्रग्रन्थ, स्मृतिग्रन्थ एवं निवन्ध-ग्रन्थ हैं। सूत्रग्रन्थ अति प्राचीन हैं। उनका समय ईसवी पूर्व ६०० से १०० समका जाता है। उनमें सूत्ररूप में चारों आश्रमों के रूप और कर्म तथा विवाह एवं आचार, स्नातक के लद्मण एवं कर्त्त व्य, राजधर्म, द्रण्डविधान, साक्ष्य के नियम, श्राद्ध-विधि, उपाकर्म, स्त्रीधर्म, नियोग-विधि आदि कथित हैं। पापनाशक जप-तप का विधान, दायभाग, दत्तक-विधान, सन्ध्या-मंत्र, महायज्ञ, वेदों की अध्ययन-प्रणाली तथा प्रायिश्चत्तों के नाना प्रकारों का भी वर्णन है। सूत्र ग्रन्थों में सबसे प्रसिद्ध और मान्य गौतम-धर्मसूत्र, बौधायन-धर्मसूत्र, आपस्तम्ब-धर्मसूत्र और विख्य-धर्मसूत्र हैं। इनके अतिरिक्त विष्णु, हारीत तथा वैखानस के धर्मसूत्र भी उपलब्ध हैं।

सूत्रग्रन्थों के बाद 'स्मृतियों' का नम्बर ग्राता है। सामान्यरूप से इनका समय २०० ई० पू० से ८०० ई० तक समका जाता है। इनका साहित्य बड़ा विशाल तथा विस्तृत है। इनमें विषय-बाहुल्य ग्रथवा व्याख्या-विवेचन की दृष्टि से 'मनुस्मृति' तथा 'याज्ञवल्क्य-स्मृति' सबसे ग्रधिक महत्त्वपूर्ण हैं। मनुस्मृति में ग्राचार एवं याज्ञवल्क्य में व्यवहार (कानून) से सम्बन्ध रखनेवा ने विषयों की प्रधानता है। इन दो के ग्रातिरिक्त पन्द्रह स्मृतियाँ ग्राज उपलब्ध हैं—(१) पराशर, (२) नारद, (३) बृहस्तित, (४) कात्या-यन, (५) ग्रांगिरा, (६) दज्ञ, (७) पितामह, (८) पुलस्य, (६) प्रचेतस्, (१०) प्रजापित, (११) मरीचि, (१२) यम, (१३) विश्वामित्र, (१४) व्यास एवं (१५) हारीत।

मनुस्मृति

स्मृतियों में मनुस्मृति का स्थान सर्वोपरि है। इसमें १२ ग्राध्याय तथा २६९४ रतोक हैं। इसकी शैली बड़ी रोचक तथा प्रभावोत्पादक है। महाभारत से इसका सम्बन्ध बड़ा

१—पं० वलदेव उपाध्याय

ही विनिष्ठ है। इसमें अनुक्रम तथा निस्तार में सभी निषय गिंग्त हैं। पहले अध्याय में छिटि-विषयक अनेक शातव्य वार्ते हैं। दूसरे में धर्म के लक्ष्ण, उसके निदान तथा अहा-चर्य के नियम हैं। तीसरे-चीबे-पांचनें ने निपाह, उसके अकार, एइस्प-धर्म, आद, निहित तथा निधिद्ध भोजन का संगोपांग निवेचन है। छंट में परिप्राजक तथा संन्यासी के लिए नियम हैं। सातवें में राजधर्म और आठवें तथा नवें में कानून का विस्तृत विषरण है। दसवें में वर्णसंकर, म्लेच्छ, काम्बेज आदि जातियों के आचार विशेचन है। ग्यारहवें में प्रायश्चित्त तथा बारहवें में मोज और उसके साधनों का विवेचन है।

इस प्रकार, मनुस्मृति में घेदोलित-कथा के श्रतिरिक्त मनुष्य के गर्भाधान से देहावसान तक के कार्यों का यथार्थ स्वरूप वतनाया गया है। लिला है कि धर्मनिर्णय में यदि कोई विवाद हो, तो वेद श्रीर धर्मराम्त्र जाननेवाल दस या तीन बाहाणीं को बुलाकर निर्णय करावे श्रीर तदनुसार कान करे। मनु ने कहा है कि प्रेत के निभित्त बनाया हुश्रा श्रव नहीं खाना चाहिए तथा स्तिका का श्रव दस दिन तक नहीं खाना चाहिए। प्रसता गी का दूध भी दस दिन तक न पींचे, —ऐसा गचन आया है। सद्देखोर के अन्न की विद्या-सद्देश और वेश्या के अन्न को वीर्य-सद्श कहा है। जो नर्राकी के द्वारा अपनी जीविका चलाता है, जिसे समाज ने दोषी ठहराया है, जिसने बड़े भाई के अविवाहित रहते अपना विवाह किया है और जो जुआदी है उसका अन्न खाने से निषेध किया है। नार्ये हाथ से लाये हुए, वासी, जुठे अथवा कुटुम्बियों से छिताकर अपने लिए रखे हुए खाद्यपदार्थ का व्यवहार ग्रमान्य ठहराया है। जो पदार्थ ग्राटा, ईख के रस, शाक ग्रीर दूध को विगाइकर वनाया गया है उसे भी खाने से मना किया है। कहा है कि धर्मात्मा पुरुष को चाहिए कि यश के लोभ से, भय के कारण अथवा प्रत्युपकारस्वरूप किसी को दान न दे। जिसने वेदाध्ययन नहीं किया है उस ब्राह्मण को भी दान देना उचित नहीं है; ऐसा करने से दान देनेवाले और लेनेवाले दोनों की द्दानि होती है-दोनों ही नरक में हूवते हैं; किन्तु जो ब्राह्मण वेद-हीन ब्रीर ब्रासाखर होते हुए भी सन्तोपी तथा दूछरों के गुणों में दोप देखनेवाला नहीं है, उसे दान दिया जा सकता है — उसे दान देना शिष्टों का ब्याचार है। किन्तु इस प्रकार के ब्राह्मण को दान देने से पुष्य होगा, ऐसा उममाना भ्रम है; क्योंकि लकड़ी का हाथी जैसे नाममात्र का हाथी होता है वैसे ही वेद-राग्स्र-ज्ञानशून्य त्राह्मण नाम का ही त्राह्मण होता है। जिस प्रकार जलहीन कुँ त्रा त्रौर बुक्ती राख में दिया हुआ हवन व्यर्थ होता है उसी प्रकार मूर्ख ब्राह्मण को दिया हुआ दान निष्फल होता है। सारांश यह कि सन्तोषी ग्रौर गुण्याही ग्रपढ़ ब्राह्मण को दान देने से नरक तो नही होता; किन्तु दान निष्फल होता है।

मनुस्मृति के मुख्य प्राचीन टीकाकार मेधातिथि, गोविन्दराज, कुल्लूकमङ, नारायण-सर्वज्ञ, राववानन्द, मिण्राम दीचित तथा रामचन्द्र हैं।

#### याज्ञवल्क्यस्मृति

स्मृति-निर्माता याज्ञवलस्य शुक्त-यंजुर्वेद के द्रष्टा श्रथवा वृहदारएयक-उपनिषद् के त्रहावादी याज्ञवलस्य नहीं हैं, मूल याज्ञवलस्य की शिष्य-परम्परा में कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं; क्योंकि वैदिक याज्ञवलस्य श्रीर स्मृतिकार याज्ञवलस्य में हजारों वर्ष का श्रम्तर है।

विश्वधर्म-दर्शन याज्ञवल्क्यस्मृति तीन ग्रद्यायों में विभक्त है—(१) ग्राचाराध्याय, (२) व्यवहारा-ध्याय श्रोर (३) प्रायश्चित्ताध्याय । ु जिस प्रकार मनु का श्राचार-विधान सर्वोपिर मान्य है उसी प्रकार याज्ञवलक्ष्य का व्यवहार-विधान (कानून)। मनु की श्रपेन्ना याज्ञवलक्ष्य के सिद्धान्त बहुत अधिक विकसित हैं। उदाहरणार्थ—पुत्रहीन विधवा का अपने पति के धन पर श्रिधिकार है या नहीं, इस विषय में मनु नितान्त मीन हैं; किन्तु याज्ञवल्क्य ने विधवा को उत्तराधिकारियों में मुख्य स्थान दिया है।

इस स्मृति का रचनाकाल १०० से ३०० ई० है। इसके य्रानेक टीकाकार हुए, जिनमें सर्वप्रधान हैं 'विज्ञानेश्वर'। इन्हीं की टीका का नाम 'मितान्तरा' है जिसे ग्राज-कल की श्रदालतें सबसे श्रधिक महत्त्व देकर प्रामाणिक मानती हैं। इसीके श्राधार पर वत्त<sup>°</sup>मान हिन्दू-कानून व्यवहृत होता है।

विज्ञानेश्वर ने अपने पूर्व के प्रतिमाशाली टीकाकार 'विश्वरूप' की 'वालकीड़ा' नामक टीका से सहायता ली है । अन्य टीकाकार हैं — अपरार्क, कुलमणि, देवनोध, धर्मेश्वर, रञ्जनाथमङ, शूलपाणि तथा मित्रमिश्र। इनमें श्रपरार्क विज्ञानेश्वर के समकालीन तथा बड़े प्रतिभाशाली टीकाकार थे, जिनका ग्रन्थ केवल व्याख्यात्मक न होकर एक स्वतन्त्र निबन्ध-प्रनथ है—पह 'मिताक्त्रा' से बहुत बड़ा है—पुराणों के धर्म-सम्बन्धी श्रंशों का भी इसमें बहुत-कुछ उद्धरण है। बंगाल को छोड़कर समस्त भारत में मिताब्हरा की प्रामाणिकता सर्वोपरि है।

स्मृति-ग्रन्थों के बाद महत्त्वपूर्ण निबन्ध-ग्रन्थों श्रीर भाष्यों का स्थान है। समस्त निबंध-प्रत्थ गद्य में हैं। मिन्न-भिन्न स्मृति-प्रत्थ उनके ग्राधार हैं। उनमें से कई तो वत्त<sup>°</sup>मान व्यवहारशास्त्र (कानून ) के भी त्राधार हैं। इसलिए उनका विशिष्ट स्थान है। उनका निर्माणकाल ८०० से १७०० ई० तक है। उनमें स्मृतियों की गद्यात्मक व्याख्या है। स्मृतियों के एक-एक विषय पर—जेसे विवाह, दायभाग, व्यवहार त्रादि पर—विस्तृत प्रन्थ लिखे गये हैं और किसी विशिष्ट मत का प्रतिपादन, धर्मसूत्र तथा स्मृतियों के त्राधार पर, किया गया है। उनमें से कुछ तो किसी खास स्मृति-ग्रन्थ की न्याख्यामात्र हैं त्रौर कतिपय स्वतन्त्र निवन्ध-प्रनथ भी हैं। इन न्याख्यात्रों एवं निबन्वों में विज्ञानेश्वर की 'मिताद्वरा', जीमूतवाहन का 'दायभाग', शूलपाणि का 'स्मृति-विवेक', रघुनन्दन का 'स्मृतितत्त्व', चएडेश्वर का 'विवादरलाकर', वाचस्पति का 'विवाद-चिन्तामिण, देवनारायणभङ्क की 'स्मृति-चिन्द्रका', नन्द पिंडत की 'दत्तक-मीमांसा' त्रीर नीलकएठभट्ट का 'व्यवहार-मयूख' कानून-सम्बन्धी प्रन्थों में विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। श्लपाणि का 'श्राद्ध-विवेक', रघुनन्दन का 'स्मृतितत्त्व', श्रीदत्त उपाध्याय का 'श्राद्ध-कल्प' श्रीर 'समयप्रदीप', चगडेश्वर का 'राजनीति-रत्नाकर', हेमाद्रि का 'चतुर्वर्ग-चिन्तामिण', माधवाचार्यं का 'प्राशरमाधव' श्रौर 'कालमाधव', नारायणभट्ट का 'श्रन्त्येष्टि-पद्धति', 'त्रिहिथतिसेतु' श्रीर 'प्रयोगरत्न', नन्द पिड़त की 'शुद्धिचन्द्रिका', कमलाकरभट्ट का 'निर्ण्यसिन्धु', मित्रमिश्र का 'वीरमित्रोदय' श्रीर जगन्नाथ तर्कपञ्चानन का 'विवादार्ण्य' भारत के भिन्न-भिन्न भागों में विख्यात हैं। इनमें चएडेश्वर का 'राजनीति-रत्नाकर'

मध्ययुग की राजनीति जानने के लिए परमावश्यक अन्य है। हेमाद्रि का 'चतुवंगं-चिन्तामणि' प्राचीन पामिक ब्रतों, उपात्तनात्रों तथा ब्राचारों का विश्वकोप है।

'भारतीय साहित्य में धर्मशास्त्र का अपना मीलिक महत्त्व है। हिन्दू-समाज को सुन्यवस्थित बनाये रखने की उदात्त भावना से प्रेरित होकर स्मृति-अन्भी की रचना की गई थी। तीन हजार वर्ष से आजतक हिन्दू-समाज की अनुस्म बनाये रखने का श्रेय स्मृतियों को ही प्राप्त है। ये स्मृतिकार बड़े ही विचारशील पुरुप ये तथा समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने नियमों में सदा परिवर्तन किया।'

किन्तु त्राज न स्मृतिकार हैं श्रीर न उनके भाष्यकार श्रथवा निवन्यकार । वर्तमान समाज मनु श्रीर याश्रवल्य के समय के समाज से सर्वथा भिन्न है । श्रावश्यकतानुसार राजनियमों द्वारा व्यवहार (कान्त्र ) में समय-समय पर श्रनेक परिवर्तन हुए हैं । उच्च न्यायालयों ने भी श्रपने निर्णय-द्वारा बहुलांश में भाष्यकार एवं निवन्धकार का कार्य किया है । किन्तु स्मृतियों के आचार-सम्बन्धी श्रादेश ज्यों-के-त्यों कायम हैं । वर्तमान परिस्थित में न उनका पालन होता है श्रीर न वे सर्वमान्य समके जाते हैं । श्रतएव श्राज श्रावश्यकता है कि हिन्दूधमें के कर्णधार, स्मृतियों के श्राचार-व्यवहार-सम्बन्धी श्रादेश में, समुचित परिवर्तन करें जिससे देश उन्नति के पथ पर श्रयसर हो सके । लकीर के फकीर वने रहने से न राष्ट्र का हित होगा श्रीर न हिन्दू-समाज का ।

१ 'ग्रार्य-संस्कृति के मूलाधार'--पृष्ठ ३०-३२

याज्ञवल्क्यस्मृति तीन ग्रथ्यायों में विभक्त है—(१) ग्राचाराध्याय, (२) व्यवहाराध्याय ग्रोर (३) प्रायश्चित्ताध्याय । ृजिस प्रकार मनु का ग्राचार-विधान सर्वोपिर मान्य है उसी प्रकार याज्ञवल्क्य का व्यवहार-विधान (कानून)। मनु की ग्रपेज्ञा याज्ञवल्क्य के सिद्धान्त वहुत ग्रधिक विकसित हैं। उदाहरणार्थ—पुत्रहीन विधवा का ग्रपने पति के धन पर ग्रधिकार है या नहीं, इस विषय में मनु नितान्त मौन हैं; किन्तु याज्ञवल्क्य ने विधवा को उत्तराधिकारियों में मुख्य स्थान दिया है।

इस स्मृति का रचनाकाल १०० से ३०० ई० है। इसके अनेक टीकाकार हुए, जिनमें सर्वप्रधान हैं 'विज्ञानेश्वर'। इन्हीं की टीका का नाम 'मिताक्तरा' है जिसे आजकल की अदालतें सबसे अधिक महत्त्व देकर प्रामाणिक मानती हैं। इसीके आधार पर वक्त मान हिन्दू-कानून व्यवहृत होता है।

विज्ञानेश्वर ने अपने पूर्व के प्रतिमाशाली टीकाकार 'विश्वरूप' की 'वालकीडा' नामक टीका से सहायता ली है। अन्य टीकाकार हैं—अपरार्क, कुलमणि, देवबीष, धर्मेश्वर, रवनाथमह, श्लगणि तथा मित्रमिश्र। इनमें अपरार्क विज्ञानेश्वर के समकालीन तथा बड़े प्रतिभाशाली टीकाकार थे, जिनका अन्थ केवल व्याख्यात्मक न होकर एक स्वतन्त्र निवन्व-अन्थ है—यह 'मिताज्ञरा' से बहुत बड़ा है—पुराणों के धर्म-सम्बन्धी अंशों का भी इसमें बहुत-कुछ उद्धरण है। वंगाल को छोड़कर समस्त भारत में मिताज्ञरा की प्रामाणिकता सर्वोपरि है।

स्मृति-ग्रन्थों के बाद महत्त्वपूर्ण निबन्ध-ग्रन्थों त्रीर भाष्यों का स्थान है। समस्त निबंध-प्रनथ गद्य में हैं। भिन्न-भिन्न स्मृति-प्रनथ उनके ब्राधार हैं। उनमें से कई तो वत्त मान व्यवहारशास्त्र (कानून ) के भी त्र्याधार हैं। इसलिए उनका विशिष्ट स्थान है। उनका निर्माणकाल ८०० से १७०० ई० तक है। उनमें स्मृतियों की गद्यात्मक व्याख्या है। स्मृतियों के एक-एक विषय पर—जैसे विवाह, दायभाग, व्यवहार त्रादि पर-विस्तृत प्रन्थ लिखे गये हैं त्रोर किसी विशिष्ट मत का पितिपादन, धर्मसूत्र तथा स्मृतियों के ब्राधार पर, किया गया है। उनमें से कुछ तो किसी खास स्मृति-ग्रन्थ की व्याख्यामात्र हैं स्त्रीर कतिपय स्वतन्त्र निबन्ध-ग्रन्थ भी हैं। इन व्याख्यास्त्रों एवं निबन्वों में विज्ञानेश्वर की 'मिता ज्ञरा', जीमूतवाहन का 'दायभाग', शूलपाणि का 'स्मृति-विवेक', रघुनन्दन का 'स्मृतितत्त्व', चएडेश्वर का 'विवादरत्नाकर', वाचस्पति का 'विवाद-चिन्तामिण, देवनारायणभट्ट की 'स्मृति-चिन्द्रका', नन्द पिखत की 'दत्तक-मीमांषा' श्रीर नीलकरठभट्ट का 'व्यवहार-मयूख' कानून-सम्बन्धी ग्रन्थों में विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। शूलपाणि का 'श्राद्ध-विवेक', रघुनन्दन का 'स्मृतितत्त्व', श्रीदत्त उपाध्याय का 'श्राद्ध-कल्प' श्रीर 'समयप्रदीप', चराडेश्वर का 'राजनीति-रत्नाकर', हेमाद्रि का 'चतुर्वर्ग-चिन्तामणि', माधवाचार्यं का 'पराशरमाधव' श्रीर 'कालमाधव', नारायणभट्ट का 'श्रन्त्येष्टि-पद्धति', 'त्रिस्थितिसेतु' श्रीर 'प्रयोगरत्न', नन्द पण्डित की 'शुद्धिचन्द्रिका', कमलाकरभट्ट का 'निर्ण्यसिन्धु', मित्रमिश्र का 'वीरमित्रोदय' ग्रौर जगन्नाथ तर्कपञ्चानन का 'विवादार्ण्व' भारत के भिन्न-भिन्न भागों में विख्यात हैं। इनमें चएडेश्वर का 'राजनीति-रत्नाकर'

मध्ययुग की राजनीति जानने के लिए परमावश्यक अन्थ है। हेमाद्रि का 'चतुर्वर्ग-चिन्तामणि' प्राचीन धार्मिक वतों, उपासनात्रों तथा ब्राचारों का विश्वकीष है।

'भारतीय साहित्य में धर्मशास्त्र का अपना मौलिक महत्त्व है। हिन्दू-समाज को सुन्यवस्थित बनाये रखने की उदात्त भावना से प्रेरित होकर स्मृति-प्रन्थों की रचना की गई थी। तीन हजार वर्ष से आजतक हिन्दू-समाज को अन्तुएण बनाये रखने का श्रेय स्मृतियों को ही प्राप्त है। ये स्मृतिकार बड़े ही विचारशील पुरुष ये तथा समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने नियमों में सदा परिवर्तन किया।'

किन्तु त्राज न स्मृतिकार हैं ग्रौर न उनके भाष्यकार ग्रथवा निवन्थकार । वर्तमान समाज मनु ग्रौर याज्ञवल्क्य के समय के समाज से सर्वथा भिन्न है । ग्रावश्यकतानुसार राजनियमों द्वारा व्यवहार (कानून) में समय-समय पर ग्रनेक परिवर्तन हुए हैं । उच्च न्यायालयों ने भी ग्रपने निर्णय-द्वारा बहुलांश में भाष्यकार एवं निवन्धकार का कार्य किया है । किन्तु स्मृतियों के आचार-सम्बन्धी ग्रादेश ज्यों-के-त्यों कायम हैं । वर्तमान परिस्थिति में न उनका पालन होता है ग्रौर न वे सर्वमान्य सममे जाते हैं । ग्रतएव ग्राज ग्रावश्यकता है कि हिन्दूधर्म के कर्णधार, स्मृतियों के ग्राचार-व्यवहार-सम्बन्धी ग्रादेश में, समुचित परिवर्तन करें जिससे देश उन्नति के पथ पर ग्रग्रसर हो सके । लकीर के फकीर बने रहने से न राष्ट्र का हित होगा ग्रौर न हिन्दू-समाज का ।

१ 'ग्रार्य-संस्कृति के मूलाधार'--पृष्ठ ३०-३२

## नवाँ परिच्छेह

## ईसाई-धर्म

एशिया के पश्चिमी भाग में फिलस्तीन नामक देश है। महात्मा ईसा का जन्म इसी देश के बेथलेहम ग्राम में, ज्ञाज से १६५२ वर्ष पूर्व, हुज्ञा था। ईसवी सन् का ज्ञारंभ उन्हीं के जन्म से माना जाता है ज्ञीर संसार के समस्त ईसाई राष्ट्रों में यही सन् प्रचित है। किन्तु ज्ञाज के विद्वान ज्ञान्वेषकों की राय है कि यह जन्म-तिथि गलत है। ईसा का जन्म ईसवी सन् के ज्ञारंभ से कुछ पहले ही हुज्ञा था। उनकी माता का नाम मिरयम था ज्ञीर उनका विवाह जोसेफ नामक एक यहूदी बढ़ई के साथ हुज्ञा था। परंतु ईश्वर की कुपा से मिरयम को क्वाँरपन में ही गर्म रह गया। इस बात को जानकर जोसेफ के मन में शंका हुई ज्ञीर वे निर्ण्य न कर सके कि क्या किया जाय। इसी समय उन्हें स्वप्न में किसी देवदूत ने दर्शन दिये ज्ञीर कहा—'तुम मिरयम के साथ विवाह करने में किसी प्रकार की शंका न करना। उसके गर्भ में भगवान् का पुत्र है।' जोसेफ ने भगवान् की ज्ञाज्ञा समफकर मिरयम से विवाह कर लिया (मैथ्यू ११२०)। ईसामसीह का जन्म घुड़ साल ( ज्ञस्तवल ) में हुज्ञा था।

### ईसा का जीवन-चरित

्रेश के जन्मकाल में हिरोद वहाँ का राजा था। ईसा के जन्म के बाद फिलस्तीन देश से पूर्व के कितपय बुिंद्धमान ज्योतिषी, बालक के दर्शन के लिए, जेरुसेलम में ग्राकर पूछने लगे—'यहूदियों का राजा, जिनका जन्म हुग्रा है, वे कहाँ हैं ? क्योंकि हमने पूर्व में उनका तारा देखा है ग्रीर हम उनका ग्राभिवादन करने ग्राये हैं।' यह मुनकर हिरोद ग्रीर उसके सारे साथी वबरा गये। हिरोद ने जुपके ज्योतिषियों को बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया। ग्रीर, उन्हें यह कहकर वेथलेहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक-ठीक पता लगाग्रो ग्रीर जब उसे पाग्रो तब मुक्ते सूचित करो कि में भी जाकर उसकी ग्रम्थर्थना कहाँ। वे चले ग्रीर जिस तारा को उन्होंने पूर्व में देखा था, वह उनके ग्रागे-ग्रागे चला ग्रीर जहाँ बालक था उस स्थान के ऊपर पर्वचकर

रक गया। उन लोगों ने जोसेफ के घर जाकर उस बालक को माता मिरयम के साथ देखा और उसे साष्टाङ्क प्रणाम किया और अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोहवान तथा सुगंधित वस्तुओं की मेंट चढ़ाई और स्वप्न में चेतावनी पाकर कि हिरोद (Herod) के पास पुनः न जाना, दूसरे मार्ग से अपने देश को लौट गये। उनके लौट जाने पर एक देवदूत ने जोसेफ से कहा कि बालक को माता के साथ लेकर मिखदेश को भाग जाओ और जवतक में न कहूँ, तवतक वहीं रहो। क्योंकि भय है कि कहीं हिरोद हूँ दुकर बालक की हत्या न कर बैठे। इस आदेशानुसार वे अपने शिशु और पत्नी को लेकर रातोरात मिख चले गये और हिरोद के मृत्युपर्यन्त वहीं रहे। हिरोद यह समफकर कि क्योतिषियों ने उससे मजाक किया है, कोध से भर गया। उसने अपने आदिमियों को मेजकर क्योतिषियों के बतलाये हुए समाचार के अनुसार वेथलेहम और उसके आसपास के सारे बच्चों को, जो दो वर्ष या उससे छोटे थे, मरवा डाला। "

ईसा के शब्दों में एक ग्रलोकिक प्रतिभा थी। जब ईसा १२ वर्ष के हुए तब उनके माता-पिता उन्हें जेरुसेलम ले गये। वहाँ से लौटते समय रास्ते में वे कहीं खो गये। पता लगाने पर लोगों ने उन्हें जेरुसेलम के बड़े मन्दिर में बड़े-बड़े. विद्वानों से शास्त्रार्थं करते हुए पाया।

बड़े होने पर ईसा अपने पिता का व्यापार करने लगे। आरंभ से ही भगवान में उनकी भक्ति थी। उन्हें प्रकृति के प्रत्येक खेल में, जीवन के प्रत्येक कार्य में भगवान की वाणी स्पष्ट सुनाई देती थी। उन्हें जब अवकाश मिलता, भगवान के ध्यान में मगन रहते। उन दिनों जॉन (John the Baptist) नामक एक प्रतिभाशाली साध थे। उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी कि एक ऐसा महान पुरुष प्रकट होनेवाला है जो अगिन के द्वारा तथा भगवान की दी हुई शक्ति से लोगों को शुद्ध करेगा। वह इतना महान होगा कि उसके जूते के फीते को भी खोलने की मेरी चमता न होगी। वे प्रचार करने लगे कि चित्तवृत्ति का परिवर्तन करो; क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है।

कुछ काल बाद ईसा उनसे दीज्ञा लेने गये। उन्हें देखकर महात्मा ने कहा—'यह आप क्या उलटी गंगा बहाने जा रहे हैं ? आपके द्वारा मेरा संस्कार होना चाहिए, निक मेरे द्वारा आपका।' परन्तु ईसा के जोर देने पर उक्त महात्मा ने ईसा का संस्कार किया। बाद में राजा टेटार्च की आज्ञा से संत जॉन केंद्र कर लिये गये और वहीं उनकी हत्या कर दी गई।

#### शैलोपदेश

तीस वर्ष की त्रायु से मरणपर्यन्त ईसा ने धर्म-प्रचार किया। त्रज्यायियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। ईसा के प्रधान उपदेश संसार में शैलोपदेश (पहाड़ पर के उपदेश) के नाम से विख्यात हैं।

<sup>\*</sup>संत मैथ्यू-रचित सुसमाचार का द्वितीय ऋध्याय।

इनके उपदेश के मुख्य ग्रंश इस प्रकार हैं-

- (१) जिनके द्यंदर दीन भाव उत्पन्न हो गया है वे धन्य हैं; क्योंकि भगवान् का साम्राज्य उन्हीं को प्राप्त होगा।
- (२) जो त्रार्तभाव से रोते हैं, वे धन्य हैं; क्योंकि उन्हें भगवान की त्रोर से त्राश्वासन मिलेगा।
- (३) विनयी पुरुष धन्य हैं, वे पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर लेंगे; क्योंकि उन्हें पूर्णता की प्राप्ति होती है।
  - (४) दयालु पुरुष धन्य हैं; क्योंकि वे ही भगवान् की दया प्राप्त कर सकेंगे।
- (५) जिनका ग्रन्तः करण शुद्ध है, वे धन्य हैं; क्योंकि ईश्वर का साचात्कार उन्हीं को होगा।
  - (६) शांति के प्रचारक धन्य हैं; क्योंकि वे भगवान के पुत्र कहे जायँगे।
- (७) धर्म पर दृढ़ रहने के कारण जिन्हें कष्ट मिलता है, वे धन्य हैं; क्योंकि भगवान् का साम्राज्य उन्हीं को प्राप्त होता है।
- (८) तुमने सुना होगा—कहा गया है कि व्यभिचार न करो, पर मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई बुरे मन से किसी स्त्री को देखता है, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका।
- (६) यदि तुम्हारी दाई श्राँख तुम्हें ठोकर दे तो उसे निकालकर फेंक दो; क्योंकि तुम्हारे लिए भला है कि एक श्रंग का नाश हो श्रीर सारा शरीर नरक से बचे। इसी प्रकार यदि तुम्हारा दायाँ पैर तुम्हें कुपथ पर ले जाय तो नरक से बचने के लिए उसे काटकर श्रलग कर देना उचित है।
- (१०) में तुमसे कहता हूँ कि स्त्री के व्यभिचारिणी होने के सिवा ग्रन्य किसी कारण से जो उसका त्याग करता है, वह तो उसे व्यभिचारिणी बनने को बाध्य करता है। श्रीर जो कोई उस परित्यक्ता से विवाह करता है, वह व्यभिचार करता है।
- (११) तुम सुन चुके हो—कहा गया है कि आँख के बदने आँख और दाँत के बदने दाँत तोड़ना नीति-संगत है। किन्तु मेरा कहना है कि बुरे का सामना न करो, अगर कोई तुम्हारे दायें गाल पर थप्पड़ मारे तो उसकी ओर बाँया गाल भी फेर दो और उसी तरह यदि कोई तुमपर मुकदमा दायर करके तुम्हारा कोट ले ले तो उसे तुम अपना लवादा भी दे दो।
- (१२) तुम सुन चुके हो—कहा गया है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, पर मैं कहता हूँ कि अपने वैरियों से भी प्रेम रखो और अपने को कष्ट देनेवालों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करो।
- (१३) ध्यान रखो कि लोगों को दिखलाने के लिए दान न दो, इस प्रकार के दान का कुछ भी फल नहीं मिलेगा। जब तुम दान करो तब इसकी बोबणा न करो। इस प्रकार दान दो कि तुम्हारे बाँयें हाथ को भी पता न लगे कि दायें हाथ ने दान दिया है।

<sup>\*</sup> इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि स्त्री के व्यभिचारिखी होने के सिवा अन्य किसी कारण से उसका त्याग (Divorce) बाइबल की शिक्षा के अनुसार अनुचित एवं पाप है।—ले॰

तुम्हारा दान गुप्तरूप से होना चाहिए। परमिपता परमेश्वर सब-कुछ देखता है, वह तुम्हें इसके लिए पारितोपिक देगा।

(१४) कपिटयों को तरह सड़कों पर अथवा गलियों की मोड़ पर लोगों को दिखलाने के लिए प्रार्थना न करो; किन्तु अपनी कोठरी का द्वार वंद कर गुप्तरूप से पार्थना करो। भगवान तुमको उसका फल देगा।

(१५) प्रार्थना के समय तुम व्यर्थ वातों को वार-वार मत दुहरास्रो । तुम्हारा परम-पिता तुम्हारे माँगने के पहले ही तुम्हारी स्नावश्यकतास्रों को जानता है ।

- (१६) जब तुम उपवास करो तब तुम ग्रपने सिर में तेल मल लो ग्रौर मुँह घोकर साफ-सुथरा कर लो जिसमें लोगों को यह ज्ञान न हो कि तुमने उपवास किया है। तुम ग्रन्य लोगों के बदले सिर्फ ग्रदृश्य परमिपता को ग्रपना उपवास करना दिखलाग्रों। (१७) कोई एक साथ दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। ग्रतएव तुमसे कहता हूँ कि यह चिन्ता न करना कि हम क्या खायेंगे पीयेंगे ग्रथवा पहनेंगे? क्या भोजन से बहुकर प्राण ग्रौर वस्त्र से बहुकर शरीर नहीं है।
- (१८) कल की चिन्ता मत करो ; क्योंकि कल ग्रपनी चिन्ता ग्राप करेगा । ग्राज का दुःख ही ग्राज के लिए काफी है ।
- (१६) तुम अपने भाई की आँख के तिनके को क्यों देखते हो और अपनी आँख के लहें को क्यों नहीं देखते ? तुम अपने भाई को किस तरह कह सकते कि ठहर जाओ, मैं तुम्हारी आँख के तिनके को निकाल दूँ ? रे कपटी ! पहले अपनी आँख से लड़ा निकालो तब अपने भाई की आँख के तिनके को भली-भाँति निकाल सकोगे।
- (२०) पिवत्र वस्तु कुत्ते को न दो श्रीर न मोती सूत्रार के श्रागे रखो। सम्भव है, वे उठाकर उसी से तुम पर चोट करें।\*

इस प्रकार के अनेक उपदेशों का उल्तेख मैथ्यू के पाँचवें से सातवें अध्याय में है जो ईसाई धर्म का सार है। ईसा ने अनेक चमत्कार दिखलाये, पर वे उनकी आध्यात्मिक शक्ति के सामने कुछ नहीं थे। उन्होंने कई अधों, लँगड़ों, बहरों, कोढ़ियों तथा लकवा से पीड़ित रोगियों का कब्ट दूर किया। कुछ ही पत्तों से हजारों मनुष्यों को भोजन कराया। उनके आजा देते ही भयंकर त्फान शांत हो गया। यहपति की मर्यादा और प्रतिष्ठा कायम रखने लिए उन्होंने पानी को द्राह्मारस (शराब) बना दिया।

ईसा की ख्याति चारों ग्रोर वह गई। इसलिए वहाँ के पुरोहित उनकी तथा उनके ग्रानुयायियों की हत्या करने के लिए व्यम हो गये। ईसा को इसका ग्रामास मिल गया। उन्होंने लोगों से कहा कि दो दिन वाद, पर्व के दिन, भोज होगा ग्रीर ग्रापने ग्रानुयायियों में से एक के विश्वासवात के कारण वे सूली पर चढ़ाये जाने के लिए पकड़वाये जायँगे। संध्या-समय ईसा वारह साथियों के साथ भोजन करने बैठे। खाने के समय उन्होंने

<sup>\*</sup> इसका तात्पर्य यह है कि य्रयोग्य व्यक्ति को नीति ग्रौर उपदेश देना व्यर्थ होता है। कहा भी है—उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये। यथीत् उपदेश, मूर्ख को शांत करने के बदले कुपित करता है।

कहा—'में तुमसे सच कहता हूँ कि तुममें से एक मुक्ते पकड़वायेगा।' इसपर हरएक साथी उनसे पूछने लगा—'हे गुरु, क्या वह में हूँ ?' ईसा ने उत्तर दिया—'जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुक्ते पकड़वायेगा।' जब सभी खा रहे थे, ईसा ने रोटी ली ख्रीर तोड़कर चेलों को देकर कहा—'लो खाद्यो, यह मेरी देह हैं।' फिर उन्होंने कटोरा देकर कहा—'तुम सब इसे पीद्यों; क्योंकि यह मेरा रक्त है जो पापियों के ज्ञमा के निमित्त बहाया जाता है।'\*

त्रांत में त्रपने साथी ज्डा, (judas) के विश्वासवात से ईसा पकड़े गये। महापुरोहित और पुरोहित सभी ईसा को मारने के लिए इनके विरुद्ध फूठी गवाही खोजने में संलग्न थे। दो मनुष्यों ने ग्राकर कहा-इस (ईसा) ने कहा है कि मैं परमेश्वर का मन्दिर ढा सकता हूँ ग्रीर उसे तीन दिन में बना सकता हूँ। जब ईसा ने इसके प्रतिवाद में कुछ नहीं कहा तब महापुरोहितों ने कहा कि तुम्हें परमेश्वर की शपथ है, यदि तुम पर-मेश्वर के पुत्र मसीह हो तो हमसे कह दो। ईसा ने उनसे कहा-'तुम कह चुके; वरन् में तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाई श्रोर बैठे श्राकाश के बादलों पर श्राते देखोगे। तब महापुरोहित ने श्रपने वस्त्र फाड़कर कहा-'इसने परमेश्वर की निन्दा की है, अब हमें गवाहों से क्या प्रयोजन १ "देखो, तुम लोगों ने अभी निन्दा सुनी है। तुम क्या समभते हो ?' उन लोगों ने उत्तर दिया कि यह \_ वध्य है। तब उन्होंने ईसा के मुँह पर थूका श्रीर उन्हें बुस्से लगाये, श्रीरों ने चपतें जमाईं। जब भोर हुआ तब सब पुरोहितों ने ईसा के मार डालने की सम्मित दी। निदान, उन्हें बाँधकर हाकिम को सौंप दिया गया । अब विश्वासघाती जूडा को पश्चात्ताप होने लगा। उसने आत्महत्या कर ली। हाकिम ने ईसा को कोड़े लगवाये और स्ली पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी। जल्लादों ने ईसा के वस्त्र उतारकर उन्हें काँटों का मुकुट पहनाया और बाद में वे सूली पर चढ़ाये गये।

मरते समय ईसा ने स्मा की जो अभय वाणी दी, वह विश्व-इतिहास में अपूर्व है। ईसा ने सूली पर चढ़ते समय शांतभाव से कहा—'भगवन्, इनपर समा करना, ये वेचारे नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं।' और अन्त में—'हे पिता, यह आत्मा तुम्हें अपित है।' यह कहकर प्राण्त्याग किया।

### ईसा के धार्मिक सिद्धान्त ..

इस धर्म की पुस्तक है बाइबल। इसके उत्तरार्ध में ईसा के जीवन की घटनायों का चमत्कारपूर्ण वर्णन है। संचेपतः इस धर्म के सिद्धांत निम्नलिखित हैं—परमेश्वर एक है जो निरंजन, निराकार ग्रौर ज्योतिस्वरूप है। ईसा को परमेश्वर का पुत्र मानकर उनके चमत्कारों को ठीक मानना चाहिए। ईश्वर की ग्राराधना करना, बाइबल को सत्य मानना, सत्य वचन बोलना, चोरी ग्रादि कुकमों से बचना चाहिए। ईसा मरकर भी ग्रमर हुए हैं ग्रौर उनका महिमामय पवित्र शरीर विद्यमान है। ईसा, उनके पिता ग्रथांत्

<sup>\*</sup> सम्भवतः इसी घटना के कारण पाश्चात्य देशों में स्वास्थ्यपान (Drinking the health) की प्रथा चल पड़ी है।

परमेश्वर और उनकी पवित्र आत्मा—ये तीनों (God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost) एक ही हैं।

इस मत ने पुनर्जन्म को नहीं माना है। ईश्वरपुत्र ईसा ने मनुष्यों के उद्धारार्थ त्रवतार लेकर धर्म का उपदेश दिया और लोककल्याण के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। अतः उनकी भक्ति ही सबको तारनेवाली है। इसी प्रकार लोककल्याण के लिए सबको आत्म-विलदान की भावना और भातृभाव रखना चाहिए। इससे ईश्वर का प्रसाद अथवा मुक्ति मिलती है। इस खिद्धान्त को मान लेने से सर्वज्ञता प्राप्त होती है। किर मनुष्य को और ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती। सारांश यह कि ईसाई-धर्म एकमात्र भक्ति और शरणागित का धर्म है।

ईसाई-धर्म की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं—(१) बौद्ध ग्रीर जैन-धर्मों की तरह इस धर्म में जीव-हिंसा का निषेध नहीं किया गया है; स्पष्टतया कहा गया है कि ग्रन्य जीवों को भी ईश्वर ने मनुष्यों के उपकारार्थ ही बनाया है। ग्रन्य जीव-जन्तुग्रों की ग्रात्मा के सदृश मानवात्मा को नहीं माना है। (२) पुनर्जन्म की गुंजाइश इस धर्म में नहीं है।(३) हिन्दुग्रों की त्रिमूर्त्त—ग्रह्मा, विष्णु, महेश—की तरह त्रिमूर्त्ति की कल्पना यहाँ भी है।(४) ज्ञान की सर्वथा उपेद्या की गई है ग्रीर सिर्फ शरणागित-द्वारा ही मुक्ति का उपाय बताया गया है तथा जनहित के निमित्त ग्रात्म-विलदान पर जोर दिया गया है।

ईसा को ईश्वर की सत्ता के लिए किसी भौतिक अथवा दार्शनिक प्रमाण की आवश्य-कता नहीं थी। वे भगवान् की सत्ता का आन्तरिक अनुभव करते थे। भगवान् उनके अंदर विराजते थे। वे अपने को सदा भगवान् के समीप देखते थे और भगवान् के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा करते थे, सब अपने हृदय के अनुभव से ही। जिस प्रकार बालक माता की गोद में रहता है, उसी प्रकार वे सदा-सर्वदा अपने को ईश्वर की गोद में समम्तते थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि 'में भगवान् हूँ।' सदा अपने को भगवान् का पुत्र सममा। भगवान् को पिता के रूप में देखना उनका लक्ष्य था।

### आदर्श चरित्र

ईसा का चिरित्र ब्रादर्श था। उनकी ब्राक्ति पर किसी ने कभी वल पड़ते नहीं देखा। उन्होंने कभी किसी से घृणा नहीं प्रकट की। वे दूसरों का दुख नहीं देख सकते थे। दूसरों का हित करना ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। उन्हें दीन व्यक्ति ब्रत्यन्त प्रिय थे। उनका स्पष्ट कथन था कि सूई के छेद से ऊँट भले ही निकल जाय, किन्तु धनी के लिए स्वर्ग पाना सम्भव नहीं। उनका जीवन त्यागमय था। वे ब्रात्मा के सामने जगत् को तुच्छ समस्तते थे। वे ब्रयने हृदय के भावों को प्रधानता देते थे। उनका कथन था कि ईश्वर सुरूर सातवें ब्राकाश पर नहीं रहता; किन्तु हमारे समीप, हमारे हृदय में ही निवास करता है। वे मनुष्यों के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न कर ब्रीर ईश्वरेच्छा के ब्रनुसार कर्ताच्य का पालन कराकर संसार में 'स्वर्ग का राज्य' (kingdom of heaven) कायम करना चाहते थे।

बौद्ध धर्म ईसा के समय जेरुसेलम तक फैला था। ग्रतएव स्वभावतः ईसा की शिज्ञा में बौद्ध-शिज्ञा की स्पष्ट छाप ज्ञात होती है। बहुतों का विश्वास है कि ईसा ने वर्षों तक भारत एवं तिब्बत में रहकर हिन्दू तथा बौद्ध धर्मों का ग्रध्ययन-किया जिसका प्रभाव स्पष्टतया बाइबल में दीख पड़ता है।

ईसा की मृत्यु के बाद उनका कार्यभार उनके शिष्यों और अनुयायियों ने, उनके आदेश के अनुसार, सम्भाला। ईसा के चार शिष्यों—मार्क, ल्यूक, मैथ्यू और जॉन—ने उनकी जीवनी और उपदेशों का संग्रह किया। यही संग्रह बाद में 'न्यू टेस्टामेंट' कहलाया। यहूदियों की बाइबल भी इस बाइबल में मिला दी गई और उसे 'ग्रोल्ड टेस्टामेंट' कहा गया।

### ईसाई-धर्म का विकास

ईसाई ३१२ ई० तक बड़े कष्ट और श्रम से धर्म-प्रचार करते रहे। शनै:-शनै: वहाँ के शासकों ने इस धर्म को स्वीकार किया। अतः इसकी जड़ मजबूत हो गई। ईसाई-धर्म में मूर्तियूजा का पूर्ण निषेध रहने पर भी ईसा एवं मेरी की प्रतिमाओं का पूजन भक्तगण करते रहे। ७५४ इ० में अनेक पादिरयों ने सभा करके मूर्तियूजा को धर्म के विख्य घोषित कर बन्द कराने का असफल प्रयत्न किया।

अवतक पोप की शक्ति बहुत बढ गई थी। १५१७ में मार्टिन लूथर ने पोप के विरुद्ध प्रचार आरम्भ किया । उसने पीप के स्वार्थ-पूर्ण नियमों को एकत्र कर पुस्तकाकार प्रकाशित किया और उनपर टिप्पणी करते हुए बतलाया कि ये प्रजा के लिए हानिकारक हैं। धीरे-धीरे इस मत का प्रचार होने लगा। इसके विरोध में एक सभा जर्मनी में हुई। लूथर और उनके अनुयायियों ने विरोध किया। अतएव वे प्रोटेस्टैंट अर्थात् विरोधी नाम से विख्यात हुए। लूथर ने अपना आन्दोलन जारी रखा। धर्म के नाम पर पोप ने अनेक अत्याचार किये। अपने अधिकारों की रह्या के लिए पोप ने इन्क्युजिशन (Inquesition) नामक न्यायालय की स्थापना की। इस न्यायालय के आज्ञानुसार १४२१-१७८१ के भीतर सिर्फ स्पेन देश में १०६५६ मनुष्य जिन्दा जला दिये गये ग्रौर २६१४५० को सश्रम कारावास की सजा मिली। इससे अनुमान किया जा सकता है कि सारे ईसाई-संसार में कितने व्यक्तियों को दंडित होना पड़ा होगा ! लेकिन प्रोटेस्टैंट मत का प्रचार उत्तरोत्तर बढ़ता गया। फलतः १७वीं सदी में पोप की शक्ति का हास शुरू हो गया । आज ईसाई मत के तीन प्रधान भाग हैं—(१) प्रोटेस्टैंट, (२) कैथोलिक, (३) ग्रीक । ग्रीक-कैथोलिकों की संख्या प्रायः ७५ लाख है। कैथोलिक ग्रौर ग्रीकचर्च में कुछ भिन्नता होने पर भी, बहुत श्रंशों में, समानता है। दोनों में मूर्ति श्रौर चित्र-पूजन की प्रथा है। इसके अतिरिक्त सिरियन और रिसयन चर्च भी हैं।

सर्वप्रथम सेएटटौमस ने दिल्लाण भारत में आकर बहुत लोगों को ईसाई बनाया। बाद १५ वीं शताब्दी में ईसाई लोग भारत में आये। यहाँ उनकी संख्या इस समय प्रायः २६ लाख है। भारत में ईसाई-धर्म के उपदेशकों ने दूर-दूर जाकर, जंगली जातियों को ईसाई-धर्म में दीज्ञित किया। उनकी भाषाओं में बाइबल का प्रकाशन कर उसका प्रचार किया। ईसाई मिशनिरयों ने ग्रानेक स्कूल, कालेज, ग्रास्पताल तथा ग्रानाथालय खोले जिनके द्वारा गौण रूप से ग्रापने मत का प्रचार किया। पोर्तुगीजों के सिवा ग्रान्य किसी ईसाई प्रचारक ने जोर-जुल्म नहीं किया। ये उपदेशों के प्रभाव या जीविका के लोभ से बाखों को ईसाई बनाने में समर्थ हुए।

### ईसाई-धर्म में भेद

प्रोटेस्टेंट ग्रीर रोमन कैथोलिकों में—(१) पापनाश-संबंधी विचार, (२) पाप-ज्ञमा, (३) प्रधानता, (४) चद्दान, (५) उत्तराधिकारी, (६) कुञ्जी, (७) गिरजाघर, (८) मूर्ति, (६) पादरी ग्रीर (१०) त्रिमूर्ति के सम्बन्ध में मुख्य भेद है।

(१) पापनाश-सम्बन्धी विचार—जब मनुष्य मरता है तब उसके शरीर में स्थित आतमा की मृत्यु हो जाती है। ईश्वर का यही विधान है कि मिट्टी से मनुष्य बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है (उत्पत्ति ३। १७।)। इंजिल के पूर्वार्ध के १८ वें अध्याय के चौथे वाक्य में लिखा है कि जितने शरीरधारी जीवात्मा हैं वे मेरे ही हैं। जो प्राणी (आत्मा) पाप करेगा वह मर जायगा (इंजिल १८।४।)।

किन्तु कैथोलिकों का विश्वास है कि जब मनुष्य मरता है, तब वह वस्तुत: मरता नहीं; बिल्क सजा मिलने के ग्रस्थायी स्थान में जिसे परगेटरी कहते हैं, सचेतावस्था में रहता है। मृत मनुष्य की सजा का काल जीवित मनुष्य की प्रार्थना ग्रौर' विलदान द्वारा घट सकता है।

किन्तु प्रोटेस्टैंटों के विचार में मनुष्य की मृत्यु के बाद आतमा की चेतना नहीं रहती। कहा है कि जो कुछ तुम्हें करना है वह इसी जीवन में कर लो; क्योंकि मृत्यु के बाद कोई कर्तव्य करने के लिए चेतना नहीं रह जाती (इक्लेसियासर १ । ५।)। अतएव मृत पुरुष की आत्मा पापनाशक स्थान (परगेटरी) में नहीं रहती है। ईसा ने कहा है कि मृत-पुरुष कब्र में पुन: उत्थान की प्रतीद्धा करता रहता है (जॉन ५।२।)।

५६५ई० से ६०४ ई० तक ग्रेगरी ने पोप के अधीन काम किया। पापनाशक स्थान का आविष्कार उसने ही किया और घोषित किया कि आत्मा अपिन में जेलती रहती है। इसके विरुद्ध पाल ने समस्त ईसाइयों को सचेत किया कि इन भ्रमात्मक वातों में न पड़कर, ईसा के बताये मार्ग पर ही चलें। अतः पोटेस्टैंट मत के अनुसार मृत्यु के उपरांत पुनरुत्थान के समय तक आत्मा अचेतनावस्था में रहती है।

(२) पाप-च्तमा—कैथोलिकों का सिद्धान्त है कि धार्मिक संस्था (गिरजाघर) देवदूतों का समूह है और देवदूतों के समूह के बाहर समस्त ईसाई इस धार्मिक संस्था के बच्चे हैं जिन्हें 'कैथोलिक-समुदाय' कहते हैं। अतएव धर्म-शासक पोप को च्लमा की च्लमता प्राप्त है।

प्रोटेस्ट्रेंटों का कहना है कि यह सिद्धान्त वाइवल की शिद्धा के एकदम विरुद्ध है। सिर्फ ईश्वर ही पाप को ज्ञमा कर सकते हैं।

ं मैथ्यू (२६।२८) में कहा है—'मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए, उनके पापों के च्नमा के निमित्त, बहाया जाता है।' एक जगह पहला जॉन (२।१२) में कहा है-दि मेरे बालको, मैं ये वातें इसलिए लिखता हूँ कि तुम कुछ पाप न करो ग्रीर यदि कोई पाप करे तो उसे समभत्ना चाहिए कि पिता के पास मेरा एक सहायक है ग्रर्थात् धर्मपरायण ईसा । वही मेरे पापों का प्रायश्चित्त है । वह सिर्फ मेरा ही नहीं, किन्तु सारे जगत् के पापों का त्राता है।

- (३) प्रधानता—मैथ्यू (१६।१७।१६) में कहा है कि उस चट्टान पर मैं ग्रपनी धार्मिक संस्था स्थापित करूँगा। इसी वाक्य के ब्राधार पर कैथोलिकों का कथन है कि ईसा ने पीटर को धार्मिक प्रधानता दी श्रौर उसके बाद बराबर यह धार्मिक प्रधानता पोपों की रही। पोटेस्टैंटों का विचार है कि बाइवल में ऐसा कोई वाक्य नहीं है कि ईश्वर ने पीटर को धार्मिक प्रधानता दी।
- (४) चट्टान—चट्टान (Rock) शब्द जो उपयु क वाक्य में ग्राया है वह लाचि शिक है। क्यों कि वह अनादि है और अचल है (साम । १।२)। जोहवा के सम्बन्ध में बाइबल ने कहा है-'वह चट्टान है। उसका कार्य पूर्ण सत्य का रूप, न्यायशील और ठीक हैं (डेउट्रोमी ३२,४)। सबने एक ही आत्मिक जल पिया है, वह जल एक चट्टान से निकलता है, जो स्वयं इसामसीह ही है ( कोरेन्थियन १०।४)।
- (४) उत्तराधिकारी-पीटर के उत्तराधिकारी की हैसियत से रोम का पोप संसार में धर्माध्यज्ञ है-यह कैथोलिकों का विचार है।

प्रोटेस्टैंटों का विचार है कि पीटर कभी पोप नहीं था—उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ। इसका भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि पीटर कभी रोम गया। किसी को धर्माध्यद्य का पद स्वयं लेने का अधिकार नहीं है। मैथ्यू और जॉनपर्व जिनका हवाला कैथोलिकों ने दिया है, इसकी पुष्टि नहीं करता।

(६) कुझी-ईश्वर ने पीटर से कहा-'में तुमे स्वर्गराज्य की कुझियाँ दूँगा श्रीर जो कुछ तू पृथ्वी पर बाँधेगा वह स्वर्ग में बँधेगा श्रीर जो कुछ तू पृथ्वी पर खोतेगा

वह स्वर्ग में खुलेगा' (मैथ्यू १६।१६)।

प्रोटेस्टेंटों का मत है कि बाइबल में कुड़ी का अभिपाय यह है कि स्वर्ग-राज्य का उद्घाटन सत्य से होता है त्रौर यही सत्य स्वर्ग-द्वार को खोलनेवाली कुंजी है। मैथ्यू के उपयु क वाक्य से यह कदापि नहीं भलकता कि ईसा ने पीटरं को स्वर्ग की कुड़ी दे दी थी।

(७) गिरजाघर—कैथोलिकों का विश्वास है कि कैथोलिक गिरजाघर (चर्च) ही श्रिमली स्थान है जिसे पीटर ने निर्मित कराया श्रीर पीटर के उत्तराधिकारी की हैसियत से पोप ही धर्माध्यज्ञ है। पोप ग्रभान्त (Infalliable) है ग्रीर वाइवल का ग्रर्थ लगाने

का एकमात्र ग्राधिकार उसे ही है।

प्रोटेस्टैंटों के मतानुसार वाइवल का कथन है कि चर्च के सदस्य होने का एक ही रास्ता है-ईश्वर और ईसा पर विश्वास और अपने को ईश्वर की इच्छा पर पूर्णतया छोड़कर, सचाई से ईसा-द्वारा पदिशत मार्ग पर चलकर याजीवन उनकी याजा का

पालन करना। त्रानुयायियों द्वारा निर्वाचित होने पर यह सदस्यता का श्रिधकार किसी को प्राप्त नहीं होता, किन्तु समस्त ऐसे व्यक्तियों को, सदस्यता का श्रिधकार प्राप्त होता है जो पूर्णतया परमात्मा की श्राज्ञा का पालन करते हैं (हेन्रू ११।६, पहला पीटर २।२१, रोमन ८।२६, रिपीलेशन २।१०)।

- (द) मूर्ति—रोमन कैथोलिक गिरजाघरों में मूर्ति एवं चित्र रखते हैं। उनका कथन है कि ईसाई धर्म ने ईश्वर के पुत्र (ईसा), माता मिरयम, संतों और देववूतों की मूर्तियों और चित्रों को रखने की अनुमति दी है। जैसे विभिन्न जातियाँ अपने मंडों की इज्जत करती हैं वैसे ही मूर्तियों एवं चित्रों द्वारा कैथोलिक ईश्वर-पुत्र ईसा एवं अन्य महान् आत्माओं का स्मरण् और आदर करता है। कैथोलिकों का कथन है कि हम मूर्ति को नहीं एजते; किन्तु जिसका वह पतीक है, उसको पूजते हैं। इस सम्बन्ध में प्रोटेस्टेंटों का मत है कि बाइवल में कहीं भी मूर्ति-पूजा की अनुमित नहीं दी गई है; बल्कि सब प्रकार की मूर्तियाँ ईश्वर की दृष्टि में वृण्ति समभी गई हैं। एकसोडस (२०१४-५ हब्बाकुक राश्ट्र) में स्वष्ट शब्दों में स्वर्ग, संसार अथवा पाताल की किसी चीज का प्रतिकार तैयार करना निषद्ध उहराया गया है। मैथ्यू (६१६-१५) में ईसा ने प्रार्थना करने की रीति वतलाई है। प्रत्येक ईसाई को अधिकार है कि वगैर मूर्ति, पुरोहित, पादरी अथवा किसी व्यक्ति की सहायता के ईसा के नाम से परमात्मा की उपासना करे। भगवान ने जॉन (१४१३) में कहा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से माँगोंगे वही मैं दूँगा, जिससे पुत्र-द्वारा पिता की महिमा बढ़ें।
  - (६) पादरी—रोमन कैथोलिकों के मत से समस्त पादरीवर्ग को 'फादर' कहते हैं और पोप को 'होली फादर' (धर्मपिता)।

पोटेस्टेंटों के मतानुसार ईसा ने कहा है कि संसार में किसी को पिता न कहो; क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में रहता है ( मैथ्यू २३।७-११)। लम्बा लबादा आदि पहनना उचित नहीं। ईसा के अनुयायियों में विभेद करना उचित नहीं। ईसा की पार्थना थी कि सब समान हों। ईसा के लिए सब बराबर हैं। 'जैसे—तू, हे पिता, मुक्तमें है और में तुक्तमें हूँ वैसे ही वे भी हममें हों। इसलिए कि जगत् विश्वास करे कि त्ने मुक्ते भेजा है।'

(१०) त्रिमूर्त्तं — त्रिमूर्त्तं अर्थात् (१) पिता, (२) पुत्र ग्रौर (३) पवित्र ग्रात्मा — तीनों ईरवर हैं; प्रथक् व्यक्ति नहीं। किन्तु एक के ही तीन रूप हैं — ऐसा कैथोलिकों का विचार है।

पोटेस्टैएटों के कथनानुसार धर्मग्रन्थ का कोई वाक्य नहीं कहता कि तीनों एक ही हैं। ईसा ने कहा है—'में अपने पिता के यहाँ से आया हूँ' (जॉन ५।४३)। 'में स्वर्ग से अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए नहीं आया; किन्तु उस परमात्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए—जिसने हमें भेजा है' (जॉन ६।३८)। 'मेरे पिता मुक्तसे बड़े हैं' (जॉन १४।२८)। सूली पर चढ़ाये जाने के पूर्व ईसा ने प्रार्थना की—'हे पिता, वह बड़ी आ पहुँची है कि तू अपने पुत्र की महिमा बढ़ा ताकि पुत्र भी तेरी महिमा बढ़ाये।

क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर ग्राधिकार दिया है; जिन्हें तूने उसे दिया है उन सबको वह ग्रानन्त जीवन दे? (जॉन १७।१२)। पवित्रात्मा (Holy ghost) शब्द किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट नहीं करता, केवल जोहवा (परमात्मा) की उस शक्ति को निर्दिष्ट करता है जो मनुष्य की दृष्टि से परे है।

### ईसाई-प्रार्थना

ईसाइयों की प्रार्थना बहुत सादी है। गिरजाघर में पादरी प्रार्थना पढ़ता है और उसी के अनुसार उपस्थित समुदाय भी पढ़ता है। गिरजा में प्रति रिववार को प्रार्थना होती है। इसके अलावा किसमस आदि त्यौहारों के दिन भी गिरजा में सम्मिलित प्रार्थना होती है। ईसाई-प्रार्थना इस प्रकार है—परमात्मन, मुक्ते अपनी राह दिखा। अपने सम्बन्ध में ज्ञान करा और सत्यमार्ग में मुक्ते चला। मेरी मुक्ति का ईश्वर तू ही है। मेरा ज्ञान-चन्नु खोज, जिससे में तेरी प्रेमपूर्ण आश्र्यजनक चीजों को देख सकूँ। भ

बाइबल के आद्योगन्त पढ़ने से यह स्वष्टतया ज्ञात होता है कि इसमें आत्मोत्सर्ग द्वारा मानवजाति के उद्धार का विस्तृत और सुन्दर विवेचन है। इसका पूरा विवरण 'नया सुसमाचार' (न्यू टेस्टामेंट) के विभिन्न अन्थों में मित्तेगा। विशेषतः मैथ्यू (२०१८), जॉन (१०१९) तथा पीटर (१।१८) में।

### ईसा की शिचाओं का वास्तविक रहस्य

ईसा की शिद्धाएँ अद्भुत थीं। 'पहाड़ पर के उपदेश' (Surmon on mountain) के पाँचवें, छठे और सातवें अध्याय जगत्-प्रसिद्ध हैं। ईसा की शिद्धा का उद्देश्य मनुष्य की चरित्र-भ्रष्टता तथा समाज की कुरीतियों की लीपापोती आदि करना नहीं था; किन्तु मनुष्य-हृदय को परिवर्तित कर हृदय-मंदिर में आदर्श मनुष्यता को प्रतिष्ठित करना था और इसी पृथ्वी पर 'ईश्वर का राज्य' (Kingdom of Heaven) उतारना था, मनुष्य का पुनर्जन्म करना था।' नई किताब (जॉन ३।३-४) में ईसा ने स्पष्ट कहा है कि यदि किसी का मानवजन्म सुसंस्कृत न हो तो वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। यदि कोई आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शारीर से जन्मा है, वह शारीर है और जो आत्मा से पैदा हुआ है, वह आत्मा है। इसका अभिप्राय यह है कि नैतिक शिद्धा ऊँची-से-ऊँची कोटि की क्यों न हो, वह मनुष्य के स्वभाव में आमूल परिवर्त्तन नहीं कर सकती। उदाहरसार्थ—किसी डाकू से, अनेक वर्षों तक सुन्दर जीवन व्यतीत करने के लिए, दृह संकल्प कराया जा सकता है तथापि उसका मूल स्वभाव ज्यों-का-त्यों ही बना रहेगा। किन्तु ईसा में भक्ति और दृह विश्वास होते ही, एक घंटे के भीतर सनुष्यमात्र

१. 'शो मी दाई वेज श्रो लौर्ड । टीच मी दाई पाथ; ऐराड लीड मी इन दाई द्रुथ, दाउ श्रार्ट द गॉड श्रफ माई सालवेसन, श्रोपन दाउ माइन श्राइज, दैट श्राइ में विहोल्ड वराडरस थिंग श्राउट श्रफ दाई लव। क्वीकेन दाउ मी एकारडिंग टु दाइवर्ड । रिमूव फ्रॉम द वे श्रफ लिविंग।'

के प्रति हार्दिक प्रेम ग्रोर सेवा का भाव जागरित हो उठता है। उसकी समस्त जीवन-धारा तथा विचारधारा ग्रामूल परिवर्त्तित हो जाती है। इस प्रकार इस रारीर में ही उसका पुनर्जन्म हो जाता है।

ईसा की शिक्षा में दूसरी महत्त्वपूर्ण वात यह है कि उन्होंने मनुष्यों को धर्म-शिक्षा के अनुसरण करने की बराबर प्रेरणा दी। ईसा ने मनुष्यों में अपने प्रति भिक्त का माव और यह विश्वास उत्पन्न किया—'में ही कर्त्ता हूँ—में ही प्रकाश हूँ—में ही मार्ग हूँ—में ही पुनरूत्थान हूँ।' ईसा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है—'जीवन और सचाई का मार्ग में ही हूँ। विना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता' (जॉन १४।६)। ईसा ने अपने और ईश्वर में भिन्नता दिखाते हुए कहा है कि परमेश्वर ने जगत् के प्रति ऐसा प्रेम दिखलाया कि उसने जगत् को अपना एकलौता पुत्र भी दे दिया तािक जो कोई उस पुत्र पर विश्वास करे, वह नष्ट न हो और अनन्त जीवन पावे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत् में इसिलए नहीं भेजा कि जगत् को दोषी ठहराया जाय, किन्तु इसिलए कि जगत् का उसके द्वारा उद्धार हो (जॉन ३।१६-१७)। इस प्रकार वाइवल के अनेक वाक्यों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि ईसा पर किसी-न-किसी रूप में अद्वैतवेदान्त का प्रभाव पड़ा था और यह समक्तते हुए कि पत्येक जीव उसी एक ईश्वर का अंश है और वह (ईश्वर) अंशी है, अपने और जोहवा (ईश्वर) में उन्होंने अभेद संबंध माना।

'विना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता'—ईसा के इस कथन का अभिप्राय यह है कि मनुष्यों के प्रतिनिधिक्षप ईसा और परमात्मा में अभिन्नता का ज्ञान हुए विना मनुष्य का उद्धार संभव नहीं। इस कथन का यह भी अभिप्राय है कि ईसा ईश्वरक्षप थे और विना ईश्वरक्षप हुए मनुष्य के उद्धार की आशा नहीं। जो ईसा के इस कथन का मर्म नहीं सममते वे नाहक ईसा को आत्मश्लाघो और पाखंडी कहते हैं। यदि हम बाइबल और गीता का तुलनात्मक अध्ययन करें तो हमें आश्चर्यजनक समानता दीख पड़ेगी। भगवान् ने गीता में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सभी धमों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूँगा। इसी प्रकार बाइबल में भी ईसा ने यही कहा है कि मेरे द्वारा तुम्हारा उद्धार निश्चित है—अन्य उपाय नहीं है।

#### बाइबल की भविष्यवाणी

वाइवल की प्राचीन पुस्तक (Old Testament) में ईश्वर-पुत्र ईसा के आगमन की, स्पष्ट शब्दों में, भविष्यवाणी की गई है। ईसाइयों का मत है कि वह भविष्यवाणी ईसा के सम्बन्ध में थी; किन्तु यहूदियों का विश्वास है कि अवतक वह भविष्यवाणी कार्य-रूप में परिणत नहीं हुई है। उस भविष्यवाणी के अनुसार अवतार अथवा पैगम्बर आगे आनेवाले हैं।

वाइवल की नई किताव में भी, जिसे यहूदी नहीं मानते, अनेक भविष्यवाणियाँ की गई हैं। यथा—ईसा के दूसरी वार संसार में आने का उल्जेख हमें मैथ्यू, डानेयल तथा रीविलेशन (Mathew, Daneal and Revalation) में मिलता है। थिससलु-नीकि (४।१३-१७) में चेतावनी दी गई है कि ईसा के पुनरागमन के विषय में ईसाई सचेत रहें ग्रौर एक दूसरे को शांति दिया करें। लिखा है कि दूसरी बार पृथ्वी पर य्यवतीर्ण होकर ईसा हजार वर्षां तक शासन करेंगे (रिविलेशन २०१४, ईसाइया ५, ६।६-७ त्रादि )। जब ईसा का राज्य होगा तब युद्ध बंद हो जायगा। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से ग्रथवा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से संवर्ष नहीं करेगा (ईसाइया २।४)। तव ग्रंधों की श्राँखें खुल जायँगी श्रोर गूँगे श्रपनी जीभ से जयजयकार करेंगे। जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में निदयाँ वहने लगेंगी। वहाँ एक सड़क होगी और उसका नाम 'पवित्र मार्ग' होगा । कोई अशुद्ध मनुष्य इस पथ से नहीं चल पायेगा । वह तो प्रयात्मात्रों के लिए ही रहेगा। इस मार्ग पर जो चलेगा वह, चाहे मूर्ख भी हो तो भी, नहीं भटकेगा । (ईंसाइया, ३५।५-१०) । मनुष्य की छायु बढ़ जायगी (ईंसाइया ६५।२०)। मूर्त्तिपूजा कहीं न होगी (ईसाइया २।१८-२०)। हानिकारक जन्तु कहीं नहीं रहेंगे। जो जन्तु रहेंगे उनके स्वभाव में परिवत्त न हो जायगा (ईसाइया ११।६-६ एवं ६५।२५)। शैतान इन हजार वधीं तक वंधन में रहेगा (रिविलेशन २०।२)। समस्त मृत व्यक्ति जी उठेंगे श्रीर उन्हें कर्मानुसार फल-प्राप्ति होगी। श्रविश्वासियों को नरक में डाल दिया जायगा। आकाश में आग जल उठेगी और अनेक तत्व तप्त होकर पिघल जायँगे (दूसरा पीटर ३।१३)। इस परिवर्त्त के बाद जो नवीन संसार होगा उसके रूप का वर्णन बाइवल के रिविलेशन के दो अध्यायों में विस्तारपूर्वक दिया गया है।

बाइबल के वाक्यों में पूर्ण विश्वास, श्रद्धा श्रीर श्रास्था रखनेवाले ईसाइयों का मत है कि बाइबल की श्रानेक वाणियाँ श्रद्धारशः श्रवतक सत्य हुई हैं। श्रीर ईसा के पुनरागमन के पश्चात् स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर पूर्णक्ष्प से कायम होगा तथा इस राज्य में पाप तथा तज्जनित क्लेशों का नाम-निशान भी नहीं रहेगा।

ईसाइयों में छोटे-मोटे बहुत-से भेद-भाव हैं जिनके कारण उनमें विशेष पार्थक्य है; परन्तु ईसा की एकता मानने में ख्रौर उनकी शरणागित के विचार में ऐक्य है। ब्राजकल दुनिया में ३५ प्रतिशत ईसाई हैं। ईसाई मिशनरियों ने ख्रपने धर्म-प्रचार में जितना ख्रध्यवसाय दिखलाया है, वह धार्मिक इतिहास के लिए एक उल्लेखनीय घटना है।

## पाँचवाँ खण्ड



## पहला परिच्छेद इस्लाम-धर्म

इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मुहम्मद साहव का जन्म ५७० ई० में अरव के मका शहर में हुआ था। उन दिनों जदीस, समूद आदि प्राचीन जातियों के अतिरिक्त कहतान, इस्माइल और यहूदी वंश के लोग भी अरब में बसते थे।

श्ररववासियों की श्रवस्था उन दिनों बहुत खराब थी। नर-विल, व्यभिचार, चूत श्रीर मद्यपान श्रादि का उनमें बड़ा प्रचार था। पिता की श्रनिगनत स्त्रियाँ दायभाग के तौर पर पुत्रों में बाँट दी जाती थीं जिन्हें वे श्रपनी स्त्री बना लेते थे। युद्ध के कैदियों के साथ उनकी स्त्रियों ग्रीर बचों का भी शिरश्छेदन उस काल की एक साधारण प्रथा थी। सोये हुश्रों पर श्राक्रमण कर लूटने श्रीर मारने में कुशल लोग 'फातक' श्रीर 'फत्ताक' शब्दों से पूजित होते थे। प्रव्वलित श्रिगन में जीवित मनुष्य को डाल देना कोई श्रनुचित कार्य नहीं समक्ता जाता था। कोमल शिशुश्रों को लक्ष्य करके तीर मारना, श्रमहा पीड़ा देने के लिए एक-एक शंग को थोड़ा-थोड़ा करके काटना, शत्रु के मुदें के नाक-कान काट लेना, यहाँ तक कि उसके कलेजे को खा जाना इत्यादि श्रनेक कूर कुकर्म उनकी नृशंसता के परिचायक थे।

मुहम्मद की जन्म-कुएडली देखकर उनके मामा ने, जो महान् ज्योतिषी थे, भिविष्यवाणी की कि यह लड़का बड़ा शिक्तिशाली होगा। इसके हाथ से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना होगी। मुहम्मद के जन्म के दो मास बाद उनके पिता की श्रीर छः वर्ष की श्रवस्था में उनकी माता की मृत्यु हो गई। माता की मृत्यु के बाद क्रमशः उनके दादा श्रीर फूफा ने उनका पालन किया। एक बार बारह वर्ष की श्रायु में उन्हें वाहर जाना पड़ा। वहाँ बुहैरा नामक एक ईसाई साधु से उनकी मेंट हुई। उसके उपदेश सुन मुहम्मद का मन मूर्तिपूजा से हट गया। यद्यपि मुहम्मद पढ़े-लिखे नहीं थे तथापि जो कुछ देखते-सुनते श्रीर जान लेते थे, उसे याद रखते थे। जब वे बड़े हुए तब सीरिया आदि देशों में जानेवाले काफलों के साथ एजेरट के रूप में जाने लगे श्रीर उनकी ईमानदारी तथ कार्य-कुशलता की चर्चा चारों श्रीर होने लगी।

वि० द०--३२

इससे प्रभावित होकर कुरैस-वंश की एक समृद्धिशालिनी विधवा खदीजा ने ग्रपना गुमास्ता बनाकर पचीस वर्ष की ग्रायु में नवयुवक मुहम्मद को सीरिया मेजा। इस कार्य को मुहम्मद ने बड़ी ईमानदारी एवं योग्यता से संपन्न किया। कुछ दिनों वाद खदीजा ने उनके साथ निकाह की इच्छा प्रकट की। यद्यपि खदीजा की ग्रायु ४० वर्ष की थी ग्रीर उनके दो पतियों की मृत्यु पहले हो चुकी थी तथापि इनके ग्रनेक सद्गुणों का खयाल करके मुहम्मद ने विवाह कर लिया। इस संबंध के बाद मुहम्मद साहब मक्का के बड़े रईसों में गिने जाने लगे। धनी होने के ग्रातिरिक्त उनका ग्राचरण इतना शुद्ध, व्यवहार इतना निष्कपट ग्रीर चरित्र इतना निष्कलंक था कि लोग उन्हें 'ग्रलग्रामीन' ग्रार्थात् ईमानदार कहने लगे। उनका निर्णय भी इतना पञ्चपात-रहित होता था कि लोग ग्रपने घरेलू कगड़ों का निर्णय भी उन्हीं से कराते।

#### अरब की धार्मिक दशा

हुब्ल, लात्, मनात्, उज यादि विभिन्न देव-प्रतिमात्रों की पूजा स्राप्त-निवासी करते थे। कुछ काल पूर्व अमर नामक काबा के प्रधान पुजारी ने सीरिया देश में सुना था कि मूर्तिपूजा करने से दुष्काल से रज्ञा और शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। उसीने प्रथमतः कुछ मूर्तियाँ काबा के मंदिर में स्थापित कीं। देखा-देखी इसका प्रचार इतना बढ़ा कि सारा देश मूर्ति-पूजा में निमन्न हो गया। केवल कावा के मंदिर में ३६० देव-मूर्तियाँ थीं, जिनमें हुव्ल की सर्वाधिक प्रतिष्ठा थी। 'जय हुव्ल' उनका जातीय नारा था। खदीजा मूर्तिपूजा-विरोधी धर्म की अनुयायिनी थी। मुहम्मद ईसाई पादरियों की तरह बहुधा 'हिरा' की गुफा में जाकर एकान्तवास और ईश्वर-आराधना किया करते थे। 'इका विइस्मि रिव्वक' (पहुकर अपने प्रभु का नाम ) के साथ कुरान का प्रथम वाक्य पहलेपहेल यहीं पर देवदूत जिब्राइल द्वारा महात्मा मुहम्मद के हृदय में उतारा गया । उस समय हजरत की ग्रायु चालीस वर्ष की थी । यहीं से उनकी पैगम्बरी ग्रारम्भ होती है। ईश्वर के दिव्य ब्रादेशों को पाकर उन्होंने सका के दम्भी पुजारियों एवं जनता को कुरान का उपदेश सुनाना शुरू किया। इससे कुरैसी लोग क़ुद्ध हो गये। वे इस नवीन धर्मानुयायी दास-दासियों को तप्त बालू पर लिटाने, कोड़ा मारने तथा अन्य यातनाएँ देने में भी न हिचके। इस ग्रमानुषिक ग्रसहा ग्रत्याचार को बहुते देख मुहम्मद ने हब्स ( श्रिफिका) के न्याय-परायण राजा के राज्य में बसने की श्रनुमित श्रपने श्रनुया-यियों को दी। जैसे-जैसे मुसलमानों की संख्या बढ़ती जाती थी, कुरैसियों का विद्वेप भी बहुता जाता था। किन्तु मुहम्मद के चाचा अनुतालिय के जीवन-पर्यन्त खुले तौर पर उन्हें मुहम्मद का विरोध करने का साहस नहीं हुआ। जब मुहम्मद ५३ वर्ष के हुए तब श्रवृतालिय एवं खदीजा की मौत हो गई। इससे उत्साहित होकर एक दिन कुरैसियों ने उनकी हत्या के ग्रिभिपाय से उनके घर को घर लिया। किसी प्रकार निकलकर मुहम्मद मदीना भाग गये। मदीना में भी कुरैसी उन्हें कप्ट पहुँचाने लगे। ग्रंत में श्रात्म-रज्ञा का श्रन्य उपाय न देख कुरै सियों श्रीर यहूदियों के साथ उन्हें श्रनेक युद्ध करने पड़े जिनकी समाति मक्का-विजय से हुई। विजय के वाद मक्का लौटकर मुहम्मद ने

३६० मूर्तियों को तोड़ा तथा मूर्तिपूजा को अरब से दूर किया। मक्का-विजय करने पर भी मदीना-निवासियों की सेवा एवं सहायता का खयाल कर अपना शेष जीवन मदीना में व्यतीत किया। उनके जीवनकाल में ही अरब-राष्ट्र एक धर्म-सूत्र में आबद्ध हो इस्लाम-धर्म में प्रविष्ट हो गया। अपने कार्य को समाप्त कर हजरत मुहम्मद ६३ वर्ष की आयु में मर गये। चालीसवें वर्ष की आयु में 'इका विइस्मि रिव्वक' से लेकर मरने के सत्रह दिनों पूर्व रिव्वकल् अकम् (प्रभु, तू अति महान् है) वाक्य के उत्तरने तक जो दिव्योपदेश तेईस वर्षों में मुहम्मद-द्वारा प्रचारित हुए, उन्हीं के संग्रह का नाम कुरान पड़ा और यही इस्लाम-धर्म का स्वतः प्रमाण ग्रन्थ है।

#### कुरान

तेईस वधों के ग्रंदर कुरान के ग्रंश ग्रलग-ग्रलग वाक्यों में प्रकट होते रहे। उन्हें लोग उसी समय मुहम्मद साहव की ग्राज्ञा से ग्रलग-ग्रलग ताल-पत्रों, चमड़े के दुकडों, लकड़ियों या शिलायों पर लिखते रहे। ये दुकड़े लकड़ी के एक बक्से के श्रंदर विना किसी खास तरतीव के रख दिये जाते थे। कुछ हिस्से मुहम्मद साहब के जीवनकाल में ही उनकी याज्ञा से अलग-अलग सूरों अर्थात् अध्यायों में बाँट दिये गये। क्रान में इस वात का भी जिक है कि ग्रल्लाह जिस ग्रायत को चाहता है, रद्द कर देता हैं (२।१०६)। मुहम्मद मुख्तार पासा अपनी अंग्रेजी पुस्तक विजडम आफ द कुरान ( wisdom of the uran ), पृष्ठ ४५ में लिखते हैं कि ६० ब्रायतें मुहम्मद साहब के जीवनकाल में ही रद कर दी गईं। मुहम्मद साहब के बाद पहले खलीफा अबुबकर ने उन सब दुकड़ों को निकालकर, जो उस समय वर्तमान थे और कुछ अश, जो लोगों के कंठस्थ थे, की मदद से, पहली बार ११४ सूरों में कुरान तैयार कराया श्रीर उसे मुहम्मद साहव की विधवा हफ्सा के पास सँभालकर रखवा दिया। पर इन अलग-अलग अंशों की प्रतिलिपियाँ दूसरे लोगों के पास भी मौजूद थीं। जिन लोगों के कंठस्थ थे, उन्होंने भी अपनी याद से वे हिस्से लिख रखे थे। नतीज़ा यह हुआ कि १०-१५ वर्षों के ग्रंदर ही कई ग्रलग-ग्रलग कुरान मका, मदीना ग्रीर ईराक में चल पड़े, जिनमें एक दूसरे से काफी भिन्न था। त्राखिर, तीसरे खलीफा उसमान ने उस प्रति को, जिसे पहले खलीफा ने सुरिच्चत रखा था, प्रामाणिक घोषित किया ग्रीर जितनी दूसरी प्रतियाँ इधर-उधर प्रचलित हो चुकी थीं उन सबको मँगवाकर जलवा दिया ताकि एक ही कुरान प्रामाणिक माना जाय।

त्राज साहे तेरह सौ वर्षों के बाद भी सात तरह के क़ुरान मिलते हैं; किन्तु उनमें फर्क सिर्फ पाठ-मेद का है। इन सबमें यद्यपि ब्रायतों की संख्या में भेद है तथापि मजमून सबमें एक ही है शौर शब्दों की संख्या भी सबमें समान पाई जाती है।

कुरान के श्रातिरिक्त मुहम्मद साहव की वाकी सभी नसीहतें, कहावतें श्रीर उनकी समय-समय की सभी रिवायतें 'हदीस' कहलाती हैं श्रीर वे इलाही या ईश्वरीय नहीं मानी जातीं। जो स्थान वेदों की तुलना में ब्राह्मण-प्रनथों का है वही कुरान की तुलना में हदीस का है।

मदीना जाकर हजरत ने विचार किया कि सरलतापूर्वक धर्म-प्रचार करने से इस देश की जंगली ग्रीर ग्रावेशपूर्ण स्वभाववाली प्रजा नहीं मान सकती। इसलिए लोकरिंच के प्रतिकृल भी धर्मप्रचार करना चाहिए। ग्रतएव उन्होंने कहा कि लोगों को बलात् इस्लाम में दीचित करने का ईश्वरीय ग्रादेश हुग्रा है। ग्रतः हमें इस धर्म के प्रचारार्थ वलप्रयोग भी करना चाहिए। ऐसा करने में जिनके प्राण जायँगे, खुदा उन्हें जन्नत (स्वर्ग) देगा। इसी विचारधारा के ग्रानुकृल मुहम्मद ने कुरैसी व्यापारियों के दल को जो जँटों पर माल लादे जा रहे थे, लुटवा लिया। उस समय की परिस्थित को देखते हुए शायद ऐसा ग्रादेश ग्रावश्यक था; किन्तु इस ग्रादेश ने मुहम्मद के ग्रानुयायियों को ऐसे ढाँचे में ढाल दिया कि देश-देश में इस्लाम के ग्रानुयायियों ने एक हाथ में तलवार ग्रीर दूसरे में कुरान लेकर वलपूर्वक इस्लाम फैलाया। संसार में जहाँ वे गये, सफल रहे। किन्तु भारतवर्ध में हजार वर्धों के इस्लामी राज्य के बाद भी एक चौथाई जनता से ग्राधिक को इस्लाम-धर्म में प्रविष्ट नहीं कर्रा सके। हिन्दू-धर्म की उदारता ग्रीर व्यापकता के कारण इस्लाम का प्रचार न हो सका।

ईश्वर की एकता—'लाइलाह इलिल्लाह' (एक ईश्वर के सिवा कोई देवता नहीं है) इस धर्म का मूल सिद्धान्त है जो भारतीय वेदान्त 'एकमेव परंब्रह्म द्वितीयं नेह किञ्चन' का प्रतिरूप है।

कुरान ग्रौर यहूदियों के धर्म में बहुत समानता है ग्रौर मूर्तिपूजकों के सिद्धान्त से घोर विरोध है। तो भी द्वेष के मारे यहूदी लोग मुसलमानों से मूर्तिपूजकों को ग्रन्छा बतलाते थे। मुहम्मद यहूदियों को 'ग्रह्सलामुलैकुम' ( तुम्हारा मंगल हो ) वाक्य कहकर प्रणाम करते थे। किन्तु यहूदी डाह के मारे उत्तर में 'ग्रस्सामु ग्रलैकुम' ( तुम पर मृत्यु हो ) कहा करते थे।

#### सिद्धान्त

संदोपतः इस्लामी सिद्धान्त के चार स्कन्ध हैं—(१) सोम (रमजान के मास में उपवास), (२) सलात (नमाज), (३) हज्ज (मका-मदीना की यात्रा), (४) जकात (दान)।

(१) सोम (रोजा)—'हे विश्वासियो! पूर्वजों के समान तुमलोगों के निमित्त कुछ दिनों के लिए उपवास करने का विधान बनाया गया है जिससे तुम संयमी बन सको। फिर भी यदि कोई तुममें से रोगी हो या यात्रा में हो तो उपवास करने के बदले वह एक गरीब को भोजन दे। यह उपवास तुम्हारे लिए ग्रुम है। रमजान का मास पिवत्र है; क्योंकि इस मास में स्पष्ट मार्गप्रदर्शक, मानव-शिद्यक, सत्यासत्य-विभाजक कुरान उतारा गया। इसलिए जो कोई रमजान [महीने में उपवास कर सकें, अवश्य करें' (२।२३।१-३)।

सलात (नमाज) — 'सलात ग्रौर मध्य सलात के लिए सावधान रहो। नम्रतापूर्वक परमेश्वर के लिए खड़े हो जाग्रो। यदि खतरे में हो तो पैदल या सवारी से यात्रा पूरी कर लो। पुन: जब शांत होग्रो तो प्रभु को स्मरण करों (३।३०।३-४)। 'हे विश्वासियो! जवतक तुम जो कहते हो उसे नहीं समभते या तुम नशा में हो त्राथवा यात्रा में न होने पर भी ग्राशुद्ध हो तवतक विना स्नान किये नमाज में न जाओ। यदि रोग या यात्रा की ग्रावस्था में मलोत्सर्ग ग्राथवा स्त्री-स्पर्श किया हो ग्रोर जल न मिले तो शुद्ध मिट्टी ही हाथ-मुख पर फेर लो' (४।७।१)।

नमाज दो तरह की होती है—(१) फर्द (ग्रावश्यक) ग्रौर (२) मुन्नत (सामृहिक)। इमाम (नमाज पढ़ानेवाला ग्रगुग्रा) के पीछे उसके पढ़ने के मुताबिक पढ़ने को सुन्नत कहते हैं ग्रौर श्रकेले पढ़ने को फर्द कहते हैं।

यद्यपि कुरान में पाँच बार नमाज पढ़ने का वर्णन नहीं है तथापि पाँच बार की नमाज मान्य हो गई है और भोर में, एक बजे दिन में, चार बजे दिन में, संध्या तथा रात्रि में सामूहिक अथवा वैयक्तिक रूप से पढ़ी जाती है। शुक्रवार को चार बार सामूहिक नमाज के स्थान पर दो बार ही पढ़नी पड़ती है और शेष दो बार के स्थान पर इमाम का उपदेश होता है जिसे लोग सावधानी से सुनते हैं। यह उपदेश सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभाव-प्रचार का अवसर प्रदान करता है और साथ ही धार्मिक कृत्यों के अंतर्गत होने के कारण कानूनी दायरे के भीतर नहीं आता। ईद की नमाज में जो वर्ष में एक बार पढ़ी जाती है, दो रकात सामूहिक होती है। फिर उपदेश होता है।

नमाज के पूर्व एक ग्रादमी जिसको 'मुग्राज्जिन' कहते हैं, कावे की ग्रोर मुँह करके कँचे स्वर से कहता है—'परमेश्वर ग्रांति महान् है। में साच्ची देता हूँ कि परमेश्वर के िसवा कोई पूज्य नहीं। में साच्ची देता हूँ कि महम्मद ईश्वर का दूत है। नमाज में ग्राग्रो। ग्राल्लाह के िसवा दूसरा पूज्य या ईश्वर नहीं है।' नमाज में कुरान की िमन्न-भिन्न ग्रायतों से प्रार्थना की जाती है। हम हनमें एक यह है—'परमदयालु दयामय ईश्वर के नाम से ग्रारम्भ करते हैं। प्रशंसा जगदीश्वर स्वामी के लिए है जो परम दयालु है, जो न्याय-दिवस (क्यामत) का स्वामी है। प्रभो, तेरी ही हम सेवा करते हैं ग्रीर तुमसे ही सहायता माँगते हैं। हमें सीधे मार्ग का ग्रादेश कर। उनके मार्ग का ग्रादेश कर जिनपर तूने कोप किया या जो कि पथम्रष्ट हैं। एवमस्तु।'

सम्हिक नमाज़ का इस्लाम में बड़ा मान होता है। वस्तुतः वह संघशक्ति वढ़ाने-वाली होती है। एशिया, यूरोप और अफ्रिका के निवासी मुसलमान एक स्वर से, एक ही भाषा और भाव से प्रेरित होकर, मक्का-मदीना में, ईश्वर के चरणारविन्द में अपने को अर्पित करने के लिए, ऊँच-नीच और अमीर-गरीव का भेद भाव छोड़कर, एक ही पंक्ति में खड़े होकर वता देते हैं कि ईश्वर के सम्मुख सभी समान हैं।

(३) ह्ज-कावा अरव का प्राचीन देवालय है, जो मक्का शहर में है। मुहम्मद के जन्म के पूर्व भी अनेक यात्री वहाँ दर्शनार्थ जाते थे। पुराणों में भी शिव के द्वादश

<sup>\* &#</sup>x27;वितिमल्लाहिरहमानिर्रहीम् । यलहम्दु लिल्लाहि रिव्धलयालमीन, यर्रहमानिर्रहीम । मालिकियो मिद्दीन । इय्याक न य्यवदु व इय्यक नस्तर्दन् इहदिनस्विरातल्मस्तकीम् । विरातल्लाजीन य्यनय्रम्त य्रलैहिम् गैरिल्मग्ज्वि य्रलैहिम व लज्ज वाल्लीन् । य्रामीन् ।'

ज्योतिर्लिगों में 'मकेश्वर' का नाम ग्राया है। कहा जाता है कि मुहम्मद ने समस्त मूर्तियों के साथ इसको भी तोड़ डाला। ग्राज भी इस पत्थर का बोसा ( चुम्बन ) लेना हाजी (तीर्थयात्री) ग्रपना धार्मिक कर्त्त व्य समभते हैं। कहा गया है—'हम तुम्हारे मुख को ( हे मुहम्मद ) उठा देखते हैं। ग्रवश्य तुम्हें उस विल्ला (देवालय) की ग्रोर फेरेंगे जो तुम्हें ग्रभीष्ट है। सो जहाँ तुम रहो वहाँ से ग्रपने मुँह को कावा की ग्रोर फेर लो' (२१४०३)। 'मनुष्यों को हज के लिए त् बुला। तािक तेरे पास दूर से पैदल ग्रीर ऊँटों पर चले ग्रावें' (२२१४१२)। 'ग्रादेश दिया गया है कि भगवान के लिए हज करो ग्रीर यदि किसी प्रकार रोके गये तो यथाशक्ति कुर्वानी (विल्दान) करो। जबतक विल ठिकाने पर न पहुँच जाय सिर की हजामत न बनवाग्रो' (२१४१८)।

(४) कुरान — इसमें जकात (दान) का बहुत महत्त्व है। हरएक मुसलमान का कर्ताव्य है कि अपने आय के नियमित अंश गरीबों के लिए व्यय करे। दान की महत्ता दिखाते हुए कहा गया है कि जबतक अपनी प्रिय बस्तु में से खर्च न करोगे, तबतक पूरा नहीं पा सकते (३।१०।१)।

धार्मिक कर्त ठय—'यह पुष्य नहीं है कि तुम अपने मुँह को पूरव या पश्चिम की ओर कर लो। पुष्य तो परमेश्वर, अंतिम दिन, देवदूतों, पुस्तकों और पैगम्बरों पर अद्धा रखना है। धन को प्रेमियों, संबंधियों, अनाथों, दिरद्रों, पिथकों, याचकों और प्राण बचाने के लिए देना चाहिए। जो उपवास (रोजा रखना), दान और प्रतिशा को पूरा करते हैं तथा जो युद्ध और विपत्ति में सहिष्णु रहते हैं वे ही सच्चे और संयमी हैं' (२।२२।१)।

इस्लाम में भ्रातृत्व कूट-कूट कर भरा है। यह संसार के सभी धर्मों एवं जातियों के लिए ब्रादर्श है। लिखा है—'सारे मुसलमान ब्रवश्य भाई हैं। ब्रवः परस्पर लड़ते भाइयों को मिला दो। ईश्वर से डरो, कदाचित् तुम दया के पात्र बनाये जाक्रो' (४९।१।१०)।

मुहम्मद ने खुद अपनी फूफी की लड़की की शादी एक गुलाम से कर दी। भारतवर्ष में भी दास कुतुबुद्दीन को गोरी ने सम्मानित किया। यह ठीक है कि कुरान के आदेशा-नुसार भारत के मुसलमानों में भातृभाव नहीं है। विवाह आदि में ऊँच-नीच का भाव हो गया है, तथापि मुसलमानों में जितना भातृभाव है उतना दूसरों में नहीं। जो भातृभाव काञ्चल, तुर्किस्तान, अरब और भारत के मुसलमानों में परस्पर पाया जाता है वैसा एक देश में पैदा होनेवाले, एक साथ रहनेवाले हिन्दू-मुसलमानों में परस्पर नहीं पाया जाता है। राजा और रंक एक दस्तरखान पर खा सकते हैं और कंध से कंधा मिलाकर मिस्जदों में नमाज पढ़ते हैं। यह दृश्य न हमें गिरजा में दीखता है, न मंदिर में।

कुर्वानी (विलदान)— कुर्वानी की चाल इस्लाम के लिए नई वस्तु नहीं है। यहूदियों की भव्य वेदियाँ सदा पशुरक्त से रंजित रहती रहीं। किन्तु यहूदी और इस्लामी विलदान-पद्धित में फर्क है। जहाँ यहूदी शास्त्रानुसार विल के वाद पशुमांस पुरोहितों-द्वारा आग में होम कराते हैं वहाँ कुरान के अनुसार ईश्वर के नाम पर पशु-हत्या करने से ही सब विधियाँ समाप्त हो जाती हैं। वे लोग मांस का खुद उपयोग करते हैं। सारांश यह कि यहूदी लोगों की विलप्रधा पुराने मीमांसकों के पशुयज्ञ का प्रतिरूप है और इस्लाम

की विलिप्रथा काली-दुर्गा ख्रादि के सम्मुख पौराणिक पशुविल के समान है। किन्तु काली या दुर्गा के सामने जो पशुविल होती है, उसमें पशु की गर्दन शस्त्र के एक ही माटके से ख्रलग कर दी जाती है ख्रीर इस्लामी कुर्वानी में पशु-पत्ती की जिवह की जाती है—माटके से उड़ाई हुई गर्दनवाले पशु या पत्ती का मांस उनकी मजहवी निगाह में जायज नहीं है। इस्लाम ने हवन की बात हटाकर पशुविलमात्र रहने दिया। कुरान में यद्यपि कुर्वानी का वर्णन ख्राया है तथापि कहीं भी यह सर्वोपरि पुण्यकार्य नहीं माना गया है। कहा है—'परमेश्वर को उन विलयों का मांस ख्रीर रक्त नहीं पहुँचता; बिलंक तुम्हारा संयम पहुँचता है' (२२।५।४)।

निन्दित कर्म—(१) सूद लेना बहुत बड़ा पाप समका गया है (३।१४।१)। (२) कृपणाता को अपराध कहा गया है (४।६।४)। फजूलखर्ची की निंदा की गई है (७।३।६)। (३) मद्यपान का निषेध किया गया है (२।२७।३)। (४) जूआ खेलना महापाप कहा गया है (२।२०।३)। (५) जो अपने ऊपर किये गये अन्याय का बदला ले उसके लिए तो कुछ कहना नहीं; पर जो लोगों पर अन्याय करते हैं एवं दुनिया में व्यर्थ धर्मात्मा होने की धूम मचाते हैं उन्हीं के लिए घोर यातना है। ज्ञमा और संतोष का काम निस्संदेह अत्यंत साहस का है (५२।४।१२-१४)।

विशेषताएँ—(१) प्रायः किसी धर्म में स्त्रियों को पुरुषों के समान जायदाद में हिस्सा पाने का अधिकार नहीं दिया गया है; किन्तु इस्लाम ने दिया है। यह इसकी विशेषता है। कहा है—माता, पिता या संबंधी जो कुछ थोड़ा-बहुत छोड़कर मरते हैं उसमें स्त्री-पुरुष दोनों का भाग है। परमेशवर कहता है कि तुम्हारी संतान में पुरुष का भाग दो स्त्री-भाग के बराबर है (४।२।१)।

- (२) कुरान में गौण्का से चार विवाह तक की आजा है। कहा है कि यथेच्छ विवाह करो—एक, दो, तीन, चार; किन्तु यदि भय हो कि प्रत्येक विवाहिता के साथ उचित व्यवहार नहीं कर सकोगे तो एक ही विवाह पर संतोष करो (४।१।३)।
- (३) स्त्रियों के परदे के विषय में कहा है—हे नबी, श्रपनी बहू-वेटियों श्रीर श्रन्य स्त्रियों से भी कह दे कि श्रपनी चादर थोड़ी-सी ऊपर उठा लें जिससे वे पहचानी जायँ श्रीर उन्हें कोई न सतावे (३३।८।१)।

स्त्रियों से कह दे कि दृष्टि नीची रखें; ग्रपने गुप्त ग्रंगों को ढँककर रखें। जो प्रकट है उसके सिवा ग्रपने सौन्दर्य को न दिखावें। ग्रपने पित, पिता, श्वसुर, पुत्र, सौतेला पुत्र, भाई, भतीजा, भानजा, ग्रपनी सहेली, दासी, ग्राश्रिता, ऐसा पुरुष या वालक जो स्त्री-भेद नहीं जानता है—इन सबको छोड़कर ग्रीरों के सामने ग्रपनी ग्रोढ़नी से सीना ढँक लें; ग्रपने घूँघट को न खोलें, पैर धमकाती न चलें, जिससे छिपा जेवर ग्रादि दीख पड़े (२४।४।५)।

स्वर्ग-नरक—नरक उत्तर की श्रोर, स्वर्ग दिल्ला की श्रोर है श्रीर दोनों के वीच में एक श्रोट (दीवार) है। उसके ऊपर मनुष्य है जो प्रत्येक को उसके लज्जा से पहचानता है। वह स्वर्गवासियों से कहता है—'तुम्हारे लिए नमस्कार है।' वह स्वर्ग में प्रविष्ट नहीं हुशा। वह स्वर्ग का इच्छुक है। जब नरकवासियों की श्रोर उसकी दृष्टि पढ़ती

वि० द० ३३

है, तब वह कहता है—हे मेरे स्वामी, मुक्ते श्रपराधी लोगों के साथ न कर (७।५।७-८)। इसी बीच की श्रोट या दीवाल को 'एराफ' कहते हैं। नरक स्वर्ग दोनों में से एक को भी पाने की योग्यता न रखनेवाला यहीं निवास करता है।

कमों के त्रधीन स्वर्ग त्रीर नरक है। कमों के भोगने में जीव परतंत्र है-यह सर्वसम्मत है। किन्तु कुरान में अनेक ऐसे वाक्य हैं जिनसे जीव की, कर्म करने में, परतंत्रता भलकती है। जैसे—'ईश्वर जिस मार्ग पर (चलने की) प्रेरणा करता है वहीं मार्ग बाला (ऊँचा) होता है। जिसे ईश्वर भटकाता है वह भटकता रहता है (७।२२।७)। 'कोई भी जीव परमात्मा की आज्ञा में लिखित अवधि के पहले नहीं मरता (३।१५।२)।

स्वर्ग-नरक का वर्णन—स्वर्ग के ऐश्वयों में तख्त पर श्रामने-सामने से सुन्दर लड़के नफीस शराब के प्याले लिये घूमते हैं। वह शराब सफेद रंग की है श्रीर पीनेवालों के लिए सुस्वादु है। उसके पीने से सिर नहीं चकराता और न नशा होता है। उसके पास नीची नजर रखनेवाली विशाल नेत्रोंवाली स्त्रियाँ हैं जिनके नेत्र मानो छिपे श्रंडे हों (३७।२।२०-२६)। विहरत के विश्वासियों के लिए खुले द्वारवाला रहने बाग है। उनके पास निम्नदृष्टिवाली युवितयाँ हैं (४८।४। १२-१४)। उद्याः स्वन्छ जल की नहरें, दूध की नहरें जिनका स्वाद नहीं बदलता, शराब की नहरें । बहुत स्वादिष्ट फल हैं (२६।२।४)।

स्वर्ग में जिस प्रकार त्रानन्द-सागर तरंग मारता है, नरक में वैसे ही विपत्ति की ज्वार भीषणता से जल रही है। कहा है—डरो उस श्राग्न से जिसके इधन मनुष्य हैं (२।३।४) जिन्होंने कुरान के प्रमाणों पर विश्वास नहीं किया, थोड़ी देर में हम उन्हें ग्राग्न में फैंव देंगे। जब उनकी एक श्रोर को चमड़ी जल जायगी तब हम दूसरी श्रोर बदल देंगे जिसमें वे कष्ट भोगें (४।८।६)। नरक में पीव का जल पिलाया जाता है। पापी एक-एक कुल्ला लेता है, परंतु घोंट नहीं सकता। उसके पास मृत्यु त्राती है, पर वह मरता नहीं। उसकी पीठ पर बड़ा डंडा है (१४।३।४-५)। वह अगिन के समूह में डाल दिया जाता है फिर १४० हाथ लंबी बेड़ी से बाँध दिया जाता है। वह महान् परमात्मा पर विश्वास नहीं करता था, याचकों को भोजन देने में दत्तचित्त नहीं था। इसलिए यहाँ कोई उसका मित्र नहीं। घाव के घोये हुए जल के सिवा अपराधी कुछ दूसरा खाता नहीं (६९।२।२८-३४)। ऐसे लोगों के लिए श्राग्नेय वस्त्र बनाये गये हैं। उनके सिर पर गरम पानी डाला जाता है।

्र इस प्रकार कुरान में वर्षित स्वर्ग की रमणीयता श्रौर नरक की भीवणता उपर्युक्त बातों से भली-भाँति ज्ञात होती है। नरक श्रौर स्वर्ग दोनों का उपभोग श्रनन्त काल के लिए होता है। कुरान में कई स्थानों पर स्वर्ग-वर्णन के साथ-साथ नरक का भी वर्णन त्राया है जिससे पापी पाप करना छोड़ अञ्छा बने और निर्णंय के दिन नरकाग्नि में

पुनर्जन्म—कुरान के श्रनुसार मनुष्य का यह जन्म सर्वप्रथम श्रीर श्रंतिम है। हिन्दू-र्मवालों ( सनातनी, जैन, बौद आदि ) ने जिस तरह श्रनेक जन्मों को स्वीकार किया है है, तब वह कहता है—हे मेरे स्वामी, मुक्ते अपराधी लोगों के साथ न कर (७।५।७-८)। इसी बीच की आट या दीवाल को 'एराफ' कहते हैं। नरक-स्वर्ग दोनों में से एक को भी पाने की योग्यता न रखनेवाला यहीं निवास करता है।

कमों के अधीन स्वर्ग और नरक है। कमों के भोगने में जीव परतंत्र है—यह सर्वसम्मत है। किन्तु कुरान में अनेक ऐसे वाक्य हैं जिनसे जीव की, कर्म करने में, परतंत्रता क्तलकती है। जैसे—'ईश्वर जिस मार्ग पर (चलने की) प्रेरणा करता है वही मार्ग वाला (ऊँचा) होता है। जिसे ईश्वर भटकाता है वह भटकता रहता है' (७।२२।७)। 'कोई भी जीव परमात्मा की आज्ञा में लिखित अवधि के पहले नहीं सरता (३।१५।२)।

स्वर्ग-नरक का वर्णन—स्वर्ग के ऐश्वयों में तख्त पर आमने-सामने से सुन्दर लड़ के नफीस शराब के प्याले लिये घूमते हैं। वह शराब सफेद रंग की है और पीनेवालों के लिए सुस्वादु है। उसके पीने से सिर नहीं चकराता और न नशा होता है। उसके पास नीची नजर रखनेवाली विशाल नेत्रोंवाली स्त्रियाँ हैं जिनके नेत्र मानो छिपे अंडे हों (३७।२।२०-२६)। वहिश्त के विश्वासियों के लिए खुले द्वारवाला रहने का बाग है। उनके पास निम्नदृष्टिवाली युवितयाँ हैं (४८।४। १२-१४)। उद्यान में स्वच्छ जल की नहरें, दूध की नहरें जिनका स्वाद नहीं बदलता, शराब की नहरें और बहुत स्वादिष्ट फल हैं (२६।२।४)।

स्वर्ग में जिस प्रकार आनन्द-सागर तरंग मारता है, नरक में वैसे ही विपत्ति की ज्वाला भीषणता से जल रही है। कहा है—डरो उस अग्नि से जिसके हंधन मनुष्य हैं (२।३।४)। जिन्होंने कुरान के प्रमाणों पर विश्वास नहीं किया, थोड़ी देर में हम उन्हें अग्नि में फेंक देंगे। जब उनकी एक ओर को चमड़ी जल जायगी तब हम दूसरी ओर बदल देंगे जिसमें वे कष्ट भोगें (४।८।६)। नरक में पीव का जल पिलाया जाता है। पापी एक-एक कुल्ला लेता है, परंतु घोंट नहीं सकता। उसके पास मृत्यु आती है, परं वह मरता नहीं। उसकी पीठ पर बड़ा डंडा है (१४।३।४-५)। वह अग्नि के समूह में डाल दिया जाता है फिर १४० हाथ लंबी वेड़ी से बाँध दिया जाता है। वह महान परमात्मा पर विश्वास नहीं करता था, याचकों को भोजन देने में दत्तचित्त नहीं था। इसलिए यहाँ कोई उसका मित्र नहीं। घाव के घोये हुए जल के सिवा अपराधी कुछ दूसरा खाता नहीं (६६।२।२८-३४)। ऐसे लोगों के लिए आग्नेय वस्त्र बनाये गये हैं। उनके सिर पर गरम पानी डाला जाता है।

इस प्रकार कुरान में वर्णित स्वर्ग की रमणीयता और नरक की भीषणता उपर्युक्त बातों से भली-भाँति ज्ञात होती है। नरक और स्वर्ग दोनों का उपभोग अनन्त काल के लिए होता है। कुरान में कई स्थानों पर स्वर्ग-वर्णन के साथ-साथ नरक का भी वर्णन आया है जिससे पापी पाप करना छोड़ अच्छा बने और निर्णय के दिन नरका में न डाला जाय।

ं पुनर्जन्म —कुरान के अनुसार मनुष्य का यह जन्म सर्वप्रथम और अंतिम है। हिन्दू-धर्मवालों (सनातनी, जैन, बौद्ध आदि) ने जिस तरह अनेक जन्मों को स्वीकार किया है वैसा कुरान का मत नहीं। तथापि कुरान में कुछ ऐसे वाक्य हैं जो पुनर्जन्म को प्रमाणितः करते हैं। जैसे-जिनपर परमेश्वर कुपित हुआ उनमें से कुछ को बन्दर और स्अर बना दिया (५।६।४)। श्रीर भी श्रनेक वाक्य हैं जिनसे पुनर्जन्म श्रीर श्रात्मा की श्रमरता स्पष्ट ज्ञात होती है (२।२८; २।२४३; २।२५६; २२।६; ७१।१७-१८;३०।१६; ३।२६) । च

थ्राज मुसलमानों का एक सम्प्रदाय पुनर्जन्म मानता है। संसार-प्रसिद्ध कवि-दार्श-निक महात्मा रूमी अपनी 'मसनवी' में लिखते हैं—

"हम चुं सब्जा वारहा सेईद अम्। हफ्त सद् हफ्ताद् कालिव् दीद अम्।।"

अर्थात मैंने अनेक जन्म लिये और सात सौ सत्तर शरीरों में प्रकट हुआ। यह धारणा हिन्दु श्रों की चौरासी लाख योनियों में भ्रमण करने की भावना से मिलती-जुलती है।

न्याय-दिवस (कयामत)--संसार में मनुष्य-पशु आदि सभी जीव प्रथम ही प्रथम शरीर में प्रविष्ट हुए हैं। मरने के बाद पुनर्जन्म न होगा। संसारी प्राणी का कोई संचित प्रारव्ध कर्म नहीं होता। जगत् के भोगों की असमानता जीव के कर्म के अनुसार नहीं हैं, वह ईश्वरेच्छा है। अपने कर्मों का फल मनुष्य ही पाते हैं-पशु-पद्मी नहीं। मनुष्य की त्रावश्यकता-पूर्ति के लिए ईश्वर ने पशु-पित्तयों को बनाया है। कयामत अथवा पुन-रत्थान के दिन प्रत्येक जीव अपने-अपने प्राचीन शरीर के साथ जी उठेगा। उस दिन उसके शुभाशुभ कमों का पारितोषिक या दंड सुनाया जायगा। उस दिन न किसी का कोई मित्र—सहायक—होगा श्रीर न कोई सहायता पायगा (४४।२।१४)। उस दिन कोई दूसरे का भार नहीं उठावेगा। यदि बहुत भार से कोई मरा जाता हो और वह किसी को सहारे के लिए पुकारे तो भी उसका भार कोई न ढोयेगा, चाहे संबंधी ही क्यों न हों (३५।३।४;३६।१।६)। डरो उस दिन से जब एक जीव दूसरे जीव के कर्म की न बदलेगा श्रीर न सिफारिश मंजूर होगी। न उसके बदले में कोई दूसरा लिया जायगा श्रीर न वह कोई सहायता ही पायगा (राष्ट्रार)।

परमेश्वर-- अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं। वह जीवन और सत् है। उसे नींद नहीं त्राती। जो कुछ सूमि त्रीर त्राकाश है, उसी के लिए है। कौन, है जो उसकी श्राशा के विना उसके पास सिफारिश करे। वह सब-कुछ जानता है--श्रागे, पीछे, भूतं, भविष्य में जो कुछ है उससे छिपा नहीं है, सिवा उन बातों के, जिन्हें वह नहीं जानना चाहता। वह उत्तम श्रोर महान है (२।३४।२)। वह न किसी से पैदा हुश्रा है न कोई उससे पैदा है (११२।१।३)। वह परमेश्वर है जिसने छः दिनों में भूमि और आकारा को बनाया ग्रीर ग्रर्श (सिंहासन) पर विराजमान हुन्ना (५७१४; १०।१।३; १३।१।२; ३२।१।४)। 'श्रर्श पर विराजमान हुत्रा'—इस वाक्य से स्पष्ट है कि कुरान में साकार ईश्वर की भी धारणा की गई है। ईश्वर सातवें आसमान में सिंहासन पर वैठकर फरिश्तों के द्वारा सारी सृष्टि पर शासन करता है। किन्तु कुरान में सब जगह ईश्वर को सर्वव्यापी कहा गया है। 'वह अदि है, वह अंत है, वह वाहर है, वह भीतर है, वह सब चीजों का जानकार है' (५७ १३)। काफिर (नास्तिक) को भगवान् से मिलने में संदेह है, किन्तु वह तो सर्वव्यापक है (५१।६।१०)। अतएव कुरान में ईश्वर के सर्वव्यागी होने की भी भावना है। साथ ही साथ, उसको सुदूर सातरें त्रासमान पर भी रहते तथा सिंहासना इन्हें.

होकर मुहम्मद के पास कुरान को जिब्रील द्वारा भेजते भी हम देखते हैं। कुरान का ईश्वर-संबंधी भाव हिन्दू-धर्म के श्रद्व त श्रीर द्वेत भावों का सम्मिश्रण है।

फरिस्ते--जिस प्रकार पुराणों में परमेश्वर के ग्रधीनस्थ ग्रनेक देवता विभिन्न काम करने-वाले माने गये हैं उसी प्रकार इस्लाम में फरिस्तों (देवदूतों) को माना गया है। फरिस्ते ग्रास्तिकों के पास ग्राते हैं ग्रीर कहते हैं—'हमारा मालिक परमेश्वर है ग्रीर हम उसपर दृढ़ हैं। डरो नहीं, ग्रफ्सोस न करो ग्रीर उसका स्वर्गीय संदेश सुनो जिसके मिलने के लिए तुम्हें वचन दिया गया है (४१।४।५)। प्रत्येक मनुष्य के शुभाशुभ कमों के लेखंक तथा रच्चक फरिस्ते हैं जिनके विषय में कहा गया है—'निसंस्देह तुम्हारे ऊपर रखवाले हैं, जो कुछ तुम करते हो उसे वे जानते हैं (८८।१।१०-१२)।'

शैतान—फिरिस्तों के श्रितिरिक्त कुरान में एक तरह के श्रीर भी अदृष्ट प्राणियों की बात कही गई है जो सब जगह श्राने-जाने में फिरिस्तों के ही समान है; किन्तु वे शुभ कमों से हटाकर मनुष्य को श्रशुभ कमों की श्रोर प्रोरित करते हैं। उन्हें शैतान (पापात्मा) कहते हैं। शैतान पृथ्वी तक ही धावा नहीं करते; बल्कि श्राकाश तक चढ़ मारते हैं। शैतानों के सरदार इब्लिस के स्वर्ग से निकाले जाने की कथा कुरान में वर्णित है। ईश्वर ने इन्हें जब पैदा किया, इनकी सूरत गढ़ी, तब फिरिस्तों से कहा—श्रादम को दंडवत् करो। उन्होंने वैसा किया। किन्तु इब्लिस इन प्रणाम करनेवालों में न था। इसपर ईश्वर ने कहा—'निकल जा इस स्वर्ग से। क्योंकि यह ठीक नहीं कि तू इसमें रहकर गर्व करे। श्रतः तू निकल, तू जुद्र है।' दृष्ट शैतान से इतना भय है कि कहा है कि जब तुम कुरान पढ़ो तो दृष्ट शैतान से (रह्मा पाने के लिए) ईश्वर की शरण माँगो (१६।१३।१६)।

बाइबल में भी शौतान का जिक्न स्राया है। स्रादम को बहकाने की कथा दी गई है। किन्तु स्रगर विवेकपूर्वक विचार किया जाय तो स्पष्टतया पता लगेगा कि शैतान हमारे सरीर में रहनेवाले विकराल विकार हैं स्रोर उसी प्रकार फरिस्ते सद्विचार हैं। हमारे हृदय में भी निरंतर इन विरोधी शक्तियों का संघर्ष होता रहता है। कभी जीत फरिस्तों की होती है तो कभी शौतानों की। इस प्रकार महाभारत के शांतिपर्व में वर्णित ग्रम्र-गोमायु-संवाद भी स्रालंकारिक भाषा में दी गई है। वह हमारे भीतर होनेवाले मोह स्रोर वैराग्य के द्वन्द्व का द्योतक है स्रोर सर्वथा पठनीय है।

कुरान के उपदेशों का सार—भिन्नुकों और फकीरों को दान देना प्रत्येक ग्रहस्थ का आवश्यक कर्म है। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम दूसरों से करवाना चाहते हो। किसी के साथ अन्याय न करो, इससे तुम्हारे प्रति भी कोई अन्याय न करेगा। भूखों को भोजन दो। रोगी की शुश्रूषा करो और वंधन में पड़े हुए को बंधन से मुक्त करो। किसी भी मनुष्य के प्रति घृणा न करो। पृथ्वी पर अकड़कर न चलो; क्योंकि भगवान घमंडी को प्यार नहीं करता। जो भगवान के वंदों को प्यार नहीं करता। जो भगवान के वंदों को प्यार नहीं करता। इसने वेनवाला संसार में सर्वश्रेष्ठ होता है। जो दाहिने हाथ से देकर वाएँ हाथ से उसको छिपा लेता है वह सवपर विजय प्राप्त कर लेता है।

#### सम्प्रदाय

वैसे तो मुसलमानों में कई सम्प्रदाय हैं; किन्तु मुख्य ये हैं—(१) सुन्नी, (२) शिया, (३) वहावी, (४) ग्रागाखानी ग्रोर (५) कादियानी। इनके ग्रलावा हिन्दू-वेदान्तमत के समान सूफीमत भी है। ये सब-के-सब कुरान ग्रीर मुहम्मद साहब को मानते हैं। सुन्नियों की संख्या ग्रिधिक है। मुहम्मद साहब की मृत्यु के बाद मुसलमानों में उत्तरा-धिकार के प्रश्न को लेकर संघर्ष ग्रारम्भ हुग्रा, जो बढ़ते-बढ़ते छुठे खलीफा के समय तक काफी विषम हो गया। ग्रमेक मुसलमानों ने खलीफा के खिलाफ मुहम्मद साहब के नाती इमाम हुसेन को खलीफा घोषित किया। खलीफा ने इमाम हुसेन साहब को मदीना से ग्रपनी राजधानी कुफा में बुलवाया। मार्ग में बगदाद के समीप कर्वला नामक स्थान में छुल से खलीफा के ग्राज्ञानुसार इमाम हुसेन की हत्या कर दी गई। उसी समय से, यादगार के तौर पर, शिया मुहर्रम मनाते हैं तथा कुछ सुन्नी भी उसमें शामिल होते हैं। खलीफा के ग्रनुयायी सुन्ती हैं। मुहम्मद साहब के दामाद ग्रली साहब के शहीद पुत्र इमाम हुसेन साहब के ग्रनुयायी शिया हैं। शिया लोगों के मुख्य तीर्थ कर्वला ग्रीर ईराक का नजफ ग्रशरफ है। ईरान शियाप्रदेश है ग्रीर ईराक में भी शियों की संख्या पर्याप्त है।

वहावी—ये त्रार्यसमाजियों के सदृश मृत व्यक्तियों की पूजा के पद्ध में नहीं हैं। इनकी राय है कि कब्र के ऊपर यादगार के रूप में मूर्ति बनाना वेकार है। वहावी राजा इवन सईद ने, कुछ वर्ष हुए, त्रारव के समस्त कंब्रगाहों को तुड़वाकर उनका त्रास्तित्व मिटा दिया। त्रान्य विचार-धारावाले मुसलमानों के विचार का खयाल कर उसने सिर्फ मुहम्मद साहव के स्मारक को छोड़ दिया।

श्रागाखानी—ये भारतवर्ष के बंबई-प्रांत में श्रीर श्रिफका में खोजा, मेनन के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये मुसलमानों में सर्वाधिक धनाढ्य हैं। इनका विश्वास है कि श्रागाखाँ ईश्वर के श्रवतार हैं श्रीर उन्हें मनुष्यों को विहस्त या नरक में भेजने का श्रिधकार है। दिख्णा पाने पर श्राप रोक्का लिखकर जित्रील के नाम देते हैं श्रीर वह रोक्का कत्र में मुर्दे के साथ गाड़ा जाता है। उनका विश्वास है कि स्वर्ग में जिस स्थान का निर्देश उसमें रहता है वह उस व्यक्ति को मिलता है।

कादियानी—इस मत के अनुयायी सिर्फ पंजाब में हैं। इसके प्रवर्तक हजरत गुलाम अहमद कादियान, जिला गुरुदासपुर (पंजाब) के थे। अतएव यह मत कादियानी नाम से विख्यात है। यह मत सब धमों के महापुरुषों की इज्जत करता है। इसका कहना है कि मुहम्मद साहब अंतिम पैगम्बर नहीं हैं। यह मत कृष्ण, नानक आदि महापुरुषों को भी मुहम्मद साहब के समान पैगम्बर या अवतार मानता है। हजरत गुलाम भी नबी के रूप में आये हैं। अत: उनके उपदेश अंतिम नबी होने के कारण मान्य हैं। किन्तु और मुसलमान उनका अनादर करते हैं।

मुसलमानों का उदार दल जो परम प्रियतम के रूप में परमातमा की उपासना करता है, सूफी कहलाता है। सूफी मत की यह धारणा है कि प्रभु की प्रेरणा शुद्ध हृदय से प्राप्त होती है। सूफी मानते हैं कि जो कुछ सत्ता है वह एकमात्र प्रभु की ही है। यह मुसलिम

## विश्वधर्म-दर्शन

वेदान्तमत है श्रीर 'श्रनलहक' (मैं ही ब्रह्म हूँ) इसका साधना-मंत्र है। सबमें प्रभु है श्रीर सब-कुछ प्रभु में है। प्रभु के चरणों में सर्वस्व श्रर्पण कर उसमें लय होना ही सूफी-साधना की चरम परिणति है। कठोर तपस्या, दीर्घ उपवास और प्रार्थना इसका साधन है। (१) रिवया, (२) मंस्र, (३) जलालुद्दीन, (४) हाफिज श्रीर (५) शेखसादी प्रसिद्ध स्फी थे। ईश्वर का मार्ग त्रानुसरण करने के कारण मंसूर की नाना प्रकार की यंत्रणाएँ सहनी पड़ों श्रीर श्रन्त में सूली पर लटक जाना पड़ा। मंस्र 'श्रमलहक' की रट लगाते रहते थे। खलीका ने आज्ञा दी कि जबतक यह 'अनलहक' बोलता रहे—पीटा जाय। लकड़ी की हरएक मार के साथ मंसूर के मुख से वही 'अनलहक' निकलता रहा। सूली का उन्होंने स्नेहमाव से चुंबन किया। पहले हाथ काटे गये, फिर पैर। अपने ही खून से अपने हाथों को रँगकर उन्होंने कहा कि यह एक प्रभु-प्रेमी की वजू ( अंगमार्जन ) है। जल्लाद जब उनकी जीभ काटने लगा तब उन्होंने कहा—हे परमेश्वर, जिन्होंने मुक्ते इतनी पीड़ा पहुँचाई उन्हें तू सुख से वंचित न कर, उनपर नाराज न हो; क्योंकि मेरी मंजिल को उन्होंने कम कर दिया है। अभी वे मेरा सिर काट लेंगे तो मैं तेरे दर्शन करने में समर्थ हो सकूँगा।

अनन्त प्रेम और अनन्त सौन्दर्य के सच्चे उपासक जलालुद्दीन रूमी का स्थान सूफी-संतों में विशिष्ट है। त्र्यापके काव्ययनथ 'मसनवी' में सूफी-साधना की बहुत-सी बातें प्रसंगवश त्राई हैं। यह पुस्तक पठनीय है। इससे स्फी-धर्म पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। श्रपनी-श्रपनी विचारधारा के श्रनुसार स्फियों में दो मार्ग हैं—वेदान्तमार्ग श्रीर भक्तिमार्ग । उनमें मंसूर वेदान्तमार्ग के थे श्रौर रूमी भक्तिमार्ग के । समस्त सत्ता के केन्द्र में उसके प्राणस्वरूप ईश्वर है। वह निखिल प्रेम त्रीर निखिल सौन्दर्य का समुद्र है। सृष्टि के कर्ण-कर्ण में उसीका सौन्दर्य भलक रहा है। मोह के त्रावरण के कारण ही मनुष्य का देवत्व ढँका हुन्ना है। देवत्व की चिनगारी प्राणिमात्र में विद्यमान है। परमा-नन्द की स्थिति में श्रंधकार का श्रावरण हट जाता है। श्रंतर श्रालोकित हो जाता है। नरक त्राथवा त्रज्ञान की तो कोई सत्ता ही नहीं रह जाती। वह सत्यरूपी सूर्य के उगने पर स्वयं लुप्त हो जाता है। सब-कुछ मिट जाने पर भी त्रान्त में प्रभु रहता है। वही

## दूसरा परिच्छेद शंकर और अद्वैतवाद

वेदान्त-दर्शन के ब्रह्म तवाद का प्रचार भारत में बहुत प्राचीनकाल से है। किन्तु जगद्गुरु शंकराचार्य ने इसको केवल नृतन ब्रौर परिष्कृत रूप ही नहीं दिया, बल्कि सबसे ब्रधिक इसका प्रचार भी किया। इसी कारण, ब्रह्म तवाद शंकरमत के नाम से विख्यात है। वेदान्त (ब्रह्मसूत्र) पर ब्राज जितने भाष्य उपलब्ध हैं उनमें सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक 'शांकरभाष्य' ही है।

#### परिचय

जगद्गुरु श्रीशंकराचार्यं का जन्म ६३६ ई० में केरल-प्रदेश-निवासी ब्राह्मण शिवगुरु की सुभद्रा नामक स्त्री के उदर से, वैशाख-शुक्ल-पश्चमी को हुन्ना था। उनके जन्म का नाम शंकर था। जन वे तीन वर्ष के हुए, पिता की मृत्यु हो गई। सात वर्ष की अवस्था में शिज्ञा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष आदि विद्याओं में पारंगत हो माता के साथ रहने लगे। स्थानीय राजा शेखर ने उनकी विद्वत्ता, निस्पृहता एवं असाधारण प्रतिभा देखकर बहुत ब्रादर-सत्कार किया। घटनाचक से ब्राठ वर्ष की ब्रवस्था में उनको श्रपनी माता से सन्यास लेने की श्राज्ञा मिल गई। घर से चलकर नर्मदा-तट पर स्वामी गोविन्द भगवत्पाद से दीज्ञा ली। गुरु द्वारा बताये मार्ग से साधना आरम्भ कर दी। कुछ ही वर्षों में बड़े योग-सिद्ध महात्मा हो गये। वाद काशी त्राये। ख्याति बढने लगी। लोग शिष्य होने लगे। वहाँ से कुरु होते हुए बदिकाश्रम गये। १२ से १६ वर्ष की अवस्था तक २७२ अन्थ लिखे, जिनमें ब्रह्म-सूत्र-भाष्य, दशोपनिषद्भाष्य, गीताभाष्य श्रीर विवेकचूडामिण मुख्य हैं। वदरिकाश्रम से वे प्रयाग श्राये, नहाँ कुमारिलमष्ट से भेंट हुई। कुमारिलभट के कथनानुसार माहिष्मती ग्राम में मण्डन मिश्र के पास शास्त्रार्थ के लिए त्राये। मगडनिमश बड़े दिग्गज विद्वान त्रौर मीमांसक परिडत थे। इसका श्राभास इसीसे मिलता है कि जिस समय शंकर माहिष्मती पहुँचे उस समय उन्होंने एक दाखी से उनके घर का पता पूछा । दाखी ने उत्तर में कहा-

स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं कीराङ्गना यत्र गिरो गिरन्ति । द्वारस्थनीडान्तरसत्रिरुद्धा जानीहि तन्मण्डनिमश्रधाम ॥ फलपदं कर्म फलप्रदोऽजः कीराङ्गना यत्र गिरो गिरन्ति । द्वारस्थनीडान्तरसन्निरुद्धा जानीहि तन्मण्डनिमश्रधाम ॥ जगद् ध्रुवं स्याज्जगद्ध्रुवं स्यात् कीराङ्गना यत्र गिरो गिरन्ति । द्वारस्थनीडान्तरसन्निरुद्धा जानीहि तन्मण्डनिमश्रधाम ॥

श्रर्थात् वेद स्वतः प्रमाण है या परतः प्रमाण ; कर्म श्राप ही फल देता है या ईश्वर कर्म का फल देता है; जगत् नित्य है या श्रनित्य—इस प्रकार जिनके द्वार पर पिंजरे में बैठी मैना बोलती है, वही मण्डनिमश्र का घर है।

उपर्युक्त तीनो श्लोक षड्दर्शन के मूल सिद्धान्त के द्योतक हैं। मीमांसा वेद को स्वतः-प्रमाण मानता है, किन्तु न्याय को यह मान्य नहीं है। सांख्य का मत है कि कर्म आप ही फल देता है, किन्तु वैशेषिक का निश्चित मत है कि कर्म का फल देनेवाला ईश्वर है। वेदान्त संसार को इर्णमंगुर माया का प्रसार समक्ता है, किन्तु योग नहीं। इस उत्तर से सहज ही अनुमान होता है कि उस समय देश में विद्या का कितना प्रचार था और मराडनिश्व के घर पर कैसी शास्त्रचर्चा होती थी।

शंकराचार्य श्रीर मण्डनिमिश्र में शास्त्रार्थ हुन्ना। मण्डनिमिश्र की पत्नी 'मारती' (उपनाम 'शारदा') मध्यस्थ हुई। मण्डनिमिश्र परास्त हुए, श्रीर संन्यास लेने को उद्यत हुए। श्रव भारती श्रीर शंकर में शास्त्रार्थ हुन्ना। भारती कौशल से कामशास्त्र-सम्बन्धी प्रश्न पूछ बैठीं। शंकर बाल-ब्रह्मचारी थे। उन्हें न वास्तविक श्रनुमव था, न उन्होंने कामशास्त्र-सम्बन्धी प्रन्थों का श्रध्ययन ही किया था। श्रतएव, उन्होंने श्रविध माँगी। बाद शंकर ने योगवल से मृत राजा श्रमस्क के शरीर में प्रवेश किया तथा काम-शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर भारती को पराजित किया। भारती पति के संन्यास लेने के बाद शृंगगिरि पर रहकर श्रध्यापन का कार्य करती रहीं।

शंकर में प्रकारण्ड पारिडत्य, गम्भीर विचारशैली, प्रचर्र कर्मशीलता, श्रगाध भगवद्गिक्त, सर्वोच्च त्याग, श्रद्भुत यौगेशवर्य श्रादि श्रनेक गुर्ण थे। उनकी वाणी में तो साज्ञात् सरस्वती विराजती थीं। इसी कारण, बत्तीस वर्ष की श्रवस्था में, यातायात की मुविधा का सर्वथा श्रभाव होने पर भी, सुदूर कश्मीर एवं बदरीनारायण-धाम से कन्याकुमारी तक, सारे भारत में भ्रमण कर शैव, कापालिक, शाक्त, गाणपत श्रौर सर्वोपिर बौद्ध सम्प्रदाय के पृष्ठपोषकों को शास्त्रार्थ में पराजित किया। भारत के चारो कोनों में चार प्रधान मठ स्थापित कर सारे देश में युगान्तर उपस्थित कर दिया। इस प्रकार डूबते हुए हिन्दूधर्म का पुनरुद्धार कर उसे दृढ़ नींव पर स्थापित किया। परिणाम-स्वरूप, मुसलमानों के भयंकर श्राक्रमणों के वावजूद भी हिन्दू-धर्म श्रौर संस्कृति की रज्ञा हो सकी।

#### सिद्धान्त

शंकर के मत से, जितना भी दृश्यवर्ग है, सब माया के कारण विभिन्न-सा प्रतीत होता है। वस्तुतः वह अखरड शुद्ध चिन्मात्र ही है। सम्पूर्ण प्रतीतियों के स्थान में एक अखरड सिच्दानन्द्वन का अनुभव करना ही ज्ञान है। जैसे तरंग, घारा, भँवर आदि जल से अभिन्न होते हैं वैसे ही यह अनेक विधि-मेद-संकलित संसार केवल शुद्ध परंब्रहा ही है। उससे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। और, वही आत्मा है। इस बात का बोध होना कि सम्पूर्ण जगत् माया का प्रसार है और सिच्दानन्दवन से उसका अभेद है—ज्ञान कहलाता है।

शंकर ने अवगा, मनन और निदिध्यासन को ज्ञान का साधन माना है। किन्तु इसकी सफलता ब्रह्म की जिज्ञासा होने पर ही है। जो मनुष्य विवेक, वैराग्य आदि षर् सम्पत्ति और मुमुन्नादि चार साधनों से सम्पन्न है, उसका चित्त शुद्ध होने पर जिज्ञासा हो सकती है, चित्त की शुद्धि के लिए निष्काम कर्म बहुत उपयोगी है। उन्होंने भक्ति को ज्ञानोत्पत्ति का प्रधान साधन माना है। अपने शुद्ध स्वरूप का स्मरण करना ही भक्ति कहलाता है। ज्ञान को प्रधान और उपासना तथा कर्म को गौण सिद्ध किया है। उस समय के प्रचलित सभी धमों, मतों, पंथों के आचार्यों से वाद-विवाद कर ज्ञान-मार्ग का मण्डन किया और विजय प्राप्त कर अद्धेत का भी प्रचार किया।

साधारण जन-समाज में श्रद्ध तमत का पूर्ण प्रचार करने के निमित्त परमात्मा के सगुण रूपों की पूजा के अनेक स्तोत्र बनाये। यद्यपि वे ज्ञानमार्ग के ही पूर्ण पक्षपाती थे तथापि कर्म और मिक्त को ज्ञान का अवान्तर साधन समक्तकर वर्णाश्रम के अनुसार कर्मादि करने की आज्ञा प्रदान करते थे। केवल मोज्ञ के लिए ज्ञानमार्ग श्रेष्ठ है—यह बतलाते हुए 'श्रहिंसा परमोधर्मः', 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या', 'जीवो ब्रह्म व नापरः', 'सर्वे खिल्वदं ब्रह्म' उपदेश देते थे और एकात्मभाव का प्रचार करते थे।

उनके द्वारा स्थापित चार मठ, जिनमें उन्होंने चारों वेदों के आचायों को मठाधीश नियुक्त किया, निम्नांकित हैं—

- (१) तुंगभद्रा के तट पर शृंगेरीमठ। यही प्रधान मठ है। यजुर्वेदी सुरेश्वराचार्य (मराडनिमिश्र) प्रथम मठाधीश हुए।
  - (२) शारदापीठ, द्वारका के प्रथम मठाधीश सामवेदी हस्तमालकाचार्य बनाये गये।
- (३) गोवर्धन-मठ, पुरी। ब्राचार्य पद्मपाद ऋग्वेदी, जो शंकर के प्रथम शिष्य थे, प्रथम मठाधीश हुए।
- (४) जोशीमठ (वदिकाश्रम) के प्रथम मठाधीश अथर्ववेदी तोटकाचार्य हुए। इन चार मठों के अतिरिक्त कांची का कामकोटि-पीठ भी आचार्य-द्वारा स्थापित माना जाता है।

प्रकारड विद्वान् श्रीइन्दिरारमण्जी का विचार है कि 'यह वात श्राँख मूँदकर मान लेने योग्य नहीं है कि देशन्यापी श्रीर सुसंविदत शंकर-मिशन सिर्फ मायावाद वा श्रद्धत-वाद के प्रचार के लिए ही कायम हुश्रा था। श्राज भी शंकर-सम्प्रदाय के चार मठ, चार सम्प्रदाय, सात श्रखाड़े श्रीर वावन कुटियाँ देश के चतुर्दिक् स्थापित हैं, तथा उनके नागालोगों का जो फौजी वाना, श्रस्त-शस्त्र, निशान (सैनिक मएडा), लड़ाकृ

<sup>\*</sup> त्रहिंसा परम धर्म है; ब्रह्म सत्य श्रीर जगत् मिथ्या है, जीव श्रीर ब्रह्म दोनों एक ही हैं तथा विश्वमात्र ब्रह्मस्वरूप है।

स्वभाव त्रादि संस्कार त्राव भी शेष रूप से देखा जाता है। इन सबसे भी यही ज्ञात होता है कि शंकर-सम्प्रदाय का वह व्यृह त्रावश्य किसी विशेष सामाजिक प्रयोजन से रचा गया था। वह प्रयोजन था वाममार्गीस्त नकली बौद्धों से तथा विदेशी एवं विधर्मी त्राक्रमणकारियों से भारतीय वर्णाश्रमधर्म और समाज तथा देश की रच्चा करना। इसके लिए सुधार त्रीर संहार दोनों की त्रावश्यकता थी। सुतरां, परिस्थित के त्रानुसार शंकर को ब्रह्म-द्वात्र-संयुक्त समाज-धर्म को त्रावश्यकता थी। सुतरां, परिस्थित के त्रानुसार शंकर को ब्रह्म-द्वात्र-संयुक्त समाज-धर्म को त्रावश्यकता पड़ा और यथाप्रयोजन शास्त्र तथा शस्त्र दोनों से काम लेना पड़ा। तात्पर्य यह कि शंकर-सम्प्रदाय मुख्यतः धर्म-सैनिकों त्रीर समाज-निर्मातात्रों का संगठन था। पर, न जाने क्यों, उसका तद्विषयक इतिहास उपेच्चित रहा।

उपर्युक्त विद्वान का ही मत है कि 'श्रीशंकराचार्य को स्रपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए दो बार, दो प्रकार से वर्ण और आश्रम का परिवर्त्तन करना पड़ा था। पहले तो वीदों श्रीर मुसलमानों से वर्णाश्रमधर्म की रच्चा करने के लिए श्रीर विशेषतः मुसलमानों के विध्वंसक त्राक्रमणों से तत्कालीन हिन्दू-मठ-मन्दिरों को बचाने के लिए उन्होंने चातुर्वर्ण के अपने अनुयायी युवकों का एक विराट् धर्म-युद्ध-सैन्य-दल संघटित किया। उसे सुदृह, निर्भय एवं निद्ध नद सैन्य बनाने के लिए ही उन्होंने 'गोस्वामीकरण' की प्रक्रिया निकाली. जिसका संज्ञित परिचय यों है-जन श्रीशंकर ने देखा कि इस प्रकार बौद्धों तथा विधर्मियों का उपद्रव होने लगा तो त्राप वहाँ से तत्काल चलकर प्रयाग त्राये। वहीं पर उन्होंने अपने मुख्य अनुयायियों को निमंत्रित किया। चारों वर्ण के लोग बड़े हर्ष और उत्साह के साथ उनकी आज्ञा का तन-मन-धन से पालन करने के लिए प्रस्तुत हुए। बहुत-से नव-युवक एवं कुलीन लोग अपने घर का सुख त्याग करके, गो-ब्राह्मणों और देवी-देवताओं के हितार्थ, उनके दल में सम्मिलित हुए। उस समय उन सबको गोस्वामी की उपाधि दी गई। वही शब्द अब 'गोसाई' हो गया। इस प्रकार, बहुत थोड़े समय में उनके पास एक बहुत बड़ी सेना हो गई। इस धार्मिक सेना को उन्होंने सात खरडों में विभाजित किया और हर एक का नाम 'त्रखाड़ा' रखा। इनमें, इस समय, भारत में, दो ही अखाड़े - निर्वाणी श्रीर निरञ्जनी-कायम हैं।"'

गोसाई लोग किसी के धर्म पर ब्राह्मेंप नहीं करते; परन्तु ब्रापने धर्म की रह्मा करना परम ब्रावश्यक समक्ते हैं। वे छल, कायरता ब्रीर ब्रास्त्यता का ब्रादर नहीं करते थे। वस्तुतः वे सत्यवादी, दयावान ब्रीर बहादुर होते थे।

'इन अखाड़ेवाले गोस्वामियों के अपने विशेष निशान (भएडा) और विशेष प्रकार के बाग, चक्कर, मोगरी, जुजुले, तलवार, वर्छी वगैरह अजीब अस्त्र होते थे। अब भी कुम्भ के अवसर पर हरिद्वार, प्रयाग आदि के चढ़ावों में निकलनेवाले अखाड़ों के जलूसों में इन चीजों का स्मारक प्रदर्शन होता है; पर अब उनमें वह शौर्य, तेज, धर्मरज्ञा के लिए मर-मिटने का भाव, स्वामिमान और भारतीयता का जेश तिनक भी नहीं हैं, जिनकी बदौलत ही शायद सम्पूर्ण भारतवर्ष विधर्मी होने से बच गया था। इसमें तिनक भी सन्देह नहीं कि शंकराचार्य तथा सिक्ख-गुक्ओं के धार्मिक सैन्यदल ने ही विधर्मियों को, भारतायों को धर्मश्रष्ट करने के हीसले और इरादे छोड़ देने के लिए, विवश किया। हिन्दू सन्त-

१ श्रीइन्दिरारमण, मानव धर्मशास्त्र-पृष्ठ २१३-२१६

पन्थियों ने पूर्वोक्त प्रकार के धर्मरज्ञक सैन्यदल संगठित कर आक्रमणकारी विधर्मियों का सशस्त्र विरोध ही नहीं किया, समाज-सुधारक तथा लोक-संग्राहक कार्यों के द्वारा, विधर्मी हुए हिन्दुओं को पुनः वर्णाश्रमी भी बनाया और मूल विधर्मियों को भी, यथासम्भव ब्रात्य-स्तोम संस्कारों से शुद्ध करके, वर्णाश्रमधर्म में मिलाया।

इस प्रकार वर्णाश्रमधर्म को फिर से स्थापित कर शंकर ने जप, तप, व्रत, उपवास, दान, संस्कार, प्रायश्चित्त ब्रादि को फिर से जीवित किया। उन्होंने श्रद्ध तवेदान्त की व्याख्या की श्रीर साथ-साथ पञ्चदेव—विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश श्रीर शक्ति—की, परमात्मा के पाँच स्वरूपों की, उपासना प्रचलित की। पञ्चदेवोपासना का मत 'स्मात्त' मत' कहलाया। श्राज के साधारण सनातनधर्मी इसी स्मात्त के श्रनुयायी समसे जाते हैं। १ गर्थ

त्राचार्य शंकर के पूर्व वैदिक धर्म का जो हास हो रहा था या हो गया था, उसे रोककर पुनः वैदिकधर्म को स्थापित और प्रचलित करने का श्रेय स्वयं जगद्गुरु शंकर को है। उन्होंने अपने अद्देतमत के प्रचार द्वारा, बौद्धों को, उनके आध्यात्मिक सिद्धान्तों का खएडन कर अपदस्थ कर दिया। उनके समय में अन्य अवैदिक तांत्रिक वाम-मार्गी पद्धतियों का बोलबाला था। वे लोग नाना प्रकार के अनाचार फैलाते रहे। आचार्य ने उनकी खूब खबर ली। सर्वोपरि, हिन्दू-जाति का संगठन कर भावी धार्मिक आक्रमण से भारत की रह्या की।

१ मानव धर्मशास्त्र, पृष्ठ २१३-२२

## तीसरा परिच्छेद योगमार्ग

योगवेत्ता महर्षियों ने योगसाधन की चार स्वतन्त्र शैलियों का उपदेश दिया है। श्रीर, योगमार्ग से भगवद्राज्य में पहुँचने के लिए श्राठ प्रौढ़ियाँ वताई हैं। चार योग-साधन शैलियों के नाम हैं—(१) मंत्रयोग, (२) हठयोग, (३) लययोग, श्रीर (४) राजयोग। श्राठ प्रौढ़ियाँ हैं—(१) यम, (२) नियम, (३) श्रासन, (४) प्रास्तायम, (५) प्रत्याहार, (६) धारसा, (७) ध्यान, श्रीर (८) समाधि। ये श्राठो अंग ब्रह्मरूपी सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने के लिए श्राठ सीढ़ियाँ हैं। इनका संद्यिप्त विवरस इस प्रकार है—

[१]-यम-विहिरिन्द्रियों पर त्राधिपत्य जमाने के साधनों को 'यम' कहते हैं। त्राहिंसा, सत्य, त्राह्मेय, ब्रह्मचर्य त्रारे त्रापियह—इन पाँचों का नाम यम है।

- (क) किसी भी प्राणी को मन, वाणी अथवा शरीरद्वारा, कभी किसी प्रकार, थोड़ा भी कष्ट न पहुँचाने का नाम अहिंसा है।
- (ख) अन्तः करण और इन्द्रियों द्वारा जैसा निश्चय किया हो, हित की भावना से, कपटरहित प्रिय शब्दों में, वैसा-का-वैसा ही, प्रकट करने का नाम सत्य है।
- (ग) मन, वाणी और शरीरद्वारा किसी के किसी प्रकार के भी पदार्थ को या स्वत्व (ह्क) को, उसकी इच्छा या अनुमित के विना, न छीनना, वा न लेना या न हड़पना अस्तेय है।
- (घ) मन, इन्द्रिय और शरीरद्वारा होनेवाले काम-विकार के सर्वथा अभाव का नाम ब्रह्मचर्य है।
- (ङ) शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदि किसी भी भोग-सामग्री का संग्रह न करना अपरिग्रह है।
  - [२] नियम-पवित्रता, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर-प्रणिधान-ये पाँच नियम हैं।
- (क) ब्रहंता, ममता, राग-द्वेष, ईर्ष्या, भय, काम-क्रोधादि भीतरी दुर्गुणों के त्याग से भीतरी (मानसिक) पवित्रता होती है।
- (ख) सुख-दुःख, लाभ-हानि, यश-ग्रपयश, सिद्धि-ग्रसिद्धि, ग्रानुकृलता-प्रतिकृलता ग्रादि के प्राप्त होने पर सदा-सर्वदा सन्तुष्ट एवं प्रसन्नचित्त रहने का नाम सन्तोप है।

तितिचा (वैराग्य) एवं वतादि का नाम तप है।

- (ग) मन और इन्द्रियों के संयमरूप धर्म-पालन करने के लिए कष्ट सहने का और (घ) कल्याणप्रद शास्त्रों का श्रध्ययन श्रीर इष्ट्रदेव के नाम का जप तथा स्तोत्रादि 338 पठन-पाठन एवं गुणानुवाद करने का नाम स्वाध्याय है।
- कें श्रनुकूल ही चेष्टा करने—का नाम ईश्वर-प्रिधान है।

(ङ) ईश्वर की मिक्ति—श्रथांत् मन, वाणी श्रीर श्रारीर द्वारा ईश्वर के लिए, ईश्वर

[३] श्रासन—श्रासन अनेक प्कार के हैं। उनमें से श्रात्मसंयम चाहनेवाले पुरुष के तिए सिद्धासन, पद्मासन और स्विस्तिक।सन बहुत उपयोगी माने गये हैं। इन तीनों में से कोई भी श्रासन हो; परन्तु मेरुद्रग्ड (पीठ), मस्तक श्रीर ग्रीवा को सीधा अवस्य रखना चाहिए और दृष्टि को नासिकांत्र पर अथवा दोनों भुकुटियों के बीच रखनी चाहिए। जिस शास्त्र से जो पुरुष सुस-पूर्व के दीर्घकाल तक बैठ सके, वही उसके लिए उत्तम श्रासन है। शावन व जा पुरुष छल-दूष में राज्याल जाम पर प्राप्त परमात्मा में मन के तत्मय होने पर श्रासन-सिद्धि होती है। कम-से-कम तीन घंटे तक एक श्रासन में सुखपूर्वक, श्रचल-भाव से, बैठने को श्रासन-सिद्धि कहते हैं।

[8] प्राणायाम—श्वास और प्रश्वास की गति के अवरोध का नाम 'प्राणायाम' है। वाहरी वायु का भीतर प्रवेश करना (श्वास) है और भीतर की वायु का बाहर निक-लना (प्रश्वासः) इन दोनों के हक्तने का नाम 'प्राणायामः है। मीतर के श्वास को बाहर

निकालकर वाहर ही रोक रखना 'वाह्यक्रमक' कहलाता है और बाहर के स्वास को भीतर खींचकर भीतर ही रोकने को 'श्राम्यन्तरकुम्मक' कहते हैं।

रवास को भीतर ले जाना 'पूरक' कहलाता है और उसको भीतर ही रोक रखना कुम्मकः तथा पुनः उसे नाहर निकालना 'रेचकः'। पुरक करते यदि एक सेकंड समय खगा, तो कुम्भक चार सेकंड तक होना चाहिए और रेचक दो सेकंड तक। प्राणायाम में, संख्या और काल का प्रस्पर धनिष्ठ सम्बन्ध होने के कार्या, नियम में न्यतिक्रम नहीं होना चाहिए।

प्राणायाम का विषय अनुभवी योगियों के पास रहकर ही उनसे सीखना चाहिए, नहीं तो इससे शारीरिक हानि भी हो सकती है।

प्रांसायाम के सिद्ध होने पर, विवेक (ज्ञान) को त्रावृत्त करनेवाले पाप त्रीर त्रज्ञान का चय हो जाता है। मन स्थिर हो जाता है और उसकी धारणा के योग्य सामर्थ हो जाती है।

[४] प्रत्याहार और उसका फल-विह्मुं ख मन को अन्तमुं ख करने के साधन को 'प्रत्याहार' कहते हैं। अपने अपने विषयों के संग से रहित होने पर, इन्द्रियों का विष के हम में अवस्थित (स्थिर) हो जाना 'मत्याहार' है। मत्याहार के सिद्ध होने पर, मत्या-हार के समय, साधक को वाह्यज्ञान नहीं रहता। श्रन्य किसी साधन से यदि मन का निरोध हो जाता है, तो इन्द्रियों का निरोध-रूप पत्याहार अपने-त्राप ही उसके अन्तर्गत

हो जाता है। प्रत्याहार से इन्द्रियाँ सर्वधा वशीभूत हो जाती हैं।

[६] धारणा—ग्रन्तर्जगत् में ले जाकर मन की एक स्थान में ठहराने की साधना को धारणा कहते हैं। किसी एक ध्येय स्थान में चित्त को बाँध देना, स्थिर कर देना लगा देना—'धारणा' है।

[७] ध्यान—जन देश-विशेष में ध्येय वस्तु का ज्ञान एकाकाररूप से प्रवाहित होता है और उसे (ध्येय वस्तु को) दवाने के लिए कोई अन्य ज्ञान नहीं होता, तव उसे ध्यान कहते हैं। अन्तर्जगत् में मन को ठहराने का अभ्यास प्राप्त करते हुए अपने इष्ट-देव—चाहे सगुण्मय रूप हो या ज्योतिंमय, विन्दुमय रूप हो त्रथवा निर्गुण-सिचदानन्द-मय, जिसका जैसा अधिकार हो —को ही केवल ध्येय वनाना ध्यान का लक्ष्य होता है।

[ ५ ] समाधि—विद्येषों को हटाकर चित्त का एकाम होना समाधि कहलाता है। जहाँ ध्यान, ध्येय वस्तु का त्राकार प्रह्णा कर लेता है वहीं समाधि होती है। यह समाधि—सिवकल्य श्रौर निर्विकल्य—दो प्रकार की होती है। निर्विकल्य समाधि ही सब साधनों का ब्रान्तिम लक्ष्य है।

ऊपर कहा गया है कि यौगिक कियाएँ चार प्रकार की हैं। संसार में भक्तियोग, कर्म-योग श्रौर ज्ञानयोग भी प्रसिद्ध हैं। वे इन्हीं चार पूर्वोक्त योग-प्रणालियों के श्रन्तर्गत त्रा जाते हैं। योगतत्त्वोपनिषद् में मंत्रयोग, हठयोग, लययोग त्रौर राजयोग का स्वरूप-निर्देश, लक्त्रण-वर्णन श्रौर तत्त्व-विवेचन बहुत श्रच्छे प्रकार से किया गया है।

[१] मंत्रयोग का सिद्धान्त यह है कि यह संसार नाम-रूपात्मक है। अविद्या में फँसकर जकड़ा मनुष्य जिस सूमि पर गिरता है उसीके अवलम्बन पर उठ सकता है। श्रतः नाम श्रीर रूप के श्रवलम्बन से ही वह मुक्त हो सकता है। योग के ध्यान को स्थूल ध्यान कहते हैं। यह ध्यान पञ्च सगुणोपासना त्रीर त्रवतारोपासना के त्रनुसार कई प्रकार का होता है। मंत्रयोग की समाधि को 'महाभावसमाधि' कहते हैं। इस मंत्र की साधना निरन्तर मंत्रजप से होती है।

[२] हठयोग का सिद्धान्त यह है कि स्थूल शरीर त्रौर सूक्ष्म शरीर एक ही भाव से गुम्फित हैं तथा एक का प्रभाव दूसरे पर पूरा वना रहता है। 'हठ' शब्द सांकेतिक है। 'ह' से अभिप्राय है बाहर जानेवाली वायु ( अर्थात् प्राण् ) से। 'ठ' से तात्पर्य है भीतर जानेवाली वायु ( अर्थात् अपान ) से । अतः प्राण तथा अपान वायु में समत्व लानेवाला योग 'हठयोग' कहलाता है। इसके महान् त्राचार्य मत्स्येन्द्रनाथ त्रौर उनके शिष्य गोरखनाथ हुए हैं। हठयोग के ध्यान को 'ज्योतिध्यान' कहते हैं श्रीर प्राण के निरोध से होनेवाली हठयोग की समाधि 'महायोगसमाधि' कहलाती है।

विक्रम की सातवीं से नवीं शताब्दी के भीतर, बौद्ध और हिन्दू तांत्रिक, वाममार्ग की उपाछना में एक हो रहे थे। तंत्रों की सांकेतिक भाषा को न जानने से जनता में ग्रनर्थ का प्रचार हो रहा था। वाममार्ग की उपासना ऐसे गूढ़ शब्दों में बताई जाती थी कि श्रिधकारी साधक ही उसके वास्तविक श्रर्थ को समक्त सकता था। फलतः तांत्रिक सिद्धियों का दुरुपयोग होने लगा। मारण, मोहन, उचाटन, वशीकरण श्रादि वोर षट्कमों की—'कामरूप' श्रौर 'कामाख्या' में—खूब बाढ़ श्राई। उस समय के साधक उसमें वह गये। इन तांत्रिकों श्रीर सिद्धों के चमत्कार प्रसिद्ध हो गये थे तथा तंत्रपद्धति

बदनाम हो गई थी। ये शाक्त तांत्रिक मद्य-मांसादि के व्यवहार के कारण और स्त्री-सम्बन्धी त्राचार के कारण घृणा की दृष्टि से देखे जाने लगे थे। इन यौगिक कियात्रों के उद्धार के लिए ही नाथ-सम्प्रदाय का पाटुर्भाव हुत्रा।

## नाथ-सम्प्रदाय

नाथ-सम्प्रदाय के प्रवर्तक त्रादिनाथ थे। इनके शिष्य मत्स्येन्द्रनाथ त्रौर उनके शिष्य गोरज्ञनाथ (गोरखनाथ) हुए। शंकराचार्य के बाद गोरज्ञनाथ के सदृश प्रभावशाली त्रौर इतना महिमान्वित महापुरुष भारत में दूसरा नहीं हुत्रा। भारतवर्ष के कोने-कोने में उनके अनुयायी आज भी पाये जाते हैं। भक्ति-आन्दोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आ्रान्दोलन गोरज्ञनाथ का योगमार्ग ही था। भारतवर्ष की ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसमें गोरच्चनाथ-सम्बन्धी कहानियाँ न पाई जाती हों। गोरच्चनाथ ग्रपने युग के सबसे बड़े धार्मिक नेता थे।

भोरद्यनाथ श्रीर उनके द्वारा प्रभावित योगमार्गीय प्रन्थों के श्रवलोकन से स्वष्ट पता चलता है कि उन्होंने योग को एक बहुत ही व्यवस्थित रूप दिया है। उन्होंने शैव-प्रत्यभिज्ञादर्शन के सिद्धान्तों के त्राधार पर बहुधा विस्नस्त कायायोग के साधनों को व्यवस्थित किया, त्रात्मानुभूति त्रौर शैव-परम्परा के सामंजस्य से चक्रों की संख्या नियत की। उन दिनों ग्रत्यन्त प्रचलित वज्रयानी साधना के पारिभाषिक शब्दों के सांवृतिक श्चर्य को बलपूर्वक पारमार्थिक रूप दिया श्रौर श्रवाहाण- उद्गम से उद्भूत श्रौर सम्पूर्ण ब्राह्मण-विरोधी साधनमार्ग को इस प्रकार संस्कृत किया कि उसका रूढ़ि-विरोधी रूप ज्यों-का-त्यों बना रहा। परन्तु उसकी ऋशिद्धाजन्य प्रमाद-पूर्ण रूढ़ियाँ

गोरखनाथजी का मन्दिर गोरखपुर ( उत्तरप्रदेश ) में है। यहाँ नाथपन्थी कनफटे योगी रहते हैं। उनके कानों में बड़े-बड़े छेद होते हैं जिनमें वे सींग के बड़े-बड़े कुरडल पहनते हैं। उनके गले में काले जन का वटा हुआ डोरा रहता है और इसमें सींग की एक सीटी बँधी रहती है। हाथ में नारियल का खण्पर रहता है। वे मस्म भी रमाते हैं। इस भस्मस्नान का एक विशेष तात्पर्य है। जब वे एक श्रोर से वायु का श्राना रोकते हैं तब रोमकृपों को भी भरम से ढँक देते हैं। प्राणायाम की किया में यह महत्त्व की युक्ति है, यह शुद्ध योगसाधनवाला पन्थ है। शैवों की तरह न वे लिंगार्चन करते हैं श्रीर न शिवोपासना । वे तीर्थ-देवता त्रादि मानते हैं । इस पन्थ का योग-साधन पातंजल-विधि का विकसित रूप है। नाथपन्थ में ऊर्ध्वरेतस (वीर्य का ऊपर उठाना) सबसे श्रधिक महत्त्व का है। मांस, मिदरा त्रादि सभी तामितक भोजन का पूरा निवेध है। इस पन्थ के योगी बाल-ब्रह्मचारी होते हैं।

श्रीगोरखनाथ ने प्रमात्मा को वेदों की तरह सत् श्रीर श्रसत्, नाम श्रीर रूप—दोनों से परे माना । उनका सिद्धांत हैं कि परमात्मा 'केवल' हैं । इसी परमात्मा तक पहुँचना मीज्ञ १ श्रीहजारीपसाद द्विवेदी—नाथसंप्रदाय, पृष्ठ ६६ — ६८

हैं। जीव का उससे चाहे जैसा सम्बन्ध माना जाय, किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से उससे सम्मेलन ही कैवल्य मोद्य या योग है। इसी जन्म में इसकी अनुभूति करना—इस मत का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पहली सीढ़ी काया की साधना हैं। कोई काया को रात्रु समक्तकर उसे भाँति-भाँति के कष्ट देते हें और कोई विषय-वासना में लिस होकर उसे वे लगाम छोड़ देते हैं। किन्तु नाथ-पन्थी काया को प्रभु का आवास समक्तकर उसकी समुचित साधना करते हैं। काया उनके लिए वह यंत्र है जिसके द्वारा वे इसी जीवन में मोद्यानुभूति कर लेते हैं—जन्म-मरण-जीवन पर पूरा अधिकार कर लेते हैं और जरा-मरण-ज्याधि पर विजय पा जाते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पहले वे काया-शोधन करते हैं। वे यम, नियम, आसन, प्राण्यायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि द्वारा हठयोगसाधन करते हैं जिससे काया शुद्ध हो जाय। योगासन, नाड़ी- ज्ञान, पट्चक-निरूपण तथा प्राण्यायाम-द्वारा समाधि की प्राप्ति ही इसका मुख्य अंग है। इस पन्थ के योगी जीवित समाधि लेते हैं या शरीर छोड़ने पर उन्हें समाधि दी जाती है। वे जलाये नहीं जाते। गोरखा लोग गोरखनाथ को महादेव का अवतार मानते हैं।

नाथ-पन्थी योगी त्रलख ( त्रलक्ष्य ) जगाते हुए कहते हैं—'त्रलख, खोल दे पलक, देख ले भलक।' इसी शब्द से इष्टदेव का ध्यान करते हैं त्रौर यही कहकर मधुकरी भी माँगते हैं। नाथ-पन्थ का सबसे प्राचीन हठयोग-सम्बन्धी प्रन्थ 'घेरएड-संहिता' 'शिव-संहिता' त्रौर 'हठयोगप्रदीपिका' त्रादि हैं।

हठयोग के दो मेद बताये गये हैं। प्रथम में ब्रासन-प्रत्णायाम तथा घौति ब्रादि पर्कर्म का विधान है। इनसे नाड़ियाँ गुद्ध होती हैं। दूसरे मेद में बताया गया है कि नासिका के ब्राप्रमाग में दृष्टि-निबद्ध करके ब्राकाश में कोटि सूर्य के प्रकाश को स्मरण करना चाहिए ब्रीर श्वेत, रक्त, पीत ब्रीर कृष्ण रंगों का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से साधक चिरायु होता है ब्रीर हठात् ज्योतिर्मय होकर शिवरूप हो जाता है। इस योग को इसीलिए हठयोग कहा गया है। यह सिद्ध-सेवित मार्ग है।

शरीर में तीन ऐसी वस्तुएँ हैं जो परम शक्तिशालिनी हैं; पर चंचल होने के कारण वे मनुष्यों के काम नहीं त्राती हैं। पहली त्रीर प्रधान वस्तु है (१) विंदु त्रधीत शुक्र। इसको यदि ऊपर की त्रीर उठाया जा सके तो बाकी दो भी स्थिर होते हैं। वाकी दो हैं (२) वायु त्रीर (३) मन। हठयोगी का सिद्धान्त है कि इनमें से किसी एक को भी यदि वश में कर लिया जाय तो दूसरे दो स्वयं वश में हो जाते हैं।

ब्रह्मचर्य श्रीर प्राणायाम के द्वारा इस विंदु श्रर्थात् शुक्र को ऊर्ध्वमुख किया जा सकता है। परन्तु इसके लिए श्रावश्यक है कि नाड़ियों को शुद्ध किया जाय। इठयोगी पर्कर्म-द्वारा वही कार्य करता है। धौति, वस्ति, नेति, त्राटक, नौलि श्रीर कपालमाति— पर्कर्म कहे जाते हैं। नाड़ी के शुद्ध होने से बिंदु स्थिर होता है, सुषुम्ना का मार्ग साफ हो जाता है, प्राण श्रीर मन क्रमशः श्रचंचल हो जाते हैं। प्रबुद्ध कुण्डलिनी परमे-श्वरी सहस्रारचक में स्थित शिव के साथ समरस हो जाती है श्रीर योगी चरम प्राप्तव्य पा जाता है।

१ नाथ-सम्प्रदाय-पृष्ठ ६८-६६

[3] लययोग—जिस योग द्वारा कुगडिलनी शक्ति को ले जाकर ब्रह्म से मिला दिया जाता है उस ब्रह्ममुक्ति को प्राप्त करने के साधन का नाम लययोग है। लययोग के ब्राट ब्रंग हैं। इस योग के ध्यान को विन्दुध्यान ब्रौर लय-समाधि को सहालयसमाधि कहते हैं।

जिसमें चित्त का लक्ष्य अन्तमु ल रहता है और दृष्टि बाहर की ओर रहती है अर्थात् नेत्र खुले रहते हैं; किंतु कोई बाह्य पदार्थ दिखाई नहीं देता, शास्त्रों में वह छिपी हुई 'शाम्मवी मुद्रा' कहलाती है। इस योग के साधन के लिए साधक को शरीर, मस्तक और ग्रीवा को समान रखकर सरल और निश्चल भाव से स्थिर होकर नासिका के अप्र भाग को देखना होता है। इस समय और कोई भाव मन में नहीं आना चाहिए। इस प्रकार प्रशान्तात्मा, भय-रहित, ब्रह्मचर्यव्रत में स्थिर योगी मन को निर्विष्य करे और योगयुक्त रहकर स्थिर रहे। निद्रा और तन्द्रा दोनों के त्याग करने पर मन जहाँ लय हो वहीं ब्रह्म का अनुभव होता है।

लययोग में स्क्ष्मातिस्क्ष्म मन से साधन करने योग्य कियात्रों का सम्बन्य त्र्राधिक रखा गया है। इसी कारण लय-किया से साधन करने के बाद लययोगी महालय-समाधि का त्राधिकार प्राप्त करता है। जिस प्रकार जल का विन्तु समुद्र में गिरकर समुद्र से त्राभिन्न हो जाता है, उसी प्रकार ध्येयरूप परमात्मा में संलग्न हुत्रा त्रान्त:करण शेष में उसी ध्येय त्र्रार्थात परमेश्वर से त्राभिन्न हो जाता है। इस त्रवस्था को समाधि कहते हैं। जिस प्रकार जल में निद्यित लवण-खरड कमशः जल के सम्बन्ध से जल में वुल-मिल जाता है, उसी प्रकार विषय से स्वतन्त्र हुत्रा मन ध्येय वस्तु (परमात्मा) में युक्त होकर त्रान्त में परमात्मा के स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है त्रीर यह त्रात्मस्वरूप-प्राप्ति ही समाधि कहलाती है। नाद त्रीर विन्दु की सहायता से इस समाधि की सिद्धि होती है। प्रथम नाद त्रीर विन्दु का एकत्व होकर उसके साथ मन भी लय हो जाता है। उसी समय दृश्य का नाश होकर द्रष्टा का स्वरूप प्रकट हो जाता है त्रीर त्राँखें खुली रहने पर भी वाह्य पदार्थ दीख नहीं पहते।

ध्यान-योग-द्वारा निर्विकला-समाधि सिद्ध होती है। सिद्धासन श्रीर शाम्भवी मुद्रा के द्वारा पूर्ण स्थिति प्राप्त की जा सकती है। यह सर्वथा सरल श्रीर निरापद है।

लययोग गृह्ररहस्य-पूर्णं श्रपूर्व साधन है, जिसको योगिराज श्रीमद्गुरुदेव की कृपा से प्राप्त कर साधक कृतकृत्य हो सकता है।

[8] राजयोग—योग के क्रियात्मक भाव की सभी शाखात्रों में राजयोग का सम्बन्धं केवल मनः शक्ति से हैं। इसे हम क्रियात्मक मनोविज्ञान कह सकते हैं। इसका उद्देश्य सभी प्रकार की मानसिक वाधात्रों को हटाकर मन को पूर्णतया स्वस्थ और संयमी वनाना है। इसके अभ्यास का मुख्य अभिप्राय है,—इच्छाशक्ति को जगाना तथा उसे वलवती करके राजयोग-साधक को ध्यान और धारणा के द्वारा सभी धमों के चरम उद्देश्य की प्राप्ति करा देना।

समस्त धमों में श्रेष्ठ धर्म यही है कि योगवल से परमात्मा का साज्ञात्कार किया जाय। राजयोग की सिद्ध-दशा में जीव-ब्रह्म की एकता सिद्ध होकर सर्वत्र ब्रद्धितीय परब्रह्म का साज्ञात्कार हो जाता है। इसलिए राजयोग सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। वेदान्त-प्रतिपाद्य माया से त्रातीत परब्रह्म की उपलब्धि इस योग का लक्ष्य है।

राजयोग-साधन में विचारबुद्धि का प्राधान्य रहता है। विचारशक्ति की पूर्णता-द्वारा राजयोग-साधन होता है। राजयोग के ध्यान को ब्रह्मध्यान कहते हैं छौर उसकी समाधि को निर्विकल्प-समाधि कहते हैं। राजयोग के सिद्ध महात्मा को जीवनमुक्त कहा जाता है। मंत्रयोग, हठयोग अथवा लययोग में सिद्धि प्राप्त योगी, तत्त्वज्ञान की सहायता से, राजयोग में अग्रसर होता है। राजयोग सब साधनों में श्रेष्ठ और साधन की चरम-सीमा है। इसी कारण इसको योगों का राजा अथवा राजयोग कहते हैं।

यह बात पहले ही कही गई है कि पतञ्जलि-द्वारा वर्णित यम-नियमादि अष्टांगयोग ही योग-साधनात्रों का निमित्त रूप है। अतएव राजयोग के साधन में भी अष्टांग का सिन्नवेश है। परन्तु राजयोग का साधन केवल अन्तः करण द्वारा सूक्ष्मरूप में होने से और उसमें स्थूल-शरीर-सम्बन्धी तथा वायु-विषयक कोई भी क्रिया न होने से 'मंत्र'-'हठ'-'लय'-योगोक्त साधनों की तरह राजयोग में कथित आसन, प्राणायाम आदि के साथ किसी भी क्रिया का सम्बन्ध नहीं है। वे सब अन्तः करण के द्वारा सूक्ष्म तथा विचित्र रूप से ही साधित होते हैं। मंत्रयोग, हठयोग और लययोग—तीनों साधनावस्था के योग हैं और राजयोग सिद्धावस्था का सूचक है।

#### योगवासिष्ठ में योग

योगवासिष्ठ महारामायण भारतवर्ष के आध्यात्मिक ग्रन्थों में बहुत उच कोटि का ग्रन्थ है। इसमें वसिष्ठ ऋषि द्वारा श्रीरामचन्द्र को किये गये आध्यात्मिक उपदेशों का बहुत सरस भाषा में वर्णन है। इसके दार्शनिक सिद्धांत बहुत स्क्ष्म और गहन हैं। अतएव योग-वासिष्ठ के योग-सम्बन्धी विचारों का दिग्दर्शन संद्येप में कराना उचित ज्ञात होता है।

योगवासिष्ठ के अनुसार योगद्वारा मनुष्य अपने असली स्वरूप (सिच्चदानन्द) का अनुभव कर लेता है। योग का ध्येय वह तुरीय नामक परम आत्मा में स्थिति है जिसमें जायत्, स्वप्न और सुषुप्ति—किसी का भी अनुभव न हो और न इनके आगामी अनुभव का बीज ही रहे; किन्तु परम आनन्द का निरन्तर अनुभव होता रहे।

#### योग की तीन रीतियाँ

योगवासिष्ठ के अनुसार (१) एक तत्त्व की दृढ़ भावना, (२) मन की शान्ति और (३) प्राणों के स्वन्दन का निरोध —योग की रीतियाँ हैं। इन तीनों में से किसी एक पर भी चलने से तीनों की सिद्धि होती है। तीनों में मन को शान्त कर लेना सबसे सरल है। योगवासिष्ठकार का कथन है कि प्राणों के निरोध की अपेद्धा मन को शान्त करना अथवा एक तत्त्व का दृढ़ अभ्यास करना अधिक सरल है।

(१) एक तत्त्व की दृढ़ भावना से मन शान्त होकर विलीन हो जाता है ग्रौर प्राणों का स्पन्दन स्वयं ही रुक जाता है। यह ग्रभ्यास निम्न तीन रूपों में किया जाता है—(क) ब्रह्मभावना ग्रर्थात् संसार भर में केवल एक ही ग्रनन्त तत्त्व है ग्रौर सव पदार्थ उसी तत्त्व के नाना नाम-रूप हैं, (ख) ग्रभाव-भावना ग्रर्थात् पदार्थों को ग्रत्यन्त

श्रसत् समभकर उनके पारमार्थिक श्रभाव की दृढ़ भावना श्रीर (ग) केवलीभाव जिसमें केवल एक श्रात्मतत्त्व की स्थिति मानी जाय श्रीर समस्त दृश्य पदार्थों के श्रसत्य होने के कारण अपने उस श्रात्मस्वरूप में स्थित हो जाय जिसमें द्वैत का कोई भाव नहीं है।

(२) योगवासिष्ठ के अनुसार मन ही संसार का उत्पन्न करनेवाला और चलानेवाला है। मन के शान्त हो जाने पर जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाता है और प्राणों का स्पन्दन भी स्वयं रक जाता है। मन को जीत लेने पर सब-कुछ जीत लिया जाता है। चित्त के लीन हो जाने पर है त और अहै त—दोनों ही भावनाओं का लय होकर परम शान्त आत्म-तत्त्व का ही अनुभव रह जाता है। संसार जिप दुःख से मुक्त होने का उपाय केवल मन का नियह करना है। इसी को मन की शान्ति कहते हैं।

मन को शान्त करने की अनेक रीतियाँ हैं, उनमें से मुख्य हैं—(१) ज्ञान-युक्ति, (२) संकल्प-त्याग, (३) भोगों से विरक्ति, (४) वासना-त्याग, (५) अहंभाव का नाश, (६) असंग का भाव, (७) कतृ त्व-भाव का त्याग, (८) सर्वत्याग, (६) समाधि का अभ्यास और (१०) लयकिया।

(३) तीसरी रीति प्राण-निरोध है। प्राणों की गति रुक जाने पर मन शान्त हो जाता है। श्रीर मन के शान्त होने पर संसार का लय हो जाता है।

प्राण क्या हैं, प्राणों को प्रगति किस प्रकार होती है श्रोर प्राणायाम कैसे किया जाता है—इन विषयों की चर्चा योगवासिष्ठ में खूब विस्तार से की गई है। योगवासिष्ठ में खूब विस्तार से की गई है। योगवासिष्ठानुसार जिनसे प्राण का स्पन्दन रुक जाता है, वे हैं—वैराग्य, परमकल्याण का ध्यान, व्यसन-इ्य, निरोध की विशेष युक्ति, परमार्थज्ञान, शास्त्र श्रोर सज़नों का संग, सांसारिक प्रवृत्तियों से मन की निवृत्ति, इच्छित वस्तु का ध्यान, एक तत्त्व का अभ्यास, दुःख हटानेवाले प्राणायामों का भूरि श्रभ्यास, ऐकान्तिक ध्यान, श्रोंकार का उच्चारण एवं शब्दतत्त्व की भावना इत्यादि।

प्राण्विद्या के त्रातिरिक्त योगवासिष्ठ में कुण्डलिनीविद्या का भी विस्तारपूर्वक वर्णन है।

### योग की सात भूमिकाएँ

योगवासिष्ठ के अनुसार संसार के अनुभव से मुक्ति पाने और परमानन्द का अनुभव प्राप्त करने के योग नामक मार्ग की सात भूमिकाएँ हैं। जो जीव प्रयत्नशील होते हैं वे उन सबको थोड़े ही समय में पार कर लेते हैं और जो प्रयत्नशील नहीं होते उनका जन्म-जन्मान्तर खप जाता है। ज्ञान की निम्न सात भूमिकाएँ हैं—(१) शुभेच्छा, (२) विचारणा, (३) तनुमानस, (४) सत्त्वापित, (५) असंसक्ति, (६) पदार्थामावनी और (७) तुर्यगा। इन सातों के अन्त में मुक्ति है जिसको प्राप्त कर लेने पर कोई दु:ख नहीं रहता।

(१) शुभेच्छा—संवार से वैराग्य हो जाने पर जब मनुष्य श्रपने को श्रज्ञानी समक्तर शास्त्रों श्रीर सजनों की संगति करके सत्य का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करता है, उस अवस्था का नाम शुभेच्छा है।

- (२) विचारणा—शास्त्रों श्रीर सजनों के सम्पर्क से तथा वैराग्य श्रीर श्रम्यास से जो सदाचार में प्रवृत्ति होती है, उस श्रवस्था का नाम विचारणा है।
- (३) तनुमानसा—ग्रुभेच्छा ग्रौर विचारणा के ग्रम्यास से ग्रौर इन्द्रियों के विषयों में ग्रसक्तता होने से, मन के सूक्ष्म हो जाने का नाम तनुमानसा है।
- (४) सत्त्रापित ग्रुमेच्छा, विचारणा श्रीर तनुमानसा के अभ्यास से श्रीर चित्त के विषयों से पूर्णतया विरक्त हो जाने पर सत्य श्रात्मा में स्थित हो जाने का नाम सत्त्रापित्त है।
- (४) असंसक्ति—चारों अभ्यासों के परिपक्व हो जाने पर जब मन में पूर्णतया अनासक्ति उत्पन्न हो जाती है एवं आत्मतत्त्व में दृढ़ स्थिति प्राप्त हो जाती है तब उस अवस्था का नाम असंसक्ति है।
- (६) पदार्थाभावनी—पूर्व पाँचों ग्रम्यासों के निरंतर ग्राचरित होने से ग्रौर ग्रात्मा में निश्चल स्थिति हो जाने से जब ग्रान्तर ग्रौर वाह्य वस्तुग्रों के ग्रभाव की भावना दृढ़ हो जाती है तब उस स्थिति का नाम पदार्थाभावनी है।
- (७) तुर्यगा—पूर्वोक्त छः भूमिकात्रों के त्रभ्यास द्वारा पदार्थानुभवज्ञानशून्य होने से त्रंपने त्रासली स्वरूप में निरन्तर स्थित रहने का नाम तुर्यगा है। जीवनमुक्त लोगों को इस त्रावस्था का त्रानुभव होता है। विदेहमुक्ति इस त्रावस्था से परे है।

#### उपनिषदों में योग

कठ, वृहदारण्यक, मुण्डक तथा श्वेताश्वतरोपनिषद् के अनेक वाक्यों में योग की मिहमा प्रस्फ्रट देखी जाती है। इसके पश्चात् कैवल्योपनिषद्, गर्भोपनिषद्, मैत्रायणी उपनिषद्, वृहज्जावालः, अमृतनादोपनिषद्, नादिवन्दूपनिषद्, ध्यानिवन्दूपनिषद्, योगत्त्वोपनिषद्, योगशिखोपनिषद् और योगकुण्डलिन्युपनिषद् आदि उपनिषदों में भी योग का वर्णन और महत्त्व है। इनमें से एक का भी मनन कर लेने से जिज्ञामु जन के मन को पूर्ण समाधान मिलेगा और साथ-ही-साथ योगविषयक गुप्त रहस्यों का परिज्ञान भी प्राप्त होगा। इन उपनिषदों को सद्गुरु के मुख से अवण् करके मनन करना चाहिए; क्योंकि इनमें बहुत ही गुद्ध कियाओं का वर्णन है। उनका शुद्ध ज्ञान कियावान् विद्वान् गुरु के विना नहीं हो सकता। योग के प्रत्येक अंग के विषय में इन उपनिषदों में बहुत-कुछ कहा गया है। अतः उपनिषदों का पूर्णतया मनन करने पर हम इसी निष्कर्ष पर आते हैं कि यौगिक साधनों के विना हमारी पारमार्थिक प्रवृत्ति अधूरी ही रहती है।

#### भोग में योग

वासनात्याग के लिए जंगल में जाने की या अमुक किया करने की जरूरर नहीं है। उसके लिए तो ब्रह्मच गुरु द्वारा आत्म-परमात्मस्वरूपका यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर अन्तः करणा-विच्छन वासनाओं का त्याग करना होगा। संवर्षमय जीवन की चख्रलता को नष्ट कर समता के साम्राज्य में विचरना होगा। 'समत्वं योग उच्यते' का पालन करना होगा।

१ कल्याण-योगांक, पृष्ठ ११७

'सर्वमनास्था खलु' की धारणा दृढ़ करनी होगी; ऐहिक ऐश्वयों को पाकर भी निर्लिप्त रहना होगा; सचा विदेह बनना होगा, तभी भोग में योग का आनन्द प्राप्त होगा, गृह में जंगल से अधिक मंगलमय जीवन व्यतीत होगा । हटयोग द्वारा किसी वृत्ति को समूल नष्ट करना अथवा किसी वृत्तिविशेष को, उत्पत्ति के पूर्व ही, नष्ट कर देना वास्तविक योग नहीं है। योगो तो वही है जो विश्व-वैभव-सरोवर में खड़ा होकर भी अपने को सूखा (निर्लिप्त) रख सके. उसकी तरंगों का रंग अपने ऊपर न चढने दे। विषय-द्वन्द्व में भी निर्द्ध (निर्विकार) रहे। निर्वात दीप की भाँति चित्त को अचंचल और मन को एकाम रखे। सारांश यह कि सम्पूर्ण भोगों को भोगे; किन्तु उसमें लिप्त न हो और कर्मफल का त्याग करे। गीता को भी यही मान्य है। गीता की मूल शिद्धा श्रासक्ति-हीन कर्मफल-त्याग ही है। गीता का आदेश है, भोग में यद योग प्राप्त करना है तो चित्त में विक्षेप का प्रवेश मत होने दो, मन के विकारों को नष्ट करो, कल्पना को मिटा दो। उदासीनता के सेवन का अभ्यास करो, जंगल के बदले घर में ही सचा कर्मयोगी विदेह (जनक) बनो। निर्लित होते ही ऋदि-सिद्धियाँ दासी हो जायँगी; तृष्णा हथ जोड़े खड़ी रहेगी; संतोष मित्र वन जायगा; फिर भय त्र्यौर चिन्ता किसकी ? बन्वन तो वासना में है। जब वासना लय हो गई तव जायत् अवस्था होते कितनी देर लगेगी। वासनारहित योगी सदा ही जीवनमुक्त है।

वामकौलतांत्रिक योग की साधना में भी कर्म के त्याग और ग्रहण की आवश्यकता नहीं है, केवल कर्मफलत्याग की आवश्यकता है।

# चौथा परिच्छेद वैष्णवमत

हम इतिहासखराड में 'भागवतधर्म' का संद्येप में दिग्दर्शन कराते हुए कह आये हैं कि महाभारतकाल में परव्रह्म परमात्मा के रूप में विशेष रूप से विष्णु की पूजा चल पड़ी थी श्रौर वैदिककाल के वरुण तथा इन्द्र का स्थान विष्णु ले चुके थे। श्रव हमें यहाँ इतिहासकाल के बाद की प्रगति का दिग्दर्शन कराना है।

श्राज विष्णु की पूजा के साथ-साथ विष्णु के श्रवतार—राम श्रीर कृष्ण—की पूजा भारतवर्ष में सर्वमान्य हो गई है। अब हमें देखना है कि राम और कृष्ण की पूजा कब से प्रचलित हुई।

श्रीक राजा एिएटयालिकदाय का राजदूत हिलीयोडोर भागवतधर्म का श्रनुयायी था। वेसनगर के शिललेख से ज्ञात होता है कि ईसवी सन् के २०० वर्ष पूर्व हिलीयोडोर ने वासुदेव की प्रतिष्ठा में विष्णु व्वजस्तम्भ बनवाया था, जिसपर एक लेख खुदवाया जिसमें 'परम भागवतो हिलीयोडोर:' त्राज भी खुदा हुत्रा देखा जाता है। इसके कुछ पूर्व बुसुएडी के शिलालेख से ज्ञात होता है कि वासुदेव की पूजा होती थी। बाद के नानाघाट के शिलालेख से भी इसकी पुष्टि होती है। यह प्रायः निश्चित है कि प्रसिद्ध वैयाकरण पाणिनि ई॰ सन् के लगभग छः शताब्दी पूर्व हुए थे। पाणिनि के सूत्र (४।३।६५) से ज्ञात होता है कि वासुदेव की पूजा उनके समय भी प्रचलित थी। दिहाण के आलवार-समुदाय-जिनका जीवनकाल, श्रीशुद्धानन्द भारती के श्रनुसार, ईसवी सन् की सातवीं शताब्दी से लेकर नवीं शताब्दी पर्यन्त माना जाता है, वासुदेव-भक्त थे। किन्तु 'वासुदेव' से यह नहीं सममना चाहिए कि वह कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है। तैत्तिरीय त्रारण्यक के दसवें प्रपाठक में लिखा है--'नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्।' यहाँ वासुदेव शब्द विष्णु के रूप में आया है, किन्तु महाभारत में वासुदेव शब्द वसुदेव के पुत्र श्रीकृष्णचन्द्र का द्योतक है।

#### श्रीकृष्ण

घुसुरडी के शिलालेख में वासुदेव के साथ संकर्परा (वलदेव) का उल्हेख है। अतएव यह स्पष्ट है कि वहाँ वासुदेव शब्द श्रीकृष्ण के लिए ही लिखा गया है। ऋग्वेद से लेकर महाभारत तक कृष्ण नाम के कितने महान पुरुषों का उल्लेख श्राया है। ऋष्वेद (११११६) में विश्वकाय के पिता कृष्ण का नाम श्राया है। कौषीतकी ब्राह्मण (३०१६) में कृष्ण श्रंगिरस् का नाम श्राया है। ऐतरेय श्रारण्यक (३१२१६) में कृष्ण हरित का नाम श्राया है श्रोर छान्दोग्य-उपनिषद् (३११७१४) में देवकीपुत्र कृष्ण को हम घोर-श्रंगिरस् के यहाँ श्रध्ययन करते पाते हैं। बाद महाभारत में कृष्ण का उल्लेख एक श्राचारवान, सर्वप्रिय, सत्यवादी, श्रद्धितीय योद्धा तथा राजनीतिज्ञ के रूप में श्राया है। हरिवंशपर्व में, जो बहुत बाद की रचना है, श्रीर जो स्पष्टतया महाभारत का खिलपर्व है, कृष्ण की बाललीला का विस्तारपूर्वक उल्लेख है। इसकी पुष्ट श्रीमद्भागवतपुराणान्तर्गत दसवें स्कन्ध द्वारा भी हुई है। इससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि बृन्दावनलीला का प्रचार बहुत पीछे महाभारत के निम्नलिखित श्लोक के श्राधार पर हुआ।

श्रीकृष्ण ! द्वारकावासिन् ! गोपगोपीजनिप्य ! कौरवै: परिभूतां मां किं न जानासि केशव !!

श्राचार्य बलदेव उपाध्याय का विचार है कि "महाभारत में द्रौपदी की यह उक्ति है। इसमें 'गोपगोपीजनप्रिय' शब्द इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि महाभारत कृष्ण की बाललीलाश्रों से—गोपियों के साथ कीड़ा करने से—पूर्ण परिचित है। श्रतः इन लीलाश्रों को किल्रात तथा नवीन मानना नितान्त श्रनुचित है।"

किन्तु इस सम्बन्ध में श्रीचिन्तामणिविनायकवैद्य-सदृश विद्वानों की राय है कि
महाभारत को वर्त्त मान स्वरूप ई० सन् से लगभग २५० वर्ष पूर्व मिला। उस समय तक
"यह कल्पना थी कि गोपियाँ श्रीकृष्ण से जो प्रेम करती थीं वह निर्व्याज, विषयातीत श्रीर
ईश्वर-भावना से युक्त था। यही कल्पना महाभारत में दिखाई देती है। वस्त्र-हरण के समय
द्रीपदी ने श्रीकृष्ण की जो पुकार की थी उसमें उसने उन्हें 'गोपीजनप्रिय' नाम से सम्बोधित किया था। स्पष्ट है कि इस नाम का श्रीभप्राय यही है कि वे दीन-श्रवलाश्रों के
दु:खहर्त्ता हैं। उस नाम में यदि निन्त्र श्रर्थ होता तो सती द्रीपदी को पातिव्रत की श्रिनपरीक्षा के समय उसका स्मरण नहीं होता। यदि होता भी तो वह उसे मुख से कदापि न
निकालती, श्रीर यदि निकालती भी तो वह उसके लिए फलप्रद नहीं होता। श्रतएव यह
निर्विवाद है कि इस नाम में गोपियों का विषयातीत भगवत्प्रेम ही गर्भित है।"?

वृन्दावन की लीला कालानिक है। उसका प्रमाण हमें महाभारत से ही मिलता है। जब शिशुवाल ने कृष्ण को सभा में एक सौ गालियाँ दीं तब उनमें कृष्ण की गोवियों के साथ रासलीला का कहीं उल्लेख तक नहीं किया। गालियाँ देने के सिलसिले में शिशुवाल ने बहुत-सी अनर्गल बातें कहीं। यदि कृष्ण का बाल्यकाल वास्तव में कलुषित होता तो यह बात शिशुवाल के मुख से निकले बिना नहीं रहती और उन घटनाओं को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर अत्यन्त कलुषित रूप में वह कहता। इसके अतिरिक्त यह सर्वमान्य है कि कृष्ण विवान निवा में निपुण थे और उनकी प्रशंसा सुनकर कंश ने उन्हें मल्ज-युद्ध के लिए

१ चि० वि० वैग्न, महाभारत-मीमांसा—पृथ ५६८

मथुरा बुलाया था श्रौर उस युद्ध में ही कृष्ण ने कंश की मारा। यह श्रकाट्य सिद्धान्त है कि ऐसे बालमल्ल को कामवासना कभी नहीं हो सकती।

श्रतएव वेद्य सहोद्य इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 'वर्त्तमान महाभारत के समय तक यही धारणा थी कि गोपियाँ श्रीकृष्ण से केवल निर्विपय प्रेम करनेवाली परम भक्ता थीं। परन्तु धीरे-धीरे भक्तिमार्ग में जब भक्ति की मीमांसा होती है तब सम्भव है कि भक्ति की उपमा उस प्रोम से दी गई हो जो श्रसती का जार से रहता है।"

इस प्रकार जहाँ उपनिषद् में कृष्ण का वर्णन एक मेधावी ब्रह्मचारी छात्र के रूप में किया गया है, वहाँ महाभारत में देवी शक्तियों से समन्त्रित पुरुषोत्तम के रूप में ब्रीर हरिवंश एवं श्रीमद्भागवत में परब्रह्म परमेश्वर के रूप में।

#### श्रीराम

रामावतार का उल्हेख गुप्तवंश के प्रतिभाज्ञाली राजात्रों के शिलालेखों में नहीं है। किन्तु गुप्तकालीन कालिदास ने पहले-पहल ग्रपने रघ्वंश में 'रामाभिधानोहरिः' (१३।१) कहा है। रामानन्द स्वामी के पूर्व भी राम की उपासना का उल्हेख हमें कई ग्रालवारों के पदों तथा चरित्रों में मिलता है। पुराणों ने राम को विष्णु का सातवाँ ग्रवतार माना है। साम्प्रदायिक उपनिषदों में ग्रीर विशेषतः रामरहस्योपनिषद् में राम की निर्विद्न पूजा के लिए सखावेष्टित रूप की ग्रावश्यकता बताई गई है। तुलसीदास के ग्रन्थों में रामो-पासना का पूर्ण परिष्वव रूप देखने में ग्राता है।

इस प्रकार विष्णु-पूजा के साथ-साथ विष्णु के अवतार रूप में पहले कृष्ण की पूजा और उसके बाद राम की पूजा आरम्भ हुई और भिन्न-भिन्न आचार्यों ने विष्णु, कृष्ण एवं राम की पूजा घर-घर फेलाकर सारे भारत को वैष्ण्वधर्म की तरंग में बहा दिया। इन प्रचारकों में आलवार सन्त, विष्णु स्वामी, वामनाचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, रामानन्द स्वामी, वल्जभाचार्य, निम्वार्काचार्य, चैतन्य महाप्रभु एवं तुल्सी, सूर आदि अनेक वैष्णव सन्त हुए। शंकराचार्य के विरोध में रामानुज, वल्जभ आदि ने भिक्तमार्य-समन्वित भिन्न-भिन्न प्रकार का द्वौत-सम्प्रदाय चलाया जिसका यहाँ संदोप में तुलना-रमक वर्णन किया जायगा। इन लोगों ने भी अपने मत की पृष्टि के लिए शंकर के समान ही प्रस्थानत्रयी अर्थात् दशोपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता नर भाष्य रचे।

#### (क) आलवार सन्त

दिल्लाण भारत में लोगों के हृदय में भगवत्प्रेम की बुक्ती हुई लो को पुनः उद्दीत तथा वायुमण्डल को पवित्र करनेवाले कुछ वैष्णव सन्त हुए जो ग्रालवार नाम से प्रसिद्ध हैं। ग्रालवार का ग्रर्थ है ग्रध्यात्म-ज्ञानरूपी समुद्र में गहरे गोते लगानेवाला। ग्रालवार सन्त गीता की सजीव मूर्ति, उपनिषदों के जीते-जागते नमृने, भगवान के चलते-फिरते मन्दिर, ग्रीर भगवत्प्रेम की कलकलिनादिनी सरिता थे। ग्रालवारों की संख्या बारह मानी जाती है। उन्होंने नारायण, राम, कृष्ण ग्रादि के गुणों का वर्णन करनेवाले हजारों पद रचे जिनको सुनकर हृदय एक बार फड़क उठता है। ग्राल-

१ महाभारत-मीमांसा, पृ० ५६८-६६

वार सन्त इतने सीधे-सादे, इतने विनयी, भगवत्प्रेम में इतने भींगे हुए श्रीर संसार से इतने अपर उठे हुए थे कि उन लोगों ने इस बात की बिल्कुल परवा न की कि उनके सुन्दर सुललित भावमय पदों को लोग जानें। उनका चित्त सदा नारायण के चिन्तन में लीन रहता था, उनकी वाणी केवल भगवान के गुणों का गान करती थी।

श्रालंबारों का समय ईसवी सन् की सातवीं शताब्दी के लगभग माना जाता है। इनके पदों का संग्रह श्रीर प्रचार, नाथमुनि द्वारा हुश्रा, जो स्वयं बड़े भक्त श्रीर विद्वान थे। श्रीनाथ के वंशज यामुनाचार्य-द्वारा निरूपित प्रवृत्तिमार्ग को एक निश्चित रूप देकर उसका प्रचार श्राचार्य रामानुज ने किया। श्रालंबार सन्त भिन्न-भिन्न जातियों में उत्पन्न हुए थे, परन्तु सन्त होने के नाते उन सबका समान रूप से श्रादर है। इन सन्त कियों के चार हजार पद 'दिव्यप्रवन्य' नामक ग्रन्थ में संग्रहीत हैं, जो ज्ञान, प्रेम, सौन्दर्य, समता श्रीर श्रानन्द की भावना से श्रोत-प्रोत श्रध्यात्मज्ञान के श्रमूल्य खजाना हैं। दिच्या के सभी वैष्णव श्रपने-श्रपने घर में तथा मन्दिर में एवं सब प्रकार के उत्सव, धार्मिक कृत्य तथा पूजा में 'तिरुवाय मोड़ी' नामक दिव्यप्रवन्य को गाते हैं जिसका श्रर्थ तमिल भाषा में 'सन्तों के पवित्र मुख से निकली हुई दिव्य वाणी' है।

ये बारह ग्रालवार (१) पेरिग्रालवार (विष्णुपिय), (२) श्रीग्रारादाल (रंगनायकी), (३) कुल-शेखर ग्रालवार, (४) विप्रनारायण, (५) मुनिवाहन, (६) पोयगे, (७) भूततालवार, (८) पेयालवार, (६) भित्तसार ग्रालवार, (१०) नीलएट, (११) मधुर कि न्नीर (१२) नम्मालवार के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनमें हरएक का चिरत्र विमल है। उन लोगों ने सनकी शंकाग्रों का यथोचित उत्तर देते हुए, यह सिद्ध किया कि भगवान नारायण के चरणों में श्रपने को सर्वतोभावेन समर्पित करना ही कल्याण का एकमात्र उपाय है। भगवान नारायण ही हमारे रच्चक हैं। वे श्रपनी योगमाया से साधुग्रों की रच्चा ग्रीर दृष्टों का दलन करने के लिए समय-समय पर श्रवतार लेते हैं। वे समस्त भूतों के हृदय में स्थित हैं। भगवान माया से परे हैं ग्रीर उनकी उपासना ही माया से छूटने का एकमात्र उपाय है। प्रत्येक ग्रालवार का चरित्र एवं उपदेश पठन एवं मनन करने योग्य है। इन लोगों ने कोई सम्प्रदाय कायम नहीं किया।

#### (ख) विष्णुस्वामी

विष्णु स्वामी का सम्प्रदाय सर्वापेद्या श्रिषक प्राचीन है। सम्भवतः श्राप तीसरी शताब्दी में वर्तमान थे। शास्त्रों के श्रध्ययन से विष्णु स्वामी का चित्त ज्ञान्त श्रीर बुद्धि पित्र हो गई थी। उन्हें परमात्मा के सत्य-स्वरूप का ज्ञान हो गया था। साथ ही, उनकी इच्छा थी कि सर्वमान्य सरल धर्म का प्रचार हो। उन दिनों एक श्रोर शाक्त-जैसे सम्प्रदायों में श्रनाचार श्रीर श्रपवित्रता फैल गई थी श्रीर दूसरी श्रोर शेव श्रीर वौद्ध-प्रभृति धर्मों में कठिन नियम, योग-साधन श्रीर कायाकष्ट का श्राधिपत्य हो गया था। विष्णु स्वामी ने लोकरुचि के श्रनुकृल विष्णुव-सम्प्रदाय की स्थापना की। मूर्तिपृज्ञा प्रचलित हो चुकी थी। श्रतः उन्होंने विष्णु के प्रतिमापूजन को ही शास्त्र-सम्मत वतलाया। उनका मत है कि विष्णु की पृज्ञा श्रीर भिवत से ही मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने काया-कष्ट को निर्धक श्रीर विष्णु के नाम-स्मरण को मोज्ञ का साधन वतलाया। उनका उपदेश श्राह्मणों तक ही

सीमित था । सम्भवतः वे अन्य लोगों को दीज्ञा नहीं देते थे । अतः यह मत सर्वव्यापी नहीं हो सका ।

### (ग) याष्ट्रनाचार्य

यामुनाचार्य वर्तमान वैष्णवधर्म के प्रवर्तक रामानुज के ब्रादिगुरु थे। यामुनाचार्य के दादा नाथमुनि वैष्णव-सम्प्रदाय के एक प्रधान ब्राचार्य थे। नाथमुनि ने योग की ब्राद्मुत सिद्धियाँ प्राप्त कर ली थीं ब्रौर योगेन्द्र कहलाते थे। यामुनाचार्य का जन्म संवत् १०१० में मदुरा (मद्रासप्रान्त में) हुआ था। उनकी ब्रलोकिक प्रतिभा का परिचय उनके बचपन में ही मिलने लगा। वह ब्रापने गुरु से शिद्धा पाकर थोड़े समय में सब शास्त्रों में पारंगत हो गये। बारह वर्ष की ब्रावस्था में पायडुराज़ की सभा में दिग्वजयी परिडत कोलाहल को पराजित कर शास्त्रार्थ-पूर्व-प्रतिज्ञा के ब्रानुसार उनका ब्राधा राज्य प्राप्त कर लिया। शास्त्रार्थ में वालक यामुन ने कोलाहल से निम्नलिखित प्रश्न किये—

- (१) त्रापकी माता वन्थ्या नहीं हैं, इस बात का खरडन कीजिए।
- (२) पारा अर्थाधीश धर्मशील हैं, इसका खराडन की जिए।
- (३) रानी, सावित्रो की तरह, साध्यी हैं, इसका खरडन कीजिए।

कोलाहल चकराये, वे उत्तर न दे सके। अन्त में यामुनाचार्य ने इन प्रश्नों का उत्तर निम्नलिखत रीति से दिया—

- (१) जैसे सिर्फ एक वृज्ञ से बगीचा नहीं हो सकता, उसी तरह जिस किसी के एक सन्तान है उसे वन्ध्या के सिवा दूसरा क्या कहा जा सकता है ?
- (२) शास्त्र का वचन है कि राजा को समस्त प्रजा के पाप का ग्रंश मिलता है। राजा को सबसे अधिक पाप के बोक्त का वहन करना पड़ता है। अतएव वास्तव में राजा धर्मशील नहीं हो सकता।
- (३) प्रत्येक कन्या विवाह के पहले ऋग्नि, वरुण तथा इन्द्र को अर्पण की जाती है श्रीर तत्पश्चात् जिस पुरुष से विवाह होता है उसको अर्पण की जाती है। अतएव किसी स्त्री को हम साध्वी नहीं कह सकते।

बालक यामुन राजगद्दी पर बैठकर बड़ी दत्तता के साथ राजकाज सँमालने लगे। जब यामुन २३ वर्ष राज्य कर चुके तब उनके दादा नाथमुनि के शिष्य राम मिश्र उनके पास आये और बोते—महाराज, आपके पितामह आपके लिए बहुत धन छोड़ गये हैं। उसे लेने के लिए आप मेरे साथ चिलए। राजा साथ चले। राम मिश्र राजा को इस बहाने श्रीरंगनाथजी के मन्दिर में ले आये। रास्ते में परम भक्त राम मिश्र के सत्संग तथा भगवत्सम्बन्धी संलाप के कारण यामुनाचार्य के हृदय में भिक्त का छोत उमड़ पड़ा। वैराग्य से उनका हृदय भर गया। वेराम मिश्र के उपदेश सुनकर मुग्ध हो गये और उसी दिन से राजपाट छोड़ श्रीरंगजी के सेवक हो गये। उन्होंने सच्चा धन प्राप्त कर लिया और अपना शेष जीवन भगवत्सेवा तथा ग्रन्थ-प्रण्यन में विताया।

यामुनाचार्य, रामानुज के परम गुरु थे। उनका रामानुज पर बहुत स्नेह था। रामानुज ने भी यामुनाचार्य के मन की तीन कामनाद्यों को भली भाँति पूर्ण किया।

## (घ) रामानुजाचार्य और उनका विशिष्टाइ त

रामानुज ने कांची में यादवप्रकाश नाम के गुरु से वेदाध्ययन, किया। उनकी बुद्धि इतनी कुशाग्र थी कि वे अपने गुरु की व्याख्या में भी दोष निकाल दिया करते थे। विद्या, चरित्रवल् और भिवत में रामानुज ऋदितीय थे। उन्होंने योग के वल से कांची की राजकुमारी को प्रेतवाधा से मुक्त कर दिया। त्र्याचार्य रामानुज दया में भगवान बुद्ध के समान, प्रेम और सहिष्णुता में ईसामसीह के प्रतियोगी, शरणागतवत्सलता में श्रालवार-सन्तों के श्रनुयायी श्रीर प्रचारकार्य में जगद्गुरु शंकराचार्य के समान उत्साही थे। उन्होंने तिरुकोरिन्दूर के महात्मा नाम्बि से अष्टात्तरमंत्र (श्रोम नमो नारायणाय) की दी जा ली थी। गुरु ने मंत्र देते समय उनसे कहा था कि इस मंत्र के जप से विष्णुधाम मिलेगा। अतएव उसे गुप्त रखने का आदेश दिया। किन्तु गुरु की अनुपिरथित में रामानुज ने सभी वर्णों के लोगों को एकत्र कर, मन्दिर के शिखर पर खड़ा होकर, यह मंत्र सुना दिया। गुरु ने जब रामानुज की इस धृष्टता का हाल सुना तब उनपर बहुत क़्द्ध हुए और कहने लगे-तुम्हें इस अपराध के लिए नरक भोगना पड़ेगा। रामानुज ने इसपर बहुत विनय-पूर्वक कहा-4गवन्, यदि इस महामंत्र का उच्चारण कर हजारों. श्रादमी नरक की यंत्रणा से बच सकते हैं तो मुफे नरक भोगने में श्रानन्द ही होगा। रामानुज के इस उत्तर से गुरु का क्रोध शान्त हो गया। उन्होंने बड़े प्रेम से उन्हें गले लगाया श्रीर श्राशीर्वाद दिया । इरा प्रकार रामानुज ने श्रपनी समदर्शिता श्रीर उदारता का परिचय दिया।

उन दिनों श्रीरंगम् पर चोल देश के राजा का ग्राधिकार था। वह बड़ा कट्टर शैव था। उसने श्रीरंगजी के मन्दिर पर एक ध्वजा स्थापित करा दी थी जिसपर लिखा था— 'शिवात्परतरो नास्ति' (शिव से बढ़कर कोई नहीं है)। जो कोई इसका विरोध करता उसके प्राणों पर ग्रा पड़ती। रामानुज राजा का ग्रामिप्राय जान गये ग्रीर मैस्रराज्य के शालग्राम नामक स्थान में रहने लगे। वहाँ वारह वर्ष रहकर वैष्णवधर्म की बड़ी सेवा की। चोल राजा के देहान्त हो जाने पर ग्राचार्य रामानुज श्रीरंगम् वापस ग्राये ग्रीर उन्होंने मन्दिर बनवाया। इसके बाद देश में श्रमण करके हजारों नर-नारियों को भिवत-मार्ग में लगाया।

रामानुज के ७४ शिष्य घे जो सब-के-सब संत हुए। सारा जीवन साधन, भजन श्रीर धर्मपचार में व्यतीत कर श्राचार्य ने प्रायः १२० वर्ष की श्रवस्था में ११६४ विक्रमाव्द में दिव्यधाम को प्रस्थान किया।

रामानुज ने गुरु यामुनाचार्य की इच्छा के अनुसार ब्रह्मस्व, विष्णुसहस्त्रनाम और आलवारों के 'दिन्यप्रवन्धम्' की टीकाएँ स्वयं लिखीं तथा लिखवाई'।

रामानुज ने निशिष्टाह तैमत का प्रचार किया। इस सम्प्रदायवाले लक्ष्मी तथा विष्णु और उनके अवतारों की पृथक-पृथक् किंवा अगलका में उपासना करते हैं। श्रीराम पर निशेष भाव रखते हैं। श्रीयमतावलिवयों ने बड़ा होप रखते हैं। उत्तरभारत में इस सम्प्रदाय का अधिक प्रचार नहीं है। रामानुजी ललाट में नासामूल से लेकर केश-पर्नत गोरीचन्दन का खड़ा तिलक लगाते हैं और उसके बीच में एक लाल रेखा

श्रंकित करते हैं। उनके ललार, करठ, बाहु, नाभि, पार्श्व, कर्णमूल, शिरोमध्य, पीठ श्रादि द्वादश श्रंगों में शंख-चक का चिह्न श्रंकित रहता है।

रामानुज के मतानुसार ध्यान और उपासना मुक्ति के साधन हैं, ज्ञान मुक्ति का साधन नहीं है। मुक्ति-प्राप्ति का उपाय भक्ति है। भगवान के चरणों में आत्म-समर्पण करने से जीव को शान्ति मिलती है। भगवान की प्रसन्नता से ही मुक्ति मिल सकती है।

# (च) श्राचार्य रामानन्द

रामानन्द का समय पन्द्रह्वीं शती का मध्यभाग माना जाता है।

रामानन्द ने देश के लिए तीन मुख्य काम किये। पहला तो उन्होंने घोर साम्प्रदायिक गृह-कलह शान्त किया। दूसरा यह कि लोदी बादशाहों की हिन्दू-संहारिणी वृत्ति को दबाया और तीसरा काम उनका वैष्णवमत को लोकप्रिय बनाना था।

रामानन्द के सम्प्रदाय का प्रचार एक घटना के कारण हुआ। कहा जाता है कि रामानन्द एक बार देशाटन करने निकते। दीर्घकाल तक भारत के भिन्न-भिन्न भागों में भ्रमण करते रहे। तत्कालीन वैष्णव-सम्प्रदाय का नियम था कि भोष्य पदार्थ पर यदि दृष्टि पड़ जाय तो वह अपवित्र हो जाता था और फेंक दिया जाता था। रामानन्द ने देशभ्रमण में इस नियम का पालन नहीं किया। अतएव वे पतित माने गये। जब उनके गुरु राघवानन्द ने भी उनके गुरुभाइयों की बात का समर्थन किया तब उन्हें बहुत दुःख हुआ और उन सबका साथ छोड़कर अपने नाम से एक भिन्न सम्प्रदाय की स्थापना की।

रामानन्द काशी में पंचगंगाघाट पर निवास करते थे श्रीर श्रापने वहीं शरीर-त्याग किया।

रामानन्दी विष्णु के समस्त अवतारों को मानते हैं और श्रीराम को अपने इष्टदेव के रूप में पूजते हैं। रामानुजी वैष्णव की भाँति वे पृथक् किंवा युगल-मूर्ति की आराधना करते हैं। शालग्राम तथा तुलसी पर विशेष श्रद्धा रखते हैं। केवल नाम-जप और स्मरण को मोह्म का साधन मानते हैं।

रामानुज-सम्प्रदाय का कठोर नियम उन्हें पसन्द नहीं था। श्रतएव उन्होंने श्रपने शिष्यों को खान-पान के विषय में स्वतन्त्र रहने की श्राज्ञा दी। व श्रपनी इच्छा तथा लोक-व्यवहार के श्रनुसार इस विषय में श्राचरण कर सकते हैं।

इस सम्प्रदायवालों का रामनाम गुरुमंत्र है। वे एक दूसरे से मिलने पर 'जय श्रीराम',

'जय राम', 'सीताराम' इत्यादि शब्दों से स्रिभवादन करते हैं।

रामानन्द के ग्रानेक शिष्य थे जिनमें कबीर, रैदास, पीपा, धन्ना ग्रादि १२ प्रधान थे। इनमें कबीर जुलाहा, रैदास चमार, पीपा राजपूत, धन्ना जाट ग्रीर सेन नापित थे। इससे स्रष्ट है कि रामानन्द ने ऊँच-नीच का भेदभाव नहीं रखा ग्रीर सब जाति के लोगों को शिष्य बनाया। गोस्वामी तुलसीदास ग्रापके ही ग्रानुयायी थे।

रामानन्द-सम्प्रदाय की शिक्षा का सार है कि ईश्वर की भक्ति करके जीव सांसारिक कच्छों से तथा त्रावागमन से बच सकता है । यह भक्ति राम की उपासना से ही प्राप्त हो सकती है । इस उपासना के त्राधिकारी मनुष्यमात्र हैं । जाति-पाँति का भेद इसमें त्रावरो व उपस्थित नहीं कर सकता ।

रामानन्द का कार्यदोत्र उत्तरभारत रहा और त्राज उत्तरभारत के प्रायः समस्त रामभक्त वैष्णव रामानन्दी हैं। त्रयोध्या इस मत का मुख्य केन्द्र है।

रामानन्दी और रामानुजी तिलक में विशेष अन्तर नहीं है। केवल भिन्न-भिन्न रुचि के कारण पुराइ की अन्तर्वत्ती रेखा के रूप और परिमाण में कुछ अन्तर आ गया है। रामानन्दी गृहस्थ श्रीर उदासी दोनों होते हैं। उदासी काषायवस्त्र धारण करते श्रीर वैरामी के नाम से सम्बोधित होते हैं। वैरामियों में खान-पान का भेदमाव तथा छूतछात नहीं रहता है।

# (छ) मध्याचार्य और उनका द्वौतमत

दिल्लामारत के बोलियाम में त्राचार्य मध्य का जन्म संवत् १२५६ में हुत्रा था। इन्होंने अन्तेश्वरमठ में वेदशास्त्रादि का अध्ययन किया। ग्यारह वर्ष की उम्र में ही शह तमत के सन्यासी श्राचार्य सनककुलोद्धन श्रच्युतपद्धाचार्य (नाम,न्तर श्रुद्धानन्द ) से त्रिह्मा ते ली। यहाँ पर इनका नाम पूर्णप्रहा रखा गया। सन्यास लेकर इन्होंने गुरु से वेदान्त पहुना त्रारम्म किया। जब वेदान्तशास्त्र में पारंगत हो गये तब गुरु ने इन्हें यानन्दतीर्थं नाम देकर मठाधीश वना दिया।

मध्वाचार्य बड़े धर्मनिष्ठ श्रीर विद्वान पुरुष थे। उन्होंने रामानुज तथा शंकर-प्रभृति धर्मांचार्योः के सिद्धान्त का मनन किया। विचार करने पर न इन्हें शंकर का श्रद्धेत ही पसन्द श्राया न रामानुज का विशिष्टांद्व त ही। इन्होंने सन्यासमार्ग का परित्याग कर लोक्किच के अनुकूल द्विधातत्त्व-अक्त द्वेतमत का प्रतिपादन किया। इन्होंने विष्णु को जगत् का नियन्ता और परमेश्वर वतलाया तथा स्मष्ट शब्दों में कहा—

# एको नारायणो ह्यासीत् न ब्रह्मा न च शंकरः।

त्रानन्द एक एवाम त्रासीन्नारायणः प्रसुः॥

त्रथात् त्रारम्भ में एकमात्र त्रिद्धितीयस्वरूप भगवान नारायण विराजमान थे। न ब्रह्मा थे श्रीर न शंकर। नारायण सर्वगुण-सम्पन्न, स्वतन्त्र श्रीर श्रानन्दस्वह्म हैं। उन्हीं के शरीर से ब्रह्मादि देव पैदा हुए और सिंछ हुई।

मध्वाचार्य ने स्त्वभाव्य, ऋग्वेदभाव्य, दशो।निवद्भाव्य, गीताभाव्य श्रादि ३७ यन्थो की रचना की। इन्होंने उड़िपो (मालावार) के मन्दिर में विद्या के श्रितिरक्त सीताराम, कालियमर्न, वराह, चित्रह-प्रमृति देवतात्रों की मृति प्रतिष्ठित की।

मध्वाचारियों की उपासना के तीन अंग हैं--(१) श्रंकन, (२) नामकरण श्रीर (३) भजन । श्रंकन श्रथात् विष्णु के शंख-चक्र-गदा-पद्मादि चिह्नों से शरीर को श्रंकित करना तथा तसमुद्रा धारण करना। नामकरण श्रथात् श्रयनी सन्तानों का विष्णुपर्यायवाची नाम रखना, और नाम का कायिक, वाचिक मानसिक भजन करना।

इस मत में भक्ति ही मुक्ति का साधन है। ध्यान के विना ईश्वर-साल्वात्कार नहीं होता।

ह्म मत म माफ हा भाग का पावन है। ध्वान का निमा २४ नर-जास्वान रिक्स निधियों हैं—(१) सत्य श्रीलमा, (२) हित वाक्य श्रीलमा, (३) हमक सत स माम का द्वा पावावता हु (१) वत्त्व नालागा, (१) हिस पात्रच नालागा, (१) विषय्त्र की दीन हैनी, (४) भित्र भाषास, (६) स्विध्यात्र, (६) विषय्त्र व्यक्ति का हिंद्रीर, (७) श्रीर्णामात की रहा करना, (६) देखि का दुःख हर करना, (६) केशल भगवान के दास वनने की हुट्डा रखना और (१०) गुरू और शास्त्रों में विस्वास रखना।

वैष्णव की भाँति मध्वाचारी खड़ा तिलक लगाते हैं, किन्तु मध्य में लाल ग्रथवा पीली रेखा के बदले कृष्ण रेखा ग्रंकित करते हैं ग्रीर उसके शिरोभाग पर हरिद्रा की गोल बिन्दी लगाते हैं।

# (ज) निम्माकीचार्य और उनका द्वैताद्वैतमत

इनका मूज नाम नियमानन्द था। इनका जन्म निजाम-राज्य (दिन्न्ण हैदराबाद) के वेदर नामक ग्राम में हुन्ना था। इन्होंने राधाकृष्ण की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा करने का उपदेश दिया।

ये वृन्दावन में रहा करते थे। इनके श्रनुयायी इन्हें सूर्य का श्रवतार मानते थे। भक्तमाल में इनके सम्बन्ध की यह श्रलौकिक कथा है।

एक बार अपनी कुटी में एक सन्यासी से धर्म-चर्चा करते-करते सन्ध्या हो गई। सन्यासी रात में भोजन नहीं करते। अतएव इन्होंने सूर्य से कुछ देर और ठहरने का अनुरोध किया और जबतक अतिथि ने भोजन-कार्य समाप्त नहीं किया तबतक सूर्य अस्ताचल पर नहीं गये। साधु के भोजन करते समय सूर्य का प्रकाश नीम के पेड़ पर चमकता रहा, अतएव उसी दिन से इनका नाम निम्बार्काचार्य पड़ा।

निम्बार्का चार्य ने हैं ताहूँ तसम्प्रदाय का विशेष प्रचार किया। इनके मत से भक्ति ही मुक्ति का साधन है; उपासना द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। कृष्ण को ही ये भगवान् का अवतार मानते थे। अतएव इन्होंने भगवान् कृष्ण की पूजा और भक्ति का आदेश दिया।

इस सम्प्रदाय की गद्दी मथुरा के पास यमुनातट पर है। इसके अनुयायी उत्तरभारत में अधिक पाये जाते हैं। इस सम्प्रदायवाते गोपीचन्दन का खड़ा तिलक और उसके बीच में कृष्णवर्ण की बिन्दी लगाते हैं।

# (भ) वरलभाचार्य और उनका शुद्धाइतमत

वल्लभाचार्य का जन्म संवत् १५३५ में रामपुर (मध्यप्रदेश) के जिते में हुया। काशी में ११ वर्ष की य्रायु में विद्याध्ययन समाप्त कर वृन्दावन य्राये। यहाँ कुछ काल रहकर तीर्थाटन करने निकले। विजयनगर के राजा कृष्ण्राय की सभा में विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराया। यहाँ पर इन्हें वैष्ण्याचार्य की पदवी मिली। तत्परचात् इन्होंने वृन्दावन एवं गिरिराज य्रादि जगहों में रहकर भगवान् कृष्ण की प्रेममयी य्राराधना की। इनकी अष्टयामसेवा वड़ी ही सुन्दर है य्रीर उसमें माधुर्यभाव का वड़ा सुन्दर प्रकाश हुत्रा है। कहा जाता है, बाद में भगवान कृष्ण ने इन्हें वात्सल्यभाव से उपासना के प्रवार की य्राज्ञा दी। य्रतएव भगवान् की य्राज्ञा से २८ वर्ष की य्रवस्था में इन्होंने विवाह किया, जिससे विद्यलस्वामी का जन्म हुया। उन दिनों लोग धर्म के कठिन नियमों का पालन करते-करते ऊव उठे थे। वे सांसारिक सुखों में तन्मय हो रहे थे य्रीर उन्हें तनिक भी त्याग करना पसन्द नहीं था। य्रतएव इन्होंने राथाकृष्ण की लीला के प्रति पूर्णभक्ति का उपदेश देकर लोगों को य्रपने धर्म में दीज्ञित करने की चेष्टा की।

ये राधाकृष्ण के अनन्य उपासक थे। इनकी दिनचर्या में भगवान की सेवा के अति-रिक्त अन्य किसी वस्तु के लिए स्थान नहीं है। इनकी उपासना के तीन अंग हैं— भोग, राग और सेवा। इन तीनों वस्तुओं के द्वारा भगवान का अनुग्रह प्राप्त करना और अनन्तर मुक्ति पाना इनका लक्ष्य है। भगवान के अनुग्रह को ही भागवत में पुष्टि कहा गया है—पोष्ण तदनुग्रहः (भागवत)। इसीलिए यह मार्ग पुष्टिमार्ग कहलाता है।

स्र तथा अष्टछाप के अन्य किवयों ने कृष्ण की—जो उनके इष्टदेव हैं, —पूर्णब्रह्म पुरुशेत्तम माना है, जिनके सगुण, निगु ण दो रूप हैं। ब्रह्म का निगु ण रूप दुरिमगम्य है; अत्यव सगुण का आधार आवश्यक है। सगुण रूप की लीला के गुणगान को ही सर ने आध्यात्मक सिद्धि का साधन माना है। सर तथा अष्टछाप के किवयों ने जीव को स्त्री तथा ब्रह्म को पुरुष माना है। जिस प्रकार पत्नी पित से बिछुड़कर दुखी होती है उसी प्रकार यह जीवात्मा ब्रह्म से बिछुड़कर मर्त्यलोक में आ गई है, जो दिन-रात प्रियतम के वियोग में अश्रु बहाया करती है।

े वल्लभाचार्य के ८४ शिष्य हुए, जो ८४ वैष्णव के नाम से विख्यात हैं। ये अपने शिष्यों को 'ओम् नमो भगवते वासुदेवाय' अथवा 'श्रीकृष्णः शरणं मम' मंत्र का उपदेश देते थे। इन्होंने श्रीमद्भागवत पर सुत्रोधिनी नाम की टीका लिखी है जो इस मत का प्रधान साम्प्रदायिक ग्रन्थ है।

गुजरात में इस सम्प्रदाय का विशेष प्रचार है। वहाँ के धनी-मानी और विणक्-वैश्य इसमें सिमिलित हैं। वे गुरु को ईश्वर मानते हैं और 'जय श्रीकृष्ण', 'जय गोपाल' से परस्पर ग्रिमिवादन करते हैं। वल्लभसम्प्रदायी मन्दिरों में विविध प्रकार के पत्रवान और फल भगवान कृष्ण को भोग लगाये जाते हैं, और पुजारियों तथा मन्दिर के सेवकों द्वारा प्रसाद के रूप में भक्तों के बीच बेचे जाते हैं। नाथद्वारा के मन्दिर का राग-भोग प्रसिद्ध है। यह मन्दिर उदयपुर-राज्य में है। यहाँ प्रतिदिन राग-भोग में हजारों रुपये ब्यय होते हैं। जन्माष्टमी, शरतपूनो, श्रन्नकूट ग्रादि श्रवसरों पर और भी श्रिधक व्यय होता है।

# (ट) चैतन्य-महाप्रभु और उनका अचिन्त्य-भेद्भाव

यह एक वृहद्वेष्ण्व-सम्प्रदाय है। बंगाल में कृष्ण की मिक्त के प्रचार का श्रेय चैतन्य-महाप्रभु को है। उनका जन्म १४०७ शकाब्द में नवद्वीप (बंगाल) में हुआ। वे वचपन से ही बड़े मेधावी थे। सदा एकाग्रचित्त से मागवत का पाठ किया करते थे। गृहस्था-श्रमी होने पर भी श्रीकृष्ण की उपासना में निरन्तर लीन रहा करते थे। ग्रन्त में उन्हें वैराग्य हो गया और उन्होंने २४ वर्ष की अवस्था में सन्यास ग्रह्ण कर लिया। किर छः वर्षों तक भिन्न-भिन्न त्थानों में घूमकर कृष्णभिक्त का प्रचर किया। इसके बाद जगन्नाथपुरी में १८ वर्षों तक निवास किया। वे सदा दुःख-पीड़ितों का कष्ट दूर करने की चेष्टा में लगे रहते थे। रोगी को श्रीपध और शोकाकुल को सदा सान्त्यना देते थे।

चैतन्य का कथन था कि छव लोग समानभाव से ईश्वर-भक्ति कर सकते हैं। भक्ति द्वारा समस्त जातियाँ शुद्ध हो सकती हैं। यही कारण है कि उन्होंने मुसलमान तथा अन्यान्य विधामियों को भी दीहा देकर अपनाया। उन्होंने

'शिष्टाष्टक' में अपने उपदेशों का सार दिया है, जिसका भाव इस प्रकार है— ''मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन का अधिक समय भगवान् के सुमधुर नामों के कीर्त्त'न में लगावे जो अन्तः करण की शुद्धि का सबसे उत्तम और सुगम उपाय है। कीर्तन करते समय वह प्रेम में इतना मग्न हो जाय कि उसके नेत्रों से आँसुओं की धारा बहने लगे। उसकी वाणी गद्गद और शारीर पुलकित हो जाय। भगवन्नाम का कीर्त्तन करनेवाला अपने को तृण से भी तुच्छ समके। भगवन्नाम के उच्चारण में देशकाल का कोई बन्धन नहीं है। जहाँ, जब चाहे, भगवन्नाम का उच्चारण कर सकता है। भगवान् ने अपनी सारी शक्ति और अपना सारा माधुर्य अपने नामों के अन्दर मर दिया है। यों तो भगवान् के सभी नाम मधुर और कल्याणकारी हैं, किन्तु—

> 'हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥'

महामंत्र सबसे अधिक लाभकारी और भगवन्त्रेम को बढ़ानेवाला है। भगवन्ताम का श्रद्धा के विना उच्चारण करने से भी मनुष्य संसार के दुःखों से छूटकर भगवान के परमधाम का अधिकारी बन जाता है।"

उनके मत से भक्ति ही मोज्ञप्राप्ति का मुख्य साधन है, ज्ञान और वैराग्य सहकारी साधन हैं। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के विना भगवत्-प्राप्ति नहीं हो सकती। वे शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर—पाँचो भावों को स्त्रीकार करते थे; परन्तु इनमें मधुररस को ही सबसे श्रेष्ठ मानते थे। उनके मत से निष्कामधर्म में निर्लित चित्तवाला, सत्संग की इच्छा रखनेवाला, श्रद्धालु और शम-दमादि से सम्पन्न जीव ब्रह्म-जिज्ञासा का अधिकारी है।

## वैष्णवों के कुछ उपसम्प्रदाय

वैष्णव-सम्प्रदायों में भी कुछ उपसम्प्रदाय हैं जिनमें (१) राधावल्लभी सम्प्रदाय, (२) स्वामीनारायणी सम्प्रदाय, (३) परिणामी सम्प्रदाय ख्रौर (४) सतानी सम्प्रदाय मुख्य हैं।

- (१) राधावल्लभी सम्प्रदाय स्त्रामी हितहरिवंशजी ने संवत् १६४२ के लगभग वृत्दावन में राधावल्लभी सम्प्रदाय का ग्रारम्भ किया। वृत्दावन में ग्रवतक राधावल्लभ का मिन्दर मौजूद है जो इस उपसम्प्रदाय का मुख्य स्थान है। राधावल्लभ की उपासना इसकी विशेषता है। राधारानी महाशक्ति ग्रीर स्वामिनी हैं। भगवान् कृष्ण उनके ग्राज्ञानुवर्त्ती हैं। उनकी ग्राज्ञा से ही विश्व की सृष्टि, भरण ग्रीर हरण होता है। स्वामी हितहरिवंशजी की तीन पोथियाँ इस उपसम्प्रदाय के ग्राधारमन्थ हैं (१) 'राधा-सुधानिधि', जिसमें संस्कृत के पौने दो सौ श्लोक हैं; (२) 'चौरासी पद' ग्रीर (३) 'स्कुट-पद'। पिछुत्ते दोनों व्रजमाषा में हैं। वे ग्रष्टछाप के महाकवियों में एक थे।
- (२) स्वामीनारायणी सम्प्रदाय—गुजरात में राधाकृष्ण का उपासक स्वामी नारायणी सम्प्रदाय है। वल्लभ-सम्प्रदाय के घोर ब्रत्याचार से खिन्न होकर संवत् १८६१

१ हिन्दूत्व—पृष्ठ ७४०

के लगभग स्वामी नारायण ने ज्ञाना सम्प्रदाय चलाया। उन्होंने ऊँच-नीच के भेद को छोड़कर सभी जातियों के लोगों के लिए ज्ञपने पंथ का द्वार खुला रखा। इस्लाम मताव-लम्बी खोजा लोगों को भी पंथ में सम्मिलित किया। इस सम्प्रदाय के मन्दिरों में स्त्री-पुरुष का पारस्परिक स्पर्श न हो—ऐसा प्रबन्ध किया जाता है। वे अधिकाकांश मूर्त्ति के स्थान पर चित्रपट की पूजा करते हैं। अधिकांश अनुयायी गृहस्थ हैं। इनका दार्शनिक मत विशिष्टाद्व त है। परन्तु उपासनाविधि वल्लभकुल की है। इनके शिष्यों में (१) गुणातीतानन्द स्वामी, (२) गोपालानन्द स्वामी, (३) नित्यानन्द स्वामी, (४) शतानन्द स्वामी (५) निष्कुलानन्द स्वामी, (६) मुक्तानन्द स्वामी तथा (७) ब्रह्मानन्द स्वामी प्रसिद्ध संत हो गये हैं।

- (३) परिणामी सम्प्रदाय—इस सम्प्रदाय के अनुयायी अपने को 'प्रणामी' भी कहते हैं। इसके प्रवर्त्त क महात्मा प्राणानाथजी परिणामवादी वेदान्ती थे और विशेषतः पन्ना (मध्यभारत) में रहते थे। ये अपने को मुसलमानों का मेहदी, ईसाइयों का मसीहा और हिन्दुओं का कल्क अवतार मानते थे। इन्होंने मुसलमानों से शास्त्रार्थ भी किया था। सर्वधर्म-समन्वय इनका लक्ष्य था। इनका मत राधावल्लभी-सा था। ये भगवान् कृष्ण के सख्यभाव की उपासना की शिद्या देते थे। इनकी रचनाएँ बहुत हैं। इनकी शिष्य-परम्परा का भी अच्छा साहित्य है। इनके अनुयायी वैष्णव हैं और गुजरात, राजस्थान तथा बुन्देलखण्ड में अधिक पाये जाते हैं।
- (४) सतानी सम्प्रदाय—यद्यपि इसके सभी अनुयायी शूद्र या शूद्रवत् समके जाते हैं; तथापि ब्राह्मणों से कुछ कर्त्त व्यों की शिद्धा लेने के ये अधिकारी होते हैं। ये शिखा-सूत्र-विहीन होते हैं और रामानुजाचार्य के समय के बहुत पहले से श्रीनिष्ण्व कहलाते हैं। मैसूर, आंत्रदेश और तिमलनाड में पाये जाते हैं। कई मिन्दरों में, विशेषतः हनुमानजी के मिन्दरों में ये पुजारी का काम करते हैं। इन मिन्दरों में ब्राह्मण भी दर्शनार्थ जाते हैं, किन्तु वे पूजा नहीं चढ़ाते। साधारणतः ब्राह्मण, श्रीनिष्ण्व-मिन्दरों में ब्रावश्यकता पड़ने पर, मूर्ति को सवाहन ढोते हैं और असवणों को जन श्रीनिष्ण्व की दीज्ञा दी जाती है, तन वे ही तत शंख-चक से उन्हें अंकित करते हैं। श्रीरंगम् के मिन्दर में प्राचीन सतानियों का विशेष ब्रादर होता है। सतानी लोग तिमल-वेद के ब्रिधकारी माने जाते हैं।

इस प्रकार भक्ति का जन्म द्राविड़प्रदेश में त्रालवार-सन्तों द्वारा हुत्रा। कर्नाटक-प्रदेश में यह वड़ी हुई, त्रीर महाराष्ट्रप्रदेश में बहुत दिनों तक वास करके गुजरात में जीर्ण हो गई। मध्ययुग के भक्त लोग भी कहते हैं कि भक्ति द्राविड़ देश में उत्पन्न हुई थी त्रीर रामानन्द उसे उत्तरभारत में लाये थे।

१ हिन्दूत्व—पृष्ठ ७४०-४१ । २ हिन्दूत्व—पृष्ठ ७४०-४१ । ३ पद्मपुराण, उत्तर यरु ५०-५१

विश्व०--३७

# पाँचवाँ परिच्छेद

# श्राचायों का दार्शनिक मत

श्रद्धेतवाद के प्रवलमेधावी प्रवर्त का शंकराचार्य के मत के श्रनुसार जितना भी हश्यवर्ग है वह सब माया के कारण ही विभिन्न-सा प्रतीत होता है। वस्तुतः वह एक श्रखण्ड शुद्ध चिन्मात्र ही है। सम्पूर्ण विभिन्न प्रतीतियों के स्थान में एक श्रखण्ड राज्यिवानन्द-धन का श्रनुभव करना ही ज्ञान है। तथा उस सर्वाधिष्ठान पर दृष्टि न देकर भेद (माया) में सत्यता का बोध करना ही श्रज्ञान है। श्रतण्व शंकर ने भिक्त को ज्ञानोत्पत्ति का प्रधान साधन माना है। फल-रूप से तो उन्होंने ज्ञान को ही स्वीकार किया है। उनके मत से श्रपने शुद्ध स्वरूप का स्मरण करना ही भिक्त है।

शंकर का अह तवाद भारत की विचारधारा के च्रेत में तो सर्वोगरि आसन पर प्रतिष्ठित है ही, साथ ही पाश्चात्य दर्शन भी अब उसमें ही अपना लक्ष्यविन्दु खोजने लगा है। क्या आश्चर्य, यदि आधुनिक विज्ञान की अणु-परमाणु-सम्बन्धी खोज अन्ततः शंकर के ही इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जगत् केवल एक आंति और माया है; और जो कुछ है वह एक चेतन-तत्त्व है। शंकर का अह तवाद या वेदान्त भारतीय दर्शन का सबसे गहन और प्रकारण्ड विषय है। उसपर सैकड़ों विशद अन्ध लिखे जा चुके हैं। बहुतेरे लोगों के लिए उसकी बारीकियों को समक्त लेना कठिन है। यद्यपि 'अहं ब्रह्मास्मि' या 'तत्त्वमिंस' सूत्ररूप में उसका सार निचोड़कर मानों भर दिया गया है तथापि इन्हीं सूत्र-वाक्यों की विशद व्याख्या के रूप में शंकर ने जो जगत् और जीव की नाम-रूपात्मक मिथ्याप्रतीति करानेवाली माया या अविद्या की असत्ता और उसकी उपाधि से रहित निर्णु पा निर्विशेष ब्रह्म की एकमात्र सत्ता का जो दार्शनिक बाद हमारे समज्च प्रस्तुत किया है उसके सभी पहलुओं पर प्रकाश डालना अत्यन्त दुष्कर कार्य है।

## विशिष्टाह्रै त

शंकराचार्य के मत में जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होने के कारण सगुण ईश्वर की भक्ति अथवा अवतारवाद की धारणा के लिए कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। अतएव प्राचीन भागवतधर्म के अनुयायी वैष्णवों के लिए इस अहँ तवाद

नामक उस दार्शनिक धारा का जन्म दिया जिससे जीवात्मा, जगत् श्रौर ब्रह्म मूलतः तो शंकरमत के श्रनुसार एक ही रहे; किन्तु कार्यक्ष में एक दूसरे से भिन्न तथा विशिष्ट गुणों से युक्त माने जाने लगे। रामानुज ने ज्ञान श्रौर कर्म दोनों को भक्ति का ही प्रधानता कायम की थी। इस माँग की पूर्ति के लिए ही रामानुज ने शंकर के पवल हुई। इसी माँग ने बौद्धधर्म के उत्कर्षकाल में उसमें भक्ति और उपासना की जन-मित्तिष्क-द्वारा ग्राह्म नहीं थी। वह वस्तुतः ज्ञानियों की वस्तु थी। साधारण नर-श्रावरयक हो गया। एक बात श्रोर थी। शंकर की श्रद्धेतवादिनी विचारधारा सामान्य के विरुद्ध, जिसे उन्होंने 'सायाबाद' के नाम व उत्तरास अस्तिक सुमिका तैयार करना संचाना श्रोर श्राने सतविशेष की पुष्टि के लिए नवीन दार्शनिक सुमिका तैयार करना श्रह तैवाद को प्राचीन महाभारतकालीन भागवतधर्म के साथ संयुक्त करके विशिष्टाह तै पा जाते। जन-सावारण की इस भावना से ही ज्ञान के बदले भक्ति-प्रधान धर्म की माँग नारी तो उस ईश्वर की खोज में थे जो उनपर दया करता, विपत्ति के समय आकर रज्ञा करता तथा जिसके चरणों में अपने को समर्पित कर वे अपने टु:ख-र्देन्य से छुटकारा भोग श्रोर नियन्ता रहते हैं श्रोर संकरता नहीं श्राती, धागे तो श्रलग-श्रलग रह सकते हैं श्रोर जुलाहे के इच्छानुसार 'कारख' स्थानीय धागे के रूप में या 'कार्य' कपड़े के रूप में प्रकार के धार्गों से बना हुआ कपड़ा श्वेत, कृष्ण और रक्त होता है । इसी प्रकार चेतन, जड़ और ईश्वर के संवात से बने हुए जगत् की कार्यावस्था में भी भोक्ता, श्रीर श्वेत धार्गों के संवात से बने हुए कपड़े से दी है। उनका कहना है कि तीनों उपयुक्त मार्ग भक्ति ही है। रामानुज ने जीव, ब्रह्म और शरीर की उपमा कृष्ण, रक्त उपादान चताया श्रोर इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर के साह्यात्कार करने का सबसे नड़ यलग-यलग रहते हैं। कृष्ण, रक्त श्रीर श्वेत धागे हर जगह पर एक नहीं हो जाते उसी प्रकार ब्रह्म, जीव श्रीर से ब्रह्म में विकार नहीं होता; क्योंकि नित्य व्यापक होने पर भी ब्रह्म सदा प्रथक है, जैसे य्यित् की सूक्ष्म समिष्ट ही स्थूल जगत् का उपादान है। इन दोनों—िचत् यौर य्यिन्-यह है कि स्थूल श्रीर सूक्ष्म श्रवस्थापन्न जगत् श्रीर जीन न्नस के शरीर हैं। चित् श्रीर हैं। यही चेतन-जड़-पदार्थ-विशिष्ट परमात्मा शब्द से पुकारा जाता है। इसका तात्पर्य रहते हैं। परन्तु जगत् में चेतन श्रोर जड़, सब ब्रह्म के नित्य शारीर हैं श्रोर उसके प्रकार जिसे उन्होंने 'माया शद' के नाम से पुकारना शुरू किया था,

श्रीर गुणी के भेद को भी नहीं चाहते थे। दो शब्द ही क्यों रहे! द्रव्य श्रीर गुण का र्श्वीकार नहीं है। इसलिए उन्होंने गुणों से ब्रह्म को समन्वित मानकर ब्रह्वेत के साथ है तेगाव ही क्यों हो १ इसीलिए डन्होंने इस को सभी हन्हों से मुक्त कर दिया। परन्तु रामानुज का कहना है कि यह मनमानी बात तो नहीं है, कोई बस्तु विना गुखों के नहीं 'विशिष्ट' शब्द का मयोग कर दिया। इंकर को सब प्रकार का हैत श्रमान्य था। वे गु**र्**ण चारिए। रचिनए उन्होंने ब्रस को चगुण या मिनसेंग माना है श्रीर इस प्रकार होती। चुणी के उस रहते ही हैं। यदि ब्रह्म एक वत्ता है तो उसमें सुस होना ही के राप 'विशिष्ट' शब्द लगा दिता है। शंकर व्रक्ष को सब प्रकार के गुणों से रहित—िनगु ें ख—मानते हैं । रामानुज को यह

## द्वेताद्वत

निम्बार्काचार्य ने 'द्वे ताद्वे त' मत का मितिपादन किया जिसका ताल्पर्य है कि ईरवर, जीव श्रीर जगत्—तीनों ही ब्रह्म हैं। उन्होंने रामानुज के मत को स्वीकार नहीं किया; क्योंकि रामानुज ने ब्रह्म को केवल ईरवरत्व का प्रतिपादक माना है। उनके मत से यद्यपि जीव, जगत् श्रीर ईरवर भिन्न हैं तथापि जीव श्रीर जगत् का व्यापार तथा श्रास्तत्व ईरवर की इच्छा पर श्रवलम्बित है, स्वतंत्र नहीं। श्रीर परमेरवर में ही जीव तथा जगत् के सूक्ष्म तत्त्व रहते हैं। जीव ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म श्रंशी है। ब्रह्म ही जगद्रूप में परिणत हुत्रा है, जगद्रूप में परिणत होने तथा जगत् के ब्रह्म में लीन होने पर भी उनमें कोई विकार नहीं होता। जीव श्राणु श्रीर श्रवनात्त है, मुक्त जीव भी श्राणु है। मुक्त श्रीर बद्ध में यही भेद है कि मुक्त जीव ब्रह्म के साथ श्रपने श्रीर जगत् के श्रभिन्नत्व का श्रनुभव करता है; किन्तु बद्धजीव ऐसा नहीं करता। इस प्रकार द्वे ताद्वे तमत एक तरह से भेदाभेदवाद है। इस मत के श्रनुसार द्वेत भी सत्य है श्रीर श्रद्वेत भी। इस सम्प्रदाय की एक विशेषता है कि इसके श्राचार्यों ने श्रन्य मतों के श्राचार्य की तरह दूसरे मत का खरडन नहीं किया है।

# शुद्धाद्व त

वल्लभाचार्य रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत अथवा निम्बार्काचार्य के द्वैताद्वैत से सममौता करने पर तैयार न थे। अतएव सबको अलग रखकर उन्होंने अपने मतवाद के लिए एक बिल्कुलं नई दार्शनिक भित्ति तैयार करने का निश्चय किया। यहाँ पर इस बात का उल्जेख त्रावश्यक है कि जहाँ शंकर, रामानुज, निम्बार्क त्रादि ने 'प्रस्थानत्रयी' अर्थात् ब्रह्मसूत्र, दशोपनिषद् और गीता को ही अपना आधार बनाया था वहाँ वल्लभ ने इनके अतिरिक्त 'भागवतमहापुराण' को भी अपना एक मुख्य प्रमाणभूत आधार माना श्रीर शुद्धाद्वीत नामक सुप्रसिद्ध दार्शनिक विचार-धारा का विकास किया। अनुसार उपनिषद् में वर्णित ब्रह्म की अद्वैतसत्ता तो निर्विवाद स्वीकार कर ली गई; किन्तु शंकर के इस मत को कि एकमात्र निर्विशेष ब्रह्म की ही परमाथित सत्ता स्वीकार्य है, शेष सब कुछ माया है, बिल्कुल उलट दिया गया। संदोप में, इसके अनुसार माया-रहित शुद्ध जीव श्रीर परब्रह्म एक ही वस्तु है। वल्लम ने घोषणा की कि ब्रह्म की श्रद्ध तता तो माया की कल्पना के बिना भी सिद्ध है। वस्तुतः ब्रह्मैत ब्रह्म कारण श्रीर कार्य-इन दोनों ही रूपों में सत्य और एक है-वह विशुद्ध है। माया के ऊपर वह अवलम्बित नहीं है। यह सारा दुश्य जगत् इस ब्रह्म की कीड़ा-शक्ति का ही विस्तार है। जीवों में भी तो लीला के हेतु अंशरूर में सिना उसके कौन प्रकट हुआ है ? इस प्रकार शंकर ने जहाँ ब्रह्म के निरुपाधि निर्विशेष को ही उसका यथार्थ रूप बताया था ख्रौर सगुण को उसका मायिक रूप कहा था, वहाँ वल्लभ ने उसके सगुण्रू को ही यथार्थ श्रौर वास्तविक माना। संज्ञेप में उनके मत में ब्रह्म कारण और जगत् कार्य है। कार्य और कारण दोनों अभिन्न हैं।

### द्वैतवाद

शंकर के ब्रह्मैतवाद के विरुद्ध प्रतिक्रियारूप में मध्ययुग के उत्तरकाल में जो विविध दार्शनिक ब्रौर धार्मिक विचारधाराएँ उच्छ्वसित हुई उनमें मध्याचार्य-द्वारा प्रवर्तित द्वेतवाद का एक विशिष्ट स्थान है। रामानुज, निम्बार्क और वल्लम ने जहाँ शंकर के मायावाद का विरोध किया है वहाँ साथ-ही-साथ, विशिष्टाद्वेत, द्वेताद्वेत और शुद्धाद्वेत नामक अपने मतवादों में परोज्ञ रूप से अद्वेत की धारणा के साथ सममौता करने का भी प्रयास किया है। इसके विपरीत मध्याचार्य के विशुद्ध द्वेतवाद में ब्रह्म, जीव और जगत् की एकता की धारणा के लिए कोई गुंजाइश ही शेष नहीं रह गई। इनकी दृष्टि में तो एक ओर स्वतन्त्र अद्वितीय चेतन ब्रह्म और दूसरी ओर अस्वतन्त्र जड़ प्रकृति या परतन्त्र जीव है। इन दोनों की ही यथार्थ सत्ता मानी गई है। उन्होंने इनके भेद को नित्य माना, अनित्य नहीं। उनका कहना है कि परब्रह्म और जीव को कुछ अंशों में भिन्न मानना परस्पर-विरुद्ध और असम्बन्ध वात है। इसलिए दोनों को सदैव मिन्न मानना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में पूर्ण अथवा अपूर्ण रीति से भी एकता नहीं हो सकती। आपके विचार में ब्रह्म और जीव में सेव्य-सेवकमाव है। सेवक कभी सेव्य से अभिन्न नहीं हो सकता। निरन्तर ब्रह्म का साबिध्य प्राप्त करना ही मुक्ति है।

इन ग्राचार्यों के मतानुसार ब्रह्मा, शिव ग्रादि से विष्णु श्रेष्ठ हैं। सब देवता विष्णु के वश में हैं। वे ही खष्टा, पालक श्रीर संहारक हैं। वे ही मुक्ति देते हैं। रामानुज श्रीर मध्वाचार्यने विशेषकर दृद्धिण भारत में, विष्णु की पूजा का परब्रह्म की पूजा के रूप में, प्रसार किया। वृत्दावन के निकट निम्बार्काचार्य श्रीर वल्लभाचार्य का कार्यक्षेत्र रहा। श्रतएव पश्चिम भारत में विष्णु के पूर्णावतार श्रीकृष्ण की पूजा परब्रह्म की पूजा के रूप में प्रचलित हुई। बाद में चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल के घर-घर में कृष्णमत का प्रचार किया। परब्रह्म के रूप में श्रीराम के प्रचार का विशेष श्रेय स्वामी रामानन्द को है। स्राज स्रयोध्या एवं स्रन्य स्थानों के वैरागी कहानेवाले साधु एवं उनके अनुयायी रामोपासक इसी सम्प्रदाय के हैं। रामानन्द ने रामानुजो-वैष्णव सम्प्रदाय की संकुचित सीमा को तोड़कर उसे अधिक विस्तृत तथा उदार बनाया। अतएव उनके मुख्य शिष्यों में कबीर, पीपा, धन्ना ग्रीर रैदास हुए। उन्हीं की शिष्य-परम्परा में गोस्त्रामी तुलसीदास हुए जिनके लिखे 'रामचरितमानस' को रामानन्द के सम्प्रद्राय का मुख्य प्रनथ मानना चाहिए। यद्यपि यह प्रनथ सम्प्रदाय की चीज है तथापि इसमें किसी सम्प्रदाय की विशेषता की शिज्ञान होने के कारण यह प्रन्थ सार्वभौम हो गया है। श्रीरामानन्द के सम्प्रदाय की शिज्ञा का सार यह है कि राम की भक्ति श्रीर उपासना से ही जीव सांसारिक कष्टों से तथा आवागमन से यच सकता है। 'इस उपासना का अधिकारी मनुष्यमात्र है। जाति-पाँति का मेद इसमें अवरोध उपस्थित नहीं कर सकता।

निदान, शंकर के ब्रह्त तवाद के विरोध में भारत के भिन्न-भिन्न भागों में हुत, विशिष्टाहत, हताहत, शुद्धाहत ब्रीर उनके ब्रन्तर्गत चैतन्य महाप्रभु का ब्रिचन्य भेदाभेदवाद या चैतन्य-सम्प्रदाय ब्रीर रामानन्द के रामानन्द-सम्प्रदाय ब्रादि वैष्ण्य-सम्प्रदाय ब्रीर रामानन्द के रामानन्द-सम्प्रदाय ब्रादि वैष्ण्य-सम्प्रदायों का प्रसार हुत्रा, जिनका सिद्धान्त है कि मोज्ञ की प्राप्ति का सबसे सुगम साधन भक्ति है। भगवान ने भी गीता में कहा है—श्रव्यक्त ब्रह्म में चित्त लगाना ब्रत्यन्त किटन ब्रीर वलेशमय है। यद्यपि गीता में निष्कामकर्म के महत्त्व का वर्णन है तथापि वह केवल साधन है ब्रीर भितत ही ब्रन्तिम निथा है। भक्ति की सिद्धि हो जाने पर कर्म करना ब्रथ्या न करना बरावर है।

# छठा परिच्छेद रोव-सम्प्रदायों की परम्परा

वैष्णव त्रालवार-सन्तों की तरह दिल्ल्ण भारत में शैव त्रालवार भी हुए, जिनकी संख्या चौंसठ मानी जाती है। इनमें माणिक वाचक, सम्बन्ध, वागीश और सुन्दर त्रिषक प्रसिद्ध हैं। त्रालवारों की त्रामरवाणियाँ त्राध्यात्मिक साहित्य के दो महान संग्रह-प्रन्थों में सुरिक्तत हैं। उनमें से एक का नाम 'देवरन'—त्र्यात् भगवत्प्रभ के हार और दूसरे का नाम है 'निरुवाचकम्'—त्र्यात् पवित्रवाणी। परियपुराणम् तथा 'ईश्वरलीला' नामक महान ग्रन्थों में इनके पवित्र चरित्र का वर्णन है।

इतिहास त्रौर पुराणों में शैव-सम्प्रदायों का वर्णन नहीं है; किन्तु बाद में शैवमत के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय हो गये।

शैवों के मुख्य पाँच भेद हैं—(क) सामन्य शैव भस्म धारण करते हैं; भूप्रतिष्ठित शिवलिंग की अर्चना करते हैं; शिवभक्तों से भ्रातृभाव रखते हैं; शिवार्थ व्यापार करते हैं; शिव की कथा सुनते हैं एवं शिवध्यानादि अष्टविधा भक्ति करते हैं।

- (ख) मिश्रशैव उन्हें कहते हैं जो पीठस्थ लिंग की पूजा करते हैं। साथ-ही-साथ विष्णु, उमा, गण्पित श्रौर सूर्य की भी पूजा करते हैं। ये शंकराचार्य के श्रनुयायी स्मार्त शैव हैं।
- (ग) वीर शैव मानते हैं कि अखिलजगत्, कर्ता, भर्ता, हर्ता और ब्रह्मरूप शिव हैं। जगत् के उपादान और निमित्तकारण वे ही हैं। ये अपनेको वीर, नन्दी, भृंगी, वृषम और स्कन्द—इन पाँच गणाधीश्वरों के गोत्र में उत्पन्न वतलाते हैं। वीर शैव सम्पूर्ण जगत् को शिवमय मानते हैं। वीर शैवों की विशेषता इस वात में हैं—

### परब्रह्म इदं लिंगम् पशुपाशविमोचनम्। यो धारयति सङ्गक्त्या स पाशुपत उच्यते॥

इन प्रमाणों से निरन्तर मृत्यु-पर्यन्त शरीर पर ये लिंगधारण किया करते हैं। इसके विना एक इग्ण भी नहीं रहतें। ये लिंगायत के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। मद्रासपान्त में श्रीर विशेषकर हैदरावादराज्य (दिल्ण) में इनकी प्रधानता है। इस शैवमत का श्रारम्भ सृष्टि के श्रारम्भ से वताया जाता है। श्रतः यह मत पाशुपतमत से श्रिभिन्न है श्रीर कालानुसार ही इसके नामों में भेद पड़ता गया है। इसमें सभी प्रकार के वेदान्तीय विचारों का समावेश है। शिवाद्वेत, शक्तिविशिष्टाद्वेत, द्वेताद्वेत, भेदाभेदिवशेषाद्वेत—ये कई प्रकार के विचार समाविष्ट हैं।

वीरशैवों के पाँच बड़े-बड़े मठ हैं, जो एक-एक आचार्य के स्थान-विशेष हैं। कहते हैं कि, उन-उन स्थानों के प्राय: ज्योतिर्लिङ्ग से ही ये पाँचो स्राचार्य प्रकट हुए। इन पाँचो स्थानों में—(१) कोजनुगक (२) स्रवितका, (३) श्रीकेदार, (४) श्रीशैल स्रोर काशी में—वीरशैवों के बड़े-बड़े मठ हैं।

वीरशैवों में यह प्रथा है कि बालक जन आठ वर्ष का होता है तब उसे शिव-दीना दी जाती है। वीरशैवों में वर्णाश्रमधर्म पूर्णका से माना जाता है। सन्यासी विरक्त कहलाता है। ये लोग अपने गोत्र के अन्दर विवाह नहीं करते। इस मत के अनुसार कर्म से ही ज्ञान होता है, जिससे मुक्ति होती है। ये आचार्य से पाये हुए शिवलिंग की तीनों सन्ध्या में पूजा करते हैं। ये पशु-हिंसाबाले यज्ञ नहीं करते। मंत्र, मस्म, रुद्रान्त आदि विपयों में इनमें और सामान्य शैव में कोई भेद नहीं है। ये शिवलिंग से वियोग सह नहीं सकते, परम मक्त होते हैं, इसलिए वीरशैव कहलाते हैं। रामायण से ज्ञात होता है कि रावण भी वीरशैव था, क्योंकि सोने का शिवलिंग वह सदा साथ रखता था। वीरशैवों की संख्या सैंतालिस लाख के लगभग कही जाती है।

- (घ) 'वसव'-पच्ची लिंगायत एक सुधारवादी शाखा है जिसका ब्रारम्म 'वसव' से सममा जाता है ब्रौर जिसका ब्राधार 'वसवेश्वरपुराण' है। वसवेश्वर ने लिंग-धारण की विशेषता तो स्थिर रखी, परन्तु वीरशैं को ब्रमेक मन्तव्यों के विपरीत मत चलाये। इन्होंने वर्णाश्रमधर्म का खरडन किया, ब्राह्मणों का महत्त्व ब्रास्वीकार किया, वेदों को नहीं माना, भगवान शिव के सिवा किसी देवी-देवता को मानना ब्रस्वीकार किया, जन्मान्तर को ब्रसिद्ध ठहराया, प्रायश्चित्त ब्रौर तीर्थयात्रा को व्यर्थ वतलाया, सगोत्र विवाह को विहित वताया, ब्रान्सेष्टि किया को ब्रानावश्यक ब्रौर शौचाशौच के विचार को भ्रमात्मक ठहराया, विधवाविवाह प्रचलित किया। इनके अनुयायी भी ब्रपने को वीरशैंव ब्रौर लिंगायत कहते हैं। परन्तु ब्राचार-विचार में इतना ब्रधिक भेद होने से प्राचीन वीरशैंव, पाशुपतशैंव ब्रौर वसवपन्धी लिंगायत में भेद सहज में दृष्टि-गोचर हो सकता है। '
- (च) कापालिक शैवमत माननेवाले तांत्रिक साधु होते हैं जो मनुष्य की खोपड़ी लिये रहते हैं श्रीर मद्य-मांसादि का सेवन करते हैं। पहले ये नरविल करते थे। ये लोग मैरव या शक्ति को विल चढ़ाते हैं। ये स्पष्ट ही वाममार्गी शैव हैं, एर्स्थों में इस मत का प्रचार नहीं है। ये श्मशान में रहकर बीमत्सरीति से उपासना करते हैं।
- (छ) प्रत्यभिज्ञादर्शन के अनुयायी कश्मीर के शौव हैं। इनके अनुसार स्रियमात्र शिवमय है। अहें तज्ञान के साथ मुक्ति का योग इनकी विशेषता है। सिर्फ इस ज्ञान की आवश्यकता है कि जीव और ईश्वर एक है। इस ज्ञान की प्राप्ति ही मुक्ति का साधन है। जीवातमा और परमातमा में जो भेद दीख पड़ता है, वह अम है। यह मत शंकराचार्य के सहैं तिसिद्धान्त का पोषक और शिवस्त्रों पर निर्भर है।

१—हिन्दूरव—एष्ठ ६६७-६८

(ज) 'शिवाद्वेतवाद' भक्तिप्रधान मत है। इस मत में शिव को ही परब्रह्म माना गया है। शिव की उपासना करने से मुक्ति मिलती है। कहा गया है कि फल की कामना का त्याग करके काम करने से पाप का नाश होता है और पाप के नाश से चित्त की शुद्धि होती है। तब बोध होता है। इसलिए कर्म ही ज्ञान का हेतु है। कर्म और ज्ञान—दोनों का फल मुक्ति है। इस मत के प्रवर्तक श्रीकर्यं के श्रनुसार जीव को पापों से मुक्त करना ही प्रयोजन है और उपासना से प्रसन्न होकर शिव मुक्ति प्रदान करते हैं। इस मत के श्राचार्य ने ब्रह्म को सगुण और सविशेष माना है। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ शिव ब्रह्म हैं और जीवों को उनके कर्मानुसार भोग प्रदान करते हैं। श्रात्मा (जीव) श्रज्ञानरूपी वासनाओं से बद्ध है। जीव के बन्धन कर जाने पर वह परब्रह्म के समान ऐश्वर्य प्राप्त कर श्रातीम श्रानन्द का श्रनुभव करता है। यही मुक्ति है। इस प्रकार यह मत द्वैतवादी कर्म-भक्ति-प्रधान है श्रीर इसके श्रान्तार्थ ने शङ्करमत का खण्डन कर ज्ञान-कर्म-समुच्चय की स्थापना करने की चेष्टा की है।

श्रीवलदेव उपाध्याय—भारतीय दर्शन, पृ० ५७०-५७८ श्रीर ५८५-६३

# सातवाँ परिच्छेद

# वैष्णाव संत ऋौर उनकी परम्परा

पहले समस्त ग्रन्थ संस्कृत-भाषा में लिखे जाते थे। शंकर, रामानुज, मध्वाचार्य निम्बार्क, रामानन्द, वल्लभ ब्रादि समस्त धर्मप्रचारको ने ब्रपने-ब्रपने ग्रंथ संस्कृत-भाषा में लिखे। किन्तु मुसलिम संस्कृति की वृद्धि के साथ-साथ संस्कृत-मावा का प्रचार घटता गया। इस्लाम की बढ़ती हुई धारा को देखकर धार्मिक सम्प्रदायों के नेताओं को जनता की भाषा के सहारा तेने की त्रावश्यकता प्रतीत होने लगी और पन्थों एवं सम्प्रदायों के प्रचारकों ने त्रपने मत के ग्रन्थों को त्रपने-त्रपने पान्त की भाषा में लिखना श्रारम्भ किया। महाभारत श्रीर रामायण का भिन्न-भिन्न भाषाश्री में श्र<u>न</u>ुवाद हुश्रा। पुराणों में, विशेषक्य से, श्रीमद्भागवत का अनुवाद हुआ श्रीर उसका कृष्णचिरित्र-सम्बन्धी दरामहकन्ध 'सुखसागर' के रूप में सर्वमान्य हो गया। गीता के भी त्रानेक त्रनुवाद हुए। पठन-पाठन त्रीर प्रकाशन एवं धारणा के सुमीते से ये प्राकृतयन्थ त्रिधिकांश पद्यों में लिखे गये। सन्त-महात्मात्रों ने सर्वत्र इन प्राकृत त्रार्थात् प्रान्तीय मापात्रों को अपनाया त्रीर प्रायः सबने पद्ममय प्रन्थ लिखे। साखी, शब्द, दोहरे, श्रमंग, भजन, गीत श्रादि के द्वारा ही उपदेश दिये जाने लगे। दिश्च में शनदेव की ज्ञानेश्वरी, नामरेव के पद, मुकुन्रराज के विवेकतिन्ध, महीयित के भक्तलीलामृत, एकनाथनी के हरिपाठ, त्रिलोचन के पद, तुकाराम के त्रभंग श्रीर रामदास के दासवीध त्रादि मराठी भाषा के प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। सिक्खों का तो 'ग्रन्थसाहव' ही गुरु है। कर्णाटकी में पुरन्दरदास के पद, व्यासराज के पछ, तिम्मन्तदास श्रीर मध्यदास की रचानाएँ, चिदानन्द के हिरिभक्ति-रसायन और हिरिकथासार श्रादि जन्ध प्रसिद्ध हैं। इसी कन्नड़ में वेंगाय त्रार्ध का इत्मलीलाम्युद्य (श्रीमद्मागवत के दशमस्कन्य का त्रानुवाद) त्रीर विधान आप का कार्यणाला उर (जान्यणाला । क्यां कार्यणाला कार्याचा कार्यणाला अपने कार्याचा कार्यणाला अपने कार्याचा अपने कार्याचा कार्याच कार्याचा कार्याचा कार्याच कार् फाशीरामशत त्रादि वैष्ण्य चैतन्य महाप्रमु के अनेक अनुयायी; तिरहुत में विद्यापति टाकुर श्रीर उमापतिधर भक्तिस्स के बढ़े उद्धर कि हो गये हैं। बंगाल में क्वतिवास-रामायण का प्रचार छलती-कृत रामापण के समान है। नरसीनहता गुजरात में श्रीर मीराहाई राजस्थान में भक्तिरंग के प्रमुख कवि हुए। प्राणनाथ, हित-हरिवंश श्रादि महात्मा

तथा व्रज के गोसाइयों में त्राष्ट्रछापवालें प्राकृत के त्राच्छे कवियों में गिने जाने लगे। सारे भारत में धार्मिक भावों को व्यक्त करने की श्रावश्यकता ने मनोहर वाङ्मय की सृष्टि की। हृदय के ऊँचे-से-ऊँचे श्रीर वारीक:-से-नारीक भाव श्रीर बुद्धि के सूक्ष्म-से-सूक्ष्म विचार व्यक्त करने के लिए इन प्राकृतों (लोक-भाषात्रों) को इन महात्मात्रों की वाणियों ने सुधारा और सँवारा। भगवान राम, कृष्ण, विद्वल और पाण्डुरंग के गुणगान के वहाने भाषा की शब्द-शक्ति अत्यन्त वढ़ गई तथा विमर्श की अभिव्यक्ति पर वक्ता का ग्रच्छा ग्रधिकार हो गया। धीरे-धीरे संस्कृत का स्थान प्राकृतों ने ले लिया श्रीर वे उसकी साहित्य-निधि के उपयुक्त माध्यम वन गये।

श्रिनेक वैष्ण्व सन्तों ने घार्मिक विषमता श्रीर कटुता हटाने तथा भगवान की श्रोर भावुक जनता को प्रवृत्त करने का प्रयत्न किया। नाभादास ने त्रपना भाव बहुत उदार रखा तथा श्रपने भक्तमाल में सभी सम्प्रदायों के महात्माश्रों की स्तुति की। सन्त ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, नरसीमेहता, रामदास स्वामी, मीराबाई, सुरदास, खुलसीदास एवं त्रालवार सन्तों ने किसी मत का प्रचार नहीं किया; किन्तुं त्रपने भजनों तथा उपदेशों-द्वारा भिक्त का प्रचार एवं तत्कालीन करुता को हटाने का अथक प्रयत्न किया। भारत में संतों एवं सुधारकों की संख्या इतनी अधिक है कि उनके संदित वर्णन के लिए भी हजारों पन्नों की पुस्तक पर्यात नहीं होगी।

# वारकरी-पन्थ

महाराष्ट्र में पंढरपुर नामक एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। यहाँ विष्ठलनाथजी की मूर्ति है। यह मूर्ति बालक इन्ण की है। आषाढ़ और कार्तिक की शुक्ला एकादशी को, साल में कम-से-कम दो बार, भक्तजन वहाँ विष्ठल के दर्शनार्थ जाते हैं। इस यात्रा का नाम है वारी। त्रातः इस पुराययात्रा करनेवाले का नाम हुत्रा वारकरी। इसी कारण

वारकरी-सम्प्रदाय पूर्णतया वैदिक धर्मानुकूल है। यह जिल्कुल भागवत-सम्प्रदाय है। भगवान कृष्ण की मित्त ही मोद्ध का प्रधान साधन है। श्रद्ध तवाद के साथ मित्त का मेल करा देना इस पंथ की विशेषता है।

इस मत के अनुसार भक्ति ज्ञान के प्रतिकृत नहीं है। एकनाथ महाराज के कथना-नुसार भक्ति मूल है और ज्ञान फल है। य्रतएव मूलरूपी भक्ति के विना ज्ञानरूपी फल पाना ग्रसम्भव है। इस प्रकार भक्ति तथा ज्ञान दोनों का समन्वय इस मार्ग में है। एकनाथजी कहते हैं—

मक्ति तें मूल ज्ञान ते फल। वैराग्य केवल तयीं चें फूल ॥ भक्ति युक्त ज्ञान ते थें नाही पतन। भक्ति माता तया करित से जतन ॥

इस पंथ के चार सम्प्रदाय हैं—(१) चैतन्य-सम्प्रदाय, (२) स्वरूप-सम्प्रदाय, (३) स्रानन्द-सम्प्रदाय श्रीर (४) प्रकाश-सम्प्रदाय।

- (१) चैतन्य-सम्प्रदाय में दो भेद हैं। एक में 'राम-कृष्ण-हरि' यह षडत्त्र मंत्र है ग्रीर दूसरे में प्रसिद्ध द्वादशाच्तर मंत्र है।
- (२) स्वरूप-सम्प्रदाय का 'जय राम जय राम' मंत्र है। इसके छोटे-छोटे दो उप-सम्प्रदाय हैं।
- (३) त्रानन्द-सम्प्रदाय का तीन ब्रज्ञर का मंत्र 'श्रीराम' ख्रौर दो ब्रज्ञर का मंत्र 'राम' है। इसके ब्रन्तर्गत नारद, वाल्मीकि, रामानन्द ब्रादि संत माने जाते हैं।
- (४) प्रकाश-सम्प्रदाय का मंत्र है 'स्रोम् नमोनारायणाय'। इस प्रकार मंत्र के भेद से वारकरी-पंथ के इतने प्रभेद हैं।

यह पंथ प्रधानतया कृष्णभिक्तमूलक होने पर भी शिव का विरोधी नहीं है। इसमें हिर त्रीर हर दोनों की एकता ही मानी जाती है। यह इस पंथ की विशिष्टता है। जब स्वयं पंढरनाथ के सिर पर शिव की मूर्ति विराजमान है तब पंढरनाथ के भक्त का शिव से भला कभी विरोध हो सकता है? ये लोग जिस प्रकार एकादशी के दिन वत रखते हैं उसी भाँति शिवराति ग्रीर सोमवार को भी। इसीलिए महाराष्ट्र में दिव्याभारत के सदृश शौव-वैष्णव के मतभेद का नाम-निशान भी नहीं है।

शानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम—इस सम्प्रदाय के प्रसिद्ध महात्मा हो गये हैं। इनसे सम्बद्ध सब स्थान तीर्थ के समान पवित्र माने जाते हैं। इन सन्तों का संज्ञित विवरण इस प्रकार है—

(क) ज्ञानेश्वर—ग्रापका जन्म संवत् १३३२ में महाराष्ट्र के नेवास ग्राम में हुन्रा। ग्रापके बड़े भाई श्रीनिवृत्तिनाथ, एक छोटा भाई श्रीसोपानदेव न्नौर एक छोटी बहन मुक्ताबाई थी। ज्ञानेश्वर के पिता सन्यासी होने के वाद पुन: गृहस्थ हुए थे; ग्रतएव ग्रालन्दी ब्राह्मणों ने उन्हें जाति से बहिष्कृत कर दिया। उपनयन संस्कार के समय बड़ी कठिनाई उपस्थित हुई। ग्रतएव चारो भाई-बहन इस कार्य के लिए पाटण ग्राये। ज्ञानेश्वर की ग्रद्धुत सामर्थ्य ग्रीर विनय को देखकर पाटण के लोग चिकत ग्रीर मुख हो गये, ग्रीर इनसे भगवन्नाम-कीर्तन ग्रीर कथाश्रवण करने लगे। धर्मज्ञ ब्राह्मणों ने चड़ी नम्रता के साथ इन्हें शुद्धिपत्र लिखकर दिया। कुछ कालतक पाटण के निवासियों को ग्रपना ग्रपूर्व संसंगलाभ कराकर ज्ञानेश्वर ग्रपने भाई ग्रीर वहन के साथ ब्राह्मणों का दिया हुन्ना शुद्धिपत्र लेकर ग्रपने ग्राम को लोटे।

'नेवास' में ज्ञानेश्वर ने गीता के ज्ञानेश्वरी भाष्य का प्रवचन किया जो गीता के भाष्यों में सर्वा गतुन्दर एवं अवने हंग का निराला भाष्य है। ज्ञानेश्वर ने अपने वाल-जीवन में जो-जो चमत्कार दिखलाये, उनमें सबसे बढ़कर चमत्कार यह ज्ञानेश्वरी भाष्य है, जिसका प्रवचन उन्होंने केवल पन्द्रह वर्ष की आयु में किया था। उनके भाई और पहन भी अच्छे उन्त हुए। उन्होंने सारे भारत में भ्रमण कर हिन्दूधर्म का प्रचार एवं उसकी पृष्टि की।

इकीस वर्ष तीन मास पाँच दिन की अल्प आयु में संवत् १३५३ में मार्गशीर्ष-कृष्ण-त्रयोदशी को ज्ञानेश्वर ने जीवित समाधि ली श्रीर उसी वर्ष उनके भाई श्रीर वहन भी परलोक सिधारे।

ज्ञानेश्वर के चार यन्थ बहुत प्रसिद्ध हैं —ज्ञानेश्वरी भाष्य के त्रातिरक्त त्रमृतानुभव, हरिपाठ श्रमंग श्रीर चांगदेव पासठी।

(ख) नामदेव - (नरसी ब्राह्मणी) नामक स्थान में, संवत् १३२७ में, नामदेव का जन्म हुआ | वे कुल-परम्परा से दर्जी ये और ये विष्टल के भक्त । विष्टल-विष्टल कहना, विष्टल की मूर्ति का ध्यान करना तथा विष्टल नाम का जयजयकार करना—उनके वचपन का खेल था। वचपन में ही उनका विवाह हुत्रा, पुत्र श्रीर कन्याएँ हुई; पर उन्हें ग्रहाशिक्त कभी न हुई। वे भगवान की एकान्तभिक्त में सदा लीन रहते थे। एक बार नामदेव शिवरात्रि के अवसर पर 'श्रीढ़िया' नामक स्थान पर 'नागनाथ' महादेव के दर्शन करने गये। भगवान शंकर के दर्शन-पूजन कर सम्मुख खड़े ही, हाथ जोड़, कीत्त करने लगे। उस समय भगवान शंकर के अभिषेक करनेवाले ब्राह्मणों ने नामदेव के कीर्तन का तिरस्कार कर उन्हें वहाँ से हटा दिया। वे नम्रतापूर्वक वैसे ही हाथ जोड़े गर्भमिन्द्र के पिछत्राड़े खड़े होकर कीर्तन करने लगे। कहा जाता है कि इसपर भगवान शंकर ने घूमकर श्रिमिषेक करनेवाले ब्राह्मणों की श्रीर पीठ फेर दी, श्रीर नामदेव के सम्मुख हो गये। श्रव भी इस घटना का चिह्न मिलता है। वहाँ नन्दी वृषम शंकर के सामने नहीं, किन्तु पीछे की श्रोर है।

भगवान विष्ठल की त्राज्ञा से नामदेव ज्ञानेश्वर के साथ तीर्थयात्रा को गये। ज्ञानेश्वर के समाधि लेने के प्रचात् नामदेव लगभग चालीस-पचास साधुश्रों को संग लिये मथुरा-तृन्दावन पहुँचे और विद्वलनाथ का संकीत न करते-कराते आगे बहैं। इस प्रकार वे पंजाब पहुँच गये। पंजाब में उन्होंने भगवन्नाम का खूब प्रचार किया। पंजाबी हिन्दी में उनके पद श्रव भी पाये जाते हैं। गुरुश्रनथसाहच में उनके साठ से श्रिधिक पद मिलते हैं। पंजाब में उनकी वाश्चियाँ गाई जाने लगीं। उन्होंने मरी हुई गाय को जिलाकर मुसलमानों को भी प्रभावित किया था। प्रन्थसाह्च में इस प्रसंग का बड़ा सुन्दर वर्णन है।

नामदेव श्रहारह वर्ष पंजाब में रहे। पीछे पराहरपुर (महाराष्ट्र) लौट श्राये श्रीर श्रस्मी वर्ष की श्रवस्था में विङल-मिन्दिर के महाद्वार की सीढ़ी पर संवत् १४०७ में ष्राग्रत्याग किया ।

(ग) एकनाथ—एकनाथ का जन्म संवत् १५९० में हुत्रा था। वारह वर्ष की श्रायु में उनके श्रन्दर ऐसी भगवत्प्रीति जगी कि वे भगवान से मिलानेवाले सद्गुरु के लिए बेचैन हो उठे। उन्हें त्राकाशवाणी सुन पड़ी, जिसमें देवगढ़ में जनादीन पन्त के यहाँ जाने का आदेश था। वहाँ पहुँचकर उन्होंने छः वर्ष पर्यन्त गुरु की सेवा की। अन्त में गुरुक्षपा से उनको भगवान दत्तात्रेय का साज्ञात्कार हुआ। एकनाथ ने देखा कि गुरुदेव ही दत्तात्रेय हैं त्रीर दत्तात्रेय ही गुरु हैं। सगुण-दाद्यात्कार के त्रनन्तर गुरु ने कृष्णोपासना की

१. श्रीरामचंद्र वर्मा ने ज्ञानेश्वरी का बहुत सुन्दर हिंदी श्रनुवाद किया है।

दीचा देकर शूलभञ्जन पर्वत पर रहकर जप करने की आज्ञा दी। उन्होंने उस पर्वत पर घोर तपस्या की । तप पूरा होने पर पुनः गुरु के पास लौट आये । गुरु ने उन्हें सन्त-समा-गम त्रीर भागवतधर्म का प्रचार करने के लिए तीर्थयात्रा करने की त्राज्ञा दी। इसी वीच उनके पितामह ने गुरु से ब्राज्ञापत्र ले लिया था कि 'एकनाथ, अब तुम विवाह करके ग्रहस्थाश्रम में रहो'। त्रतः गुरु की त्राज्ञा के अनुसार त्रपनी तीर्थयात्रा समाप्त करके उन्होंने विवाह किया। उनकी धर्मपत्नी गिरिजाबाई बड़ी धर्म-परायणा त्रीर त्रादर्श गृहिणी थीं। इस कारण उनका सारा प्रपञ्च भी परमार्थ-परायण ही हुत्रा। उनका जीवन वद्धों को मुमुद्धु वनाने, मुमुक्षु को मुक्त करने श्रौर मुक्तों को परामक्ति का परमानन्द दिलाने के लिए ही हुआ था। उनके परोनकारमय निःस्ट्रह साधुजीवन की अनेक ऐसी घटनाएँ हैं, जिनसे उनके विविध दैवी गुण प्रकट होते हैं।

परोपकारमय निःस्पृह साधुजीवन से, उपदेश से, दान से सबका उपकार करते हुए ग्रहस्थाश्रम का दिन्य त्रादर्श सबके सामने रखकर, ब्रन्त में संवत् १६५६ की चैत्र-कृष्ण पष्ठी को उन्होंने गोदावरी-तट पर शरीर त्याग किया। उस समय वे पूर्ण स्वस्थ थे। उन्होंने महाप्रयाण का दिन पहते ही बतला दिया था। त्रातः उसके कई दिन पहले से ही 'पैठण' में सर्वत्र भगवत्संकीर्तन हो रहा था। हरिकथात्रों की धूम थी। दूर-दूर से त्राये हुए दर्शनार्थियों की भीड़ जमी थी। श्राकाश भगवन्नाम-कीर्त्तन से गूँज रहा था। जब उस पष्ठी तिथि का प्रातःकाल आरंभ हो रहा था तत्र उन्होंने गोदावरी में स्नान किया श्रीर दाहर निकलकर सदा के लिए समाधिस्थ हो गये।

उनके प्रन्थों में सबसे लोक-प्रिय और प्रसिद्ध भागवत का एकादशस्कन्य, रुक्मिणी-स्वयंवर त्रीर भावार्थरामायण है। सभी ग्रन्थ त्रद्वतप्रधान हैं। उनकी शैली भी

(घ) तुकाराम—इनका जन्म दिल्ला के 'देहू' नामक ग्राम में संवत् १६६५ में हुग्रा। पिता के मरने श्रीर बड़े भाई के विरक्त होने के कारण गृहस्थी का सारा भार उनपर श्रा पड़ा, जिसके कारण उन्हें अनेक कप्ट भोगने पड़े। वे सदा भगवद्भजन में, कीत्त न में या कहीं एकान्त में रहते। दिनभर पर्वत पर अथवा मन्दिर में नाम-स्मरण करते श्रीर सन्ध्या होने पर गाँव में लीटकर लगभग श्राधी रात तक हरिकीर्तान सुनते। इस प्रकार की कठिन साधनायों के फत्तस्वरूप उनकी चित्तवृत्ति त्रखण्डनाम-स्मरण में लीन रहने लगी। वड़े-बड़े विद्वान ब्राह्मण श्रीर साधु-संत उनकी प्रकाराड ज्ञानमयी कविताओं को उनके मुख से प्रस्फुटित होते देखकर उनके चरणों में नत होने लगे। किन्तु पूना से नौ मील दूर 'वाघोरी' नामक स्थान में वेद-वेदान्त के प्रकारड परिडत तथा कर्मनिष्ठ रागेश्वर भट्ट नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनको तुकाराम की प्रतिष्टा सह्य नहीं हुई। तुकाराम-जैते सुद्र के मुख से श्रुत्यर्धवीधक मराटी अभंग निकले और ब्राह्मण भी उनको संत जानकर मानें तथा पूजें—यह उन्हें तिनक भी पसन्द नहीं श्राया। उन्होंने 'देहू' के हाकिन से तुकाराम को 'देहू' छोड़कर श्रन्यत्र जाने की श्राहा दिलाई। याद में रामेश्वर भट पूना के नागनाथजी के दर्शन करने जाते नमय अनगढ़ शाह श्रीलिया पी बावली में नहाने के लिए उतरे। नहाकर ज्यों ही वे जार श्राय, एकाएक उनके सारे शर्रार में भयावह जजन पँदा हो गई। वे रोने-गीटने-चिल्ताने लगे। दवा-दारू से

उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ। अन्त में जानेश्वर महाराज ने उन्हें स्वप्न में तुकाराम की शरमा में जाने को कहा। तब वे तुकाराम की शरमा में गये और उनके पास जाते ही उनकी जलन गायन हो गई। छत्रपति महाराज शिवाजी उन्हें श्रपना गुरु बनाना चाहते थे। पर उनके नियत गुरु समर्थ रामदास है—यह अन्तह धि से जानकर तुकाराम ने उन्हों की शरण में जाने का उपदेश दिया। संवत् १७०६ चैत्र-कृष्ण को वे स्वर्ग सिधारे।

तुकाराम का श्रभंग-समुदाय उनका जीता-जागता स्मारक है श्रीर वह जगत् की श्रमूल्य एवं श्रमर श्राध्यात्मिक सम्पत्ति है।

पन्द्रहवीं शताब्दी में नरसी मेहता गुजरात के एक बहुत बड़े कृष्णभक्त हो गये हैं। उनका जन्म जूनागढ़-राज्य में हुआ था। उनके भजन आज भी श्रद्धा और आदर से गाये जाते हैं। उनका निम्नलिखित भजन गांधीजी को बहुत प्रिय था—

# वैष्णाव जरा ते तेगों कहिए जे पीर पराई जागो रे।

बचपन में ही साधुत्रों का सत्संग प्राप्त होने से उनके हृद्य में कृष्णभक्ति का डदय हु त्रा । वे बरावर साधु त्रों के साथ रहकर श्रीकृष्ण त्रौर गोवियों की लीला गाने लगे। यह घरवालों को पसन्द नहीं श्राया। एक दिन उनकी भौजाई ने ताना मारकर कहा कि 'ऐसी भिक्त उमड़ी है तो भगवान से क्यों नहीं मिल त्राते ?' इसका नरसी पर जादू की तरह श्रमर हुश्रा। वे महादेव के पुराने मन्दिर में जाकर उनकी उपासना श्रीर तपस्या करने लगे। तपस्या पूरी कर घर श्राये श्रीर श्रपने बाल-मन्चों के साथ त्रलग रहने लगे। उनका हढ़ विश्वास था कि श्रीकृष्ण मेरे सारे हु:खों श्रीर श्रमावों को त्रापने-आप दूर कर देंगे। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा भी है —

# अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्यु पासते।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगच्चेमं वहाम्यहम् ॥ ६-२२ कहते हैं, उनकी पुत्री के विवाह में जो रुखे श्रीर श्रन्य सामग्रियों की जलरत पड़ी, भगवान के त्रनुत्रह से वे सन त्रनायास पहुँच गई'। पुत्र-पुत्री के विवाह ही जाने पर नरसी निश्चिन्त हो गये और श्रधिक उत्साह से कीत न करने लगे। कुछ दिन बाद जब एकाएक उनकी स्त्री का देहान्त हो गया तब वे एकदम विरक्त हो गये और लोगों को भगवद्भक्ति का उपदेश देने लगे। भक्ति तथा प्राणिमात्र के साथ विशुद्ध प्रेम करने से सबको मुक्ति मिल सकती है,—पही उनके उपदेश का सार था। उन्होंने घूम-घूमकर जनता के हृदय को कृष्ण-भक्ति से प्लावित किया।

# स्वामी समर्थ रामदास

स्त्रामी रामदास का पूर्वाश्रम नाम नारायण था। उनका जन्म संवत् १६६५ की रामनवमी के दिन, गोदावरी के तट पर 'जम्बू' नामक स्थान में, एक ब्राह्मण के घर, हुत्रा था। बाल्यावस्था से ही राम के चरणों में उनका अनुराग था। उनके मन में वैराग्य उत्तन हुआ, जिसे दूर करने के लिए माता-पिता ने उनका विवाह करना

चाहा। पर वे विवाह-मण्डप से उठकर भाग गये श्रीर नासिक के पास एक गुफा में जाकर तपस्या करने लगे। बाद में बहुत दिनों तक इधर-उधर तीर्थयात्रा करते रहे। दिल्लाभारत में उनकी साधुता की बहुत प्रसिद्धि हो गई, जिसको सुनकर छत्रपति शिवाजी उनके दर्शन के लिए श्राये श्रीर उनके भक्त हो गये।

संसार के दु:खद प्रपंच से ववराकर संसार-त्याग में ही सुख श्रीर मोज्ञ वतलानेवाले बहुत-से महात्मा मिलेंगे; किन्तु प्रवृत्ति तथा निवृत्ति—दोनों के द्वारा मोज्ञ का साधन वतलानेवाले महात्मा बहुत कम मिलेंगे। -रामदासी सम्प्रदाय में प्रवृत्ति तथा निवृत्ति— दोनों का यथानुरूप मिश्रण किया गया है। 'मानपंचक' में रामदासजी ने कहा है—

### रामदासी ब्रह्मज्ञांन सारासार विचारणा। धर्म संस्थापने साठं कर्मकंड उपासना।।

'सदा जागरूक रहना और यत्न करते रहना'—इन दोनों को स्वामीजी एक रूप से श्रावश्यक समभते थे: क्योंकि इनसे लोक-परलोक दोनों बनते हैं। रामचन्द्र का विश्वामित्र के साथ त्रयोध्या से प्रस्थान कर रावण-त्रध-पर्यन्त लोक-हितकर कार्य का एकमात्र उद्देश्य आर्य-संस्कृति को सुदृढ़ एवं विस्तृत करना एवं ऋषियों और गुरुकुलों की रक्षा करना था। रामचन्द्र इस कार्य में पूर्णतया सफल हए। अतएव प्रवृत्ति श्रीर निवृत्ति—दोनों का श्राश्रय समानरूप से ग्रहण करनेवाले महात्मा रामदास को रामचन्द्र से बहकर त्रादर्श उपास्यदेव दूसरा कौन मिल सकता था ? इसलिए इस सम्प्र-दाय का मुख्य उद्देश्य यह है कि मनुष्य गीता में प्रतिपादित कर्मयोग के सच्चे मार्ग पर शुद्ध मन से चले, जिससे उसका दोनों लोक वन जाय। इस मत के अनुवायी गृहस्थ श्रौर विरक्त दोनों हैं। विरक्तों के लिए ब्रह्मचारी रहते हुए भिन्ना से श्रपनी जीविका चलाकर, निष्कामबुद्धि से समाज की सेवा करना तथा साथ-ही-साथ ग्रामज्ञान प्राप्त करना ही कर्म निर्धारित किया गया है। शिवाजी उनसे प्रभावित होकर. समस्त राज-पाट उनके चरणों में श्रिपित कर, भोली लेकर भिद्याटन करने चले। किन्त शिवाजी के द्वारा हिन्द्र-धर्म ग्रौर ग्रार्य-वंस्कृति की रज्ञा श्रवश्यम्भावी समक्तकर उन्होंने शिवाजी को संन्यास-ग्राश्रम में जाने से विरत किया । शिचाजी उनके मंत्रणानुसार पुनः राजकाज सँभालने लगे। स्वामीजी ने रामनवमी का जो उत्सव ब्रारम्भ किया वह ब्राजतक बड़े समारोह से महाराष्ट्र में मनाया जाता है।

स्वामीजी ने राजमंत्र के ४६ रलोक लिखे हैं, जो परम विख्यात हैं। मन को सम्बो-धित कर संवार की माया छोड़ देने और भगवान की ओर लगन लगाने के जो विमल उपदेश छापने दिये वे 'मनदोधांचे रलोक' के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनका 'दासवीय' दिन्दूमान के पठन छोर मनन करने योग्य प्रस्थ है। स्वनामधन्य शिवाजी के प्रतापशाली होने का एकमान धेय स्वामीजी को है। यह उन्हीं की शिक्षा का प्रमाव है कि शिवाजी दिन्दूक्ष छोर छार्यजाति की रज़ा में तत्यर रहकर विधामियों से हिन्दूबर्म और छार्य-संस्कृति को बचा रहे।

# विश्वधर्म-दर्शन

परमभक्त प्रेमयोगिनी मीरा का नाम त्राज देश-विदेश में कौन नहीं जानता ? प्रभु के प्रेम में त्रपना सब-कुछ कैसे होम दिया जाता है, श्रीचरणों में सर्वात्मसमर्पण का क्या स्वरूप है—यह जानना हो तो प्रातःस्मर्गीया चिरवन्दनीया परम सती मीरा के चिरित्र से बढ़कर कोई साधन नहीं है।

मीरा का जन्म संवत् १५७३ के लगभग 'मेड़ता' के राठीर रतनसिंह के घर में हुआ। उनका विवाह उदयपुर के राखा साँगा के ज्येष्ठ पुत्र महाराजकुमार भोजराज के साथ हुआ था। परन्तु उनका अनन्त सम्बन्ध श्रीकृष्ण से हो चुका था और इसी कारण मन को भरमानेवाते सांसारिक सम्बन्ध का उनपर कुछ भी श्रसर नहीं हुशा। बचणन से ही वे कृष्ण-भक्ति में लीन रहा करती थीं। विवाह के कुछ ही दिन बाद उनके पतिदेव का परलोकवास हो गया। परन्तु उनके वास्तविक पति जिनके साथ उनका ग्रमर सम्बन्ध स्थापित हो चुका था, चिर अमर थे।

लोकलाज के मिध्या ब्राडम्बर को एक ब्रोर हटाकर, मीरा मक्तों ब्रीर संतों के बीच मन्दिर में जाकर भगवान् श्रीकृष्ण की मूर्ति के सामने श्रानन्दमग्न होकर नाचने श्रीर गाने लगीं। उनके स्वजन इस श्राचरण से तंग श्राकर उन्हें नाना प्रकार के कष्ट देने लगे। विष भेजा गया, वे भगवान का चरणामृत समभक्तर पी गई और भगवान की कृपा से विष भी श्रमृत हो गया। विटारी में साँप भेजा गया, उसे खोलने पर मीरा को साँप के स्थान पर शालग्राम की मूर्ति मिली। उन्होंने उस मूर्ति को हृदय से लगा लिया। उनके विरुद्ध नाना प्रकार के अपवाद फैलाये गये, परन्तु उनका मन भगवद्भिक्त की श्रोर से न फिरा।

कहने के लिए तो घरवालों के व्यवहार से तंग आकर, परन्तु वस्तुतः भगवान से सान्निच्य प्राप्त करने के अभिपाय से, वे महल से निकल पड़ीं। वृन्दावन पहुँचकर मन्दिरों में घूग-घूम अपने हृदय-धन को भजन सुनाती रहीं। जहाँ-जहाँ जातीं, भक्त और संतजन उनके चरणों का स्पर्श कर अपने को धन्य मानने लगे।

श्रन्त में वृन्दावन की प्रेमलीला में छकी हुई मीरा द्वारका पहुँचीं श्रीर वहाँ श्रीरण-छोड़जी के मन्दिर में पैरों में घुँ वह बाँधकर और हाथ में करताल हेकर भजन गा-गाकर भगवान् के सामने नाचने लगीं। यहीं वे अपने जीवन के अन्तिम दिन रसाछोड़जी की मूर्ति में समा गई'।

'नरसीजी का मायरा', 'गीतगोविन्द-टीका', 'रामगोविन्द', 'राग सीरठ'—ये चार प्रनथ मीरा के बनाये कहे जाते हैं। मीरा के भजन ग्रयनी मधुरता के कारण सर्वत्र प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि मीरा को गोस्त्रामी तुल्सीदास का यह उपदेश प्राप्त हुआ था—

तिजये ताहि कोटि वैरी सम, जद्यपि प्रम सनेही॥

मतभेद है। इनकी उपासना-पद्धति सख्यभाव की थी। ये संवत् १६२० के लगभग गोलोकवासी हुए।

गुरु की ब्राज्ञा से इन्होंने श्रीमद्भागवत की कथा को पदों में गाया। उन पदों का संग्रह स्रसागर के नाम से विख्यात है। इस समय तक स्रसागर के कुछ हजार पद ही प्रकाशित हुए हैं। जो प्रकाशित हुए हैं उनमें प्रधानतया श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध की कथा वर्णित है। शृंगार ब्रोर वात्सल्य का जैसा सरस ब्रोर निर्मल स्रोत स्रसागर में है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं दीख पड़ता। उसके बाललीला-संबंधी ब्रोर अमरगीत-संबंधी पद बड़े अन्ठे हैं। उनके पटन से ब्रात्मा को वास्तविक सुख, शान्ति ब्रोर तृप्ति मिलती है। उनके अनेक पद कृष्णभक्तों के हृदय में वरावर गूँ जते रहते हैं।

उन्होंने भगवान कृष्ण की वाललीला ग्रौर गोपियों के विरह का जो स्वामाविक ग्रौर मर्मस्पर्शी वर्णन किया है वह विश्व-साहित्य में ग्राहितीय है। उनकी उद्भावना-शक्ति ने उनके लिलत काव्य को ग्रत्यंत मधुर तथा ग्रांकर्षक बना दिया है। उनका 'हिष्टिकूट' काव्य भी हिन्दी-साहित्य में ग्रनोखा है।

- (२) नन्द्दास प्रायः स्रदास के समकालीन थे। गोस्वामी विद्यलनाथजी के पुत्र गोकुलनाथजी ने जो "दो सौ वावन वैष्ण्यों की वार्ता" लिखी उसमें इनका भी उल्लेख है। नन्ददास की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक 'रासपञ्चाध्यायी' है, जो रोला छन्हों में लिखी गई है। इसमें भगवान कृष्ण की रासलीला का बहुत भावपूर्ण वर्णन है। वे परम भागवत, महान् भावक ग्रौर उच्च प्रतिभावान् संत कि थे। उनकी रचना मर्भस्पर्शिनी, सरस ग्रौर सजीव है। उन्होंने ग्रत्यंत लिलत पदों में रासलीला का मार्मिक चित्र अंकित किया है। उनके सम्बन्ध में एक कहावत है—'ग्रौर कि गढ़िया नन्ददास जिल्या।' जैसे सोने के गहने में रतन-जड़ाई होती है वैसे ही भाषा में उन्होंने नक्कासी की है। उनकी भाषा की मधुरिमा ने रासलीला के माधुर्य को ग्रौर भी बढ़ा दिया है।
- (३) ऋष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वे श्द्र जाति के थे, परन्तु ग्राचार्य के बड़े कुरापात्र थे। इसीलिए वे मन्दिर के प्रधान हो गये। उन्होंने भी राधा-कृष्ण के प्रभ-शृ'गार-संबंधी बहुत मुन्दर पद गाये हैं। उनका गोलोकवास संवत् १६६५ में हुग्रा।
- (४) परमानन्ददास का निवासस्थान कन्नीज था। ग्रत्यन्त तन्मयता के साथ उन्होंने वड़ी सरस कविता की है। वे बहुत ही सुन्दर कीर्तन करते थे। त्रजरज के प्रति उनकी विदोप ग्रनुरिक्त थी।
- (४) कुम्भनदास गोवर्धन के निकट यमुनावत गाँव में रहते थे। वे पूरे विरक्त ग्रहरूथ थे। वे धन-मान-मर्यादा की इच्छा से कोसों दूर थे। उनके फुटकर पद मिलते हैं जिनका विषय श्रीकृण की वाललीला और प्रेमलीला है।
- (६) चतुर्भु जदास कुम्भनदास के पुत्र थे। वे भगवान के ऐसे अनन्यभक्त वे कि और किसी दूसरे के आगे गाते ही न थे। उनके पद बहुत मनोहर और एक-से-एक अन्हें हैं।
- (७) छीतस्वामी पहले मधुरा के एक नुप्रसिद्ध और नुसन्यन्त पंडा थे—वड़े अवस्वह और उद्गड़। पीछे गोस्तामी विद्यतनाथजी से दीक्षा लेकर परम शान्त भक्त हो गये

राजा से रंक तक समके हृदय में स्थान बना लिया है। सारे उत्तर-मारत में, कोपड़ी से महल तक, इसकी गित है। मूर्ख से महापंडित तक के श्राद्र-मान का यह श्रिधकारी है। भारत में त्राज कोई यन्थ इसके सहरा लोकपिय नहीं है। यह यन्थ साम्प्रदायिकता की सीमा को लाँघकर सारे देश में व्याप्त है और निर्विवाद-रूप से सभी मत-मतान्तरों को मान्य है।

तुलसीदास के समय में शैवों और वैष्णवों में जो विषम ऋड़ता फेली हुई थी, जिसके कारण दोनों का परस्तर संहार हो रहा था, उसका बहुलांश में उन्म्लन करने में तुलसी-दास समर्थ हुए। त्रापन स्पष्ट घोषित कर दिया कि राम श्रीर शिव दोनों में कोई मेद नहीं है और एक का वैरी दूसरे का क्यापात्र हो ही नहीं सकता। रावगादि अनार्य यथि शिवभक्त थे तथापि रामद्रोही होने के कारण ही उनका वध हुआ। समस्त हिन्दू-समाज को बिखरी हुई शक्तियों को एक सूत्र में बाँधने का उन्होंने भगीरथ-प्रयत्न किया और बहुत-कुछ सक्त भी हुए। परिणाम-स्वरूप स्मात्तीं की संख्या वढ़ी श्रीर श्रधिकांश हिन्दू पंच-देवोपासक बनकर सभी देवताश्रों की, समान रूप से, पूजा-मतिष्ठा करने लगे।

तुलसीदास ने भारत को विधर्मी होने से तो बचाया ही, सारे उत्तर-भारत को मिक्त-रस से परिष्लावित भी कर दिया। अतएव, यह कहने में अत्युक्ति नहीं कि उनका धाम-चरितमानसः हिन्दू-जनता का जीवन-रचक ग्रीर मार्ग-पदर्शक है।

गोस्त्रामो तुज्ञसीदास त्रादिकिव वाल्मी, कि के त्रवतार माने जाते हैं। उनका श्राविर्मान संवत् १५५४ की श्रावण-गुक्ला-सप्तमी को, बाँदा जिले के यमुनातरस्थ 'राजा-पुर' गाँव में जो प्रयाग से ३० मील दूर है, एक सरयूगरीस ब्राह्मसा के घर हुआ था। यहाँ उन के हस्तिलिखित 'रामचिरतमानस' का कुछ अंस अवतक सुरिच्चत है।

विक्रम-संवत् १६३१ की रामनवमी को हनुमान की त्राज्ञा से उन्होंने 'रामचरित-मानसं का प्रणायन प्रारम्भ किया। दो वर्ष, सात महीने, छन्त्रीस दिन में वह पूरा हुआ। उनके रचे ग्रन्थों में दोहावली, कवित्त-रामायण, गीतावली, रामचरितमानस और विनय-पत्रिका विशेष प्रसिद्ध हैं। उन्होंने १२६ वर्ष की अवस्था में, संवत् १६८० की आवर्ण-कृष्ण-तृतीया (शनिवार) को, काशी के अस्सीवाट पर शरीर छोड़ा।

वल्लमाचार्य के बाद उनके पुत्र गोसाई: विद्यलनाथजी गद्दी पर बैठे। त्रापने श्रष्टछाप के सन्त कृष्णभक्त किवयों में आड सर्वोत्तम किवयों को चुनकर अष्टछाप की प्रतिष्ठा की। अष्टछाप किव (१) स्रवास, (२) नन्ददास, (३) कुम्मनदास, (४) प्रमानन्ददास, (५) कृष्णदास, (६) छीतस्वामी, (७) गोविन्रस्वामी और (८) चतुमु जदास हैं। इनमें स्रदास ने तो सन्त तथा किन की दृष्टि से विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया है। अनेक विद्वान तो कविता की दृष्टि से सूर को तुलसी से भी श्रेष्ठ समकते हैं। श्रष्टछाप के सन्तौं-द्वारा रचित पदों के श्रत्रण-भजन से चित्त गुद्ध श्रीर हृदय पित्र होता है, मन को शान्ति मिलती है।

(१) महात्मा सूरदा व का जनम संवत् १५४० के लगभग दिल्ली के पास हुआ। ये वल्लमाचार्यं के शिष्यों में प्रधान थे। इनके जन्मांध होने के संबंध में विद्वानों में

मतभेद है। इनकी उपासना-पद्धति सख्यभाव की थी। ये संवत् १६२० के लगभग गोलोकवासी हुए।

गुरु की त्राज्ञा से इन्होंने श्रीमद्भागवत की कथा को पदों में गाया। उन पदों का संग्रह सूरसागर के नाम से विख्यात है। इस समय तक स्रसागर के कुछ हजार पद ही प्रकाशित हुए हैं। जो प्रकाशित हुए हैं उनमें प्रधानतया श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध की कथा वर्शित है। शृंगार त्रोर वात्सल्य का जैसा सरस त्रोर निर्मल स्रोत सूरसागर में है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं दीख पड़ता। उसके बाललीला-संबंधी त्रीर भ्रमरगीत-संबंधी पद बड़े अन्ठे हैं। उनके पठन से आत्मा को वास्तविक सुख, शान्ति और तृप्ति मिलती है। उनके अनेक पद कृष्णभक्तों के हृदय में बराबर गूँ जते रहते हैं।

उन्होंने भगवान कृष्ण की बाललीला श्रौर गोषियों के विरह का जो स्वामाविक श्रौर मर्मस्पर्शी वर्णन किया है वह विश्व-साहित्य में श्रद्धितीय है। उनकी उद्भावना-शक्ति ने उनके ललित काव्य को श्रत्यंत मधुर तथा श्राकर्षक बना दिया है। उनका 'दृष्टिकृट' काव्य भी हिन्दी-साहित्य में श्रनोखा है।

- (२) नन्ददास प्रायः स्रदास के समकालीन थे। गोस्वामी विद्वलनाथजी के पुत्र गोकुलनाथजी ने जो "दो सौ वावन वैष्ण्यों की वार्ता" लिखी उसमें इनका भी उल्लेख है। नन्ददास की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक 'रासपञ्चाध्यायी' है, जो रोला छन्दों में लिखी गई है। इसमें भगवान कृष्ण की रासलीला का बहुत भावपूर्ण वर्णन है। वे परम भागवत, महान् भावुक ग्रीर उच्च प्रतिभावान् संत किव थे। उनकी रचना मर्मस्वर्शिनी, सरस ग्रीर सजीव है। उन्होंने ग्रत्यंत लिलत पदों में रासलीला का मार्मिक चित्र अंकित किया है। उनके सम्बन्ध में एक कहावत है—'ग्रीर किव गिढ़िया नन्ददास जिंद्या।' जैसे सोने के गहने में रतन-जड़ाई होती है वैसे ही भाषा में उन्होंने नक्कासी की है। उनकी भाषा की मधुरिमा ने रासलीला के माधुर्य को ग्रीर भी बढ़ा दिया है।
- (३) कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वे शुद्र जाति के थे, परन्तु ग्राचार्य के बड़े कृपापात्र थे। इसीलिए वे मन्दिर के प्रधान हो गये। उन्होंने भी राधा-कृष्ण के प्रभ-शृ'गार-संबंधी बहुत सुन्दर पद गाये हैं। उनका गोलोकवास संवत् १६६५ में हुन्ना।
- (४) परमानन्ददास का निवासस्थान कन्नीज था। श्रत्यन्त तन्मयता के साथ उन्होंने वड़ी सरस कविता की है। वे बहुत ही सुन्दर कीर्तन करते थे। बजरज के प्रति उनकी विद्येप श्रनुरक्ति थी।
- (४) कुम्भनदास गोवर्धन के निकट यमुनावत गाँव में रहते थे। वे पूरे विरक्त गहरूथ थे। वे धन-मान-मर्यादा की इच्छा से कोसों दूर थे। उनके फुटकर पद मिलते हैं जिनका विषय थीकृण की बाललीला और प्रेमलीला है।
- (६) चतुर्भु जदास कुम्भनदास के एवं थे। वे भगवान के ऐसे अनन्यभक्त थे कि छीर किसी दूसरे के छाने नाते ही न थे। उनके पद बहुत मनोहर और एक से-एक अन्हें हैं।
- (७) हीतरवासी पहले मधुरा के एक मुप्रतिव और मुखन्यन्त पंडा थे—वहे अवत्वह धौर उत्तरह। पीछे गोस्यामी विष्टलनाथनी हे दीहा छेकर परम शान्त भक्त हो गर्द

श्रीर श्रीकृष्ण का गुणानुवाद करने लगे। उनके फुटकर पद संग्रहीत हैं जिनमें शृंगार के श्रातिरिक्त व्रजभूमि के प्रति श्रव्छी प्रेम-व्यञ्जना भी पाई जाती है।

(म) गोविन्दस्वामी का रचनाकाल १६०० से १६२५ है। वे भक्त श्रीर किव के श्रातिरिक्त बड़े पक्के गवैया भी थे। तानसेन कभी-कभी उनका गान सुनने के लिए श्राया करते थे। वे गोकुल में रहते थे, पर यमुना में पाँव नहीं देते थे। वे यमुना को साज्ञात् राधा का प्रतिरूप मानते थे। यमुना का दर्शन करते, दराडवत् करते, उसका जलपान भी करते; किन्तु पाँव कभी नहीं धोते। श्रीनाथजी की श्रन्तरंग-लीला में सम्मिलित होने के कारण गोस्त्रामी विद्यलनाथजी उनपर विशेष प्रम करते थे।

### मुसलमान संत

मुसलमान सन्तों में विरागी रहीम श्रीर भक्त रसखान का स्थान श्राग्य है। दोनों समकालीन थे।

श्रव्युल रहीम खानखाना श्रकवर के दरवार के नवरतनों में थे। वे सर्वधर्म-समन्वयं की भावना से श्रोतशित थे। भिन्न-भिन्न धमों के सन्तों श्रोर महापुरुषों को श्रादर की दृष्टि से देखते थे। उन्होंने सांसारिक माया-मोह को विप के समान त्याज्य बताया है। उनका ईश्वर पर श्रद्धट विश्वास था। उनकी धारणा थी कि जबतक मनुष्य में ईश्वर के प्रति श्रद्धा, भिक्त श्रोर श्रात्मसमर्पण की भावना नहीं होती तवतक उसका उद्धार नहीं हो पाता। उन्होंने लिखा है कि मनुष्य जब श्रपने को ईश्वर के हाथों में सौंप देता है तब सब प्रकार से उसकी लजा रखने का भार वे ले छेते हैं।

भक्त रसखान दिल्ली के पठान थे। उनका जन्मकाल संवत् १६१५ के लगभग माना जाता है। युवावस्था में वे सांसारिक वासनात्रों में फँसे हुए थे; किन्तु भगवान श्रीकृष्ण की एक दर्शनीय मूर्ति के सौन्दर्य पर मुग्ध होकर और गोपियों के कृष्णानुराग की कथा से प्रभावित होकर सांसारिक प्रयंच से विमुख हो गये। उनका उत्कट वैराग्य और सची लगन देखकर गोसाई विद्वलनाथजी ने विधमी और विजाति का विचार छोड़कर उन्हें अपना लिया। वे श्रीनाथजी के प्रेम में ऐसे रँग गये थे कि भावाविश में नित्य भगवान् के साथ गाय चराने जाया करते थे। उनका मन भगवान कृष्ण की भक्ति में निरंतर तन्जीन रहता था। उनकी रचनाओं में उनकी गंभीर तन्मयता की स्पष्ट छाप है। परमभागवत वैष्णव किवयों में मुसलमान केवल रसखान ही हैं।

उपयु त अष्टछाप के किवयों और मुसलमान भक्त-किवयों ने अपनी रचनाओं के द्वारा भगवद्भक्ति का जनता में जो प्रचार किया, उससे हिंदू जाति का बड़ा कल्याण हुआ। यदि ये भक्त किव न हुए होते तो विधिमयों के प्रमाव से हिंन्दू-समाज छिन्न-भिन्न हो गया होता।

# त्राठवाँ परिच्छेद

### सुधारक और उनके पंथ

लगभग १००० वर्ष हुए, भारत पर मुसलमानों का आक्रमण हुआ। हिन्दू और मुस्लिम संस्कृति का संघर्ष होने लगा। जहाँ हिन्दू-संस्कृति दार्शनिकता से ओतप्रोत है वहीं मुस्लिम संस्कृति भक्तिप्रधान है।

विदेशी त्राक्रमणों से त्रपने को बचाने के लिए हिन्दुत्रों ने कोई त्रापसी संगठन नहीं किया; विलक त्रापस में शास्त्रार्थ त्रौर मतभेदों में उलके रहे। वाहरी शत्रुत्रों से भिड़ने के वदले आपस में ही भिड़ते रहे। जिन लोगों का उद्देश एकमात्र भगवद्धिक का प्रचार है उनके निकट तो जाति-पाँति का भेद ही नहीं होना चाहिए। मध्वाचार्य श्रौर वल्लभाचार्य का ध्येय था विजातीय प्रभावों से बचाकर हिन्दू-संगठन; किन्तु हिन्दुत्रों की त्रापसी फूट के कारण उनके उद्देश्य की सिद्धि में बहुत वाघाएँ पड़ीं। रामानन्द श्रीर चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव सम्प्रदाय के ब्राचार्य होते हुए भी, भगवच्छरणागत विधर्मियों तक को श्रपनाकर, श्रपनी उदाराशयता तथा शुद्ध भावना का परिचय दिया। रामानन्द के शिष्य कबीर ने तो ऐसा पंथ चलाया जिसके अनुयायी होने में किसी हिन्दू या मुसलमान को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी। इसी प्रकार पंजाब में गुरु नानक ने भारतीय और ग्रभारतीय धार्मिक सिदान्तों के श्राधार पर श्रपना श्रलग पंथ चलया। उनका कथन था कि जब मुसलमान त्राकर भारत में बस गये श्रीर राजकाज भी करने लगे तब दोनों जातियाँ मिलकर एक राष्ट्र का रूप बनावें तभी शान्ति श्रीर कुशल है। दादू ने भी श्रपना लक्ष्य यही रखा। इस प्रकार कवीर-पंथ, नानक-पंथ श्रीर दादू-पंथ-ये तीन हिन्दू-मुसलमानों को मिलानेवाले मुख्य पन्य हुए। इन संतों ने राम-रहीम श्रीर मन्दिर-मसजिद को एकता प्रतिगदित की; मूर्तिपृजा और अवतारवाद को विवादास्यद वतलाकर हृद्य की शुद्रता; मन की एकामता, जीव-द्या और सर्वव्यापी ईश्वर की ग्रहनिंश श्रतुभृति को मानव-जीवन की सफलता का आधार निश्चित किया । उन्होंने कुरान-पुराण को बरावर वताया। किन्तु इन सुधारकों के अनुवायी सुसलमान कम हुए; वयोकि इन पन्धों के प्रवर्तकों ने अपने सम्प्रदाय की भित्ति एकमात्र हिन्दू-संस्कृति की नीव पर उठाई । मुल्जो छीर परिष्ठतों ने इन पंथी से मतमेद प्रकट कर इनकी हुँसी उड़ाने में कोई कोर-कसर नहीं रखी। इन पंथों के प्रचार का प्रभाव यह पड़ा कि विधर्मियों के प्रभाव से पथ-भ्रष्ट हुई जनता सहज में ही इनकी अनुयायिनी हो गई। वर्णाश्रमधर्म, अवतारवाद, मूर्तिपूजा आदि को विवाद अस्त घोषित कर इन पंथों ने परमात्मा की उपासना-विधि को सरल और सुगम बनाया। परिणाम यह हुआ कि बहुत संख्या में हिन्दू विधर्मी होने से बच गये। अपने प्रजाजन में जो धार्मिक मतभेद था, उसे अशांति का कारण समक्तकर सम्राट् अकबर ने दीन-इलाही पंथ चलाया। अकबर का कार्य स्तुत्य था; किन्तु यह मत फूला-फला नहीं।

सुधारक पंथों में मुसलमानों का जितना संवर्ष सिख-सम्प्रदाय से हुआ उतना अन्य किसी सम्प्रदाय से नहीं । सिख-धर्म ने संसार के धर्मीं में आज विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया है।

### (१) कवीर पंथ

क बीरदास का जन्म संवत् १४५६ में और उनकी मृत्यु संवत् १५७५ में मानी जाती है। उनका लालन पालन जुलाहा-परिवार में हुआ था। उनके जीविकोपार्जन का व्यवसाय भी जुलाहे का था। कुछ विद्वानों का मत है कि वे जन्मजात मुसलमान थे और स्याना होने पर स्वामी रामान्द के प्रभाव में आकर हिन्दू-धर्म के दार्शनिक और श्राध्यात्मिक सिद्ध,न्तों को मान लिया तथा साम्प्रदायिक सिद्धान्तों को श्रमान्य कर दिया। वे पढ़ें-लिखे न थे; किन्तु उनकी अन्तद्धि बड़ी निर्मल और पैनी थी। उनकी वाणियों का संग्रह 'बीजक' के नाम से प्रसिद्ध है। इसके तीन भाग हैं—(१) 'रमैनी', (२) सबद, श्रीर (३) साखी। इन तीनों में वेदान्ततत्त्व, धार्मिक पाष्एड, श्रंधविश्वास, मिथ्याचार, संसार की ज्ञामंगुरता, हृदय की शुद्धि, माया, छूत्राछूत आदि अनेक प्रसंगों पर बड़ी मार्मिक उक्तियाँ हैं। भाषा ठेउ श्रौर देशज होने पर भी बहुत ही जोरदार श्रीर स्पष्टवादितापूर्ण है। उनको शान्तिमय जीवन बहुत प्रिय था। श्रहिंसा, सत्य, सदाचार, दया त्रादि सद्गुणों के वे उपासक थे। वे जनता के गुरु त्रौर मार्गदर्शक ही नहीं, साथी त्रौर मित्र भी थे। वे साम्प्रदायिक ऐक्य के प्रतिष्ठाता थे। उनका लक्ष्य सर्व-धर्म-समन्त्रय श्रौर विश्वबंधुत्व था। वे बुढ़ापे में मगध में जाकर ११६ वर्ष की श्रायु में निर्वाणपद को प्राप्त हुए। हिंदु श्रों की धारणा के श्रनुसार मगध में मरना निषिद्ध है; किंतु कबीर की धारणा थी कि जिसका जीवन श्रीर मानस सर्वथा शुद्ध हो, वह कहीं भी मरकर परम पद को पहुँच सकता है। उनके अनुयायियों में अधिकतर समाज की निम्न-श्रेणी के अपढ़ लोग ही हैं। उनके पंथ के बहुत-से मठ और रमतायोगी संत देश के विभिन्न भागों में पाये जाते हैं।

## (२) रैदासी पंथ

मीरा के मार्गदर्शक, कबीर के समकालीन, धन्ना-पीपा के संगी चिरवन्दनीय भक्त रैदास के जन्म की तिथि अवतक सन्दिग्ध-सी है। उनका जन्म काशी में हुआ था। वे प्रायः कबीर के सत्संग-समाज में सम्मिलित होते थे। वे अलमस्त फक्कड़ थे। लोक-परलोक की निन्दा-स्तुति की ओर उनकी दृष्टि गई ही नहीं। वे मामूली भोपड़ी में रहते और जूते बनाकर—अपनी जातीय पेशे से—अपनी जीविका चलाते थे। कहते हैं कि उनकी आर्थिक दुरवस्था देखकर भगवान् ने साधुवेश में आकर उन्हें पारस पत्थर दिया, जिसके स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है; किन्तु उन्होंने कभी उसका उपयोग न किया। वे १२० वर्ष की आयु में ब्रह्म-पद में लीन हुए। गुजरात-विहार आदि प्रान्तों में लाखों आदमी ऐसे हैं जो अपने को रैदासी कहते हैं। वे निगु श्वादी संत थे। हरिचरणों का अनन्य आश्रय ही उनकी साधना का प्राण था। उनका शुद्ध नाम रिवदास था। उनकी जाति के लोग अपने को रिवदासी कहने में गौरव का अनुभव करते हैं। उनकी जाति के सिवा अन्य हरिजन भी लाखों की संख्या में उनके अनुयायी हैं।

### (३) दादू-पंथ

दादू दयाल का जन्म संवत् १६०१ में हुन्ना। वे कभी कोध नहीं करते थे, समपर दयाभाव रखते थे। इसीसे इनके नाम के साथ 'दयाल' जुड़ गया। सबको दादा-दादा कहने के कारण ये दादू कहलाये। ये कबीर की पीढ़ी के शिष्य थे। इन्होंने हिन्दू-मुसलमानों को मिलाने की चेष्टा की। इनके बनाये हुए 'सबद' श्रीर 'बानी' प्रसिद्ध हैं। इन बानियों में इन्होंने संसार की श्रसारता श्रीर ईश्वरभक्ति के \_उपदेश दिये हैं। ये श्रपने शिष्यों को वेदानत के तत्त्वों का उपदेश देते थे। दादूपन्थी या तो ब्रह्म चारी साधु होते हैं श्रथवा ग्रहस्थ जो सेवक कहलाते हैं। दादू-पन्थी शब्द साधुश्रों के लिए ही व्यवहत होता है।

## (४) पलटूदासी पंथ

पलट्दास भी एक पहुँचे हुए सन्त हो गये हैं। अयोध्या में इनके सम्प्रदाय का प्रधान मठ है। इस सम्प्रदाय के संत निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं। वे मूर्तिपूजा नहीं करते। राम-नाम का स्मरण और योग-साधना को ही मोज्ञ का मूल मानते हैं। उत्तरप्रदेश और नेपाल में इत मत के अनुयायी अधिक हैं। इनका भजन भावपूर्ण होता था।

### ( ५ ) दीन-इलाही पंथ

विख्यात मुगल-सम्राट् अकवर धर्म की चर्चा ध्यानपूर्वक सुना करते थे। पृथक्पृथक् धर्म के कारण उनकी हिन्दू-मुसलमान प्रजा में परस्पर विरोध था। उसे दूर
करने के लिए उन्होंने यह नया पंथ चलाया था। हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, यहूदी
प्रभृति धर्मों के सर्वमुलभ सिद्धान्तों को मिलाकर ईसवी सन् १५७२ में उन्होंने इस मत
को प्रवर्तित किया। इसमें जाति-बन्धन न रखकर सबको सम्मिलित होने की स्वतंत्रता
दी गई। इस मत का सिद्धान्त इस प्रकार है—

'परमेखर एक है। उसकी मानसिक पूजा करनी चाहिए। किन्तु निर्वल हृद्य के मतुष्प के लिए कुछ किया या साधना आवश्यक है। अतः उन्हें प्राचीन आयों की भाँति देश्यर के प्रताप-दर्शक सूर्व या अपने की पूजा करनी चाहिए और उन्हें केवल देश्वरीय शिक्षिण्यक स्था उसके प्रतीकरक्ष्म मानना चाहिए, देश्वरस्वरूप नहीं। अपनी विवेक- इति से लो शान रवयं प्राप्त किया जा सके, उसीके अनुसार भक्ति करनी चाहिए। पार- लीकित फलराय-साधन के लिए सभी मनोविकारों पर अंकुस रखना चाहिए। किसी

मनुष्य द्वारा निश्चित किये हुए धर्म का आधार नहीं ग्रह्ण करना चाहिए। स्वाद-सुख से निर्लिप्त रहने पर किसी प्रकार का ग्राहार ग्रमक्ष्य नहीं है; परन्तु उपवास करना ग्रीर जितेन्द्रिय रहना त्रावश्यक है; क्योंकि इनसे मानसिक उन्नति होती है।

उन्होंने सलामवालेकुम ( ग्राप शान्त रहें ) के बदले ग्रल्लाहो ग्रकवर (ईश्वर सबसे वड़ा है ) कहने की प्रथा प्रचलित की। हिन्दू ग्रौर मुसलमानों का धर्म एक है—यह सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक विद्वान से फारसी ग्रौर संस्कृत-मिश्रित भाषा में ग्रल्लाहो निषद् नामक एक ग्रंथ तैयार कराया। इस पंथ को मानने के लिए किसी को जबर्दस्ती विवश करना ग्रथवा प्रलोभन देना हैय बताया। यह पंथ उनके जीवन की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो गया।

# (६) सतनामी पंथ

यह पता नहीं कि सतनामियों का ग्रारम्भ कर ग्रीर कैसे हुग्रा। संवत् १७३० के ग्रन्त में न रनील में एक मामूली भगड़े में ग्रीरंगजेर से सतनामी साधु शिगड़ खड़े हुए। भयानक लड़ाई हुई। हजारों सतनामी मारे गये। पीछे संवत् १८०० में महात्मा जगजीवनदास ने इस पंथ का पुनरुदार किया। वे योगी ग्रीर किर्व थे। प्रायः स्वा सौ वर्ष पूर्व छत्तीसगढ़ के चमार गाजीदास ने इस पंथ को पुनः रचना की ग्रीर सामाजिक सुधार के लिए चमारों में इस पंथ का प्रचार किया। इस पंथ के लोग सतनाम का जप करते हैं। सत्य को परमेश्वर मानते हैं। वे मानते हैं कि ईश्वर में ध्यान रखकर संसार का काम करना चाहिए; संसार दु:खह्म हैं; जवतक इस बात का ग्रानुभव हमें नहीं हो जाता तवतक हम ईश्वर के मिलन का ग्रानन्द कैसे पा सकते हैं ए सरल रहने ग्रीर ईश्वर का मानसिक जप करने से ज्ञान प्राप्त होता है। इस मत के ग्रानुपायी दाहिनी कलाई पर सफेद या काला धागा बाँधते हैं, ग्रीर महंत दोनों हाथों में। मद्य-मांस वर्जित है। यह पंथ हरिजनों में ही प्रचलित है।

### (७) किनारामी ऋघोरपंथ

किनारामजी का जन्म संवत् १६५८ में बनारस में हुआ था। वे गाजीपुर के महातमा शिवदास के शिष्य होने के बाद गिरनार पर्वत पर गये। वहाँ उन्हें भगवान् दत्तात्रेय का दर्शन हुआ और उनसे अवधूतमत की दीना ली। उनकी आज्ञा से वे काशी लौट आये और वहाँ बाबा कालूरामजी अघोरपन्थी से अघोरमत का उपदेश लिया। वैष्ण्य, भागवत और फिर अघोरपन्थी होकर उन्होंने इन तीनों का एक अद्भुत सम्मिश्रण किया। वैष्ण्य की रीति से रामोपासक हुए और अघोरपंथी की रीति से मद्य-मांसादि का सेवन करने लगे। साथ ही जाति-पाँति का भेद मिटा दिया। उनके शिष्य हिन्दू-मुसलिम—सभी हुए। उनके अनुयायी सभी जाति के लोग हैं। रामावतार की उपासना उनकी विशेषता है। ये देवताओं की मूर्ति की पूजा नई करते। इस पंथ की प्रधान गदी काशी में कृमिकएड पर है। देवन्त (गाजीपुर) में भी सीताराम का प्रसिद्ध और विशाल मठ है।

# सुधारक स्रोर उनके पंथ

# ( ८ ) सत्यपथ (इमामशाही पंथ)

सत्यपथ के प्रवर्तक एक मुसलमान फकीर इमामशाह थे; किन्तु उनके अनुयायी आज एकमात्र हिन्दू ही हैं। यह कम कुत्हल की बात नहीं है। वे ईरान-निवासी थे श्रीर घूमते-फिरते गुजरात में आकर अहमदाबाद के पास रहने लगे। वे पहुँचे हुए सिद्ध थे। ग्रतएव स्वभावतः इस भावुक देश के ग्रनेक लोग उनके शिष्य हो गये, जिनमें मुख्य भामाराम, नागाकाका, साराकाका, श्रीर जिजीबाई हिन्दू श्रीर हाजरवेग मुसलमान थे। इस पंथ के अनुयायां काठियावाड़, गुजरात और महाराष्ट्र के खानदेश जिले में विशेषरूप से हैं। इस मत में अधिक संख्या बनिया, कुनवी तथा नोनिया आदि जातियों की है ग्रीर वे इमामशाही कहलाते हैं। पिराराग नामक स्थान में इस सम्प्रदाय की गद्दी है। गही पर ब्रह्मचारी के ही बैठने की चाल है। इस सम्प्रदाय के अनुयायी भागवत, रामायण, गीता ग्रादि धर्मप्रनथों के ग्रातिरिक्त इमामशाह के लिखे गुरु-उपदेश का भी बड़ी श्रद्धा-भक्ति से पाठ करते हैं। इस मत के ग्रानेक ग्रन्थ हैं जिनमें 'सतवचन' ग्रीर 'ब्रह्म-प्रकाश' हिन्दी में भी प्राप्य हैं। इस सम्प्रदाय का गुरुमंत्र 'शिवोऽहम्' है।

# ( ६ ) महानुभाव-पंथ

इस पंथ का भिन्न-भिन्न प्रान्त में भिन्न-भिन्न नाम है। यह महाराष्ट्र में 'महात्मा-पंथ' गुजरात में 'ग्रच्युत-पंथ' ग्रीर पंजाब में 'जयकृष्ण-पंथ' के नाम से पुकारा जाता है। कुल्लामिक इस पंथ की प्रधानता है। इसके अनुयायी अपने धर्मग्रन्थों को अत्यन्त गुप्त रखते हैं। परन्तु इधर इसका कुछ रुख बदला है। लोकमान्य तिलक ने इस पंथ पर ग्रानेक पाण्डित्यपूर्ण लेख लिखे थे। इतिहासज्ञ राजवाड़े एवं यशवंत देशपाण्डे के उद्योग से इस मत के सिद्धान्त-ग्रन्थ तथा इतिहास का बहुत-कुछ प्रामाणिक पता चला है।

ये लोग मूर्ति-पूजा को नहीं मानते। ग्रतः विधर्मियों ने इन्हें मूर्तिपूजक हिन्दुग्रों से ग्रलग सममकर इनपर ग्रत्याचार नहीं किया। इस मत ने स्त्रियों ग्रीर शुद्रों के लिए भी संन्यास की व्यवस्था दी है। इस मत के संन्यासी काला कपड़ा पहनते हैं। हिन्दु यों के वर्णभेद को मिटाकर उवमें समानता तथा मैत्री का प्रचार हो-यही इस पंथ का उद्देश्य रहा है। इसे वेद-शास्त्र सब-कुछ मान्य हैं। इसके दो वर्ग हैं—उपदेशी ग्रीर संन्यासी । उपदेशी गृहत्य होते हैं, वर्गा-व्यवस्था मानते हैं ग्रीर स्वजातियों में ही विवाह पारते हैं। श्रीकृष्ण श्लीर दत्तात्रेय इनके उपास्य देवता हैं। गीता मान्य धर्मग्रन्थ है। र्ष पंघ के अनुवाबी परनेश्वर को निर्गुण, निराकार मानते हैं जो भक्तों पर कृपा कर

एस मत के प्रवर्तक भड़ीच (गुजरात) के राजा हरपालदेवजी संन्यास लेने पर समग-समय पर सगुण रूप धारण करते हैं। (क्याबर) के नाम से प्रसिद्ध हुए। एन सम्प्रदाय के अनेक अन्य प्राप्य हैं, जिनमें 'आने-इप्रशन्तीला-चरित्र', 'शिशुपालपद' 'एकादश स्कन्द भागवत', 'कृष्णचरित्र' श्रीर 'सिडांत-हत्याह प्रविक्त है। इन मन के प्रह्यायियों ने पदन-मधान पंजाब में ग्रहिंसा का सपलता-पूर्वेण मचार लिया।

前の文の一名の

# विश्वधम-दुरीन

# (१०) वाउल-सम्प्रदाय

यह सम्प्रदाय विशेषरूप से वंगाल में प्रचलित है। 'वाउल' शब्द का ग्रर्थ पागल होता है। इस मत के सिद्धान्त के ग्रनुसार मनुष्य को संसार में रहते हुए भी इससे पूर्णरूप से विरक्त रहना चाहिए। जवतक तृष्णा का पूर्णरूप से नाश नहीं होगा, निर्वाण सम्भव नहीं है।

वाउल-मत के अनुयायी ग्रहस्थ और विरक्त दोनों होते हैं। यह मत जाति-पाँति, मूर्ति-मिन्दिर आदि में विश्वास नहीं करता। यद्यपि वाउल-सम्प्रदायी धार्मिक उत्सव में सिमिलित होते हैं तथापि वे किसी मिन्द्र में नहीं जाते। वाउल न अने को हिन्दू कहते हैं, न मुसलमान। अतएव हिन्दू और मुसलमान दोनों समानरूप से इस सम्प्रदाय में सिमिलित हो सकते हैं। यह भी समन्वय का पंथ है। ऊँच-नीच, जाति-पाँति का भेद इसमें अवरोध उपस्थित नहीं करता। वाउल अपने वासस्थान में किसी प्रकार की प्रतिमा की स्थापना नहीं करते। उनका कथन है कि जब हमारे शरीर में ही भगवान का निवास है तो मिन्दिर की क्या आवश्यकता ? इस सम्प्रदाय के लोग सारे शरीर को ढककर रखना आवश्यक सममते हैं। इस सम्प्रदाय के लोग गा-गाकर अपने मत का प्रचार करते हैं। इनके गीतों में वंगाल के आमीण जीवन की वास्तविक मतक मिलती है। किसी भी धर्मग्रन्थ पर वे विश्वास नहीं करते। आज यह सम्प्रदाय अवनित पर है।

उपयु क्त निगु श्वादी श्रौर संत-मतों के द्वारा हिन्दू-धर्म की सांस्कृतिक विशेषता वहुत-कुछ सुरिच्चित रह सकी है श्रौर विधिमयों के प्रभावों से हिन्दू-समाज की रचा हुई है।

# , नवाँ परिच्छेद

# सिख-धर्म

सिख-धर्म के ब्रादियवर्त क गुरु नानकदेव हैं। इनका जन्म राइमोइकी तलगंड़ी (ब्राज का नानकाना) में वेदी कालूचन्द पटवारी के घर माता तृप्ता के उदर से वैशाख पुदी ३, संवत् १५२६ (१४ ब्राप्रेल १४६६) में हुब्रा था। ये वचपन से ही बड़े शांत स्वभाव ब्रोर एकांत-प्रेमी थे। इनको हिन्दी, संस्कृत ब्रोर फारसी की शिक्षा मिली थी। ये सदा हरिचिंता में लवलीन रहा करते थे। ब्रन्य काम-धंधों में ध्यान नहीं देते थे। पिता ने इन्हें व्यापार में लगाना चाहा ब्रोर ४०) रुपये के साथ इन्हें वाहर भेजा। इन्हें रास्ते में कई दिनों के भूखे संत मिले। इन्होंने सब रुपये उनके ब्रादर-सत्कार में खर्च कर दिये। जब ये वापस लीटे तब पिता ने रुपये के बारे में पूछताछ की। इन्होंने उत्तर दिया कि ब्रापने सुक्ते खरा सोदा खरीदने की ब्राज्ञा दी थी। मेंने भूखे संत-जनों को खिलाकर सच्चा सीदा खरीदा। इसपर कृद्ध होकर निता ने इन्हें पीटा भी। इससे इनकी बहन नानकी बहुत दुःखी हुई: ब्रोर ब्रपने भाई के साथ ब्रपने पित के घर (मुलतानपुर) चली गई। वहाँ पर इन्होंने दीलत खाँ लोदी के यहाँ मोदीखाने का काम सँभाला। सं० १५४४ में इनका विवाह हुब्रा ब्रोर इनके दो पुत्र—श्रीचन्द ब्रोर लक्ष्मीदास—हुए।

पणि ये फाम मोडीखाने में करते ये तथापि इनका ,मन ईरवर की छोर लगा रहता था। एक दिन ने छाटा तीलते समय एक-दो-तीन गिनते हुए तेरह पर पहुंचे हो गिनती मूल गई छौर 'तेरा-तेरा' कहते-कहने सब छाटा तील दिया। उस दिन ने एन्ट्रीन नौकरी छोड़ दी। यदि कोई इनते धर्म-सम्प्रदाय छादि के छारे में पूछता ही उसे पही उत्तर देते ये कि न चोई हिन्दू, न कोई मुसलमान। ये शब्द इनके मुख ने इस देने हैं निकलते कि लोग चिकत रह जाते। इन्होंने सोचा कि पर

बैठकर उपदेश करने से संसार का पूर्ण कल्याण न होगा। ईंप्या-द्वेष, वैर-विरोध, धर्मान्धता त्यादि की प्रचएड त्रिप्त से जलते हुए देश को ईश्वररीय ग्रमृत-वाणी की वर्षा-द्वारा शांति प्रदान करने के लिए इन्होंने संवत् १५५४ में देशाटन त्र्यारम्भ किया।

इन्हें श्रपने गहरे श्रनुभवों से ज्ञात हुश्रा कि पृथक्-पृथक् जाित श्रीर पृथक्-पृथक् धर्मी में बढ़ होकर लोगों का पृथक्-पृथक् रहना ठीक नहीं है। देवालयों में जाकर मृर्ति-पृजा श्रीर यज्ञादि कियाश्रों के करने सथा ब्राह्मणों को मालपृश्रा खिलाने से कोई फल नहीं मिलता। श्रात्मशुद्धि के बिना मुक्ति मिल ही नहीं सकती। इन्होंने बताया कि श्रात्मा ईश्वर का श्रंश है। सत्य बोलना, वेद के ज्ञानकांड को-मानना, मांस-मिद्रा का त्याग करना श्रोर गुरु की श्राज्ञा को ईश्वर की श्राज्ञा समक्तना परम कर्त्त व्य है। मूर्तिपूजा श्रसत्य है। ईश्वर श्रवतार नहीं लेता। गुरु-लिखित श्रंथ ही वेद है। श्रतः उसका पूजन उचित है। श्रथमं का नाश करने से ईश्वर प्रसन्न होता है। ध्यान, धारणा श्रोर समाधि से मुक्ति मिलती है। ईश्वर एक है। पृथक्-पृथक् धर्म मनुष्य-कृत हैं। ईश्वर का कृपापात्र बनने के लिए संसार-त्याग या वैराग्य की श्रावश्यकता है। जिससे हृदय शांत हो, जिससे पवित्रता प्राप्त हो, जिससे उदार ईश्वरीय तत्त्वों का विकास हो वही ज्ञान जीवन का सार है। जिसका हृदय ऐसे ज्ञान से प्रकाशित हो रहा है वही सच्चा हिन्दू है श्रीर जिसका जीवन पवित्र है वही सच्चा मुसलमान है। इन्होंने इन सिद्धान्तों का प्रचार करते हुए सिख-धर्म की स्थापना की। इनके श्रनुयायियों की संख्या पंजाव में विशेष रूप से बढ़ी।

इनकी चार यात्राएँ प्रसिद्ध हैं। पहली यात्रा में एमनाबाद गये और वहाँ एक बढ़ई माई लालो के घर रहकर छूआ-छूत का अम दूर किया। किर हरिद्वार, देहली, काशी, गया आदि स्थानों में धर्म-प्रचार करते हुए जगन्नाथपुरी पहुँचे और वहाँ कर्त्तार की सची आरती का उपदेश दिया। दूसरी यात्रा में इन्होंने दिल्ला की ओर आबू पर्वत, रामेश्वर, सिंहल (लंका) आदि स्थानों में ईश्वरमिक्त का प्रचार किया। तीसरी यात्रा में सरमीर, गढ़वाल, हेमकूट, गोरखपुर, सिकिम, मूटान, तिब्बत आदि स्थानों में परमात्मा की अनन्य उपासना का प्रचार किया और चौथी यात्रा में बल्लिस्तान् होते हुए मक्का पहुँचे और किसी निश्चित दिशा की ओर मुँह करके सर्वव्यानी की नमाज पढ़ने का खंडन किया। किर रूम, बगदाद, ईरान आदि की सैर करते हुए कंधार, काबुल आदि में सत्यनाम का उपदेश दिया।

इनके उपदेश का ढंग विचित्र और नवीन था। ये मक्के में कावे की ओर पैर करके सो गये। जब काजी कुद्ध हुआ तब इन्होंने कहा—काजीजी, जिधर अल्लाह का घर न हो, मेरे पैर को उधर ही कर दीजिए। कहते हैं कि काजो ने इनके पैर को जिस ओर फिरा, कावा भी उस ओर ही फिर गया।

अपने पुत्र के वदले अपने सबसे योग्य शिष्य श्रीय्रांगद को गुरुगद्दी देकर ७० वर्ष की आयु में सं० १५६६ (सन् १५३६) में इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। इनकी उच्चिरत तथा रचित सारी वाणियों को पंचम गुरु ऋर्जुनदेव ने 'ग्रन्थ साहब' नाम से संकलित किया। इसके पढ़ने से पता चलता है कि गुरु नानक ने हिन्दू, मुसल-मान, जैन, बौढ़, ईसाई श्रादि संतों के केन्द्रीय स्थान पर पहुँचकर उनका तत्त्व निकाल-कर स्पष्ट भाषा में संग्रहीत किया है। गुरु नानक के बाद क्रमशः श्रंगद, श्रमरदास, रामदास, ऋर्जुनदेव ने उनका स्थान ग्रहण कर धर्मप्रचार का काम जारी रखा। श्रर्जुन-देव के खिलाफ दुश्मनों ने सम्राट् श्रकवर से शिकायत की। श्रकवर ने 'ग्रन्थ साहब' को मँगा भेजा। जब ग्रन्थ साहब को पढ़ने के लिए खोला गया तब उसमें ऐसा प्रसंग निकला जिसके एक-एक शब्द ने सम्राट् के हृदय पर सब धर्मों की एकता, निर्गुण बहा की उपासना, विश्वप्रमे, हृदय की श्रुद्धता श्रीर सरलता तथा दीन जन की सेवा-सहायता के संदेश की गहरी छाप लगाई। इससे प्रभावित होकर सम्राट् गुरु श्रर्जुनदेव के दर्शन के लिए श्रमृतसर गये श्रीर गुरु साहब की वाणी सुनकर मुख हो गये। सम्राट् की मृत्यु के बाद चन्दूशाह तथा खुद श्रर्जुनदेव के भाई ने सूठी चुगली खाई। परिणाम-स्वरूप जहाँगीर की श्राज्ञा से गुरु की हत्या चन्दूशाह ने बड़ी क्रूरता से कर दी। इसी समय से सिख-मुगल-संघर्ष प्रारम्भ हुश्रा।

श्रुर्जुनदेव के पुत्र छुठे गुरु हरगोविन्द सिंह ने निश्चय किया कि संत-स्वरूप के साथ-साथ वीरता का वेश धारण करना भी श्रावश्यक है। स्वरक्षा एवं देशोद्धार के लिए उन्होंने खड़ धारण किया श्रोर सब सिखों को शस्त्र धारण करने की श्राज्ञा दी। भिक्त श्रीर ज्ञान के साथ-साथ शूरता का भी उपदेश देना श्रारंभ किया। श्रमृतसर को सुरिह्त वनाने के लिए उन्होंने वहाँ एक किला बनवाया जो श्राज लोहगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। चन्दू के पड्यंत्र से गुरु हरगोविंद सिंह कैंद कर ग्वालियर के किले में रखे गये; किन्तु मुस-लमान साध-फकीरों के समभाने पर जहाँगीर को चन्दू का छल मालूम हुश्रा। श्रीर गुरु की इच्छा के श्रनुसार साठ छोटे-बड़े हिन्दू राजा, किंव, पंडित श्रादि के साथ उन्हें मुक्त कर दिया।

जहाँगीर की मृत्यु के बाद शाहजहाँ ने सिखों से वैर ठाना। तीन लड़ाहयाँ हुई;, जिनमें सिखों की विजय हुई। गुरु हरगोविन्द की मृत्यु ३ मार्च, १६४४ ई० में हुई। सातवें गुरु हिराय ६ अवत्वर १६६१ में स्वर्ग सिधारे। अब उनके किनष्ठ पुत्र हिरकृष्ण गुरु हुए। किन्दु ढाई वर्ष के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने इतने थोड़े दिनों में ही अपनी प्रतिभा से लोगों को चिकत कर दिया।

नवें गुरु तेन वहादुर हुए। वे ब्रासाम-यात्रा के लिए चले। रास्ते में पटना में सपने परिवार को छोड़ राजा जयसिंह के साथ ब्रासाम नये। उस समय ब्रासाम की सीमा पर ब्रासामवास्थि ब्रीर ब्रीरंगजेबी कीज में सुटमेड़ हो रही थी। गुरु ने इन दोनों में सुलह करा दी। इसी दीन पटना में उनके पुत्र गुरु गोविन्द का जन्म हुब्रा। बाद में सेन पटादुर करमीर गये। वह हिन्दू पहिलों का मुख्य स्थान था। ब्रीरंगजेब के ब्राल्याचारी की यहाँ सीमा न थी। धर्मनरिवर्ष न के लिए हिन्दू तरह-तरह से तंग किये जाने थ। क्षा उन्होंने वादशह को करला मेजा कि यहि गुरु वेगवहादुर सुरुलमान हो जाईन हो

हम सब भी हो जायँगे। इसपर तेगवहादुर दिल्ली बुलाये गये। दिल्ली में गुरु को विधमीं बनाने की अनेकों चेष्टाएँ की गईं। उनके साथ छल किया गया। और उनकी हत्या ११ नवंबर १६७५ ई० में कर दी गई। उसके बाद उनके उत्तरा-धिकारी गुरु गोविन्द सिंह ६ वर्ष की अवस्था में गुरु हुए। ये सिखों के दसवें और अंतिम गुरु थे।

सन् १७५६ के वैशाख की पहली तिथि को इन्होंने खालसा-सम्प्रदाय की सृष्टि की। इससे सिख जाित छोर मजहूत बन गई। इसके छाितिरक्त दाढ़ी-चोटी छोर मूँ छें रखना, हिन्दू देवालयों के प्रति द्वेपभाव न रखना, गोहत्या न करना छािद नियम बनाकर धर्म को सुव्यवस्थित बना दिया। एका प्रचित्त से ईश्वर-भक्ति करना, छपनी जाित में भेद-भाव न रखना, एक पंक्ति में भोजन करना, परस्पर मेल रखना छािद उपदेशों-द्वारा सिखों के हृदय में नवजीवन का संचार किया। परिशाम-स्वरूप हजारों नर-नारी खालसा-पंथी बन गये। मृत्यु के पूर्व गुरु गोविंद सिंह ने कहा—'मेरे बाद कोई सिख गुरु नहीं होगा। केवल गुरु-वाणी—अन्थ साहब ही गुरु होंगे।'

# सिख-धर्म का मूल सिद्धांत

(१) एक सर्व-शक्तिमान ईश्वर में विश्वास । (२) ईश्वरेच्छा पर अपने को पूर्णतया निछावर करना । (३) धर्म और सदाचार का पालन । (४) भ्रातृभाव । (५) ईश्वर को छोड़कर और किसी की पूजा नहीं करना । (६) ईश्वर-द्वारा निर्धारित कर्मों को, विना फलेच्छा के, आकांक्ता-रहित होकर पालन करना ।

# सिख-धर्म के पाँच चिह्न

(१) केश (२) कंघी (३) कृपाण (४) कड़ा (लोहे का) और (५) कच्छा—ये सब सिखों के लिए अनिवार्य हैं।

### ग्रन्थ-साहब

ग्रन्थ-साहब 'जपजी' के प्रकरण से शुरू होता है। जपजी में संदोप में नानक ने अतिसरल और स्वच्छ भाषा में बतलाया है कि किस प्रकार आत्मा मुक्ति के पथ पर अग्रसर होती है।

इसके पाँच विश्राम या खराड हैं—(१) धर्मकाराड (२) ज्ञानकाराड (३) शरणकाराड (४) कर्मकाराड (५) सूत्रकाराड।

(१) धर्मकाएड में कर्तव्य का दिग्दर्शन कराया गया है। कहा है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्य का संपादन भली-भाँति करना चाहिए। मृत्यु के बाद अपना कर्तव्य ही काम आवेगा।

- (२) दूसरा खराड ज्ञानकाराड है। इस बात की जानकारी (ज्ञान) कि राम और कुष्ण सहश महापुरुष कर्तव्य के पालन द्वारा चिरशांति को प्राप्त हुए। कर्तव्य-पालन ही प्रतिज्ञा को हढ़ बना देता है!
- (३) शरणकाग्ड हर्षोन्माद की अवस्था है। इस अवस्था में धर्म-कार्य स्वेच्छा-नुसार स्वाभाविक ह्या से होता है। यह मनुष्य के स्वभाव का एक श्रंग ही बन जाता है।
- (४) श्रात्मकाराड शक्ति का भएडार है। पूर्व की तीन श्रवस्थाश्रों में जो चरित्र-निर्माश होता है, उसके 4रिगाम में शक्ति और धार्मिक निष्ठा प्राप्त होती है और साधक अजेय हो जाता है। मृत्यु का भय जाता रहता है श्रीर साधक श्रावागमन के चक्कर से छूट जाता है । ईश्वर में लीन संत इसी ख्रवस्था में रहते हैं।
- (५) अंत में श्रात्मा स्त्रकागड में पहुँचती है जहाँ निराकार परमात्मा का निवास है। यहाँ त्रात्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। फलतः इसका त्रपना त्रस्तित्व लुप्त हो जाता है।

# सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान

- (१) अमृतसर—चौथे गुरु ने यहाँ स्वर्ग-मंदिर स्थापित किया जिसकी नींव एक मुसलमान फकीर मियाँ पीर ने डाली। पंथ कायम किया।
- (२) त्रानन्दपुर (जिला—होशियारपुर)—इसी स्थान पर गुरु गोविन्द सिंह ने खालसा-(३) पटना सिटी—गुरु गोविन्द सिंह का जन्मस्थान।

  - (४) हजीरी साहत्र जिला नादेर (हैदराबाद दिन्न्ण)-गुरु गोविन्द सिंह का मृत्यु-स्थान।
- (५) नानकाना साह्व (जिला शेखपुरा)—गुरु नानक का जन्मस्थान। जपजी का मूलमंत्र इस प्रकार है। इसी मंत्र से प्रार्थना ग्रीर जप किया जाता है:--

'एक श्रों सतनाम कर्ता पुरुप निर्भी निर्देर। श्रकाल मूरत श्रजोनी सैभं गुरु प्रसाद जप। खादि सच जुगादि सच है भी सच। नानक होसी भी सच।

श्यांत्—'एक ही र्श्वर है। उनका नाम नत्य है। वह कत्तां है। वह भय श्रांर राषुवा से परे हैं। यह असीम है। यह असर, असमा, निराकार और सर्वन है। सुर ही हुना है देखर ही माति हो चहती है। यह जंगर हो स्टिशे ही था। हिमारम के पूर्व भा। वह इस समय वर्तमान है और नामक कहने हैं, यह सब कालों में

## उदासी मत

नानक के पुत्र श्रीचन्द ने उदासी मत की स्थापना की। किन्तु उनके सिद्धांत गुरु गोविन्द सिंह के खालसा सिद्धान्त से सर्वथा भिन्न हैं। जगह-जगह उदासी नानकसाहियों के मठ हैं जहाँ गुरुग्रन्थ साहब के साथ-साथ हिन्दू-देवता श्रों की भी पूजा होती है। इनके महंथ गृहत्यागी होते हैं। शुद्ध सिख-सम्प्रदाय में उदासियों का स्थान नहीं है। ये उदासी नानकसाही कहे जाते हैं, सिख नहीं।

१ सिख-गुरुग्रों के प्रामाणिक वर्णन के लिए द्रष्टव्य—करुपाण—'संताङ्क' डा॰ जसवंत सिंह का लेख, पृ॰ ५५१-५६९।

# **छ**ठा खण्ड

## प्रथम परिच्छेद

### शिन्तोधर्म

शिन्तोधर्म जापान-निवासियों का राष्ट्रीय धर्म है। इसमें प्रकृति-पूजा के साथ-साथ पूर्वजों की पूजा भी समाविष्ट है। इस धर्म के अस्सी लाख देवताओं के समृह में प्रमुख स्थान 'ग्रनाटेरा सुत्रोमोकामो' ग्रर्थात् सूर्यदेवी (?) को प्राप्त है। जापान के राजवंश का जन्म इसी देवी से हुआ था-ऐसा उन लोगों का विश्वास है। इसी कारण जापान में मेकैडो (सम्राट्) की प्रतिष्ठा ईश्वर-तुल्य है। यद्यपि जापान के देववृन्द में बहुत-से प्राक्त-तिक देवता तथा समुद्र, नदी, वायु, ग्राग्नि, पहाड़ ग्रादि ग्राधिष्ठात्री देवियाँ, ग्रानेक सुप्रसिद्ध योद्धां श्रौर राजधराने के राजभक्त श्रनुयायी भी सिम्मिलित हैं तथापि शिन्तोधर्म राजवंश की प्रथम प्रवर्तिका देवी तथा उसके सम्बन्धियों और वंशजों की पूजा का ही सूचक है। शिन्तोधर्म के पूर्णतया सममने पर ही जापानियों के जीवन श्रौर सभ्यता का उचित शान हो सकता है। इस धर्म में न उत्कृष्ट दर्शन है श्रीर न पेचीली क्रिया-पद्धति। एक तरह की प्रवल भावना है, जिससे तत्त्वविज्ञान या धर्मशास्त्र का कोई सम्बन्य नहीं है। इसमें सुगम साहित्यिक विचार अथवा उच कलाना का अभाव है। पूजा एक प्रकार से शिष्टतामात्र ही है। यह हृदय का धर्म है। शिन्तो स्त्राभाविक श्रौर वास्तविक धार्मिक शक्ति है जो जापानियों के जीवन के रग रग में व्याप्त है। शिन्तो का खिद्धान्त जापानियों की सम्पता, नियम, पारिवारिक एवं जातीय गठन की पृष्टभूमि है। शिन्तो ने जापानियों फे धार्मिक तथा सामालिक व्यवस्था का नया संस्कार करके नृतन लीवन प्रदान किया है। शिन्तोपमं बहुत श्रंश में हिन्दू-धर्म से मिलता-जुलता है न कि निकटवर्ती चीन के पनपन्सियस अधवा तान्त्रो धर्म ते।

#### देवता

शिन्तो के दिखीत् (छाई त छाध्यानिक विद्यान्त) के छातुवार 'छानेनीमीन कानुवी' वर्षशिक्षान् वर्षस्यापी छात्मा ही है। दक्के छन्दर हरूप नथा छादृश्य जगत् व्यात है। यह एको में परे है। इक्की तुलना हम प्रापेद के 'हिरएयनमं' छापवा उपनिपद् के 'हक' से बर एकते हैं।

इस धर्म के अनेक देवताओं में अतिपाचीन काल से सूर्य देवता (अनाटेरा मुओमी-कामो) की प्रतिष्ठा सबसे ऊपर है। इसके बाद वृष्टि के देवता (मुरतानो आनो मिकटो) का तथा चन्द्रदेवता (रमुकियोमीनो मिकटो) का स्थान आता है। इस त्रिमूर्ति का क्रमशः आकाश, समुद्र और रात्रि पर अधिकार है।

#### पूजा-पद्धति

इस धर्म में पूजा का द्यर्थ होता है नमन, नैवेद्य द्योर प्रार्थना। नैवेद्य में मुख्यतः भोजन तथा पेय पदार्थ सम्मिलित हैं। पहले इसके साथ वस्त्र द्यर्षित करने की प्रथा थी। वाद में कागज के दुकड़ों को कपड़े का प्रतीक मानकर एक डएडे में लपेटकर वेदी पर रखने की प्रथा चल पड़ी।

पूजा के पहले पिवत्रता का खयाल रखना जरूरी है। इसके लिए तीन तरीके बतलाये गये हैं—हराई, (मंत्रोचारण), मिसोगी ( ग्राभिषेक ), इमी (मनोनिग्रह ग्रार्थात् ध्यान)। पिवत्रता शिन्तोधर्म का सर्वमान्य गुण है। यदि मनुष्य की ग्रान्तरिक पिवत्रता है तो वह ग्रावश्य ईश्वर को प्राप्त करेंगा। निष्कपटता पिवत्रता का मुख्य ग्रांग है।

श्रारम्भ से शिन्तोधर्म में श्राचारशास्त्र की पद्धति न थी। वह मनुष्य के श्रान्तरिक सौजन्य पर जोर देता था। हृदय के भीतर की सच्ची प्रेरणाश्रों का श्रनुगमन करो — यही इनकी नैतिक शिज्ञा का सार था। काल-क्रम से कनप्यस्थियस तथा वौद्धधर्म का प्रभाव शिन्तोधर्म पर पड़ा श्रोर यह धर्म इन दोनों धर्मों के श्राचार-विचार से विशेष प्रभा-वित हुआ।

#### शिन्तोधर्म का विकास

शिन्तोधर्म में माने गये देवगण केवल आशिक अवतार या छायामात्र हैं। इन देवताओं के सिम्मिलित रूप में प्रत्येक 'कामो' (शिन्तो देवता) किसी बौद्ध देवता की पिवल छाया सम्मा जाता था। इस उभयरूपधारी शिन्तोधर्म को सम्माते की प्रवृत्ति का स्त्यक ही सम्माना चाहिए। इस सिद्धान्त के अनुसार शिन्तोधर्म को देवता, बुद्ध के उन-उन मूलरूपों के ही अवतार बताये गये जो स्वर्ग में विराजमान हैं। उदाहरणार्थ, यह कहा गया है कि शिन्तोधर्म का सबसे महान देवता अनाटेरा सुत्रोमीकामो (स्पर्देवी) है। यह धारणा लगभग १००० वर्ष तक रही। अठारहवीं शताब्दी में शिन्तोधर्म ने नया रूप धारण किया और एक बार इसका पुनः नव संस्कार हुआ। इस परिष्कृत शिन्तोधर्म का अगुआ एवं सुधारक माटा-ओरो नोरी गामा (१७३०-१८०१) नामक व्यक्ति था, जिसका कहना था कि विदेशी प्रभाव को निकाल देने से शिन्तोधर्म का जो रूप रह जाता है वह सबसे शुद्ध और सबसे अच्छी देन है जो मनुष्य को दिव्य युगों से प्राप्त हुई है।

#### वर्तमान शिन्तोधर्म

अप्राजकल शिन्तोधर्म दो हिस्सों में बट गया है। एक इसका सनातन रूप है जिसका समर्थन बहाँ की सरकार भी करती है और दूसरा रूप, इसके भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों में, इष्टिगोचर होता है। १८६८ में सम्राट् की पुनः प्रतिष्ठा का एक वड़ा कारण शिन्तो मत का पुनरुद्वार भी था। रियोवू (श्रद्वेत सिद्धान्त) की प्रतिष्ठा नष्ट हो गई श्रौर साथ-साथ देवताश्रों को बुद्ध का श्रवतार न कहकर उनका स्वतन्त्र श्रस्तित्व माना जाने लगा। राजकीय उत्सवों के समय होनेवाले श्रर्घधार्मिक कृत्य श्रव शिन्तोधर्म के श्रनुसार किया जाने लगा। शिन्तो-समाधियाँ सरकारी संरच्चण में ले ली गई। सारे जापान में छोटी-वड़ी लगभग एक लाख चौदह हजार समाधियाँ हैं।

धार्मिक विषयों में सरकार की ख्रोर से कोई हस्तच्चेप नहीं होता है। राजकीय शासन-विधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विचार-स्वातंत्र्य प्राप्त है। सरकारी ख्राँकड़ों से विदित होता है कि इस मत के ख्रनुयायी करीब पौने दो करोड़ हैं। पुनःप्रतिष्ठा के बाद शिन्तोधर्म की सुख-समृद्धि का समय ख्राया। सिष्ट्रीय भावना छोर प्राचीन वातों को ख्रपनाने की नीति के कारण इसका ख्रधिक प्रचार होना ख्रमिवार्य था। अन्य मतावलिम्बयों को इस मत के ख्रनुयायी बनाने का किञ्चित् प्रयत्न भी किया गया छोर 'देवताछों के मत' का प्रचार करने के लिए धर्मदूतों की नियुक्ति की गई। इस मत की तीन बातें सुख्य बताई गई हैं—(१) देवताछों का सम्मान तथा देशानुराग के सिद्धान्त का ख्रनुसरण करना; (२) स्वर्ग के मार्ग का तथा मनुष्य के जीवन का परिष्कार करना; (३) सम्राट् का शासनाधिकार कृतज्ञतापूर्वक स्त्रीकार करना छोर उसकी इच्छा के ख्रनुसार चलना।

#### शिन्तोधर्म की विशेषता

शिन्तोमत के अध्ययन का कम अब भी जारी रहने के दो कारण हैं—एक तो इसका ऐतिहासिक महत्त्व; दूसरा इसका नैतिक तथा सामाजिक पहलू। इसमें धर्म के कुछ निश्चित रिद्धान्तों का न होना ही इसके बहुत-से अनुयायियों की निगाह में एक आकर्षक वात है, क्योंकि निश्चित धार्मिक सिद्धांतों के अभाव में, वे अपने-अपने विचारों के अनुरूप, धर्म के स्वरूप का मिन्त-भिन्त तरह से प्रतिपादन कर सकते हैं।

कुछ लोग इसे राष्ट्रीय विश्वासों का संग्रह बनाना चाहते हैं, तो दूसरे लोग इसें सामाजिक संस्था बनाकर इससे ऐसे काम निकालना चाहते हैं जिन्हें ग्रन्य संस्थाएँ नहीं फर सकतीं। इन नई बातों के कारण शिन्तोमत ग्रब लोगों के विचार के निकटतर पहुंच जायगा।

सारांश, मेकाटो के प्रति, जो स्वदेवी के प्रतिनिधिहा समके जाते हैं, पूर्ण राजमिक्त, पूर्वलों के प्रति खादर, माता-पिता के प्रति कर्तव्य-निष्ठा, वचों के प्रति स्नेह—इस धर्म का मूलाधार है। द्वंण, तलवार तथा रत्न मेकाटों के राज्याधिकार के चिद्व हैं और वे शिन्डोंवर्ग के देवताओं की मूर्तियों के सम्मुख रखे जाते हैं।

#### शिन्तो-प्रार्थना

हमारी क्रिये भते ही क्रावित परत देखें, बिन्तु हे भगवान, हृद्य में स्वावित भावीं का उदय न हो। हमारे बान भते ही अपवित्र गत सुनें, विन्तु हमारे वित्त में स्वावित्र मारों का धानुभव न हो।

#### शिन्तोधर्म की दस आज्ञाएँ

(१) ईश्वरेच्छा के प्रतिकृत ब्राचरण न करो। (२) पूर्वजों के प्रति ब्रपना कर्त्वय न भूलो। (३) राजनियम का उल्लंघन न करो। (४) देवता छों के ब्रगाध गुणों को न भूलो। उन्हों की कृपा से विपत्ति टलती है ब्रौर रोग का शमन होता है। (५) यह कभी न भूलो कि संसार एक वड़ा परिवार-सहरा है। (६) ब्रपनी परिमितता को न भूलो। (७) यद्यपि ब्रन्य कृद्ध हो जायँ तथापि स्वयं कृद्ध न हो। (८) ब्रपने कार्य में ब्रालसी न बनो। (६) शिद्या पर लांछन न लगने दो। (१०) बाहरी शिद्या के प्रलोमन में न पड़ो।

#### शिन्तोधर्म के कुछ कथन

(१) तुम्हारे सम्मुख जो मनुष्य है उसका हृदय आईना है, अपना रूप उसमें देखो। (२) एक ही निष्कपट प्रार्थना स्वर्ग को हिला देती है। निष्कपट प्रार्थना से ही तुमे ईश्वर की उपस्थिति का आभास मिलेगा। (३) पाप-पुर्णय का परिणाम परछाई की तरह अवश्यम्भावी है। (४) भला काम करना पवित्र होने के तुल्य है और बुरा काम करना श्रपवित्र होना है। (५) परमात्मा को प्राप्त करने का पहला श्रीर निश्चित मार्ग निष्कपटता है। (६) आत्म-विजय परोपकारिता की जड़ है। (७) सदाचार में इद रहो। यह जीवन से भी मूल्यवान है। (८) न बुरा देखो, न सुनो ग्रीर न बोलो। (६) किसी मन्दिर में तीन दिन उपवास करने की तुलना में एक उत्तम कार्य करना भला है। (१०) ज्ञमा समस्त धन-धान्य से कीमती है। संतोष का यह आधार है। (११) स्वर्ग श्रीर नरक मनुष्य के हृदय में हैं। (१२) यदि हृदय पवित्र है तो कार्य अञ्छा होगा। (१३) हमारा जीवन बत्ती की लौ की तरह है। (१४) देवता श्रों को निष्कपटता श्रौर सदगुण प्रिय होता है न कि पूजा-ग्रर्चना की वस्तु । (१५) जबतक मनुष्य का चित्त सत्य पर ऋवलंबित है, ईश्वर उसकी रह्मा करेंगे। (१६) देश में शान्ति, नागरिकों की रह्मा, धन-धान्य की प्राप्ति की कामना, शिन्तो-प्रार्थना का स्रंग है। (१७) स्रपने माता-पिता की त्राज्ञा त्रीर शिज्ञकों के उपदेश का त्रज्ञरशः पालन करो। उदार-हृदय बनो। भूठ त्यागो। पढ्ने में परिश्रमी बनो, जिससे तुम ईश्वरीय इच्छात्रों का पालन कर सको।

## द्वसरा परिच्छेद

# आधुनिक काल के सुधारक

नानक, कबीर त्रादि सुधारको एवं ज्ञानेश्वर, रामदास, तुकाराम, नरसी त्रादि धर्म-प्रचारकों के सदुद्योग से इस्लामधर्म की श्रोर मुकी हुई हिन्दूजाति सँभल गई। फिर भी श्रन्त्यजों की विचारधारा वदलने लगी थी। इसी समय भारत में श्रंग्रेजों के श्राधिपत्य का दूसरा त्राक्रमण हुत्रा। फलस्वरूप ईसाई धर्म के भावुक प्रचारकों का जोर बढ़ा। किन्तु इस्लाम श्रीर ईसाईधर्म के भावुक प्रचारकों में विशेष रूप से विभिन्नता थी। श्रिधकांश युसलमान वादशाह त्रीर नवाव एक हाथ में तलवार त्रीर दूसरे हाथ में कुरान लेकर य्यपने धर्म का प्रचार करते थे। हिन्दुयों पर भिन्न-भिन्न प्रकार के विशेष कर सगाते थे, जगद-जगद उन्हें श्रपमानित करते थे। इन कारणों से जीवन की रह्मा, श्रार्थिक स्वतंत्रता श्रीर श्रपमान-निवारण के हेतु श्रनेक हिन्दू मुसलमान होने के लिए विवश हो जाते थे। जात-पाँत, छुत्राह्रत त्रादि की प्रधा त्रिक्ष में घी का काम करती थी। मुखलमानी का एके-श्वरवाद, एकमात्र धर्मशास्त्र कुरान श्रीर कॅच-नीच के भेदमाव का सर्वधा श्रभाव, पीड़ित शुद्रों श्रीर श्रद्धतों को इस्लामधर्म की श्रीर श्राकृष्ट करने में सफल हुश्रा था। इन्हीं बातों को देखकर नानक, कत्रीर ब्रादि ने सीधे-सादे पन्य चलाकर, न केवल मुसलिम धर्म का मुकाबला किया; बिल्क हिन्दू-संस्कृति के गाँचे में इस्लामधर्म की दालने का प्रयत्न किया। उन्होंने मुखलिम धर्म को त्रपने निर्मुणपंथ में पचा लेने की भरपूर कोशिश की; परन्तु उन्हें यथेष्ट सफलता न मिली। मुसलमानों ने अपनी संस्कृति की यपाछाध्य रज्ञा की श्रीर उनका राज्यवल इस रज्ञा-कार्य में उनका सहायक हुश्रा। किन्तु सुसिलिम-धर्म-प्रचारको के वेग को उक्त संत-महात्माश्री ने बहुत-कुछ रोका। अनेक श्रूट एतं धार्त नानक, कवीर, हाहू आदि के सन्प्रदाय में सम्मिलित होकर श्रामी संस्कृति

ईसाई पहीं ज्यापार के लिए जाये थे। किन्तु पटनाचन में विशाल भारत पर उनका प्रियार हो गया। इनके हाहिने हाथ में तराज् और दामें हाथ में बाह्नत या। उन लोगी ने त्यापार करना श्लोर एमं कुलाना जनना मुख्य कर्नाटा हमना। वे अपने देश में हम दाव का मनार करते से कि ईसाई क्ष्में के मनार कीर स्टिक्लाकियों की सन्य स्टाने के

#### शिन्तोधर्म की दस आज्ञाएँ

(१) ईश्वरेच्छा के प्रतिकृल ग्राचरण न करो। (२) पूर्वजों के प्रित ग्रपना कर्त्वय न भूलो। (३) राजनियम का उल्लंघन न करो। (४) देवताग्रों के ग्रगाध गुणों को न भूलो। उन्हों की कृपा से विपत्ति टलती है ग्रौर रोग का शमन होता है। (५) यह कभी न भूलो कि संसार एक वड़ा परिवार-सहरा है। (६) ग्रपनी परिमितता को न भूलो। (७) यद्यपि ग्रन्य कृद्ध हो जायँ तथापि स्वयं कृद्ध न हो। (८) ग्रपने कार्य में ग्रालसी न बनो। (६) शिद्धा पर लांछन न लगने दो। (१०) वाहरी शिद्धा के प्रलोभन में न पड़ो।

#### शिन्तोधर्म के कुछ कथन

(१) तुम्हारे सम्मुख जो मनुष्य है उसका हृदय आईना है, अपना रूप उसमें देखो।
(२) एक ही निष्कपट प्रार्थना स्वगं को हिला देती है। निष्कपट प्रार्थना से ही तुमें ईश्वर की उपस्थिति का आभास मितेगा। (३) पाप-पुर्य का परिणाम परछाई की तरह अवश्यम्भावी है। (४) भला काम करना पवित्र होने के तुल्य है और तुरा काम करना अपवित्र होना है। (५) परमात्मा को प्राप्त करने का पहला और निश्चित मार्ग निष्कपटता है। (६) आत्म-विजय परोपकारिता की जड़ है। (७) सदाचार में हु रहो। यह जीवन से भी मूल्यवान है। (६) न तुरा देखो, न सुनो और न बोलो। (६) किसी मन्दिर में तीन दिन उपवास करने की तुलना में एक उत्तम कार्य करना भला है। (१०) ज्ञमा समस्त धन-धान्य से कीमती है। संतोष का यह आधार है। (११) स्वर्ग और नरक मनुष्य के हृदय में हैं। (१२) यदि हृदय पवित्र है तो कार्य अच्छा होगा। (१३) हमारा जीवन बत्ती की लो की तरह है। (१५) देवताओं को निष्कपटता और सदगुण प्रिय होता है न कि पूजा-अर्चना की वस्तु। (१५) ज्वतक मनुष्य का चित्त सत्य पर अवलंत्रित है, ईश्वर उसकी रज्ञा करेंगे। (१६) देश में शान्ति, नागरिकों की रज्ञा, धन-धान्य की प्राप्ति की कामना, शिन्तो-प्रार्थना का अंग है। (१७) अपने माता-पिता की आज्ञा और शिज्ञकों के उपदेश का अज्ञरशः। पालन करो। उदार-हृदय बनो। भूठ त्यागी। पहने में परिश्रमी बनो, जिससे तुम ईश्वरीय इच्छाओं का पालन कर सको।

## द्वसरा परिच्छेद

## आधुनिक काल के सुधारक

नानक, कबीर त्रादि सुधारकों एवं ज्ञानेश्वर, रामदास, तुकाराम, नरसी त्रादि धर्म-प्रचारकों के सद्योग से इस्लामधर्म की स्रोर मुकी हुई हिन्दूजाति सँभल गई। फिर भी अन्तयजों की विचारधारा बदलने लगी थी। इसी समय भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य का दूसरा ब्राक्रमण् हुब्रा। फलस्वरूप ईसाई धर्म के भावुक प्रचारकों का जोर बढ़ा। किन्तु इस्लाम श्रीर ईसाईधर्म के भावुक प्रचारकों में विशेष रूप से विभिन्नता थी। श्रिधिकांश मुसलमान बादशाह और नवाब एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कुरान लेकर अपने धर्म का प्रचार करते थे। हिन्दु आरों पर भिन्न-भिन्न प्रकार के विशेष कर लगाते थे, जगह-जगह उन्हें अपमानित करते थे। इन कारणों से जीवन की रज्ञा, आर्थिक स्वतंत्रता श्रीर श्रपमान-निवारण के हेतु श्रनेक हिन्दू मुसलमान होने के लिए विवश हो जाते थे। जात-पाँत, छुत्राछ्त त्रादि की प्रथा त्रिमि में घी का काम करती थी। मुसलमानों का एके-श्वरवाद, एकमात्र धर्मशास्त्र कुरान श्रीर ऊँच-नीच के भेदभाव का सर्वधा श्रभाव, पीड़ित शूद्रों श्रीर श्रखूतों को इस्लामधर्म की श्रीर श्राकृष्ट करने में सफल हुश्रा था। इन्हीं बातों को देखकर नानक, कबीर त्रादि ने सीधे-सादे पन्थ चलाकर, न केवल मुसलिम धर्म का मुकाबला किया; बल्कि हिन्द-संस्कृति के गाँचे में इस्लामधर्म को ढालने का प्रयत्न किया। उन्होंने मुसलिम धर्म को ऋपने निर्मुणपंथ में पचा लेने की भरपूर कोशिश की; परन्तु उन्हें यथेष्ट सफलता न मिली। मुसलमानों ने अपनी संस्कृति की यथासाध्य रज्ञा की त्रौर उनका राज्यवल इस रज्ञा-कार्य में उनका सहायक हुत्रा। किन्तु मुसलिम-धर्म-प्रचारकों के वेग को उक्त संत-महात्मात्रों ने बहुत-कुछ रोका। अनेक शूद्र एवं अद्भूत नानक, कवीर, दादू आदि के सम्प्रदाय में सम्मिलित होकर अपनी संस्कृति की रज्ञा करने में सफल हुए।

ईसाई यहाँ न्यापार के लिए त्राये थे। किन्तु घटनाचक से विशाल भारत पर उनका त्रिधिकार हो गया। उनके दाहिने हाथ में तराज् त्रीर वायें हाथ में बाइवल था। उन लोगों ने न्यापार करना श्रीर धर्म फैलाना श्रपना मुख्य कर्चा व्य समका। वे श्रपने देश में इस वात का प्रचार करते थे कि ईसाई धर्म के प्रचार श्रीर हिन्दुस्तानियों को सभ्य बनाने के

उद्देश्य से वे भारत में ग्राये हैं। ग्रतः उनके देशवासियों ने जी खोलकर उन्हें ग्रार्थिक सहायता दी। ईसाइयों ने स्त्रियों ग्रीर वालकों की शिचा के वहाने ईसाई धर्म को परिवारों में ग्रीर स्कूलों में फैलाना शुरू किया। जगह-जगह ग्रस्पताल खोलकर ग्रीर पीड़ित जनता की सेवा कर उसे त्राकृष्ट किया। वे वाजारों में त्रीर वस्तियों में ढिंढोरा पीट-पीटकर सचित्र त्रौर सुन्दर छपी कितावें सुफ्त वाँटा करते थे। शिद्धा-प्रेमी हिन्दू इस जाल में त्रासानी से फँसने लगे। त्राधुनिक शिद्धित त्रपनी संस्कृति को उनके प्रभावद्धेत्र में त्राकर बहुत अंशों में खो बैठे। ईसाई साधारणतः वल-प्रयोग नहीं करते थे। वल-प्रयोग सिर्फ पोर्तुगीजों द्वारा ही किया गया। दिश्वग्मारत के हिन्दू सबसे अधिक कट्टर थे। ग्रन्त्यजों पर उनका ग्रत्याचार ग्रसहा था, जिसके परिणामस्वरूप दिश्णभारत में ईसा-इयों की संख्या सब जगहों से अधिक है। किन्तु ईसाई धर्म के अनुयायी होने पर भी उनका रहन-सहन अधिकतर हिन्दु ओं-सा ही है। जिस प्रकार नेपाल के हिन्दु ओं और वौद्धों की वेश-भूषा एक तरह की होने के कारण उन्हें पहचानना कठिन है उसी प्रकार दिल्ला-भारतीयों में भी ईसाइयों और हिन्दुओं को पहचानना कठिन है।

उत्तरभारत में ईसाई धर्म का प्रचार विशेष रूप से ग्रादिवासियों तक ही सीमित रहा। यदापि अधिकांश अंग्रेजी पढ़े-लिखे हिन्दू भले ही ईसाई न हों और वाइवल का आदर धर्म-पुस्तक की तरह न करते हों तथापि उनकी विचारधारा अपनी संस्कृति के प्रति बहुत ग्रंशों में अअदा और कुछ अंश तक घृणा के रूप में परिवर्तित हो गई। अधिकांश अंग्रेजी शिह्नित-समुदाय चार्वाक-सिद्धान्त को गौग्रहप से मानने लगा। विदेशी शिज्ञा-पद्धति ने इस प्रवाह को ग्रत्यन्त वेगवान कर दिया है। वहुतेरे हिन्दू धर्म श्रीर संस्कृति की श्रोर से उदासीन हीने लगे। ऐसी अवस्था में हिन्दूत्व की रक्षा के लिए (१) ब्रह्मसमाज, (२) आर्यसमाज, (३) राधास्त्रामीमत,(४) ब्रह्म-विद्यासमाज (थियोसोफिकल सोसाइटो), (५) रामकृष्ण-मिसन, स्वामी विवेकानन्द, (६) स्वामी रामतीर्थ त्रादि तत्पर हुए। स्वामी विवेकानंद त्रीर स्वामी रामतीर्थं ने केवल भारत में ही नहीं, विलक स्दूर पाश्चात्य-देशों में भी आर्थ-संस्कृति का इका पीट दिया ।

## तीसरा परिच्छेद

#### ब्रह्म-समाज

इस धर्म के संस्थापक राजा राममोहनराय का जन्म हुगली जिले के राधानगर श्राम में १७७४ ई० में एक ब्राह्मण के घर हुआ था। १८३३ ई० में उनकी मृत्यु हुई। आरम्भ में उनकी शिद्धा, पटना में, ऋरबी-फारसी की हुई। इस कारण मुसलिम मत का उनपर बहुत प्रभाव पड़ा। फिर उन्होंने काशी में संस्कृत का अध्ययन किया। एक ओर स्फी मत का श्रीर दूसरी श्रोर वेदान्त का अध्ययन करने के कारण वे स्वभावतः ब्रह्मवादी हो गये। अंग्रेजी का अध्ययन करके ईसाइयों के सम्पर्क में आये । वाइबल को मूलभाषा में समम्भने के श्रभिपाय से उन्होंने हिन्नू श्रौर ग्रीक भाषा का श्रध्ययन किया। हिन्दुश्रों के श्रवताखाद, जाति-पाँति, मूर्त्तिपूजा, बहुदेववाद एवं ईसाइयों के त्रित्ववाद (स्रर्थात् God the Father, God the Son and God the Holy Ghost) ब्रादि का खण्डन करते हुए उन्होंने व्रह्मसमाज की स्थापना की। दशोपनिषद् में जिस ब्रह्म की चर्चा है उसी एक सर्वव्यापी परमात्मा की उपासना को अपना इष्ट मानकर उन्होंने ब्रह्मसमाज की स्थापना की। विना किसी नवी, पैगम्बर, देवद्त, त्राचार्य त्रथवा पुरोहित को माध्यम माने सीघे एक ईश्वर की उपासना ही मानव-कत्त व्य मानी गई। पुनर्जन्म के प्रत्यक्त प्रमाण के अभाव में ब्रह्मवादी पुनर्जन्म नहीं मानते। निदान, उन्होंने मुसलमान श्रीर ईसाइयों से भी कहीं ग्रिधिक सरल ग्रीर तर्क-सङ्गत मत चलाया। मन्दिर, मस्जिद, गिरजा—सबमें वे लोग ब्रह्म को स्थित मानते हैं। वे सर्वव्यापक ब्रह्म को मानकर सभी मतों का त्रादर करते हैं। यद्यपि ब्रह्मसमाज ने वर्ण-व्यवस्था, छूत्राछूत, जाति-पाँति, जप-तप, होम-ब्रत, उपवासादि को न माना, और न हिन्दुओं की तरह श्राद्ध-प्रेतकर्म ग्रादि का विधान ही रखा तथापि वेश-भूषा, वेदादि-पाठ, यज्ञोपवीत के कारण उनपर हिन्दू-संस्कृति की छाप बनी रही। भिन्न-भिन्न धर्मों की बुद्धियाह्य स्त्रीर उपयोगी बातें निःसंकोच भाव से प्रहण की गई । अतएव ब्रह्म-समाज वेद, वाइवल, कुरान आदि सभी धर्मग्रन्थों का समान सम्मान करता है एवं संसार के सभी धर्म-शिक्तकों का समान आदर करता है। इस प्रकार ब्रह्मसमाज ने हिन्दू-संस्कृति को इतना विस्तृत कर दिया कि इसका द्वार संसार के सर्व-धर्मावलम्बियों के लिए समान रूप है खुल गया।

इस धर्म का प्रभाव ईसाई एवं इस्लामधर्म पर नहीं पड़ा, किन्तु हिन्दू-समाज का इसने बहुत बड़ा उपकार किया। सामयिक शिच्तित-समुद्दाय की रच्चा हुई। ग्रंग्रेजों का राज्य सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित हुग्रा था ग्रोर ईसाई धर्म के प्रभाव एवं ग्रंग्रेजों के खान-पान, रहन-सहन की पद्धित से बंगाल के निवासी विशेष प्रभावित हो रहे थे। ऐसी श्रवस्था में बहा-समाज में बड़ी संख्या में हिन्दू सम्मिलित हो गये; क्योंकि बंगाल के खंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को एक ऐसा धर्म मिल गया जिसको स्वीकार कर हिन्दू-धर्म एवं संस्कृति को विना परित्याग किये वे खान-पान, रहन-सहन ग्रादि में समाज के बन्धन से स्वतन्त्र रह सकते थे।

कवीन्द्र रवीन्द्र के पिता महर्षि देशेन्द्रनाथ ठाकुर के जीवन के अवसानकाल में केरावचन्द्र सेन नामक प्रतिभाशाली व्यक्ति ब्रह्मसमाज में दीचित हुए और उन्होंने अपनी अपूर्व वक्तृत्व-शक्ति एवं प्रतिभा के कारण समाज में विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया। १८६२ ई० में महर्षि ने केशवचन्द्र सेन को समाज का पुरोहित नियुक्त किया। इससे समाज के पुराने सदस्यों को द्योभ हुआ; क्योंकि इसके पूर्व सिर्फ यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण ही आचार्य का काम करते थे। नवयुवक विजयकृष्ण गोस्त्रामी ने जैसोर जिला के समाजच्युत पिराली ब्राह्मण के तेईस परिवार के लोगों को ब्रह्मसमाज में दीचित किया। इस कार्य से प्रभावित हो केशवचन्द्र ने इन्हें समाज का मंत्री; और अपने मित्र प्रतापचन्द्र मजुमदार को सहायक मंत्री नियुक्त किया। इस प्रकार समाज का संचालन नवयुवकों के हाथ में आ गया। इससे पुराने सदस्य बहुत असंतुष्ट हुए। ज़लश्चात् कन्हाईलाल पाइन के नेतृत्व में कुछ पुराने सदस्य बहुत असंतुष्ट हुए। ज़लश्चात् कन्हाईलाल पाइन के नेतृत्व में कुछ पुराने सदस्य वहुत असंतुष्ट हुए। ज़लश्चात् का असंतुष्ट हो समाज से अलग होकर १८६४ ई० में नया, समाज कायम किया, जो 'उपासना-समाज' के नाम से विख्यात हुआ।

## ब्रह्म-समाज के विभिन्न मत

श्रमस्त १८६४ में केरावचन्द्र तथा उनके नवयुवक श्रनुपायियों ने भिन्न भिन्न जाति के पुरुष श्रीर नारी के बीच विवाह सम्पन्न कराने की व्यवस्था की । समाज के बृद्ध सदस्यों को इससे बहुत श्राधात पहुँचा श्रीर इससे श्रापस के मनोमालिन्य का एक नया कारण उपस्थित हुआ। इसी बीच विजयकृष्ण गोस्वामी ने यज्ञोपवीतधारी पुरोहितों के विरुद्ध श्रान्दोलन किया, जिसके परिणाम स्वरूप पण्डित श्रयोध्यानाथ पाकराशी तथा श्रन्य यज्ञोपवीतधारी पुरोहित पदच्युत किये गये श्रीर यज्ञोपवीत-हीन पुरोहित नियुक्त हुए। इन सब घटनाश्रों से नवयुवक तथा वृद्ध सदस्यों के बीच की खाई चौड़ी होती गई। इसका परिणाम यह हुशा कि महिष देवेन्द्रनाथ ने मंत्री तथा सहायक मंत्री को पदच्युत कर उनके स्थान पर कमशा द्विजेन्द्रनाथ ठाकुर तथा पण्डित श्रयोध्यानाथ पाकराशी को कमशा मंत्री तथा सहायक मंत्री नियुक्त किया। केशवचन्द्र सेन को श्रानेवाले संवर्ष का श्रामास हो गया श्रीर उन्होंने समाज की सम्पत्ति को कायम करने का निश्चय किया। इस बीच श्रापस के सममौते का प्रयन जारी रहा। दोनों का दृष्टिकोण सर्वथा भिन्न था। महिष्ट देवेन्द्रनाथ तथा उनके श्रनुया-ययों में हिन्दू-संस्कृति के प्रति श्रासिक्त थी, किन्तु केशवचन्द्र श्रीर उनके नवयुवक साथी श्रामूल परिवर्ष न के पन्न में थे। श्रतएव सममौते का प्रयन श्रयस्त रहा। श्रन्त में ११

नवम्बर १८६४ की केशवचन्द्र तथा उनके अनुयायियों की एक सभा हुई जिसमें भारत-वर्षीय ब्रह्मसमाज के नाम से एक नया समाज कायम किया गया। महर्षि देवेन्द्रनाथ का ब्रह्मसमाज 'आदि-ब्रह्मसमाज' के नाम से विख्यात हुआ। किन्तु सद्भावना कायम रखने के उद्देश्य से नये समाज ने एक प्रस्ताव द्वारा महर्षि देवेन्द्रनाथ के प्रति नवयुवक सदस्यों का प्रेम और सम्मान प्रदर्शित किया।

केशवचन्द्र और उनके मित्रों-द्वारा अलग समाज कायम करने के कारण महर्षि बहुत खिन्न हुए और 'आदि ब्रह्मसमाज' का कार्यभार राजनारायण बोस को सौंपकर अपना समय देशभ्रमण तथा एकान्त उपासना में व्यतीत करने लगे।

राजा राममोहनराय के बाद महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर ब्रह्मसमाज के अधिष्ठाता हुए थे। उनका हृदय हिन्दू-संस्कृति से ओत-प्रोत था। वे यज्ञोपवीत धारण करते और रहन-सहन में हिन्दू-आचार वरतते थे। उनकी एकमात्र प्रार्थना थी—'तमसो मा ज्योतिंगमय' अर्थात् भगवन्, मुक्ते अन्धकार से प्रकाश में लाख्रो। 'गायत्रीमंत्र-जप' का उनको बहुत सुन्दर अभ्यास था। कहा जाता है कि गायत्रीमंत्र का जप करते-करते उन्होंने प्रमुचरणों में अर्थने प्राण् का विसर्जन किया।

केशवचन्द्र सेन पाश्चात्य रंग में रॅंगे हुए थे। उनके मन में हिन्दू-संस्कृति के प्रति श्रद्धा नहीं थी। वे जाति-पाँति, शिखा-सूत्र, सजातीय विवाह ब्रादि हिन्दू-पद्धति के घोर विरोधी थे। उन्होंने पूजा-पद्धति से संस्कृत के वाक्यों को हटा दिया। उनकी प्रतिभा एवं वक्तृत्व-शैली ब्रद्धुत थी। परमहंस रामकृष्ण के प्रति उनकी वड़ी श्रद्धा थी, जिसके परिणाम-स्वरूप वे सभी धमों का ब्रादर करने लगे ब्रौर सभी धमों का सारतत्त्व ब्रपने धर्म में सम्मिलित किया।

वर्षों वाद केशवचन्द्र के ब्रह्मसमाज में भक्ति की भावना प्रवल हो उठी। समाज के सदस्य भक्तिरस से छोत-प्रोत होने लगे। भक्ति की भावना से प्रेरित होकर, केशवचन्द्र के अनुयायी उन्हें साष्टांग प्रणाम करने लगे। केशवचन्द्र की प्रतिष्ठा पराकाष्टा पर पहुँच गई। इसी समय एक ऐसी घटना हुई जिससे सिर्फ केशवचन्द्र सेन की मान-मर्यादा ही नहीं घटी; किन्तु उनका 'ब्रह्म-समाज' छिन्न-भिन्न हो गया।

कुचिवहार के नवयुवक महाराज से केशवचन्द्र की कन्या का विवाह-सम्बन्ध निश्चित हुआ। वर-कन्या दोनों अल्प्वयस्क थे। ब्रह्म-समाज का नियम १४ वर्ष से कम की कन्या और १८ वर्ष से कम के वर के विवाह के प्रतिकृत्त था। केशवचन्द्र की धारणा थी कि राजधराने में सम्बन्ध हो जाने से 'समाज' के प्रचार में विशेष प्रगति होगी। दूसरी किटन।ई यह थी कि महाराज ब्रह्मसमाजी नहीं थे और विवाह ब्रह्मसमाज की विवाह-पद्धित के अनुसार नहीं हुआ। वात:वरण अत्यन्त चुच्ध हो गया। अन्त में १८७८ की १५ वीं मई को कलकत्ता टाउनहाल में 'भारतीय ब्रह्मसमाज' के अनुयायियों की समा हुई जिसमें 'साधारण ब्रह्मसमाज' की स्थापना की गई। बंगाल के २५० आनुष्टानिक ब्रह्मसमाजी परिवारों में से १७० परिवार 'साधारण ब्रह्मसमाज' की स्थापना के पद्म में हो गये। 'आदि-ब्रह्मसमाज' के समापति राजनारायण बोस समाज की और से प्रतिनिधि-

रूप में उपस्थित थे। महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर की शुभकामना भी पढ़ी गई। इस प्रकार जो 'भारतीय ब्रह्मसमाज' 'श्रादि-ब्रह्मसमाज' से श्रलग होने पर केशवचन्द्र सेन की प्रतिभा श्रीर उद्योग से सफलता की चरम सीमा पर पहुँच गया था वह समाज के नियमोल्लंबन के कारण उन्हीं के जीवनकाल में छिन्न-भिन्न हो गया।

'ब्रह्मसमाज' का त्राधार-ग्रंथ दशोपनिषदें हैं त्रीर उसकी विचारधारा बहुत ग्रंशों में त्रद्वतवादिनी है।

## चौथा परिच्छेद आर्यसमाज

त्रार्य-समाज के प्रवर्त्त क स्वामी दयानन्द सरस्वती का जन्म १८८१ ई० में, गुजरात-प्रान्त के 'मोखी' राज्य में हुआ। उनके पिता ने जब उनका विवाह करना निश्चित किया तव वे घर से भाग निकले और उन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यासी का वेश धारण कर वे सच्चे गुरु की खोज में भ्रमण करने लगे। वे हजारों कोस नंगे पाँव पर्वत, जंगल आदि में घूमते रहे। भयानक कष्टों और कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा। अंत में पता चला कि मथुरा में स्वामी विरजानन्दजी प्रज्ञाचचु संन्यासी हैं। स्वामीजी वेदों के अद्वितीय ज्ञाता थे। दयानन्दजी वहाँ पहुँचे और उन्होंने अपने को स्वामीजी के चरणों में अपित कर दिया। उन्हें आजा मिली कि जो पुस्तकें तुम्हारे पास हैं, यमुना में वहा दो। प्रायः ढाई वर्ष वे गुरु की सेत्रा में रहे। वेदों का प्रचार करने की प्रतिज्ञा कर कार्य-होत्र में उतरे। उन्होंने गुरु के सम्युख मूर्तिपूजा के खरडन की प्रतिज्ञा की। उस समय उनकी त्रायु ३६ वर्ष की थी। हरिद्वार में कुम्भ के अवसर पर बड़े-बड़े पंडितों से उनका शास्त्रार्थ हुआ। वहाँ लोगों ने उनपर पत्थर बरसाये, गालियाँ दीं, किन्तु वे दृढ़ रहे। उनको धर्म-भ्रष्ट करने के लिए मथुरा में उनके पास एक अत्यन्त सुन्दरी वेश्या भेजी गई, किन्तु वह उन्हें देखते ही भय से काँपने लगी। उन्हीं दिनों बंगाल में ब्रह्म-समाज के नेता महर्षि देवेन्द्रनाथ श्रीर केशवचन्द्र सेन से उनकी भेंट हुई। वे दोनों उनसे वहत प्रभावित हए। तत्पश्चात् वे बम्बई गये और वहाँ आर्य-समाज को स्थापना की। अमृतसर में व्याख्यान देते समय लोगों ने उनपर ईंट-पत्थर फेंके। इसपर उन्होंने कहा-जो लोग ब्याज मुभपर पत्थर फैंक रहे हैं वे ही एक दिन पुष्पों की वृष्टि करेंगे। उनके जीवन-काल में तो नहीं, किन्तु ग्राज पंजाब की ग्रधिकांश हिन्दू जनता उनकी ग्रनुयायिनी है ग्रीर उनके श्रमृतमय उपदेशों पर श्रद्धा रखती है। श्रार्यसमाजियों की संख्या पंजाय की श्रपेता श्रन्य पांतों में बहुत कम है। यह धर्म केवल वैश्यों श्रीर श्रुद्रों को ही श्राकृष्ट कर सका।

स्वामी दयानन्दजी ने जब देखा कि भारतीय संस्कृति की रज्ञा में ही राष्ट्रकी रज्ञा है और यह रज्ञा किसी भी अभारतीय भाषा-द्वारा नहीं हो सकती तब उन्होंने समाज-सुधार के सारे कामों के लिए आर्यभाषा हिन्दी को अपनाया। आर्यसमाज के मुख्य अन्य

'सत्यार्थप्रकाश' को उन्होंने हिन्दी भाषा ग्रौर नागरी लिपि में लिखा। इस प्रकार स्वामीजी सर्वप्रथम भारतीय थे जिन्होंने हिन्दी को सिर्फ राष्ट्रभाषा ही नहीं माना; बल्क उसको राष्ट्रभाषा बनाने के प्रयत्न का श्रीगरोश किया।

वेदों के उद्धार श्रीर प्रचार का कार्य उनका श्रद्भुत हुग्रा। वड़े-बड़े पाश्चात्य विद्वान उनकी प्रतिभा पर मुग्ध थे। हम पहले कह त्राये हैं कि वेदों की भाषा त्रत्यन्त लचीली है। उनके मतानुसार सायण एवं पाश्चात्य भाष्यकारों ने वेदों के अर्थ करने में ग्रनर्थ कर डाला है। ग्रतएव उन्होंने स्वयं वेदों का भाष्य लिखा। 'ऋवेदादिभाष्य-भूमिका' लिखकर उन्होंने वेदों को अपीरुषेय प्रमाणित किया। वैदिक धर्म की तुलना में संसार के प्रायः समस्त धर्मों की समीचा की। वैदिक साहित्य के प्रचार में उनके अनुयायी त्रार्यसमाजियों का कार्य भी ग्रत्यन्त स्तुत्य हुग्रा है।

स्वामी दयानन्द ने लाखों हिन्दुत्रों को विधर्मी होने से वचाया। संद्येप में दयानन्द नानक, कबीर, राममोहनराय आदि सुधारकों से आगे बढ़ गये। उन्होंने केवल संस्कृति की रज्ञा ही नहीं की; विलक बहुत बड़ा काम यह किया कि करोड़ों विछुड़े भाइयों के लिए हिन्दू-समाज का द्वार खोल दिया। एक वार जो मुसलमान अथवा ईसाई हो जाता था वह हिन्दू-समाज में लौट नहीं सकता था। इस करू श्रीर हृदयहीन स्थिति को वदलने का श्रीय एकमात्र त्रार्थसमाज को है। La Page में अविशास काम हैं। अर्थ अर्थ के

#### सिद्धान्त

श्रार्य-समाल कर्मानुसार वर्गाश्रम का सिद्धान्त मानता है, जन्मगत नहीं। वह किसी को त्रखूत नहीं मानता। वेद का एढ़ना सक्का त्रिधिकार मानता है।

त्रार्य-समाज़ी त्रारम्भ में बहुत उत्साह त्रीर जोश से मूर्तिपूजा का खरहन करते थे; किन्तु त्राज इस समाज का ध्येय विशेष रूप से त्रापस की कटुता को बचाते हुए हिन्दू-तथापि जो लोग त्रार्थ-समाज के विचारों से लाभान्वित हुए हैं त्र्गौर जिनको किसी प्रकार के मतमेद के बिना त्रार्यसमाज के कामों से सहानुभूति है, उनकी संख्या करोड़ों है। यदाप अर्थ-समाज से सनातनधर्मी हिन्दुओं का मतमेद है तथापि हिन्दू-समाज आर्थ-समाज द्वारा श्रपने को सुरिच्चत श्रीर गौरवान्वित समभता है।

त्रार्थसमाज ने वेदों के प्रचार के त्रातिरिक्त हिन्दू-संस्कृति-सम्बन्धी त्रानेक पुस्तक लिखकर उनके द्वारा जनता के हृद्य पर श्रिमट प्रभाव डाला है। श्रार्थसमाज का पूर्वकाल भिन्न-भिन्न मतों के खरडन में 'लगा और 'उसका उत्तरकाल विशेष रूप' से रचना-त्मक काल है। इस उत्तरकाल में आर्यसमाज द्वारा अनेक प्रमुख स्थानों में गुरुकुल, द्यानन्द स्कूल, द्यानन्द कालेज, ग्रामाथालय, विधवाश्रम ग्रादि वने, जो ग्राज भी चल पहें हैं। पंजाब, सिन्ध तथा पश्चिमोत्तरप्रदेश में ग्रार्यसमान का कार्य विशेष रूप से हुग्रा।

त्रार्थसमाज सनातन हिन्दुत्रों के पुराण, उप-पुराण, तत्रादि के सिया सभी हिन्दू-ग्रन्थों की मानता है। वह अवतार नहीं मानता। राम, कृष्ण ग्रादि ग्रवतारी पुरुषों की, विशिष्ट पुरुष के रूप में वह ग्रादर करता है। भिन्न-भिन्न धर्मों में प्रतिपादित पापज्ञमा के सिद्धान्त को भी वह नहीं मानता। 'सत्यार्थप्रकाश' के सप्तमोल्लास में कहा है कि 'जो पाप (ईश्वर) ह्ममा करे तो उसका न्याय नष्ट हो जाय ग्रौर सब मनुष्य महापापी हो जायँ; क्योंकि ह्ममा की बात सुनकर ही उनको पाप करने में निर्भयता ग्रौर उत्साह हो जाय।' ग्रार्य-समाज ने ईश्वर को निर्भुष, निराकार, सर्वव्यापी माना है।

स्वामी दयानन्द के हृदय में स्त्रीजाति के प्रति बड़े ही ब्रादर तथा श्रद्धा का भाव था। उनकी निर्भयता देखकर लोग दंग रह जाते थे। लोगों के पड्यन्त्र में पड़कर एक ब्राह्मण ने उनके भोजन में विष दे दिया; किन्तु उनके मन में उसके प्रति होष नहीं हुन्ना ब्रोर उसे ब्रापनी ब्रोर से रुपया देकर नेपाल भाग जाने को कहा। विष के परिणामस्वरूप तीव वेदना ब्रोर ब्रास्स कृष्ट भोगने के बाद अवत्वर १८८३ की दीप।वली की रात में वे परलोक सिधारे। उनके ब्रान्तिम वचन ये थे—'हे दयामय! हे सर्वशक्तिमान! तेरी यही इच्छा है। तेरी इच्छा पूर्ण हो। ब्राह! तूने ब्रच्छी लीला की। ब्रोम्!'

#### दयानन्द के उपदेश

- (१) ईश्वर को वही प्रिय है। जिसको सत्य प्रिय है। जो सत्य का आचरण करता है वह ईश्वर का प्रिय है। सत्य ही ज्ञान का सबसे बड़ा आधार है।
- (२) न्याय-प्रियता को कभी हाथ से न जाने दो, किसी का अनुचित पद्मपात मत करो और धर्मान्वता को अपने हृदय में स्थान न दो।
  - (३) मनुष्यमात्र से प्रेम करना चाहिए। प्रेम करना मनुष्य का जन्म-सिद्ध श्रिधिकार है।
  - (४) प्राणिमात्र पर दया करनी चाहिए।
  - (५) स्त्रीजाति का ग्रादर करना उचित है।
  - (६) गौ की रच्चा ऋौर सेवा करनी चाहिए।
  - (७) किसी का मन दुखाना संसार में सबसे महान् पाप है।
  - (८) आतमा नित्य और अविनाशी है। इसको कोई नहीं मार सकता।
- (६) अनाथों, विधवात्रों तथा दीन-दुःखी जनों की सहायता श्रौर सामाजिक सुधार करने का प्रयत्न करना चाहिए।
- (१०) भारतवासियों के लिए एक ही भाषा, एक ही वेश तथा एक ही प्रकार के भाव होने चाहिए।

#### दार्शनिक विचार

श्रार्यसमान ने जीव, प्रकृति श्रौर ब्रह्म को भिन्न-भिन्न माना है। ऋग्वेद के एक मंत्र में कहा है कि दो पद्मी (जीवात्मा श्रौर परमात्मा) मित्रता के साथ एक वृद्ध (शरीर) में रहते हैं। उनमें एक (जीवात्मा) सुस्त्राटु भिष्पल के कल का भद्धाण करता है श्रौर दूसरा (परमात्मा) कुछ भी भद्धाण (भोग) नहीं करता; केवल द्रष्टा है।

श्रार्थसमाज के मतानुसार दुःख का श्रात्यन्तिक विच्छेद हो मोज्ञ कहलाता है।
मुख्डकोननिपद (३।२।६) का हवाला देते हुए 'सत्यार्थप्रकाश' कहता है कि मुक्त जीव
मुक्ति को प्राप्त कर ब्रह्मानन्द का उपभोग कर महाकल्य के पश्चात् पुनः मुक्ति-मुख को
छोड़कर संसार में श्राता है। श्रतएव श्रार्थसमाज ने मुक्ति को पुराणों में वर्णित स्वर्ग-

सुखभोग के सदृश ही माना है। ग्रार्थ-समाज को वेदान्त का यह मत भी मान्य नहीं है कि ज्ञानाग्नि से कर्म ग्रीर ग्रकर्म के दग्व होने पर ग्रात्मा परमात्मा में लीन हो जाती है ग्रीर उसका ग्राह्तित्व नहीं रह जाता।

इस प्रकार, इस समाज को वेदान्त के ये महावाक्य 'सर्वे खिल्वद ब्रह्म' (यह सब निश्चय करके ब्रह्म है) 'नेह नान हित किञ्चन' (इसमें नाना प्रकार के दूसरे पदार्थ कुछ भी नहीं हैं, किन्तु सब-कुछ ब्रह्ममय है) मान्य नहीं हैं। श्रीर ब्रह्म में लय होने का सिद्धान्त भी मान्य नहीं है।

त्रार्यसमाज के त्रानेक मन्तव्यों को तो त्राज स्मार्त हिन्दू भी कार्यरूप में परिणत

कर रहे हैं।

# पाँचवाँ परिच्छेद

इस मत के प्रवत्त के श्रागरा-निवासी लाला शिवदयाल सिंह साहब थे। उनके ह राधास्वामी-मत यायी उन्हें परमगुह स्वामीजी महाराज कहकर सम्बोधित करते हैं। उनका जन्म त्राग में, संवत् १८७५ में, हुआ था। अपनी जीविका के निमित्त उन्होंने अध्यापन किया, औ गु, प्रत्याश्रम में रहे। १५ वर्ष तक लगातार अपने घर के एक कमरे में बैठकर 'सुरत-शब्द योगं का वे अस्यास करते रहे। संवत् १६१७ की वसन्तपञ्चमी से उन्होंने सत्संगकार्य आरम्भ किया। घर पर ही वे जिज्ञासुओं से धर्मचर्चा करते और उपदेश देते रहे। सत्तंग सत्रह वर्षों तक निरन्तर चलता रहा और इस काल में भिन्न-भिन्न जाति के वापस चले जाते थे।

लगमग तीन हजार व्यक्तियों ने उनकी दीचा स्वीकार की। उनसे शास्त्रार्थं करने के लिए अनेकों विद्वान दूर-दूर से आते, किन्तु सन्तोपजनक उत्तर पाने पर स्थि निरुत्तर होकर स्वामीजी महाराज, पूर्ववर्ती श्रन्य सन्तों की भाँति ही, सत्य-नाम का उपदेश दिया करते धे। राधास्त्रामी नाम को उनके उत्तराधिकारी द्वितीय गुरु हजूर साह्य (राय शालग्राम सिंह वहादर) ने मकट किया और तब से 'राधास्त्रामी' नाम का ही उपदेश दिया जाने लगा। इस 'राधास्त्रामी' शब्द का श्राधार कनीर का निम्निलिखित वचन है—

"कवीर धारा अगम सत गुरु दुई लखाय। खलट ताहि सुमिरन कर, स्वामी संग लगाय॥"

उनका निधन संवत् १६३५ की त्रापाह-कृष्ण-प्रतिपदा की हुत्रा। उन्होंने 'सारवचन' नामक पुस्तक पद्य में लिखी हैं जो इस मत का प्रामाणिक प्रत्य है। दूसरे गुरु राय सालग्राम सिंह पोस्ट मास्टर जैनरल थे। वे प्रथम भारतीय थे जिन्हें इस उच्च पद को सुशोभित करने का अवसर मिला। उनकी मिक्त उच एवं आदर्श कोटि की थी। पेनशन पाने के बाद तथा नौकरी करते समय भी वे अधिक-से-अधिक समय अपने पियतम हिन्दर राधात्वामी दयाल की मिक्ति में ही व्यतीत करते थे। उन्होंने सन मिलाकर स्थारह पुस्तक लिखी है। लगमन २० वर्ष तक वे गुरु रहे। उनकी मृख ६ दिसम्बर १८९६ ई० में हुई। हिनके ब्रादेशातुवार वं व्यवस्थात प्रश्न क्षेत्र मिश्र भिहाराज सहिन नाम के तीसरे गुरु हुए।

वे सिर्फ छः वर्भ १६०१-१६०७ तक कार्यभार-ग्रहण कर सके; क्योंकि उनकी मृत्यु संवत् १६६४ की ग्राश्विन-शुक्ल-पञ्चमी को हुई। उन्होंने ग्रंग्रेजी में डिसकोर्सेज ग्रान राधा स्वामी फेथ (Discourses on Radha Swami Faith) लिखा।

प्रायः ६० वर्ष के मीतर ही असली गद्दी के सिवा सात गिद्दियाँ और स्थापित हो गई'। इनमें मुरार, जिला शाहाबाद (विहार) के बक्सी कामताप्रसाद उर्फ 'सरकार साहब' द्वारा संचालित गद्दी बहुत प्रसिद्ध हो गई। उन के बाद इस गद्दी पर सर आनन्दस्वरूप उर्फ 'साहबजी' गुरु हुए। उन्होंने आदि गुरु शिवद्यालिंहजी की जन्मभूमि आगरा के पास 'दयालब,ग' नामक एक संस्था कायम की। इसमें भिन्न-भिन्न उद्योगों के संमिश्रण के साथसाथ स्कूल और कालेज भी सम्मिलित हैं। दयालब,ग मीलों के घेरे में स्थित है। अनेक सत्संगी यहाँ स्थायी रूप से रहते हैं। साहबजी तथा उनके बाद वर्ष्त मान गुरु मेहताजी यहीं रहते हैं और अपने उपदेशामृत से सत्संगियों को तृप्त करते हैं। राधास्वामी-मत के प्रवर्ष क परमगुरु 'स्वामीजी महाराज' का समाधि-मिन्दर संगमरमर का बन रहा है जिसकी कारीगरी अद्भुत है। समका जाता है कि तैयार होने पर आगरे में यह ताजमहल का प्रतिद्वन्द्वी होगा।

इस मत के प्रवत्त क तथा समस्त गदीधारी प्राय: गृहस्थ ही हुए हैं और कर्मयोगी की तरह श्रात्मोन्नति के साथ-साथ जगत का धार्मिक एवं श्रार्थिक कल्याण भी करते रहे हैं।

#### योगमत

इस मत के गुरु ओं का उपदेश है कि जिज्ञासु ओं को चाहिए कि सर्वप्रथम एक ऐसे गुरु को हुँ हुँ जो त्राध्य। त्मिक च्रेत्र में सर्वोच्चशिखर को प्राप्त कर चुके हों। यदि जिज्ञासु ऐसे गुरु के सत्संग तथा दीज्ञा के विना आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है तो उसे सफलता नहीं मिलती; क्योंकि विना योग्य और अनुभवी गुरु के उसे वास्तविक मार्ग का पता नहीं चतेगा और न वह माया-बन्यन से छुटकारा पाने में समर्थ होगा। गुरु की नितान्त त्रावश्यकता के कारण इस मत की गुरुमत' भी कहते हैं। इस मत के अनुयायियों को 'सुरत-शब्दयोग' के अभ्यास का उपदेश दिया जाता है। 'सुरत-शब्दयोग' को हम संद्वेप में 'अन्तर्नादयोग' कह सकते हैं। इस योग का साधन एक विशेष आसन में बैठकर किया जाता है। इसकी युक्ति जिज्ञासुओं को दीहाकाल में बताई जाती है। इस मत में प्राणायाम तथा हठयोग का कोई स्थान नहीं है। इस मत के आचायों का मूल मंत्र 'राधासो आमी' है। इसी को 'आदिनाद' बताया गया है। इस मत के अभ्यासी को सफलता के मार्ग में यह शब्द सुनाई पड़ता है। निगु ए-सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध होने पर भी इस मत में वर्त्त मान सद्गुरु के रूप की पूजा तथा उन्हीं के स्त्ररूप का ध्यान किया जाता है। वस्तुतः यह मत न तो निगु ण की उपासना करता है न सगुण की; किन्तु निगु ए श्रीर सगुण दोनों के परे की उपासना करता है। राधास्त्रामी-मत के प्रायः सभी संतों ने इस बात पर विशेष जोर दिया है।

इस मत में चार मुख्य बातें हैं—(१) सत्गुरु (२) सत्नाम (३) सत्तां तथा (४) अनुराग। सत्संग दो प्रकार का होता है। आभ्यन्तर सत्संग में अभ्यासी अपनी सुरत अथवा जीवात्मा को अन्तरतम में चढ़ाकर सत् पुरुष राधास्वामी के चरणों में लगाता है और बाह्य सत्संग में सन्तों और साधुओं का दर्शन और उपदेश प्राप्त करता है।

इस मत को भी हम सुधारवादी कहते हैं; क्योंकि इसमें प्राचीन योगमत का सुधार है श्रीर जाति-पाँति, पण्डित-पुरोहित, श्राद्धादि कमों की यहाँ गुआइश नहीं है।

#### सिद्धान्त

इस मत के अनुसार सृष्टि के तीन मुख्य भाग हैं—(१) पिगड, (२) ब्रह्मागड़ और (३) दयाल-देश। इन तीन भागों के अन्तर्गत १८ भाग हैं। इसकी प्रथम अवस्था में सांसारिक विषय प्रधान और धार्मिक विषय गौण रहता है। दूसरी अवस्था में धार्मिक विचार प्रधान हो जाता है और सांसारिक वासनाएँ गौण। तीसरी अवस्था में सांसारिक भावनाओं का पूर्णनाश होकर एकमात्र शुद्ध धार्मिक भावना जागरित रहती है।

तीर्थ, वत, मन्दिर, मूर्तिपूजा, जप श्रादि व्यर्थ समक्ता जाता है; क्योंकि इनमें मन श्रीर जीवात्मा सम्मिलित नहीं होते श्रीर श्रहंकार हो जाता है। जीवात्मा 'राधास्वामी' का ग्रंश है। इस ग्रंश को श्रपने वास्तिवक मूल की श्रोर प्रवृत्त करना चाहिए। जीवात्मा का शरीर के भीतर स्थिर रूप से रहने का स्थान ग्राँखों के पीछे है। वहीं से वह सम्पूर्ण शरीर में फैला हुश्रा है। 'श्रादि-शब्द' सबका कर्ता श्रीर स्वामी है। श्रादि सुरत या जीव का नाम 'राधा' है। साधक धारा को श्रपने साधन से उलाटकर राधा-स्वामी को प्राप्त होता है। इस सन्त-मत का मार्ग श्रुद्ध भक्तिमार्ग है। प्रभु के चरणों में प्रेम, प्रीति ग्रीर प्रतीति ही उपासना है। वास्तिवक सन्त, सत्पुरुष ग्रथवा परब्रह्म में मेद नहीं है।

यह मत पहले गुप्त था। पहले-पहल लाहीर के विख्यात पादरी और तेखक ग्रिस-वल्ड साहब को, तृतीय गुरु के जीवनकाल में ही, एक विद्यार्थी से राधास्त्रामी के तत्त्व के सम्बन्ध में जानकारी हुई। उन्होंने १८६८ ई० के १४ अक्तूबर के 'ग्रंफसान' में इस सम्बन्ध का एक लेख छपवाया। इसके बाद उन्हें एक ऐसे सज्जन से विशेष जानकारी हासिल हुई जिसने १३-१४ वर्ष तक राधास्त्रामी-मत में रहकर १६०२ में ईसाई धर्म को स्वीकार किया था। उन्होंने इन्हीं सबके आधार पर 'राधा-स्वामी सेक्ट' नामक पुस्तक अंग्रेजी भाषा में लिखी।

इस पन्थ के मूल प्रवर्तक के मत का प्रायः उन्हों के शब्दों में निर्देश किया गया है। इस मत का बहुत बड़ा साहित्य है, जो प्रायः उन्हों को उपलब्ध होता है जो इस सत्संग में सिमालित होते हैं। किन्तु इधर सारवचन, शब्द-संग्रह, संतवानी-संग्रह, प्रेम-समाचार श्रादि पुस्तकें हिन्दी में प्राप्य हो गई हैं। इस मत की पुस्तकों में जहाँ-तहाँ कवीर, नानक, पलह, दादू श्रादि की श्रनेक 'वाणी' सिम्मालित हैं। गुरुवाणी को पाठ करने की प्रथा इस मत में है।

#### खठा परिच्छेद जिल्लासम्बद्ध

## ब्रह्मविद्या-समाज ( थियोसोफिकल सोसाइटी )

इस समाज के ग्रादि-संस्थापक मैडम व्लावडस्की ग्रौर कर्नल ग्रालकट हैं। सर्व-धर्म-समन्वय-द्वारा विश्व में वन्धुत्व स्थापित करना; विश्वबन्धुत्व के साथ-साथ ग्रुप्त शक्तियों का ग्रानुसंधान एवं समन्वय करना; धर्म, जाति, सम्प्रदाय, वर्ण, राष्ट्र, वर्ग ग्रादि किसी प्रकार का भेद-भाव न रखकर सारे विश्व को एक प्रेमस्त्र में गूँथना इसका ध्येय है। ग्रातः इसमें ग्रास्तिक, नास्तिक, ईश्वरवादी, ग्रानीश्वरवादी ग्रादि सभी तरह के स्त्री-पुरुष सम्मिलत हो सकते हैं।

जन्मान्तरवाद, कर्मवाद, अवतारवाद जो हिन्दू-धर्म की विशेषताएँ हैं वे इस धर्म में भी मान्य हैं। गुरु की उपासना और योगसाधन इसके सिद्धान्तों में सिन्नहित हैं। जप, तप, वप, वर्ष आदि भी इसमें मान्य हैं। अतएव इसकी बुनियाद आर्यधर्म और भारतीय संस्कृति है—इसमें सन्देह नहीं।

इस समाज की शाखाएँ समस्त संसार में वर्तमांन हैं। संसार के एक कोने का सदस्य दूसरे कोने के समस्त सदस्यों को अपना बन्धु समम्तता है और पारस्यरिक पत्र-व्यवहार में बन्धु (brother) से एक दूसरे को संबोधित करता है। यह इस समाज की विशेषता है।

इस संस्था का प्रधान कार्यालय मद्रास शहर से प्रायः सात मील दूर अदयार नदी के तट पर अदयार नामक स्थान में है। यहाँ का पुस्तकालय समूचे भारत में प्रसिद्ध है। जो पुनर्जन्य को न मानने तथा समाज से विद्रोह करने में असमर्थ होने के कारण 'ब्रह्मसमाजी' नहीं हो सकते थे और जिन्हें 'आर्यसमाज' की तरह अन्य मतों का खरडन करना इष्ट न था; और जो भारतीय संस्कृति के हामी थे; वे भी अपनी सत्ता और संस्कृति को खोये विना इस संस्था में सिम्मिलित होते रहे हैं।

#### सिद्धान्त

श्रन्य धर्मों की माँति ही इस संस्था के मत से भी मनुष्य का श्राचार-विचार शुद्ध रहना चाहिए। सांसारिक प्रपञ्चों में लिस रहकर भी श्राध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। जनतक मुक्त-स्थिति प्राप्त नहीं हो जाती, सभी विकारों का श्रनुभव करना जीवात्मा का कर्तव्य है। इसलिए जीवात्मा को क्रमशः पृथक्-पृथक् योनियों में जन्म लेना पड़ता है। समस्त संसार

पुरुष श्रीर प्रकृति के योग से उत्पन्न हुशा है। ये दोनों श्रनादि हैं। श्रद्धेत ब्रह्म ही सत्य है; परन्तु संसारोत्पत्ति के लिए उसी ब्रह्म का—पुरुष श्रीर प्रकृति का—द्वेतल्प में संयोग होता है। वेदान्त में श्राइविधि नहीं है, किन्तु मृत प्राणी की जीवात्मा, पुनर्जन्म होने तक, स्वकर्म-बन्बन से कर्मलोक में रकी रहती है। मंत्रों की ध्विन में गति, रंग श्रीर रूप है। श्रतः उसमें श्रनेक प्रकार की सामर्थ्य भी है। मंत्र-फल तब्रतक सिद्ध नहीं होता जबतक यथाविधि एकाग्रचित्त होकर ध्यानपूर्वक उसका प्रयोग नहीं किया जाय। कल्याण की दृष्टि से दूसरों में दोष दिखाने में जो दूसरों को दुःख होगा उसमें दोष-दर्शक हितेषी के लिए कोई पाप नहीं है; बल्कि दोष न दिखाना ही पाप है। इस मत के लोगों को पुराण मान्य हैं। उनका कहना है कि धर्मशास्त्रों श्रीर पुराणों में श्रनेक स्थलों पर रूपक श्रयवा कथा के रूप में विचार प्रदर्शित किये गये हैं। हमको चाहिए कि उन प्रसंगों का शब्दार्थ छोड़कर रहस्य जानने की चेष्टा करें। मनुष्य के विचारानुसार उसका कर्म होता है श्रीर कर्म के श्रनुसार भाग्य निर्मित होता है। श्रतएव मनुष्य ही श्रपने भाग्य का विधाता है। भाग्य के भरोसे श्रालसी होकर बैठ रहना मूर्खता है। ईश्वर जगत् के कल्याणार्थ श्रवतार लेता है श्रीर महात्मा भी गुप्त रूप से विद्यमान हैं। कृष्ण, बुद्ध, ईसा, जरथुस्त्र, मैत्रेय इत्यादि नाम श्रीर शरीर धारण करनेवाले महात्मा मूल में एक ही श्रात्मा हैं।

मृत्यु के पश्चात् जीवन के सम्बन्य में इस समाज का मत है कि मृत्यु होने के कुछ हाण पूर्व जीव अपने इस जनम की सारी कार्रवाइयों का सिंहावलोकन करता है। इस अवसर पर उचित है कि उस जीव को निश्चिन्त छोड़ दिया जाय, ताकि वह अपने जीवन भर का लेखा समक्त ले। इसलिए यदि हम अधिक न कर सकें, यदि हम विशेष सहायता न पहुँचा सकें, तो कम-से-कम हमें इतना तो अवश्य करना ही चाहिए कि उस जीव के रास्ते में हम बाधाएँ उपस्थित न करें। और यह तभी सम्भव है जब हम वृथा रोने-पीटने तथा शोक-विलाप करने से परहेज करें।

#### परलोक-सम्बन्धी विचार

छाया ग्रीर स्थूल शरीर में इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि दोनों का नाश प्रायः एक ही समय होता है। छायादेह के नष्ट हो जाने पर मनुष्य ग्रपने को सुवलोंक में पाता है। सुवलोंक में भ्लोक (पृथ्वी) के द्रव्य की बनी कोई वस्तु नहीं है। ग्रीर, न मनुष्य ही ग्रपने स्थूल शरीर में रहता है जिसमें कीड़े उसे काट सकें ग्रथवा ग्राग उसे जला सके। वहाँ की यातनात्रों का वर्णन करने के लिए उपमाएँ केवल सांकेतिक रूप में व्यवहार में लाई जाती हैं। सारांश यह है कि सुवलोंक वासनात्रों का खुला स्थान है। स्थूल शरीर से पृथक् होने पर मनुष्य की वासनात्रों का वेग ग्रीर ग्रथिक बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय उन वासनात्रों को स्थूल शरीर के तत्त्रों को प्रभावित करके ग्रयना कार्य करना नहीं पढ़ता है। जीवित श्रवस्था में, इस प्रक्रिया के कारण, वासनात्रों का वेग स्थमावतः वहुत कम हो जाता है। इस प्रकार जिन वासनात्रों में मनुष्य इह लोक में ग्रयना जीवन विताता है, मरने के बाद सुवलोंक में वे यहाँ की ग्रयेना कई गुना ग्रधिक प्रवल तथा वेग-विती हो जाती हैं। ऐसी दशा में मनुष्य उनको सन्तुष्ट करने के लिए ग्राने बहना जान हैं; पर ऐसा करने से वह कारने को लिए ग्राने बहना जान हैं; पर ऐसा करने से वह कारने को लिए ग्राने बहना जान हैं; पर ऐसा करने से वह कारने को लिए ग्राने बहना कारने हैं; पर ऐसा करने से वह कारने को लिए ग्राने बहना कारने हैं; पर ऐसा करने से वह कारने को लिए ग्राने बहना कारने हैं; पर ऐसा करने से वह कारने को लिए ग्राने बहना कारने हैं; पर ऐसा करने से वह कारने को लिए ग्राने बहना कारने हैं; पर ऐसा करने से वह कारने को लिए ग्राने बहना कारने हैं; पर ऐसा करने से वह कारने को लिए ग्राने बहना कारने हैं; पर ऐसा करने से वह कारने को लिए ग्राने बहना कारने हैं; पर ऐसा करने से वह कारने कारने कारने कारने कारने कारने हैं स्थान कारने से वह कारने कारने कारने कारने कारने कारने कारने कारने से लिए ग्राने बहना कारने हैं; पर ऐसा करने से वह कारने ही स्थान कारने कारन

वासनात्रों की तृप्ति स्थूल शरीर की इन्द्रियों को व्यवहार में लाये विना नहीं हो सकती ग्रीर उस ग्रवस्था में स्थूल शरीर तो उसके पास रहता ही नहीं है। इसीलिए उनको तृप्त करने से वह बिलकुल मजबूर रहता है। त्रातएव साधारण दृष्टि से भुवलींक का यह जीवन ग्रंसहा दु:खों से भरा हुग्रा जान पड़ता है। इसका ग्रन्त नहीं; क्योंकि इस दशा में मनुष्य के भीतर प्रतिदिन एक ही वासना बनी रहती है ग्रीर उसकी तृप्ति का कोई साधन नजर नहीं आता। इसी कारण कुछ धमों में भुवलींक के सुख-दुःख ग्रनन्त माने गये हैं। पर, वास्तव में दोनों का ग्रन्त होता है। मनुष्य भूलोक में ग्रपना जीवन जितना ही बुरी व सनाग्रों में विताता है, उतना ही, ग्रधिक दिनों तक भुवलोंक में उन वासनात्रों की त्रातृप्ति-द्वारा जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इस प्रकार मनुष्य को हठ त् अपनी इन्द्रियों के वश में करने का अवसर मिलता है। भुवलों क के जीवन की यही विशेष उपयोगिता है। यहाँ रहकर मनुष्य ग्रात्म-संयम का पाठ सीखता है। इस ग्रात्म-संयम के कारण जब मनुष्य पुनर्जन्म धारण करता है तव पूर्वजन्म की दुष्ट-प्रवृत्तियों की त्रोर मुकाव रहने के साथ-साथ त्रात्म-संयम की रोक भी उसमें लगी रहती है ग्रीर इसलिए इस बार पहले से कुछ ग्रन्छा जीवन न्यतीत करने का ग्रवसर उसे मिलता है। मनुष्य के भुवलींक का जीवन, इस समाज के विद्वानी के मत से, साधारणतः पाँच से चालीस वर्ष तक का होता है। उसी प्रकार पुण्यात्मा स्वर्गलोक में रहते हुए अपनी समस्त अभिलाषात्रों को पूरा करने में समर्थ होते हैं।

हिन्दू-धर्म का विश्वास है ग्रीर पुराणों में स्वष्ट वर्णन है कि, यदि मनुष्य नरजन्म पाकर भगवान की भक्ति में चूक गया तो उसे चौरासी लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा अर्थात् भाँति-भाँति के पशु, पन्नी, कीड़े आदि की योनियों में जीव को घूमना पड़ेगा ग्रीर ग्रन्त में ग्रनेक जन्मों के बाद ही कहीं मनुष्य का तन पुनः प्राप्त हो सकेगा। यह धारणा इस समाज को मान्य नहीं है। इसका विचार है कि पशु योनियों के अनुभव पूर्ण होने पर जीव को मनुष्य-योनि में स्थान मिलता है। अत्यन्त दुर्लंभ एवं असाधारण परि-स्थिति में ही मनुष्य का जीव पशु त्रादि योनियों में गिर सकता है। इसलिए मनुष्योचित त्रवस्था प्राप्त कर लेने पर साधारणतः मनुष्य का पुनर्जन्म मनुष्य-योनि में ही होता है। पापी मनुष्य का जन्म ऐसे ही कुछ परिवार अथवा परिस्थित में हुआ करता है जहाँ उसको स्त्रीर अधिक उन्नित करने में सहायता मिलती है। जो हो, दूसरे जन्म में चाहे ग्रुच्छी परिस्थिति मिले ग्रथवा बुरी; पर साधारणतः मनुष्य का पुनर्जन्म मनुष्य-योनि में ही हुआ करता है। वास्तव में भिन्न-भिन्न जन्मों के अनुभव-द्वारा क्रमशः विकास होता रहता है। जिस प्रकार शैशव, कौमार, यौवन, वाद वय ग्रादि ग्रवस्थात्रों के वदलते रहने पर भी शरीर एक ही रहता है उसी प्रकार उन्नितशील ग्रर्थात् परिवर्तनशील होने पर भी प्रत्येक मनुष्य का एक-एक विशेष व्यक्तित्व होता है जिसे उसका 'जीव' कहते है। प्रत्येक वार मृत्यु के बाद स्थूल, छाया, वासना तथा लयु मानसिक शरीरों का नाश हो जाता है श्रीर प्रत्येक बार पुनः जन्म धारण करने के समय नये स्थूल शरीर, लघु मानसिक वासना और छाया को धारण करना पड़ता है। ये नये-नये शरीर पूर्वजन्म के शरीरों की नाईं उन्नित प्राप्त नहीं करते। जैसे-जैसे उनका विकास होता जाता है वैसे-वैसे पूर्वजन्म के गुण भी धीरे-धीरे उनमें प्रकट होते जाते हैं।

इस धार्मिक संस्था के भूतपूर्व सभापति श्रीमती एनीवेसेएट थीं। उनके सहकारी लेडविटर साह्य ने एल्फियोनी के जीवनचरित (Life of Alfeyoni) नामक पुस्तक् में अनेक मनुष्यों के पूर्वजनमों के विषय में स्वतन्त्र अनुसंधान किया है। उसमें उन्होंने पुनर्जन्म-सम्बन्धी अनेक बातों का पता लगाया है। पहली बात यह है कि भिन्न-भिन्न श्रेणी के मनुष्यों के स्वर्गीय जीवन की अवधि किस प्रकार चन्द वर्षों से लेकर साढ़े इक्कीस सौ वर्षों तक पाई जाती है। दूसरे तथ्य का पता लगा है कि प्रत्येक मनुष्य का पुनर्जन्म भिन्न-भिन्न देशों तथा भिन्न-भिन्न धर्मों में हुआ करता है। जीव तो एक यात्री है, जो हर जगह घूमकर प्रत्येक प्रकार के अनुभव को प्राप्त करता है। तीसरे तथ्य का पता चला है कि जीव का कोई लिंग नहीं होता। एक ही जीव कुछ जन्मों में नर-तन धारण करता है श्रोर कुछ में नारी-तन। जीव के विकास के लिए जो तन अत्यन्त उपयोगी समभा जाता है उसी के अनुसार उसको नर अथवा नारी का तन मिलता है। पुनर्जनम का सच्चा ज्ञान होने से हमारे हिंग्डिकोण में श्रीर हमारे जीवन में बहुत बड़ा अन्तर श्रा सकता है । धार्मिक भगड़ों का तो प्राय: अन्त ही हो जा सकता है । क्योंकि कोई भी धर्म एक दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं है; विलक्ष पत्येक का कुछ विशेष गुग है; श्रीर उस विशेष गुण को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को सभी धर्मों में एक जन्म में रहना पड़ता है। इसी प्रकार यदि पुरुषों को इस बात का हढ़ ज्ञान हो जाय कि आज की स्त्रियाँ दूसरे जन्म में पुरुष वन सकती हैं और पुरुष दूसरे जन्म में स्त्रीरूप में आ सकते हैं तो सम्भवतः स्त्रियों के साथ पुरुष अत्याचार नहीं, किन्तु आदर करेंगे।

#### कर्म-सिद्धान्त

कर्म-व्यवस्था के सम्बन्ध में इस समाज की राय है कि कर्म का लेखा रखने तथा उसका आवश्यकतानुसार संचालन करने का भार अत्यन्त उच्च श्रेणी के देवता के जिम्मे रहता है। वे प्रत्येक मनुष्य की शक्ति और उसके विकास की आवश्यकताओं को भली-माँति जानते हैं। उन्हीं के अनुकूल मनुष्य के जन्म लेने के समय उसके साथ संचित कर्म का उतना ही भाग वे उसके प्रारच्ध में देते हैं जितनी भोगने की शक्ति वह रखता है। और, साथ ही ऐसी परिस्थितियों में उसको भेजते हैं जहाँ उसका उत्तमोत्तम विकास हो सकता है। पर कौन कर्म उसे कब भोगने के लिए दिया जाय, इस बात के निर्णय करने में उसके क्रिक्त विकास पर पूरा ध्यान दिया जाता है। कर्म का नियम हमें अक्रम्पयता नहीं सिखलाता; बिक्त दुःखों को सहर्ष स्वीकार कर कठिन परिस्थिति में भी बहादुरों की तरह, निश्चिन्त रहकर, आगे बढ़ते जाने की शिच्चा देता है। कर्म (भाग्य) की शक्ति के साथ पुरुपार्थ को शिक्त को लगा देने से भाग्य के दुष्परिणाम बहुलांश में बढ़ल दिये जा सकते हैं; बहुलांश ही क्यों, उसका रख एकदम पलट भी दिया जा सकता है। कर्म के नियम हमें यही सिखलाते हैं कि बाहर से कोई बख्तु—सुख अधवा दुःख—किसी के पास नहीं आती है, अपने ही कमों के परिणाम अपने सामने आते हैं। यदि अतीत काल के कमों के परिणाम

य्राज हमारे सामने य्रा रहे हैं तो य्राज के कमों के परिगाम भी भविष्य में हमारे सामने यावेंगे। यानेवाली परिस्थितियों को हम य्रावश्य बदल सकते हैं। क्योंकि उनके स्वरूप का निर्माण वर्तमानकाल के कायों द्वारा ही होता रहता है। यह वर्तमानकाल हमारे हाथ में है, इसलिए इसको य्राच्छे-य्राच्छे कामों में लगाकर, जैसा हम चाहें, वैसा भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।

#### अवतार-तत्त्व

दशावतार के सम्बन्ध में इस समाज का मत है कि दशावतार के क्रम में विकास का स.र तत्त्व छिपा है। जीवन के जिस विभाग में जीव रहता है उसी विभाग के शरीर द्वारा उसकी सहायता की जा सकती है। इस अवतार-प्रणाली में यह दिखलाया गया है कि जब विश्व में पृथ्वी के तत्त्व का उद्भव नहीं हुआ था—संसार केवल जलमय ही था, तब से लेकर आजतक पृथ्वी का उद्भव होने पर मनुष्य की कोटि तक परुंचते-पहुँचते जीव को किन-किन प्रधान अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ा है।

इस समाज का स्रब्ट विचार है कि संसार के श्राध्यात्मिक संचालन के लिए महात्माश्रों का संघ है, जिसे ऋषि-संघ कहते हैं। इस संग्र का केन्द्र भारतवर्ष के उत्तर में पर्वतराज हिमालय पर है। हिमालय के उत्तरी भाग में मध्य एशिया की श्रोर एक स्थान है, जिसको एनेत द्वीप कहते हैं। वह ऐसे दुर्गम स्थान पर है कि कोई मनुष्य अपनी स्थूल देह से वहाँ नहीं पर्ंच सकता; पर सूक्ष्म शारीर द्वारा अनेक श्राधकारी पुरुष वहाँ गये हैं श्रीर अपने निजी अनुभव-द्वारा उसके अस्तित्व का समर्थन करते हैं। यहीं पर संसार के श्राध्यात्मिक राजा का निवास-स्थान अर्थात् आश्रम है। उस उच्च पद पर एक अत्यन्त उच्च कोटि के महात्मा रहते हैं जिनका नाम है भगवान सनत्कुमार। उन्हीं की स्वीकृति मिलने पर कोई मनुष्य ऋषि-संघ में दाखिल हो सकता है।

#### जगद्गुरु

इसके अनुसार प्रत्येक मूल जाति के लिए एक जगद्गुरु होते हैं। वर्तमान जगद्गुरु महर्षि मैत्रेय हैं। इनका भी आश्रम हिमालय पर है। इनके पहले जगद्गुरु के पद पर वही महात्मा थे जो अपने अन्तिस जन्म में सिद्धार्थ गौतम होकर इस पृथ्वी पर उतरे और जिन्होंने बुद्ध का परम पद प्राप्त कर इस संसार में बौद्धधर्म की संस्थापना की। बुद्धत्व प्राप्त करने का अर्थ है जगद्गुरु पद से भी एक पद और ऊपर उठ जाना। उस समय से महर्षि मैत्रेय ही जगद्गुरु हैं।

इस समाज का साहित्य विशद श्रीर गहन है। प्रायः समस्त साहित्य अंग्रेजी भाषा में सुलभ मूल्य पर प्राप्य है। उस साहित्य में श्रानेक विषय हैं, किन्तु (१) पुनर्जन्म, (२) युगधर्म श्रीर विकास-कम, (३) महान् ऋषिसंय, (४) भगवान की लीला, (५) सद्गुरु की प्राप्ति का साधन, (६) मृत्यु के पश्चात् जीवन-सम्बन्धी विचार-धारा ग्रादि मनन करने योग्य हैं। इस समाज के श्रानेक योगी दिन्य दृष्टि-द्वारा इन समस्याश्री पर प्रकाश डालने में समर्थ हुए हैं।

## सातवाँ परिच्छेद

## स्वामी रामकृष्ण और उनका समन्वयवाद

स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुगली जिला के कामारपुकर ग्राम में हुन्ना था। चाल्यावस्था में पिता के मर जाने से वालक रामकृष्ण के परिवार को आर्थिक कष्टों का सामना करना पड़ा। फलस्वरूप उन्हें बाल्यावस्था में ही अपनी जीविका का प्रबन्ध स्वयं करना पड़ा। कलकत्ता के समीप एक मन्दिर में वे पुजारी हो गये। उन दिनों किसी मन्दिर का पुजारी होना एक ब्राह्मण् के लिए कोई गौरवपूर्ण कार्य नहीं सममा जाता था। चचपन में ही उनमें धर्मानुराग के चिह्न प्रकट दीखने लगे थे। वे किसी साधु या संन्यासी को देखते ही उसके पास जा बैठते। जिस मन्दिर में उन्होंने पूजा का भार ग्रहण किया था उसमें त्रानन्दमयी जगन्माता की एक मूर्ति थी। वे उस मूर्ति की पूजा में त्रहर्निश व्यस्त रहा करते थे। धीरे-धीरे उनके मन में इस विचार ने अधिकार जमा लिया-नया इस इस मूर्ति में किसी का वास है ? क्या यह सत्य है कि इस संसार में आनन्दमयी जगन्माता हैं। क्या यह सत्य है कि इस विश्व का सारा व्यवहार वही चलाती हैं ? क्या धर्म में सचमुच सत्यता है। इस प्रकार के तर्क-वितर्क उनके मन को सदा आन्दोलित किया करते थे। फलतः वे अशांत होकर रो पड़ते और जगन्माता को पुकारकर कहते—माँ, क्या यह सत्य है कि तुम्हारा श्रस्तित्व है श्रथवा यह सब कलानामात्र है ? उनका हृदय दर्पण-जैसा स्वच्छ था। इसलिए धीरे-धीरे उनके हृदय में यह भावना हृढ हो गई कि भगवती माँ को इन्हीं ब्राँखों से देखा जा सकता है। वे इस भावना में यहाँ तक निमग्न हो गये कि ठीक तरह से पूजा भी नहीं कर एकते थे। वहुधा वे जगन्माता की मूर्ति के सम्मुख नैवें एखना भी भूल जाते और कभी-कभी आरती उतारना भी, और कभी-कभी तो वे घंटों आरती हो उतारते रहते। उस समय उनके दृष्टि-पथ से जगन्माता के सिवा सब-कुछ हट जाता था-यहाँ तक कि वे अपने-आपको भी भूल बैठते थे।

प्रतिदिन एक ही विचार उनके मन में रहा करता था कि क्या माता का श्रस्तित्व सत्य है ? यदि है तो फिर वह बोलती क्यों नहीं ? श्रन्त में रामकृष्ण के लिए उस मिन्द्रि में काम करना श्रसम्भव हो गया। उन्होंने उस मिन्द्रि को छोड़ दिया श्रीर समीपवर्ती एक

वि० द०-४४

छोटे-से जंगल में जाकर रहने लगे। उनके सम्बन्ध में स्वामी विवेकानंद (उस समय उनका नाम नरेन्द्र था) कहा करते थे कि उन्हें यह वात ज्ञात नहीं रहती थी कि स्योंद्य या स्यास्त कब हुआ। यहाँ तक कि भोजन करने का भी उन्हें कभी ध्यान नहीं रहता था। इन दिनों उनके एक सम्बन्धी ने बड़े प्रेम से उनकी देख-रेख की। वह उनके सुख में भोजन डाल दिया करता था। वे केवल निगल जाते थे। इस प्रकार उनके अनेक दिन बीत गये। जब एक पूरा दिन बीत जाता और संध्या के समय मिन्द्रों से धंटे की मंकार तथा भजनों की गूँज उनके कानों में सुनाई देती तब वे दुखित होकर कलपते हुए चिल्लाने लगते। कहते—हे माता! आज का दिन भी व्यर्थ चला गया और त्रने दर्शन नहीं दिये। इस छोटे-से जीवन का एक दिन यों ही नष्ट हो गया, फिर भी सुम्मे तेरा ज्ञान नहीं हुआ। इस हार्दिक बेदना के कारण कभी-कभी वे अपना मुँह जमीन पर रगड़ने लगते और विलखते-विलखते उनके मुख से यह प्रार्थना निकल पड़ती— "हे माता! तू शीघ प्रकट हो जा—देख, में तेरे लिए कितना तड़प रहा हूँ, मुक्ने और कुछ नहीं चाहिए।" वास्तव में अपने ध्येय में वे एकनिष्ठ हो गये थे।

उन्हें यह ज्ञात था कि जनतक जगन्माता के लिए सर्वस्व-त्याग नहीं किया जाता तबतक वह दर्शन नहीं देती। अतः वे इस भावना में लीन होने का यल करने लगे और उन्होंने साधन के नियमों को, पूर्णकप से, पालन करने का निश्चय किया। जो कुछ थोड़ी-बहुत सम्पत्ति थी, उन सबको उन्होंने छोड़ दिया श्रीर धन को कभी न छूने का प्रशा कर लिया। दूसरा विचार जो उनके मन में उत्पन्न हुआ वह यह था कि काम-वासना एक प्रवल शत्रु है। मनुष्य वस्तुत; त्रात्म-स्वरूप है त्रीर यह त्रात्मा न तो स्त्री है श्रीर न पुरुष। उन्होंने सोचा कि कामिनी तथा कंचन ही ऐसे दो कारण हैं, जो उन्हें जगन्माता के दर्शन नहीं होने देते। अन्तत: उन्हें यह ज्ञान हुआ कि सारा विश्व जगन्माता का ही दृश्य रूप है। स्त्रीमात्र जगन्माता का रूप है। यह विचार उनके मन में पूर्णरूप से जम गया कि प्रत्येक स्त्री हमारी माता है तथा हमें उस ग्रवस्था को पहुँचना चाहिए जहाँ प्रत्येक स्त्री में केवल जगन्माता का ही रूप दीखे। अन्त में तीव साधना के अनन्तर जगनमाता ने ही प्रत्यच्च होकर गुरु का स्थान ग्रहण किया त्रौर उन्हें सत्य-मार्ग दिखला दिया, जो वे ढूँढ़ रहे थे। इसी समय उस स्थान पर एक अद्वितीय प्रतिभा-सम्पन्न सुन्दरी स्त्री आ पहुँची। तुरत ही वह उनके क्लेश का कारण ताड़ गई। उसने कहा-"मेरे बेटे, वह पुरुष धन्य है जिसपर इस प्रकार का पागलपन सवार होता हो। वैसे तो सारा संसार ही पागल है-कोई धन के लिए, कोई सुख के लिए, कोई कीर्ति के लिए अथवा दूसरों पर जुल्म करने के लिए; किन्तु भगवान के लिए कोई पागल नहीं होता। जो भगवान के प्रति पागल है, उसके विषय में लोग विचार करने लगते हैं कि उसका सिर फिर गया है। यही कारण है कि वे तुभे पागल कहते हैं। किन्तु तेरा ही पागलपन ठीक है।" वह स्त्री रामकृष्ण के पास वर्षों रही श्रीर उसने उन्हें भारत-वर्ष के विभिन्न धर्म-प्रणालियों और अनेक प्रकार के योग-साधनों की शिद्धा दी। वाद में एक अद्भुत अद्भेतवादी संन्यासी आये। वे उन्हें वेदान्त की शिद्धा देने लगे। शीम ही संन्यासी को यह आश्चर्यजनक वात मालूम हुई कि रामकृष्ण कुछ विपयों में

उनसे भी बढ़े-चढ़े हैं। संन्यासी कई महीनों तक उनके साथ रहे श्रीर श्रंत में सत्यं की दीज्ञा देकर उन्होंने प्रस्थान किया।

रामकृष्ण का विवाह बचान में हो हो चुका था। जब तक्णी पत्नी अपने पित के सम्मुख आकर खड़ी हुई तब रामकृष्ण उनके चरणों पर गिर पड़े और कहने लगे—'जगन्माता ने मुक्ते दर्शन दिये हैं। वह प्रत्येक स्त्री में निवास करती है। मैंने यह प्रण किया है कि प्रत्येक स्त्री को में मातृवत् समकूँ। यही एक दृष्टि है जिससे में तुम्हें देख सकता हूँ। परन्तु यदि तुम्हारी इच्छा मुक्ते संसारक्षी मायाजाल में, पत्नी होने के नाते, खींचने की हो तो मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ।' अपने पित की आकांचा जानकर उनकी धर्मपरायणा पत्नी ने उत्तर दिया कि वह नहीं चाहती कि अपने पूज्य पितदेव को सांसारिक जीवन में घसीटे; किन्तु उसकी यह मनःकामना अवश्य है कि वह उन्हीं के समीप रहकर उनकी सेवा करे। आगे चलकर वह उनके भक्तों में प्रधान हो गई और सदैव उनकी सेवा करती रही।

कुछ दिनों के बाद रामकृष्ण की इच्छा हुई कि वे भिन्न-भिन्न धर्मों के सत्य-स्वरूप को जानें। अतः उन्होंने विभिन्न धर्मों के गुरुश्रों को ढूँ हुना आरंभ किया। सबसे पहले उन्हें एक मुसलमान साधु मिल गये। उनसे दीह्मा लेकर वे तीन दिनों तक उनके साथ रहे और जो-जो भिक्तमावात्मक साधनाएँ उन्होंने वतलाई उन सबको रामकृष्ण ने पूर्ण किया। उन तीन दिनों तक न तो वे काली के मन्दिर में गये और न उन्होंने काली का प्रसाद ही ग्रह्ण किया। उनके भीतर से हिन्दूत्व के भाव तक लुत हो गये थे। इस्लाम की साधना द्वारा उन्हें अनुभव हुआ कि हिंदू-मुस्लिम धर्मों में कोई अंतर नहीं। इसी प्रकार उन्होंने तीन दिनों तक ईसाई धर्म धारण किया। वे घर में बैठे-बैठे पादिरयों के उपदेश सुनते रहे। इस साधना के समय उनके मुख से काली, कृष्ण, शिव या राम—कोई नाम नहीं निकला, इनका उन्हें स्मरण ही नहीं हुआ। इन दोनों धर्मों की साधना से उन्हें उसी लक्ष्य की प्राप्ति हुई जिसे वे पहले पा चुके थे। इस प्रकार के अनुभव-द्वारा उन्हें ज्ञात हुआ कि प्रत्येक धर्म का ध्येय एक ही है और सब एक ही सत्य की शिज्ञा देते हैं—अन्तर केवल मार्ग का तथा विशेषक्ष से भाषा का है।

रामकृष्ण पूजा-ग्रर्चना त्रादि से भी धीरे-धीरे मुक्त हो गये। पहले वे दिन भर फूल चुनते रहते, फिर उन फूलों से कालो को पूजा करते। एक दिन उन्होंने ग्रनुभव किया कि जिनके लिए फूल तोड़ रहे हैं उन्हीं का शरीर तो यह विश्व है। यह सोचकर वे हँस पड़े ग्रीर कहने लगे—'ये फूल तो माता को चढ़ चुके हैं। फिर इन्हें दुवारा कैसे ग्रापित किया जाय।' तब से उनकी पूजा भी बन्द हो गई। ग्रव वे प्रवाह की तरह निर्वेध होकर ग्राने-ग्रापको भी भूल गये। कभी मन्दिर में चँवर डुलाते तो कभी ताली बजाकर भजन गाते। कभी 'जय माँ, जय माँ' कहकर समाधिस्थ हो जाते ग्रीर कभी जगत् को ब्रह्मय जानकर सबको प्रणाम करते।

जहाँ वे रहते थे, वह चाण्डालों की वस्ती थी। उन्होंने उनकी सेवा करनी चाही। किन्तु बासणों से सेवा लेना पाप होगा,—वह समक्तकर उन्होंगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। किर भी आधी रात को जब चाण्डाल सोते रहते थे, तब उनके घर में वे घुस जाते श्रीर श्रपने बड़े-बड़े बालों से ही सारी जगह काड़ डालते थे श्रीर यह कहते थे—'हे जगन्माता, मुक्ते चारडाल का दास बनाश्रो। मुक्ते यह श्रनुभव कर लेने दो कि में उससे भी होन हूँ।' जिन हित्रयों को समाज तिरस्कृत समक्ता है उनके चरणों पर वे गिर पड़ते थे श्रीर रोते-रोते कहते—'हे जगन्माता, एक रूप में तुम सड़कों पर घूमती हो श्रीर वूसरे रूप में संसार को व्याप्त किये हो। हे माता, में तुम्हें प्रणाम करता हूँ।' श्रात्मशुद्धि के लिए इस प्रकार की उनकी श्रन्य श्रनेक साधनाएँ भी थीं। उनके जीवन के श्रापु-श्रापु में पवित्रता परिव्याप्त थी। सामान्य मनुष्य के जोवन में जो नाना प्रकार के दन्द्व होते हैं वे उनके लिए नष्ट हो गये थे। श्रपना तीन-चतुर्थाश जीवन व्यतीत करके उन्होंने उय तपस्या-द्वारा जो श्राध्यात्मिक सम्पत्ति एकत्र की थी, मानव-जाति के कल्याणार्थ उसे वितरित करने में उन्होंने श्रपने जीवन का शेष अंश भी लगा दिया।

#### सिद्धान्त

स्वामी रामकृष्ण ने विभिन्न धमों को मथकर जो सिद्ध न्त निकाला, वह यह था कि मनुष्य को सर्वप्रथम चिरित्रवान होकर ब्रात्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वे बहुषा यह दृष्टान्त दिया करते थे कि जब कमल खिलता है तब मधुमक्खी स्वयं उसके पास मधु लेने के लिए ब्रा जाती है। इसी प्रकार अपना चिरित्रक्ष कमल पूर्ण्क्ष्प से खिल जाने दो ब्रीर फल अपने-आप ही प्राप्त हो जायगा। यह हम सबके लिए बहुत बड़ी शिच्चा है। विचारों-द्वारा उत्पन्न प्रचएड शक्ति को बहुत थोड़े लोग समक्त पाते हैं। यदि कोई मनुष्य किसी गुफा के अन्दर चला जाता है और उसमें अपने को बन्द कर किसी गहन तथा उदात्त विषय पर एकान्त में, निरन्तर एकाग्रचित्त होकर, मनन करता है एवं उसी रूप में मनन करते हुए प्राण्ण त्याग कर देता है तोभी उसका वह विचार गुफा की दीवाल में विरकर नहीं रहता, उस विचार की तरंगें वहाँ के वातावरण में फैल जाती हैं और अन्त में वे तरंगें सारी मनुष्यजाति में प्रवेश कर जाती हैं। विचार में ऐसी प्रचण्ड शक्ति है कि वह प्रचार की अपेद्वा नहीं रखता। पहले हमें इस योग्य बन जाना चाहिए कि हम दूसरों को कुछ दे सकें। मनुष्य में ज्ञान का प्रसार केवल वही कर सकता है जिसके पास देने के लिए कुछ हो। क्योंकि शिच्चा देने का अर्थ है अपनी आध्यात्मिक शक्ति को किसी दूसरे पर प्रेरित करना।

#### समन्वय-साधना

स्वामी रामकृष्ण के सब धमों के प्रति समान श्रद्धा के विषय में स्वामी विवेकानन्द कहते हैं—'वर्षों में उनके समीर रहा; परन्तु उनके मुँह से कभी किसी दूसरे धर्मप्रन्थ के विषय में मैंने बुराई नहीं सुनी। सब धर्म-प्रन्थों पर उनकी समान श्रद्धा थी श्रीर सबमें उन्होंने ऐक्यभाव हूँ ढ़ लिया था। मनुष्य ज्ञानमार्गी, भक्तिमार्गी, कर्ममार्गी श्रथवा मार्गत्रयोपासक हो सकता है। विभिन्न धमों का यही मार्ग है। यह भी सम्भव हो सकता है कि चारों गुण एक ही मनुष्य में पाये जाय। भविष्यकाल में मानवजाति में वही होनेवाला है—यही स्वामी रामकृष्ण का विश्वास था। उन्होंने किसी को बुरा नहीं कहा; विलक सबमें श्रच्छाइयाँ ही देखीं। इस प्रकार उन्होंने सारे प्रचलित मत-मतान्तरों श्रीर सम्प्रदायों के

मूल में एक ही प्रभु की सत्ता की अनुभूति की। उनके दर्शन तथा उपदेश सुनने के लिए हजारों मनुष्य आते थे। वे बोलचाल की भाषा में ही उपदेश देते थे। उनका प्रत्येक शब्द सरल, किन्तु ओजस्वी होता था। उनके जीवन का पूर्वार्ध आध्यात्मिक शक्ति के संचय में लगा तथा उत्तरार्ध उसके वितरण में। वास्तव में वे परमहंसत्व के सजीव मूर्ति थे, जिनको देखने पर नास्तिक से नास्तिक को भी जीवन की दिव्य ज्योति की भाँकी मिलती थी।

त्राज भी परमहंस रामकृष्ण का नाम भारत में लाखों पुरुषों की जीभ पर है। इतना ही नहीं, वरन् इन महापुरुष की ख्याति भारतवर्ष के बाहर भी गई है। उनका सन्देश आधुनिक संसार को यह है—"धार्मिक मतों, आचारों, पंथों तथा गिरजाघरों एवम् मन्दिरों को महत्त्व मत दो। प्रत्येक मनुष्य में वास करनेवाले चैतन्य तथा आत्मशक्ति की अपेद्या इनका मूल्य कुछ नहीं है और जिस मनुष्य में जितनी ही आत्मशक्ति होगी वह उतना ही जगत् का कल्याण कर सकेगा।" अतएव प्रसिद्ध दार्शनिक रोम्या रोलां ने लिखा है कि रामकृष्ण परमहंस भारत के चालीस करोड़ नर-नारियों की दो हजार वर्ष की आध्यानिक तपस्या के चिरवांछित वरदान के रूप में प्रकट हुए थे।

१५ त्रागस्त, १८६६ ई० की स्वामी राक्टब्ण परमहंस ने इहलीला संवरण की । उनके शिष्यों श्रीर भक्तों की संख्या बहुत श्रधिक है । उनमें सबसे श्रधिक प्रसिद्ध स्वामी विवेका-नन्द की हुई । स्वामी विवेकानन्द ने रामक्टब्ण मिशन की स्थापना की । मिशन के कार्य का संचालन बड़ी कुशलता से हुआ । उन्होंने मिशन की जो परम्परा कायम की, वह आज तक श्रपने गुरु का कार्य बड़ी निपुण्ता से करती जा रही है । श्राज भारत के कोने-कोने में रामक्टब्ण-मिशन की शाखाएँ हैं । इस संस्था का सेवा-सम्बन्धी कार्य संसर-प्रसिद्ध है । इस संस्था ने विद्या-प्रचार, रोगियों की शुश्रूषा तथा श्रकाल-दुर्मिन्न श्रादि में श्रपूर्व सेवा द्वारा भारत में कर्मयोग का एक नूतन श्रादर्श उपस्थित कर दिया है जो श्रन्य संस्थाशों के लिए भी पथ-प्रदर्शक है । इस मिशन के श्रधिकांश संन्यासी विद्वान एवं प्रतिभाशाली हैं । श्रनेकों ने श्रपनी प्रतिभा की छाप दूर देशों पर भी डाली है । मिशन की विभिन्न शाखाएँ श्रमेरिका, इक्जलैंड, जर्मनी, फांस, स्विटजरलैंड, सिंगापुर, लंका श्रादि देशों में स्थापित हैं । इनके द्वारा दूर देशों के शान-पिपासुश्रों की पिपासा-निवारण के साथ-साथ भारतीय संस्कृति को भी फैलाने में श्रपूर्व सफलता प्राप्त हुई है ।

कलकत्ते के पास गंगा के तट पर वेलूर मठ में सात-ग्राठ लाख की लागत से एक भव्य मन्दिर बनाया गया है, जिसमें परमहंसजी की प्रतिमा प्रतिष्ठित है। वहाँ नियमित रूप से सेवा-पूजा की सुन्दर व्यवस्था है। वह मठ परम पवित्र ग्रोर दर्शनीय है। उक्त मन्दिर के बनवाने का प्राय: सारा खर्च होनोलूलू की एक महिला ने दिया था।

## आठवाँ परिच्छेद विवेकानन्द और रामतीर्थ का धर्मप्रचार

भारत में अंग्रेजों के आगमन के बाद पाश्चात्य सम्यता ने अपने प्रकाश से यहाँ चका-चौंध पैदा कर दी और यहाँ की संस्कृति और प्रकृति के प्रतिकृत एक उत्तरी धारा वहा दी। पाश्चात्य भावों और आदशों के भयंकर आक्रमण का परिणाम यह हुआ कि भारतीयों का मस्तिष्क भ्रमित हुआ और ऐसा प्रतीत होने लगा, मानो भारतीय जीवन में सम्भवतः इस नई लहर का सामना करने की शक्ति बिलकुल लुप्त हो गई। नवीन धारा को पलटने की तो बात ही दूर रही। इस प्रकार के विचारों से अभिभूत होकर पाश्चात्य आदशों की और पढ़ें-लिखे लोग भुकने लगे। किन्तु इन्हें सञ्जीवनपथ पर लाने के लिए, जैसा हम इस खण्ड के आरम्भ में कह चुके हैं, ब्रह्म-समाज, आर्यसमाज, राधास्वामी-मत, ब्रह्म-विद्या-समाज आदि की स्थापना हुई एवं रामकृष्ण परमहंस का प्रादुर्भाव हुआ।

रामकृष्ण के सुयोग्य शिष्य स्वामी विवेकानन्द तथा उनके बाद स्वामी रामतीर्थ ने हिन्दू धर्म श्रोर हिन्दू-संस्कृति की पताका दूर देश—श्रमेरिका, यूरोप श्रादि—में फैलाई। पाश्चात्य संसार में श्राध्यात्मिकता की नईधारा प्रवाहित करने में वे पूर्णतः समर्थ हुए।

#### (क) स्वामी विवेकानन्द

७ जनवरी, सन् १८६२ को कलकत्ते के निकट नरेन्द्रनाथ दत्त का जन्म हुआ था। आपके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। वे वारिष्टर थे और कलकत्ता हाईकोर्ट में चकालत करते थे।

बाल्यावस्था में नरेन्द्रनाथ ने अपने अनुपम विचारशक्ति, प्रखर बुद्धि और चामत्कारिक अतिमा से सबको चिकत-स्तम्मित कर दिया था। छात्रावस्था में ही उन्होंने यूरोपीय दर्शनशास्त्र में अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली थी। कालेज में पढ़ते समय ही उन्होंने हर्वर्टस्पेन्छर के दार्शनिक विचारों की आलोचना की और अपनी वह आलोचना हर्वर्ट स्पेन्छर के पास भेज दी। महात्मा स्पेन्छर उस आलोचना को देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए और सत्य के अनुसन्धान के लिए उन्होंने आलोचक नरेन्द्र को उत्साहित किया।

कालेज में अध्ययन करते समय नरेन्द्र नास्तिक हो गये थे। ईसाई मत की उत्ताल तरंगों को रोकने के लिए बंगाल में ब्रह्म-समाज की नींव पड़ चुकी थी। नवयुवक नरेन्द्र भी ब्रह्म-समाज के विचारों की ख्रोर भुक गये थे। परन्तु ब्रह्म-समाज से उनकी तृप्ति नहीं हुई। इसी वीच बी॰ ए॰ परीज्ञा पास कर वे कानून की परीज्ञा की तैयारी करने लगे। साथ-ही-साथ अपने संशयों की निवृत्ति के लिए वे कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के पास जाते रहे; पर कहीं भी उनकी शंका का समाधान नहीं हुआ। संयोगवश, एक दिन उनके चाचा उन्हें ख्रपने साथ रामकृष्ण परमहंस के पास ले गये। ख्रीर ठीक उसी दिन नरेन्द्र के जीवन में ख्रप्रकट रूप से एक नई धारा प्रवाहित होने लगी।

रामकृष्ण परमहंस ने प्रथम दर्शन में ही नरेन्द्रनाथ में कुछ ऐसी वस्तु देखी जिससे वे परम प्रसन्न हुए ग्रीर उन्हें देखते ही पूछा—क्या तुम धर्म-विषयक कुछ भजन गा सकते हो ? उसके उत्तर में नरेन्द्र ने कहा—हाँ, गा सकता हूँ। ग्रीर, दो-तीन भजन ग्रपनी स्वामाविक मधुर ध्विन में गाये। उनके गान से वे बहुत प्रसन्न हुए। उनकी प्रसन्नता पर नरेन्द्र को भी तृप्ति मिली ग्रीर वे परमहंस की ग्रोर ग्राकृष्ट हुए। तब से वे नित्य उनके दर्शन ग्रीर सत्संग के लिए ग्राने लगे।

नरेन्द्रनाथ ने १८८१ से १८८६ ईसवी तक परमहंस से आध्यात्मिक शिद्धा प्राप्त की। पिता उनका विवाह करना चाहते थे; किन्तु उन्होंने अस्वीकार कर दिया। फलस्वरूप उन्हें बड़ी-बड़ी आपत्तियाँ फोलनी पड़ीं। वे परमहंस रामकृष्ण के उपदेशों से यहाँ तक प्रभावित हुए कि उन्होंने संन्यास की दीज्ञा ली, स्वामी विवेकानन्द कहलाये और ईश्वर तथा मानवजाति की सेवा में अपने को समर्पित कर दिया।

संन्यास लेने के बाद स्वामी विवेकानन्द अनेक साधनाओं में लग गये। किन्तु निर्विकल्य समाधि में सफलता प्राप्त न करने के कारण वे बड़े वेचैन रहने लगे। अंत में परमहंसजी ने अपने प्रिय शिष्य को निर्विकल्य समाधि का न केवल आस्वादन ही कराया, वरन उन्हें पूर्णतया योग्य समक्तर अपनी समस्त आध्यात्मिक अनुमूतियों की निधि प्रदान करते हुए बोले—'अपनी सारी साधना का फल तुम्हें देकर अब में वास्तव में फकीर हो गया। सुक्ते विश्वास है, तुम इनका सदुपयोग करोगे।' इस घटना के तीन-चार दिनों के बाद ही परमहंसजी ने चिर-समाधि ले ली।

सबसे पहले स्वामी विवेकानन्द हिमालय के शिखर पर छः वर्ष तक एकान्तवास में रहे। फिर वहाँ से तिब्बत गये और वहाँ बौद्धधर्म-सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त किया। फिर भारत-वर्ष के अधिकांश भागों में भ्रमण कर लोगों की रीति-नीति, रहन-सहन और सामाजिक आवश्यकताओं आदि का गहरा अध्ययन किया। उन्होंने एक बार अपने मित्रों से कहा था कि देश की शोचनीय अवस्था उन्हें पाँच मिनट भी चैन नहीं लेने देती।

#### अमेरिका-यात्रा

इसी बीच शिकागी (श्रमेरिका) में विश्वधर्म-सम्मेलन की श्रायोजना का संवाद पत्री में प्रकाशित हुआ। स्वामीजी को शिकागी जाने की प्रवल इच्छा हुई। श्रंत में बड़ी फिनाई के बाद, उन्होंने श्रमेरिका की यात्रा की। वहीं पहुँचकर उन्होंने विश्वधर्म-सम्मेलन में जो पहला व्याख्यान दिया, उससे ही श्रमेरिका में उनकी विशेष ख्याति हो

गई। अमेरिकनो पर उनके व्यक्तित्व का सिक्का जम गया। उनकी अलौकिक वक्तृत्व-शक्ति, विचारशैली तथा मधुर वार्तालाप ने अमेरिका को अपनी और आकर्षित कर लिया।

स्वामी विवेकानन्द का शिकागों के सर्वधर्म-सम्मेलन में भाषण देने के पूर्व, साम्राज्य-चाद के दूषित प्रचार के कारण, पाश्चात्य देशवासियों की धारणा थी कि भारत असम्य मूर्तिपूजकों का देश है; किन्तु जब स्वामीजी ने साधारण हिन्दू-पद्धति के अनुसार अमेरिका के निवासियों को 'श्रमेरिका के मेरे प्यारे भाइयो श्रौर बहनों कहकर संबोधित करते हुए भाषण आरम्भ किया तब दो मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहर होती रही। परिणाम यह हुआ कि सम्मेलन के सदस्यों ने उनका भाषण वड़ी उत्सुकता और श्रद्धा के साथ सुना। स्वामीजी का यह कथन था कि हिन्दु श्रों के विचार से, भिन्न-भिन्न धर्म भिन्न-भिन्न नर-नारियों को रुचि तथा अवस्था के अनुसार बने हैं, जो सब एक ही लक्ष्य की ओर जा रहे हैं और कोई भी नहीं दिखा सकता कि हिन्दू-धर्मप्रनथों में कहीं भी लिखा हुन्ना है कि केवल हिन्रूधर्मावलम्बी ही मुक्ति के अधिकारी हैं, अन्य कोई धर्मावलम्बी नहीं। स्वामीजी के इस विचार से उपस्थित जन-समुदाय में खतवली मच गई। समाचारपत्रों में उस भाषण की चड़ी प्रशंसा निकली। सारे अमेरिका में उनके भाषण की बड़ी प्रशंसा हुई। 'न्यूयार्क क्रिटिक' नामक पत्र ने लिखा था-'वे (स्वामी विवेकानन्द) ईश्वर के उत्पन्न किये हुए महान वक्ता हैं। उनका सौम्य श्रौर चमत्कारपूर्ण मुखमंडल, उनके पीले श्रौर नारंगी वस्त्र, उनके सच्चे वचन श्रीर बहुमूल्य भाषण से कम चित्ताकर्षण करनेवाले न हैं।' 'न्यूयार्क हेरल्ड' ने लिखा था—'इसमें संदेह नहीं कि पार्लियामेंट आफ रिलिजन्स में स्वामी विवेकानन्द एक महान पुरुष हैं, उनका भाषण सुनकर हम सोचने लगे हैं कि येसी सांस्कृतिक जाति के लिए पादरियों को भेजना केसी मूर्खता है ?'

श्रनेक नगरों में स्वामीजी के व्याख्यान हुए। वहाँ उनके श्रनेक शिष्य हुए। उनमें मैडम लुईसी (स्वामी श्रभयानन्द) तथा मिस्टर सर्गडसवर्ग (स्वामी क्रुपानन्द) मुख्य थे।

त्रिमिश्ता से स्वामीजी ने त्राक्ट्रबर सन १८६५ में इंगलैंग्ड की यात्रा की। वहाँ वे तीन मास तक रहे। वहाँ भी उनके न्याख्यानों की खूब धूम रही। वहाँ मिस मारगेट नोविल, जो पीछे भिगनी निवेदिता के नाम से विख्यात हुई, उनकी शिष्या हो गई। इसके त्रातिरिक्त, स्वामीजी के त्रीर भी दो त्रांग्रेज शिष्य हुए थे। उनमें से एक स्वर्गीय जे० जे० गोविन था। वह जहाँ स्वामीजी जाते थे, साथ जाता था। दूसरा कप्तान सेवियर था जिसने हिमालय के मायावती नामक स्थान में त्राह्र ताश्रम स्थापित करने में सहायता दी थी।

इस भाँति त्रमेरिका-इंगलैएड में वेदान्त की ध्वजा फहराकर स्वामीजी १६ दिसम्बर १८६६ ई० को भारत वापस आये। उनके साथ कतिपय पाश्चात्य स्त्री-पुरुष भी आये जो उनके शिष्य थे।

भारत में आकर भी वे निश्चित वैठे न रहे। १८६७ ई० के अकाल में दुर्भिन्न-पीड़ितों की सहायता में तल्लीन हो पड़े। फलस्वरूप उनका स्वास्थ्य विगड़ गया। डाक्टर की सलाह से वे आवहवा बदलने के लिए इंगलैएड और वहाँ से अमेरिका गये। कालिफोर्निया में थोड़े दिन रहने पर उनका स्वास्थ्य सुधर गया। फिर वहीं वे उपदेश करने लग गये।

उन्होंने सानक्रांसिस्को में 'वेदान्त-सोसाइटी' और एक 'शान्ति-स्राश्रम' स्थापित किया। न्यूयार्क में रहते समय उनको पेरिस से 'काँग्रेस स्थाप रिलजन्स' का निमन्त्रण मिला था जो सन् १६०० ई० में होनेवाली थी। वहाँ केंचभाषा में उन्होंने हिन्दू-दर्शन पर कई व्याख्यान दिये थे।

स्वामी विवेकानन्द वहाँ से भारतवर्ष लौट आये। उनका स्वास्थ्य वहुत बिगड़ चुका था, फिर भी वे अपने स्वास्थ्य की जरा भी चिन्ता न करके निरन्तर कार्य करते ही रहे। १६०२ ई० की ४ जुलाई को वे सदा के लिए अखरड ज्योति में लीन हो गये।

स्वामी विवेकानन्द की प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। वे प्रतिभावान योगी, तत्त्वदर्शी गुरु, नेता, भक्त, ज्ञानी, धर्मप्रचारक ग्रौर एक महान राष्ट्रनिर्माता थे। उनमें श्रीशंकराचार्य की महती संगठन-शक्ति तथा भगवान बुद्ध के हृदय का विस्मयजनक सम्मिश्रण था। उनमें ग्राश्चर्यजनक तेजस्विता थी। उन्होंने पाश्चात्य देशों के निवासियों में भारतीय धर्म का प्रचार कर ग्रौर ग्रमेंकों शिष्य बनाकर भारत का सिर ऊँचा किया था। उनका कथन था कि पाश्चात्य देशों के रक्त में राजनीति की प्रधानता है ग्रौर भारत के रक्त में धर्म की। इसे छोड़ देने से भारत विलुत हो जायगा। उन्होंने ग्रपने गुरु की स्मृति में, देश के विभिन्न भागों में, 'सेवाश्रम' स्थापित कर 'प्राण्मित्र की सेवा ईश्वर की सची पूजा है'—ग्रपने इस कथन को चिरतार्थ कर दिखाया।

#### स्वामी विवेकानन्द और वर्त्तमान शिचा

स्वामी विवेकानन्द का समस्त पुरुषार्थ भारतीय राष्ट्र-निर्माग की स्रोर विशेष रूप से रहा। राष्ट्र-निर्माण का प्रथम साधन राष्ट्रीय शिज्ञा है। पर उस शिज्ञा के अभाव में भारत की वर्तमान शिज्ञा-प्रणाली का दृष्परिणाम देखकर उनका हृदय विह्नल हो गया इस सम्बन्ध में मद्रास के अपने एक भाषण में उन्होंने कहा- 'हमें धार्मिक श्रीर गाईस्थ्य शिचा को प्रश्रय देना होगा। इस शिचा में, जो तुम प्राप्त कर रहे हो, कुछ अच्छी वातें हैं, किन्तु उसमें एक बहुत भारी बुराई है, और वह बुराई ऐसी है कि उससे सभी अच्छी वातें दव गई हैं। पहली वात तो यह है कि यह शिक्षा मनुष्य वनानें-वाली नहीं है चूँ कि यह निपेधात्मक शिज्ञा है। जिस शिज्ञा में ग्रभावात्मक दोप भरा हो; यह मृत्यु से भी बुरो है। हमें मनुष्य का जीवन बनाना, उनका चरित्र-गठन करना श्रीर उनके विचारों को एक-सा करना है। यदि तुमने पाँच विचार एक-से कर लिये श्रोर श्रपना जीवन तथा चरित्र-गठन कर लिया तो तुम उस मनुष्य की श्रपेद्धा श्रिधिक शिच्चित हो जो पुस्तकालय की पुस्तकों को रटकर शिचा दे सकता है। शिचा शब्द का बहुत ब्यापक अर्थ है। विस्तृत विवेचन और ज्ञानदर्शक शब्दों का बड़ा संबंह मस्तिष्क में पार लेना शिक्षा नहीं है। जिस पठन, मनन ग्रथवा ग्राचरण से हम ग्रपनी:इच्छा-शक्ति का निमह करके उसे योग्य मार्ग पर ला सकते हैं और उसे मत्यज्ञ फलमद बना सकते हैं, उने ही शिक्ता कहते हैं। उमस्त देश की शिक्ता का धार्मिक और गाईस्थ्य आदर्श होना चाहिए, और जहाँ तक हो उके, यह शिज्ञा राष्ट्रीय बढ़ित और राष्ट्रीय प्रचाली पर होनो चाहिए।

वि० द०-४५

#### सची उपासना

स्वामी विवेकानन्द के जितने उपदेश श्रीर व्याख्यान हैं उनसे यही निष्कर्ष निकलता है कि दीन-दुखियों श्रीर पीड़ितों की सहायता करना परम धर्म है। उपासना के संक्ष्य में उनका कथन था—'सभी उपासना का पिवत्र उद्देश्य यही है कि स्वयं पिवत्र रहो श्रीर दूसरों की भलाई करो। जो दीन-दुखियों में तथा पीड़ितों में शिव को देखता है, वही वास्तव में शिव की उपासना करता है। जो केवल मूर्त्ति में शिव को देखता है, उसकी उपासना प्रारम्भिक है। शिव उसीसे श्रिधिक प्रसन्न होते हैं जिसने एक दीन-दुःखी में शिवरूप को देखकर, विना उसके धर्म, जाति-पाँति का विचार किये उसकी सहायता श्रीर सेवा की है। निःस्वार्थ भाव ही तो धर्म का परीक्षण है। जिसका जितना निःस्वार्थ भाव है, वह उतना ही धर्मात्मा श्रीर शिव के निकट है—चाहे वह विद्वान हो या मूर्ख। स्वार्थी मनुष्य ने चाहे जितने मन्दिरों में देवदर्शन किया हो, चाहे जितने तीर्थ-स्थानों में भ्रमण किया हो, वह तब भी शिव से बहुत दूर है।'

लाहीर में भिक्त पर भाषण देते हुए स्वामी विवेकानन्द ने कहा था—'वर्त्त मान समय में सबसे अच्छा धर्म यह है कि प्रत्येक मनुष्य बाजार में जाय और वहाँ अपनी शिक्त के अनुसार एक-दो, छ:-सात, दस-बारह भूखे नारायण की तलाश करे। उन नारायण को सदैव स्मरण रखना चाहिए। हिन्दू-धर्म के अनुकूल जिसको दिया जाता है वह दाता से बड़ा है और उस थोड़े समय तक दान प्राप्त करनेवाला परमेश्वर है।'

#### धार्मिक विचार

स्वामी विवेकानन्द का कथन था कि वेदान्त वेद का ही निचोड़ है। वे वेद से परे वेदान्त को नहीं समभते थे। वेदों को वे अनादि मानते थे। द्वैत, विशिष्टाद्वैत और श्रद्धेत में परस्पर कुछ विरोध उन्हें नहीं जान पड़ता था। उनके विचार से श्रद्धेत द्वेत का प्रतिवादी नहीं है। द्वौत तीनों सीढ़ियों में केवल पहली सीढ़ी है। अतएव तीनों श्रापस में प्रतिवादी नहीं, बल्कि एक ही उद्देश्य को पूरा करते हैं। वेदान्त एक ऐसा दर्शन है जो मनुष्य को पूर्णतः नीति सिखलाता है। वेदान्त की शिह्या न तो निराशा-वादी ( Pessimistic ) है और न आशावादी ( Optimistic )। वेदान्त इन दोनों की ही शिद्धा देता है ख्रौर जो पदार्थ जैसा है वह उसे वैसा ही वतलाता है। 'भिक्त-योग' नामक पुस्तक में उन्होंने लिखा है-'मनुष्य पुस्तकों के सहारे सची श्राध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता है। इसके लिए गुरु की स्रावश्यकता है। स्वामीजी ने इस पुस्तक में गुरु और शिष्य में किन आवश्यक गुणों का प्रयोजन है, दर्शाया है। अवतार श्रीर मूर्तिपूजा भी उन्हें मान्य थी। मूर्तिपूजा के सम्बन्ध में उनका कथन था- 'तुम सभी मूर्ति-पूजक हो, श्रीर मूर्त्ति-पूजा अञ्छी चीज है। क्योंकि यह मनुष्य-स्वभाव के अनुकूल है। इसके परे कौन जा सकता है ? केवल पहुँचे हुए योगी-महात्मा हो। सब मूर्तिपूजक हैं।' स्वामीजी कहा करते थे कि कभी किसी अन्य धर्मों के विश्वासों के प्रति विरोध न करना चाहिए। संसार में जितने धर्म हैं वे एक दूसरे के न तो विरुद्ध हैं, न शत्रु—एक ही अनन्त धर्म की बहुत-सी शकलें हैं। एक अनादि धर्म ही सदैव

स्थित रहेगा। यह धर्म अनेक देशों में अनेक ढंग से प्रकट हो रहा है। इसलिए हमें सन धर्मों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। किसी मत (धर्म) के द्वेपी होने की अपेबा समस्त धमों से हमारी श्रयीम सहानुसूति होनी चाहिए। ३४४

# सामाजिक विचार

स्त्रामी विवेकानन्द हिन्दू-जाति की वर्त्त मान बहुत-सी रीतियों में सुधार चाहते थे; पर पश्चिमी विचारों के त्राधार पर नहीं, विलक भारतीय वेद-शास्त्रों के त्राधार पर। उन्होंने स्त्री-शिद्या की त्रावश्यकता को मुक्तकग्ठ से स्त्रीकार किया। विधवा-विवाह के प्रति उन्होंने खुल्लमखुल्ला न तो सहानुभूति दिखलाई है श्रीर न उसकी निन्दा की है। भोजन-सम्बन्धी छूत्राछूत के विषय में उनका सन्यङ्ग कथन था—'हमारे धर्म की रसोई-गृह में परिशात हो जाने का भय है। अब हममें से न कोई वेदान्ती है, न पौराशिक और न तांत्रिक । ठीक है—मत छुत्रो, हम त्रस्पृश्य हैं, हमारा धर्म रसोई-गृह है । हमारा परमेश्वर रसोई का वर्तन है श्रीर हमारा धर्म 'हमें मत छूश्रो, हम पवित्र हैं' में है।'

श्रद्धत जातियों के मित स्वामीजी के हृदय में निरन्तर दया का स्रोत बहता रहा। उनका कथन था—'भारतवर्ष में विधर्मियों की विजय, पददिलत दीनों के लिए मुक्ति थी। यही कारण है कि हमारी जाति में से पाँचवाँ हिस्सा विधमी हो गया है। जाति-पाँति के विषय में वाद-विवाद नहीं होना चाहिए। इसका निर्णय ऊँचों को नीचे गिराने से नहीं होगा, विलक्ष नीचों को ऊपर उठाने से होगा। एक श्रोर श्रादर्श ब्राह्मण है तो दूसरी श्रोर श्रादर्श चाग्डाल है। इसिलए चाग्डाल से लेकर ब्राह्मण तक को उठाने का कार्य होना चाहिए।'

# नवीन भारत के प्रति सन्देश

स्वामीजी के उपदेश के अन्तर-अन्तर में नवीन भारत के प्रति सन्देश है,—भारतीय राष्ट्र निर्माण की प्रज्ञल श्राकांचा है। उन्होंने नवीन भारत से यही प्रार्थना की है कि खितिष्ठत जायत प्राप्य वरान्त्रियोधतं,—उठो, जागो श्रीर श्रपनी मातृभूमि की सेवा करो। सेवा नीचमाव से न करो, बिल्क उच्चमाव से करो। मनुष्यमात्र की सेवा करो; दुिल्यों की सेवा श्रीर सहायता करके ही परमिता परमेश्वर की कृपा प्राप्त करो। मनुष्यमात्र की विचार-स्वातन्त्र्य पदान करो। किसी के विचार और कार्य पर रोक और छ।प मत लगात्रो | हमरण रखो कि जैसा हमको स्वतन्त्रतापूर्वक त्रापने विचार प्रकट करने त्रीर कार्य करने का श्रिधकार है वैसा ही दूसरों की भी हैं।

उनका दूसरा सन्देश नवीन भारत के मित यह हैं कि अपने घोंसलों में ही बैठे मत रहो। कृपमराह्क मत बने रहो। बाहर जाकर देखों कि किस माँति श्रम्य जातियाँ उन्मति के निमित्तं आगे इड़ रही हैं।

उनका तींतरा सन्देश है कि धूप न देखी, शदल न देखी, भूख न देखी, पास न देखो—श्रिक वया, यह देह भी श्रवनी सत समसो। इसे परसेश्वर के कार्य में अर्थ करो। पीछे मत देखो। हमारे पीछे-पीछे कोई श्राता है या नहीं—यह विचार भी न लाखों। दरादर छागे दही।

उनका चौथा सन्देश है कि दुर्वलों की रक्षा करो, बलवानों का ग्रत्याचार उनपर मत होने दो। न्याय ग्रौर सत्य की सदेव शरण ग्रहण करो। ग्रज्ञानियों के हृदय में ज्ञान की ज्योति का प्रसार करो; मृद्ध जनों को चेतावनी दो कि वे उस महः प्रभु की मंगलमय सृष्टि में ग्रपने स्वत्वों को पहचानें; ग्रपने ग्रिविकारों को नष्ट न होने दें। ग्रपने कर्ता व्य-पालन में हृद्ध रहो। जीवन-संग्राम में सँभल-सँभलकर ग्रपना डग बढ़ा ग्रो। वस, धर्म का यही सारतत्त्व है। इस सारतत्त्व को भूल जाने से ही तो हमारी ग्रधोगित हुई है। ग्रात्मरज्ञा तथा देशरज्ञा से बढ़कर ग्रौर कोई धर्म नहीं है।

पाँचवें सन्देश में वे कहते हैं कि धेर्य न छोड़ो। 'कर्मख्येव।धिकारस्ते मा फलेषु कदाचन'—तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, फल में नहीं —भगवान कृष्ण का यह वाक्य स्मरण करो और काम के लिए कमर कसो।

#### (ख) स्वामी रामतीर्थ

रामतीर्थ गोस्वामी का जन्म, पंजाब के एक गोस्वामी ब्र.हाण-कुल में, सन् १८७३ ई० की दीवाली के दिन हुआ। पढ़ने-लिखने में उनकी विलज्ञ् बुद्धि और अप्रतिम मेधा देखकर सभी चिकत हो जाते। बी० ए० की परीज्ञा में सर्वप्रथम आने पर उन्हें साठ रुपये की छात्रवृत्ति मिलने लगी। गिएत में एम० ए० करने के बाद वे मिशन कालेज, लाहौर में प्रोफेसर हुए।

इन दिनों गोसाई जी के हृदय में कृष्ण-भक्ति का स्रोत बड़े वेग से उमड़ रहा था। उन्होंने गीता का विधिवत् अनुशीलन किया। उनपर कृष्ण-प्रेम का नज्ञा छाने लगा। रावी के किनारे सायंकाल घटों बैठकर प्रेम में वे तन्मय हो जाते। होश में आते ही 'हा कृष्ण! हा कृष्ण!' कहकर रोने-तइपने लगते। छुट्टियों में मथुरा-वृन्दावन पहुँचकर कृष्णभक्ति का अमृत पीते। उन्हें उपनिषद्-वेदान्त आदि अन्थों के अनुशीलन के साथ-साथ उत्तराखाड़ में जाकर एकान्त-सेवन का चसका लग गया। इसके-बाद उन्होंने सूफी-मत का भी गहरा अध्ययन किया। अजमेर, शिमला, लाहौर, अमृतसर, पेशावर, स्यालकोट आदि स्थानों की सनातनधर्म-सभाओं में जो उनके व्याख्यान हुए, उनमें उन्होंने प्रेम और ईश्वर-भक्ति की खोतस्विनी प्रवाहित कर श्रोताओं को निमग्न कर दिया था। व्याख्यान देते समय उनके अनुरागपूर्ण नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होती थी। लाहौर में 'इशके-इलाही' (भगवत्प्रेम) पर उनका जो भाषण हुआ, उसमें प्रेम के आवेश में वे इतना रोये कि हिचकियाँ आने लगीं। पेशावर में जो उनका 'तृष्ति' पर भाषण हुआ, उसमें तो वे इतने विद्वल हुए कि बहुत देर तक उनके मुँह से शब्द ही न निकल सका। ऐसे ही भाषणों को सुनकर श्रीमन्नारायण स्वामी का मन-मधुकर भी गोसाई जी के पादपद्मों में लुव्ध हो गया।

इन्हीं दिनों द्वारका-मठ के अधीश्वर जगद्गुरु श्रीशंकराचार्यजी महाराज लाहौर पधारे। उनके सत्संग का गोसाई जी के पवित्र अन्तः करण पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनका भक्ति-विगलित चित्त ज्ञान की अग्नि में तपकर चमकने लगा। उनकी कृष्ण-दर्शन की लालसा आत्म-साज्ञात्कार में परिण्त हो गई। गर्मियों की छुट्टियों में प्रतिवर्ष मथुरा-वृन्दावन की यात्रा

करने के स्थान में श्रव वे उत्तराखर के वन-प्रान्तर श्रीर एकान्त गिरि-गुहा का निवास हूँ हुने लगे। श्रव वे श्रात्मिवचार, श्रात्मिचन्तन, एवं श्रात्मिनिदिध्यासन में निमग्न रहने लगे। श्रतएव ईसवी सन १८६८ की गर्मी की छुट्टियों में, एकान्त-सेवन के विचार से, गोसाई जी हरिद्वार से हृषीकेश होते हुए तपीवन पधारे। हृषीकेश से वनगमन करते समय गोसाई जी के पास जो कुछ पैसे थे वे सब उन्होंने साधु-महात्माश्रों की सेवा में श्रपण कर दिये श्रीर श्रकेले, उपनिपदादि ग्रंथ साथ लिये, ईश्वर के भरोसे, तपीवन की श्रोर चल दिये। वहाँ वे एकाग्र चित्त होकर श्रात्म-साज्ञात्कार में लीन हो गये।

श्रव रामतीर्थ का नर-नारियों के कोलाहलपूर्ण नगर में रहना श्रसंभव हो गया। जब वैराग्य का होत किसी तरह उनके भीतर न समा सका तब उन्होंने गंगातट पर संन्यास ले लिया श्रीर गोसाई रामतीर्थ से स्वामी रामतीर्थ हो गये। १६०० ई० के जुलाई मास में नौकरी छोड़ दी श्रीर स्त्री-पुत्र के साथ वे वन को सिधारे। जो कुछ पैसे पास थे उन्हें गंगा में फेंकवा दिया श्रीर सबको एकान्त स्थान में श्रलग-श्रलग बैठकर, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करके, निश्चिन्त होकर, 'श्रहंग्रह-उपासना' करने का श्रादेश दिया। रामतीर्थ के इस श्रद्धट ईश्वर-विश्वास से लोग बड़े विस्मित हुए। वहाँ रहकर रामतीर्थ की छेखनी से जो धारा प्रवाहित हुई, वह 'वनवास' के नाम से छपी। रामतीर्थ श्रव 'राम बादशाह' वन गये। श्रव वे सदा उन्मुक्त होकर 'श्रोम्-श्रोम्' गुनगुनाते रहते श्रीर श्रवने-श्रापको ईश्वर में खोये रहते। जो भी उनकी मस्ती देखता, मुग्ध हो जाता।

१६०२ ई० की जुलाई में महाराज टिहरी (गढ़वाल ) ने किसी ग्रंग्रेजी समाचारपत्र में यह समाचार पढ़ा कि 'शिकागो की तरह जापान में भी संसार भर के धमों का एक धर्म-महासम्मेलन होगा, जिसमें भारतवर्ष के भी सब धमों के विद्वानों को ग्रामंत्रित किया गया है।' उन्होंने स्वामीजी से जापान जाने की प्रार्थना की। उस प्रार्थना पर उन्होंने जापान के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में हांगकांग ग्रादि वन्दरों में टहरते, व्याख्यान देते ग्रीर लोगों को मोहित करते हुए अक्टूबर में वे जापान पहुँचे। इस जलयात्रा के समय उनके चित्त की जो दशा थी उसका ग्राभास उनकी निम्नलिखित कविता से मिलता है—

यह सैर क्या है अजव अनोखा कि राम मुक्तमें, मैं राम में हूँ। यगर स्रत अजय है जल्वा कि राम मुक्तमें, मैं राम में हूँ॥ जमान आईना राम का है, हर एक स्रत से है वह पैदा। जो चरमे-हक्षवीं खुली तो देखा कि राम मुक्तमें, मैं राम में हूँ॥ वसा है दिल में मेरे वह दिलवर, है आईना में खुद आईनागर। अजव तह्य्यर हुआ है कैसा? कि राम मुक्तमें, मैं राम में हूँ॥ मुक्ताम पूछो तो लामकाँ था, न राम ही था, न में वहाँथा। लिया जो करवट तो होश आया कि राम मुक्तमें, मैं राम में हूँ॥

१ स्वामी रामतीर्थ के लेख होर छ।देश

२ चरमे-इक्करी = तस्त्रदृष्टि का नेत्र । ख्राईनागर = ईर्वर

जापान पहुँचने पर ज्ञात हुन्ना कि किसी ने धर्म सम्मेलन-सम्बन्धी भूटमूठ समाचार हिन्दुस्तान के त्रख्वारों में छपवा दिया था। किर भी जापान में स्वामीजी के त्रनेक भाषण हुए। टोकियो के हाई कमर्शल कालेज में 'सफलता के रहस्य' पर उनका जो त्रत्यन्त युक्तिपूर्ण भाषण हुन्ना उससे जापानी विद्यार्थियों त्रीर त्रध्यापकों के हृद्य पर विलद्धण प्रभाव पड़ा।

वहाँ से अमेरिका पहुँचकर, कुछ दिनों तक, स्वामी रामतीर्थ कुछ अध्यापकों और छात्रों के साथ घूमते और व्याख्यान देते रहे। बाद, कालिफोर्निया में डाक्टर एलवर्ट हिल्लर के साथ रहे। डाक्टर महोदय ने डेढ वर्ष तक वड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें अपने पास रखा। उनसे नित्यप्रति सत्संग का लाभ उठाने के लिए 'Hermatic Brotherhood' (साधु का भाईचारा) नाम की एक संस्था स्थापित की गई। इसमें अधिकतर स्वामीजी के उपदेश होते थे। इन उपदेशों का इतना प्रभाव पड़ा कि वहाँ के कई समाचार-पत्रों ने उनका चित्र छापकर, Living Christ has come to America (जीवत ईसा अमेरिका आये हैं) शीर्षक देकर, अपने लेखों में उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। अमेरिका में स्वामीजी की इतनी ख्याति हुई कि तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी उनके दर्शन किये।

सेंट लुईस (St Louis) की धार्मिक कान्फरेन्स में उनके भाषण के सम्बन्ध में वहाँ के एक पत्र ने लिखा—'इस समारोह में प्रफुल्ल मुखमंडल केवल स्वामी रामतीर्थ का था, जो एक भारतीय तत्त्ववेत्ता के नाते हमें ज्ञान सिखाने आया है।'

रामतीर्थ के दर्शनों में इतना प्रभाव था कि अमेरिका में एक बार एक नास्तिक-समाज (Atheist Society) की एक विदुषी महिला स्वामीजी के पास वाद-विवाद करने आई। उस समय वे समाधिस्थ थे। जवतक वे समाधि की अवस्था में थे, नास्तिक महिला चुपचाप बैठी उनकी ओर देखती रही। समाधि टूटने पर जब उन्होंने उसकी ओर देखकर अपना अभिप्राय प्रकट करने का संकेत किया सब वह उस नीरवता को भंग करती हुई बोली—'माई लार्ड! मैं नास्तिक नहीं हूँ। आपके दर्शन से मेरे सब सन्देह दूर हो गये।'

श्रीमती वेलमैन श्रमेरिका में एक श्रत्यन्त प्रेमपूर्ण महिला थीं। वे राम-वादशाह के 'श्रोम्-श्रोम्' की हृदय-हारिणी ध्विन सुनकर ऐसी पुलकित हुई कि श्रपने पश्चिमीय वेश-भूषा उतारकर संन्यासिनी बन गईं, श्रीर भारतीय संन्यासियों की तरह विना पैसा-कौड़ी पास रखे ही नगर-नगर विचरण करने लगीं। वे भारतवर्ष भी श्राई श्रीर रामतीर्थ की जन्मभूमि मुरारीवाला को निरखकर हर्षातिरेक से गद्गद हो गई।

उन्होंने श्रमेरिका में लाखों पिवत्र हृदयों में वेदान्त का भाव भरकर श्रीर जिस कार्य को स्वामी विवेकानन्द ने कुछ वर्ष पूर्व श्रारम्भ किया था उसको सुदृढ़ वनाकर जिब्राल्टर के मार्ग से मिस्र के लिए प्रस्थान किया। इन दो सन्तों के वेदान्त-प्रचार का प्रभाव यह हुश्रा कि श्रमेरिका की जनता भारत को श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगी।

मिस्र पहुँचकर स्वामी रामतीर्थ ने एक मसजिद में फारसी भाषा में एक जादू-भरा व्याख्यान दिया, जिसका श्रोतात्रों पर बहुत प्रभाव पड़ा। इस प्रकार ग्रन्य देशों में वेदान्त का सिंहनाद करते हुए स्वामी रामतीर्थ प्रायः ढाई वेर्ष बाद ८ दिसम्बर, १६०४ ई० में बंबई में उतरे। सब सम्प्रदायों के समाचार-पत्रों ने उनका अत्यन्त प्रेमपूर्ण शब्दों में स्वागत किया। उनके उदार विचारों के कारण उनके स्वागत में आर्यसमाजी, सना-तनधर्मी, ब्रह्मसमाजी, सिख और ईसाई-मुसलमान सभी सम्मिलित थे।

श्रमेरिका से वापस श्राने पर जब स्वामी रामतीर्थ मथुरा पहुँचे; तब उनके कुछ भक्तों ने उनको परामर्श दिया कि श्रब श्राप किसी नये नाम से किसी संस्था की स्थापना कीजिए। उस समय उन्नतमना राम-बादशाह ने जिन श्रनमोल वचनों का उच्चारण किया, उन्हें प्रत्येक देशभक्त भारतवासी को श्रपने श्रन्त:करण में श्रंकित कर लेना चाहिए। स्वामीजी ने उत्तर दिया—

"भारतवर्ष में जितनी सभा-समितियाँ हैं वे सब राम की हैं, राम उनमें काम करेगा। ईसाई, ब्रार्य, सिख, हिन्दू, पारसी, मुसलमान ब्रीर वे सब लोग जिनके ब्रंग—हिंडुयाँ, रक्त ब्रीर मितिष्क—मेरे इष्टदेव भारत-देवता के ब्रन्न-जल से वने हैं, वे मेरे भाई हैं— मेरे अपने हैं।

''जात्रो, उनसे कह दो कि राम उनका है। राम उन सबको अपनी छाती से लगाता है और किसी को अपने प्रेमालिंगन से पृथक् नहीं करता।

"में संसार पर प्रेम की वर्षा करूँ गा और संसार को आनन्द की धारा में नहलाऊँगा। यदि कोई मुमसे विरोध प्रकट करेगा, तो में उसका स्वागत करूँ गा।

"वयोंकि मैं प्रेम की वर्षा करता हूँ, इसलिए समस्त सभा-समितियाँ मेरी हैं, प्रत्येक शक्ति मेरी शक्ति है, चाहे वह बड़ी ही या छोटी।"

स्वामी रामतीर्थ ने एक स्थान पर लिखा है-

"में शाहंशाह राम हूँ। मेरा सिंहासन तुम्हारे हृदय में है। जब मैंने वेदों का उप-देश दिया, जब कुरु में गीता सुनाई, जब मका और यरुशलम में अपने सन्देश सुनाये, तब लोगों ने मुक्ते गलत समका था। अब में अपनी आवाज फिर ऊँची करता हूँ। मेरी आवाज तुम्हारी आवाज है—तत्त्वमिस, तत्त्वमिस, तत्त्वमिस।"

१६०६ ई० के १२ अवर्वर को जब स्वामीजी के प्रधान शिष्य श्रीनार।यण स्वामी उनके आज्ञानुसार एकान्तवास के लिए वमरोगी-गुफा को जाने लगे तब स्वामीजी ने उनको अनेक सदुपदेश इस शैली से दिये जिससे प्रतीत होता था, मानों वे उनको अपना अन्तिम आदेश सुना रहे हैं। रामतीर्थ के उन वियोग-व्यथा-व्यंजक वाक्यों को सुनकर श्रीनारा-पण स्वामी अश्रुपात करने लगे। स्वामीजी ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा—'वेटा, घवराओ नहीं। गुफा में एकान्त रहकर अभ्यास और अध्ययन करो, नित्य आत्मिचन्तन करते हुए अपनी वृत्तियों को अन्तर्भ ख करो। राम के पार्थिव शरीर का प्रेम छोड़ दो। राम के दिव्य रूप में वास करो। सब प्रकार से वेदान्त का स्वरूप बनो। किसी का सहारा मत लो, अपने पैरों आप खड़े होना सीखो।'

र्छ प्रकार अपना श्रन्तिम उपदेश देकर स्वामी रामतीर्थ ने श्रीनारायण स्वामी को विदा किया । उछके पाँचवें दिन अर्थात् १७ अवस्वर १९०६ ई० तदनुसार कार्तिक-कृष्ण

विश्वधर्म-दर्शन श्रमावास्या—दीपमालिका के दिन पातःकाल से ही उनकी मस्ती का कुछ श्रीर ही रंग-ढंग दीखने लगा—केवल 'श्रोम्-श्रोम्' की धुन लग रही थी। वे मध्याह के समय, गंगा में डुनकी लगाने उतरे श्रीर उसकी प्रखर धारा में उनका शरीर वह चला। फिर भी उनके मुख से 'त्रोम्-त्रोम्' की धुन चल रही थी। दीवाली को ही वे भूमिष्ठ हुए थे त्रौर दीवाली को ही वे श्रपने प्रमु के चरणों में लौट गये।

स्वामी रामतीर्थं का सिद्धान्त था कि मनुष्य स्वयं त्रपने भाग्य का निर्माता है। वे नियतिवाद—'भाग्यं फलित सर्वत्र न विद्या न च पौरुपम्' के कायल नहीं थे। उनके कथनानुसार कर्म त्रथवा कर्मवाद का वास्तविक त्रथी साहसिक किया, शक्ति तथा जीवन कर्मगद का सिद्धान्त त्रकर्मस्यता तथा भाग्य पर निर्भरता नहीं सिखलातां। यह तो शक्ति, जीवन श्रीर संघर्ष का उपदेश देता है।

वेदान्त में दासता की भावना लेशमात्र भी नहीं है। वौद्धधर्म में बुद्ध के प्रति, इस्लाम में मुहम्मद के प्रति, पारसी धर्म में जरथुस्त्र के प्रति तथा ईसाई धर्म में ईसा के प्रति दासता की भावना मौजूद है; किन्तु वेदान्त दासता की भावना से सर्वथा परे हैं। इसका त्राधार सत्य है, जो समानरूप से मनुष्यमात्र के हृदय की वस्तु है। जो चाहे, इसका प्रयोग कर सकता है। वेदान्त सिखलाता है कि चरित्रवान वनो, कत्त व्य-पार्लन करो, श्रपने शरीर के प्रति ममता श्रीर श्रासिक्त मत रखो। निरन्तर श्रनुमन करो कि तुम इस हाड़-मांस के भौतिक शरीर से परे हो। सर्वदा श्रपने को उसी सचिदानन्द का स्त्ररूप सममो । 'श्रोम्' का निरन्तर उचारण करो श्रोर श्रनुमव करो कि वही एकमात्र सत्य है।

स्वामी रामतीर्थ ने किसी मत त्राथवा मठ की स्थापना नहीं की। जिस काम का स्वामी विवेकानन्द ने श्रमेरिका में श्रीगणेश किया था, उसकी श्रपने जीवन के श्रह्मकाल में सुदृढ़ करने में वे सफल हुए। हृशीकेश से डेढ़ मील पर भावुक भक्तों ने 'रामाश्रम' नामक एक वाचनालय खोल रखा है जो त्राज भी स्वामीजी के हिमालय के प्रथम प्रवास की याद दिलाता है।\*

<sup>\*</sup>स्वामीजी के अनुभवसिद्ध उपदेश तथा व्याख्यान पुस्तकाकार प्रकाशित हुए हैं। उनकी भाषा सुत्रोध श्रौर सरल है। स्वामी नारायण के उद्योग से उनके लेख, भाषण त्रादि त्रंग्रेजी, हिन्दी श्रौर उद्दू<sup>°</sup> में रामतीर्थ-पिन्लकेशन लीग, रामतीर्थनगर, लखनऊ सें सुलम मूल्य पर प्रकाशित हुए हैं। वेदान्त के तत्त्व को समभने के लिए संसार के साहित्य में इससे सुगम श्रौर हृदयग्राही रचना शायद ही मिले।

# सातवाँ खण्ड

| • |  |   |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  | - |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |

## पहला परिच्छेद

#### भारतीय संस्कृति

'संस्कृति' शब्द का अर्थ है मन की, हृद्य की वृत्तियों को संस्कार के द्वारा सुधारना तथा उदात्त वनाना। देश-देश के ग्राचार-विचार भिन्न रहने से सुधार-संबन्धी भावना भी भिन्न होती है। अतएव अलग-अलग देशों की संस्कृति में भिन्नता पाई जाती है। किन्तु यदि इस विपय की छानबीन की जाय तो ज्ञात होगा कि संस्कृति के मूलतत्त्व सब देशों में प्राय: एक-से रहते हैं। देश-काल के अनुसार बाह्य स्वरूप में श्रंतर दीख पड़ता है जो स्वाभाविक है। वस्तुतः संस्कृति श्रान्तरिक गुणों का समूह है। वह एक प्रेरक शक्ति है। संस्कृत होने की च्रमता सबमें है; यह किसी विशेष जाति या वर्ग में सीमित नहीं है। किसी जाति के मनुष्य ऊँची संस्कृति के एकाधिकारी नहीं हो सकते। एक जाति, रंग या देश के मनुष्य जितने संस्कृत हुए हैं, दूसरी जाति, रंग या देश के मनुष्यों में उतनी ही संस्कृत होने की समता है। हाँ, इसके लिए उन्हें श्रनुकुल श्रवसर या परिस्थिति मिलनी चाहिए। इसके श्रभाव में वे मध्यस्तर पर रह सकते हैं। किन्तु इस दशा में यह निष्कर्ष निकालना भ्रमपूर्ण श्रौर श्रज्ञानमूलक है कि एक जाति स्वभावतः ऊँची संस्कृतिवाली है श्रौर दूसरी संस्कार-विहीन । सुविधा मिलने पर प्रत्येक जाति संस्कृति में दूसरी जाति से प्रतियोगिता कर सकती है। इस प्रकार संस्कृति फे ऊँचे-नीचे स्तर हो सकते हैं श्रीर होते भी हैं। किन्तु धर्म या देश के श्राधार पर संस्कृति के मेद स्थायी नहीं हो सकते। निदान, हिन्दू-संस्कृति श्रीर मुस्लिम-संस्कृति श्रादि भेद करना या भारतीय संस्कृति या चीनी संस्कृति च्रादि की वातें उठाना ठीक नहीं है। हाँ, उसके बजाय यदि यह कहा जाय कि मानव-संस्कृति के विकास में अमुक जाति के या धर्म के अनुवासियों ने इस परिमाण तक भाग लिया है और उनकी अमुंक-अमक विशेषताएँ रहीं एवं उन्होंने मानवता को ऊँचा उठाने में इन-इन सिद्धान्तों या ब्राटशों की जोन की और उनके अनुसार यहाँ तक व्यवहार किया तो यह कुछ असंगत नहीं करा लायना ।

संस्कृति तथा सभ्यता में भेद-भिन्न-भिन्न देशों में संस्कृति की भावना भिन्न-भिन्न रही है। सापारणतः लोग संस्कृति का प्रयोग सम्पता के अर्थ में करते हैं। इद्गर्लंड

में आज से सौ वर्ष पूर्व संस्कृति का अर्थ पुस्तकों, चित्रों, संगीत और नृत्य का ज्ञान एवं उनकी व्याख्या करने का कला-कौशल समका जाता था। सभ्यता ग्रौर संस्कृति सर्वथा सम्बद्ध होते हुए भी एक दूसरे से भिन्न है। संस्कृति ग्राभ्यन्तरिक होती है ग्रीर सभ्यता वाह्य तत्त्व है। संस्कृति को अपनाने में देर लगती है; परन्तु सभ्यता का सद्यः त्रानुकरण किया जा सकता है। दरश्रसल, संस्कृति का मूलसूत्र न धर्म है, न भाषा श्रीर न भौगोलिक खरह। यह सूत्र तो है जीवन-यात्रा के वास्तविक उपकरण, सामाजिक व्यवस्था श्रीर इन सबकी सहायता से बना मानसलोक। जीवन के भौतिक उपादान श्रवसर वदलते रहते हैं। श्रीर, उन्हीं के श्रनुसार समाज की व्यवस्था भी वदलती रहती है तथा बदलता रहता है जनता का मानस-लोक। कोई भी संस्कृति अपरिवर्त्त नीय नहीं होती, रूपान्तर बराबर होता रहता है। ऋग्वेदकालीन संस्कृति, अशोककालीन संस्कृति से भिन्न थी। मुस्लिम त्रौर ईसाई संस्कृति ने कुछ त्रौर ही रंग पकड़ा। त्रतएव श्रनादिकाल से भारत में श्रनेक जाति, सभ्यता, धर्म एवं संस्कृति का श्रवाध प्रवाह रहा। भारत ने, समय श्रीर श्रावश्यकता के श्रनुसार विविध सभ्यताश्रों एवं संस्कृतियों से समभौता किया तथा त्र्यावश्यकतानुसार त्र्यादान-प्रदान भी। इसी कारण वैविलोनिया, सिरिया, मिस्र तथा यूनान की सम्यता का लोप नहीं हुआ। भारत में, बीच-बीच में, बड़े-बड़े सम्राटों का उत्थान-पतन हुआ। अन्वकारमय युग आया और कितनी ही राजनीतिक घटन।एँ घटीं, जिनमें श्रिधकांश का नामोनिशान श्रव नहीं रहा। फिर भी भारतीय संस्कृति की घारा कभी सूखी नहीं और उसने समय-समय पर हुए उत्थान-पतन के बावजूद अपनी अनेक विशेषताओं को सुरिह्तत रखा।

वर्त्त मानकाल में पाश्चात्य संस्कृति के प्रथम दर्शन ने भारत को मुग्ध और मोहान्ध कर दिया। कुछ शताब्दियों के सम्पर्क के फलस्वरूप पाश्चात्य जगत् की अनेक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रेरणाएँ भारतीय संस्कृति में आकर बद्धमूल हो गईं। भारत की प्राचीन संस्कृति ने इस नवीन संस्कृति के साथ काफी दूरतक विनिमय-संबन्ध स्थापित किया। इस विनिमय के स्वरूप, राष्ट्रवाद और विधानवाद के पश्चात् सिद्धान्तवाद, भारत की उर्वर भूमि में आया और सुपोषित होकर अंकुरित हो गया। इन दोनों संस्कृतियों का भारतभूमि में सम्मेलन हुआ और समन्वय की प्रयोगशाला में फलतः नवीन संस्कृति की रूपरेखा बनी। कहीं पुरानी बातों के मूलरूप को सुरिच्चत रखकर भी सममौता किया गया और कहीं नवीन बातों को बिल्कुल आत्मसात् कर लिया गया। भारतीय संस्कृति की यह सिह्ण्याता और समन्वय-शक्ति उसकी एक बड़ी विशेषता है।

"श्रार्य-संस्कृति की यदि कोई विशेषता कही जा सकती है तो यही कि उसने स्वार्थ-सिद्धि की अपेद्धा पर-सेवा, समाज-सेवा और स्वार्थ की अपेद्धा परमार्थ पर अधिक 'जोर दिया है। उसने व्यक्ति को समाज में, समष्टि में और भगवान, में लीन होने का उपदेश रिया है एवं मार्ग भी बताया है। जो मार्ग, जो विधि, जो क्रिया हमें भगवान की तरफ ले जाती है वह हिन्दू-संस्कृति, आर्य-संस्कृति, सज्जन-संस्कृति एवं सुसंस्कृति है। जो हमें उससे विमुख बनाती है वह अहिन्दू, अनार्य, दुर्जन-संस्कृति और कुसंस्कृति हैं ।"

<sup>🕶</sup> पं० हरिभाऊ उपाध्याय

### भारतीय संस्कृति

मुराडक-उपनिपद् के निम्नलिखित मंत्र में वैदिक आर्य के सभी धार्मिक आदशीं का संज्ञेप में समावेश किया गया है—

"सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष श्रात्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्।। श्रन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पश्यन्ति यतयः चीगादोषाः॥ ३।१।४

ग्रर्थात्—सबके शरीर के भीतर, हृदय में विराजमान परम विशुद्ध प्रकाशमय ज्ञानस्वरूप परब्रह्म परमात्मा, जिनको सब प्रकार के दोषों से रहित हुए प्रयत्नशील साधक ही जान सकते हैं; सदैव सत्य-भाषण, तपश्चर्या, संयम श्रीर स्वार्थ-त्याग तथा ब्रह्मचर्य के पालन से उत्पन्न यथार्थज्ञान-द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। इनसे रहित होकर जो भोगों में त्रासक्त है, भोगों की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के मिथ्या भाषण करते हैं श्रीर श्रासक्तिवश नियमपूर्वक ग्रपने वीर्य की रक्षा नहीं कर सकते, वे स्वार्थपरायण ग्रविवेकी मनुष्य परमात्मा का ग्रनुभव नहीं कर सकते; क्योंकि वे उनको चाहते ही नहीं।

ग्रतएव भारतीय संस्कृति का ध्येय मनुष्य का चरम लक्ष्य वताकर उसे प्राप्त करने का उपाय और मार्ग प्रदर्शित करना है। शारीरिक, मानसिक तथा आत्मशक्ति का विकास इस लक्ष्य के साधन के मार्ग हैं। ग्रातः जिस संस्कृति में इनके विकास का जितना ग्राधिक्य होगा वह उतनी ही ऊँची मानी जायगी। इस कसौटी पर कसने से भारतीय संस्कृति विल्कुल ठीक उतरेगी।

प्राचीन भारत में शारीरिक, मानसिक तथा ग्रात्मशक्ति का सामंजस्यपूर्ण विकास ही मानव-जीवन का ध्येय माना गया था। शुक्ल-यजुर्वेद के ब्रान्तर्गत विख्यात ईशावास्यो-पनिपद् के प्रथम दो मंत्रों में इन शक्तियों के विकास का आदेश दिया गया है-

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन मुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्।। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजिवीपेच्छतं समाः। एवं स्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे।।

श्चर्थात्—श्रिखल ब्रह्माएड में जो कुछ भी चराचरात्मक जगत् देखने-मुनने में श्राता है, सब सर्वाधार, सर्वनियन्ता, सर्वाधिवति, सर्वशक्तिमान्, सर्वकल्याग्रस्वरूप परमेश्वर से ज्यात है; सदा उन्हों से परिपूर्ण है। इसका कोई भी ग्रंश परमेश्वर से रहित नहीं है, ऐसा समक्तकर ईश्वर को निरन्तर श्रपने पास समकते हुए, सदा-सर्वदा उनका स्मरण फरते हुए, इस जनत् में केपल कर्तव्यगलन के लिए ही विषयों का यथाविष उपयोग करों और सी वर्षों तक जीने की इच्छा करों। किसी के धन का लोभ न करों। कर्म करते हुए कर्नी ने लिस न होना ही एकमात्र मार्ग है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग कर्मकान से नुक होने का नहीं।

### विश्वधम-दर्शन

इस प्रकार इन दो मंत्रों से स्पष्ट है कि भारतीय सम्यता के उप:काल में ही शारीरिक, मानसिक तथा त्रात्म-शक्ति के विकास पर जोर दिया गया है। इन त्रादेशों के ग्रनु-सार कार्य करने के परिगामस्वरूप साधक में स्वभावतः इन तीनों शक्तियों का विकास होगा। त्रादेश दिया गया है कि कर्म में लिस हुए विना सौ वपों तक जीने का प्रयत करो, श्रीर किसी के धन की श्रोर लालच न करो। जो कुछ तुम्हें भगवान ने दिया है उस पर संतोप करो। सौ वर्षों का जीवन शारीरिक विकास तथा मानसिक शान्ति-द्वारा ही संभव है श्रीर भगवान् की उपस्थिति हर जगह समभाने तथा निर्लिस रहने से ही श्रात्मो-न्नति होगी।

भारतीय संस्कृति का लक्ष्य है मानव की त्राध्यात्मिक उन्नति। भारतीय संस्कृति मनुष्य का चरम लक्ष्य वताकर उसे प्राप्त करने का उपाय त्रीर मार्ग प्रदर्शित करती है। सुकर्म ही त्रात्मा एवं मन को पवित्र तथा निर्मल त्रनाने का मुख्य साधन है। जन्म-मर्ग का बन्धन ही जीवात्मा को परमानन्द प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यह अनन्त एवं श्रच्चय सुख मोच्च ही है। प्रत्येक जीवातमा इसे प्राप्त कर सकती है। जीवन्युक्त महा-पुरुष ही मोद्ध में शाश्वत् शान्ति ग्रीर परमानन्द प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भारत के ऋषियों ने शारीरिक, मानसिक तथा त्रात्मोन्नति को ही इस उद्देश की पूर्ति का साधन वतलाया है।

श्रतएव प्राचीन भारत में शारीरिक शक्ति के विकास के लिए ऐसा नियम श्रीर इस प्रकार का जीवन-क्रम बनाया गया था जिसमें शारीरिक विकास के साथ-साथ मानसिक तथा त्रात्म-विकास में भी वाधा न पड़े। शरीर के भिन्त-भिन्न त्रंगों को पुष्ट करने के लिए व्यायाम, यम, नियम, प्राणायाम, त्रासन, ब्रह्मचर्य त्रादि का विधान किया गया है। ये साधन शारीरिक उन्नति के साथ-साथ चंचल चित्तवृत्ति का निरोध कर मनुष्य को एकाग्र बनाते हैं, जो श्रात्मोन्नति में सहायता देते हैं। प्राणायाम फेकड़ों को श्रधिक शक्तिशाली बनाकर हृदय को शक्ति प्रदान करता है जिससे म;नसिक शक्ति के विकास में सहायता मिलती है। इस प्रकार प्राचीन भारत ने शारीरिक शक्ति के विकास की एक ऐसी योजना बनाई थी जिससे मानसिक त्रौर त्रात्म विकास में भी स्वतः काफी सहायता मिल सकती है। शारीरिक विकास की ऐसी व्यवस्था संसार के अन्य किसी देश की संस्कृति में नहीं पाई जाती। यह भारतीय संस्कृति की पहली विशेषता है।

जनतक त्रात्मा को नहीं समभा जाता तन्तक ज्ञान त्रधूरा ही रहता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार आत्मा को समभकर उसे जीवन-मरण के वन्यन से मुक्त करना ही मानव-जीवन का एकमात्र ध्येय है। किस प्रकार इस हाड़-मांस के पुताले में हमलोग समा गये श्रीर जब निकलेंगे तब कहाँ जायँगे, हम कौन हैं, श्रादि समस्याश्रों का समाधान त्रावश्यक है। वत्त मान युग के भारतीय सन्त महर्षि रमण ने मुमुचु को 'में कौन हूँ ?' इस खोज में लगने का उपदेश दिया है। इस समस्या को समक लेने पर प्राणिमात्र में कोई भेद नहीं रह जाता; किसी से द्रोह करने की गुंजाइश नहीं रह जाती। ईशावास्योप-निषद् के मंत्र ६-७ में कहा है—

"यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । सर्वभतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः। तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः॥

श्रर्थात्—जो मनुष्य प्राणिमात्र को सर्वाधार परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा में देखता है वह सर्वान्तर्यामी परमप्रमु परमात्मा को प्राणिमात्र में देखता है, वह कैसे किसी से घृणा या द्वेष कर सकता है ? वह प्राणिमात्र में एक तत्त्व—परमात्मा—को देखता है । उसे सर्वत्र परमात्मा के दर्शन होते रहते हैं । इस कारण वह इतना श्रानन्दमग्न हो जाता है कि शोक-मोहादि विकारों की छाया भी कहीं उसके चित्त में नहीं रह जाती । श्रतएव परमात्मा को जीवमात्र में व्यास श्रनुमव करना मनुष्य-जीवन का ध्येय हैं ।

उपर्युक्त भाव अज्ञात रूप से भारत के वातावरण में आज भी व्याप्त है। अपट् को भा विना मानी-मतलव समके आज हम 'प्यारे मन की गठरी खोल; उसमें लाल भरे अनमोल' आदि वाक्यों को गाते-गुनगुनाते पाते हैं। कबीर, दादू-सदृश भारत के अपट् सन्तों के वाक्यों में भी इस भाव का प्रचुर रूप में आभास मिलता है। अतएव भारतीय संस्कृति के अनुसार आत्मा को समक्तकर जीवन-मरण के बन्बन से उसे मुक्त करना ही मानव-जीवन का एकमात्र ध्येय है। यह भारतीय संस्कृति की दूसरी विशेषता है।

संसार की सम्यता के उप:काल में मंत्रद्रष्टा ऋषियों ने यह ज्ञान प्राप्त किया कि सत्य ज्ञौर ऋत (जीवन में सुव्यवस्था) ही इस स्रष्टि के ज्ञादि उपादान-कारण हैं। यह पृथ्वी सत्य पर ही स्थिर है। तभी से सत्याचरण का भाव मानो इस देश के वातावरण में फैल गया। ऐतिहासिक युग में मेगास्थनीज ने भारतीयों के सचरित्र ज्ञौर सदाचरण की प्रशंसा में जो वावय कहे हैं उन्हें मुगलकालीन ज्ञंग्रेज यात्रियों ने भी दोहराया है।

भारत में त्रास्तिकवाद, नास्तिकवाद, है तवाद, त्रहै तवाद-प्रभृति विभिन्न मत-मतान्तरों के लिए स्थान रहा है। यहाँ विचार-स्वतंत्रता तो इतनी रही है कि महाभारत के वन-पर्व १३१। ११ में कहा है—

धर्मं यो वाधते धर्मो न स धर्मः कुवर्त्म तत् । ध्राविरोधात्त् यो धर्मः स धर्मः सत्यविक्रम ॥

अर्थात्—जो धर्म दूसरे धर्म को वाधा पहुँचावे, दूसरे धर्म से रगड़ पँदा करे, वह धर्म नहीं, वह तो कुमार्ग है। धर्म तो वह है जो धर्मविरोधी नहीं होता है।

श्रतएव भारत ने चरित्रवल को धर्म की कसीटी समझा है। इस कसीटी पर जो सफल उतरे उन्हें भारत श्रादर श्रीर गौरव की दृष्टि से देखता श्राया है, भले ही उनकी विचारधारा सर्वभान्य श्रीर सर्वप्रिय न हो। प्राचीन भारत के इतिहास के पन्ने हमें धार्मिक विचार-स्वतंत्रता के कारण किसी के पीड़ित श्रथवा श्रनाहत होने का उदाहरण प्रस्तुत नहीं परता। इस देश में श्रपने चरित्रवल के कारण ईश्वर को न माननेवाल महापुर्य भी न फेवल शादर और मर्यादा के भाजन हो सके हैं; वरन उन्हें समाज में उच्चतर स्थान भी मिला हैं। ईश्वर में विश्वास न रखने से मान-मर्यादा में विरोध उपहिधत नहीं हो सका

हैं। क्योंकि भारतीय संस्कृति का मूलाधार सत्य तथा ऋत (ग्राचार) रहा है। भगवान खुद्ध ने स्मष्टरूप से ईश्वर की सत्ता स्वीकार नहीं की है ग्रीर न वेदों का ही ग्रादर किया है। ग्रपने प्रधान शिष्य ग्रानन्द के पूछने पर कि 'ईश्वर है या नहीं ?'—भगवान ने विषय को टालते हुए कहा कि ईश्वर के होने ग्रथवा न होने पर मनुष्य का निर्वाण निर्भर नहीं करता। ग्रतएव यह चर्चा व्यर्थ है। खुद्ध ने न ईश्वर को माना, न वेद को; किन्तु वे ग्रपने ग्रुग के सर्वश्रेष्ठ ग्राचारवान पुरुप थे। जीवमात्र के प्रति उनकी समहिष्ट थी। सत्य ग्रीर ग्रहिंसा उनका मूलमंत्र था। ग्रतएव उनकी विशोप प्रतिष्ठा हुई। उनकी गणना विष्णु के नवम ग्रवतार में की गई ग्रीर विष्णु के ग्रवतार के रूप में ग्राज भी जनता में उनकी प्रतिष्ठा ग्रच्हुएण है।

किषल मुनि सांख्य-दर्शन के प्रगोता थे। ग्रापने प्रकृति-पुरुष की कल्पना से विश्व की पहेली समक्ताई है। ग्रनावश्यक होने के कारण ईश्वर की सत्ता सांख्य को मान्य नहीं। ग्रतः सांख्य नितान्त निरीश्वरवादी है। किषल उपनिष्कालीन ऋषि थे। ग्राप ग्रत्यन्त चरित्रवान महापुरुष थे। किसी भी ग्रन्थ में ग्रापके सम्बन्ध में ऐसी बात नहीं ग्राई है जो ग्रापके विमल चरित्र में लेशमात्र भी धव्वा लगा सकी हो। ग्रतः निरीश्वरवादी होने पर भी ग्रापकी गणना भगवान के चौबीस ग्रवतारों में हुई है।

मीमांखादर्शन भी निरीश्वरवादी है। इसके ब्राचार्य जैमिनि का कथन है कि वेद स्वयं नित्य है। किसी के द्वारा उसकी रचना नहीं हुई है। इस दर्शन के ब्रनुसार विश्व में कर्म ही सबसे प्रधान वस्तु है। ब्राचार्य वादरायण ईश्वर को कर्मफलों का दाता मानते हैं। परन्तु जैमिनि की सम्मित में यज्ञ से ही तत्तत् फलों की उपलिव्य होती है। इस प्रकार ईश्वर की ब्रवहेलना करने पर भी सिर्फ जैमिनि ही नहीं; किन्तु ब्राचारवान मीमांसक की भी प्रतिष्ठा ब्रौर मर्यादा बनी रही।

लंकाधिपति-रावण चारो वेदों का पंडित होने के साथ-साथ भगवान शंकर का परम भक्त था; किन्तु त्र्याचारहीन होने के कारण उसकी गणना राच्सों में की जाती है। सदाचार के कारण ही उसके भाई विभीषण को मर्यादापूर्ण स्थान मिला था।

श्रतएव यह स्पष्ट है कि भारत में श्रनादिकाल से धार्मिक स्वतंत्रता रही है। मनुष्य के श्रादर श्रीर प्रतिष्ठा का मापदंड ईश्वर की भक्ति श्रीर वेदादि सद्ग्रन्थों का श्रनुशीलन न होकर ऋत (चिरित्र) रहा है। यह भारतीय संस्कृति की तीसरी विशोषता है।

भारतीय संस्कृति कर्मवादमूल क है। इसिलए इसका लक्ष्य अखंड विश्व की ओर है। भारतीय सिद्धान्त है कि जीव एक जन्म से जन्मान्तर में परिश्रमण करता रहता है। विभिन्न योनियों में घूमता हुआ कभी स्वर्ग में जाता है तो कभी नरकादि में। कभी भारत में जन्म लेता है तो कभी दूसरे देश में। कभी पुरुप होता है तो कभी स्त्री। क्योंकि कर्म की विचित्र गतियाँ होती हैं। जबतक आत्मज्ञान की अगिन में कर्म और अकर्म भस्म नहीं हो जाते और आत्मा तथा परमात्मा में तादात्म्य नहीं हो जाता, तबतक मनुष्य आवाग्मन के चक्कर में पड़ा रहता है। ५४ लग्न योनियों के सब जीव ही उस (ब्रह्म) के अपने हैं, समस्त जगत् उसका संचार-चेत्र है। कोई देश, कोई काल, कोई जांव उसका

अपरिचित नहीं है। सभी उसके निज जन हैं। अतएव कर्मवाद मनुष्य को कुकर्म से हटाकर सुकर्म में लगाता है। यह सत्य है, कि भारत में ऐसी विचारधारा के लोग भी हो गये हैं जिनका सिद्धान्त रहा—

#### यावज्ञीवेत्सुखं जीवेहगां कृत्वा घृतं पिवेत्। भरमीभृतस्य देहस्य पुनरागमनं कृतः॥

ग्रर्थात्—'जवतक जीत्रो, सुख से जीत्रो। घी पीते रहो, चाहे उसके लिए कर्ज भी क्यों न लेना पड़े। शरीर भस्म हो जाने के बाद उसका फिर जन्म कहाँ ?' परंतु भारतीय संस्कृति कभी भी इस भावना की नींव पर खड़ी नहीं हुई श्रीर सर्वदा इस विचार-धारावालों की संख्या न्यून ही रही।

कर्मवाद की भावना सुकर्म की ग्रोर प्रेरित करती है। प्राचीन भारत में जो विश्वजित् यज्ञ होता था, उसके मृल में भी यही भावना थी। यज्ञ का ग्रामिप्राय है—ग्रपना सर्वस्व दूसरों के लिए दे देना। महाराज रघु ग्रादि का विश्वजित् यज्ञ प्रसिद्ध है। जब राजा ने ग्रपार धनराशि गुरु के चरणों में रख दी; गुरु प्रसन्न हुए ग्रोर उन्होंने वह धनराशि पीड़ितों ग्रोर दरिद्रों को सेवा में लगा दी। इस प्रकार महायज्ञ से दरिद्रनारायण की तृप्ति हुई ग्रोर वे ग्राशीर्वाद देते हुए चले गये।

इसी भावना ने भीष्म को त्राजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करने तथा राज्याधिकार परित्याग करने की प्ररेणा दी। इस प्रकार त्याग त्र्योर परोपकार का ज्वलन्त उदाहरण, जिसको किव कालिदास ने 'रबु त्रौर वरतन्तु के शिष्य की गाथा' में त्रमर कर दिया है, कर्मवाद पर विश्वास का ही फल था। त्रतिण्व कर्मवाद का सिद्धान्त भारतीयों में प्रेम, सिह्ण्युता, दया त्रादि उचादशों का पालन करने में प्रेरणा देता त्रा रहा है। यह भारतीय संस्कृति की चौथी विशेषता है।

त्रादिकाल में अपने समन्वर और समुचय की प्रगतिशील नीति-द्वारा आयों ने अनायों को मिला लिया था। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश की त्रिमूर्ति इसी समन्त्रय और समुच्चय की कल्राना है। अनायों की लिंग-पूजा आयों में प्रचलित हो गई। उसी प्रकार विष्णु भी अनायों के उगास्य देव बन गये। इसके बाद भारत में अनेक यूनानी, ईरानी, हूण, शक, सीधियन आदि आये; किन्तु उदार भारतीय संस्कृति में वे विलीन हो गये और अपना अस्तित्व खो दिया। भारत में आज उनका चिह्न भी शेष नहीं है। उदार भारतीय संस्कृति ने ऋषि अगस्त्य के सहरा उक्त सभी संस्कृतियों को सोख लिया। इसका परिणाम हुआ कि उन प्राचीन आक्रमण्कारियों के वंशां का पृथक अस्तित्व नहीं मिलता। भारतीय संस्कृति में यही चमता है कि यह संपूर्ण विश्व को अपने विशाल उदार अंक में भर सकी। यह इसकी पाँचर्यी विशेषता है।

किन्तु भारत में जब से इखं उदार भावना का हास हुआ, इसका पतन प्रारंभ हुआ। जबतक पह विदेशियों को आत्मसात् कर सका तबतक इसकी उत्तरीत्तर उन्नति होती गई। जब से इसकी भावना संकीर्ण होने लगी और आगंतुकों को आत्मसात् करने में

१ चार्पक

वि० द०-४७

यह ग्रसमर्थ हो गया तब से इसकी ग्रवनित होने लगी। यदि मुसलमानों के ग्राक्रमण्-काल में भी भारतीय संस्कृति जीती-जागती होती तो इसमें तिनक भी संदेह नहीं कि हजरत मुह-म्मद भी ग्राज हिन्दुओं के ग्रवतारों ग्रथवा महापुरुषों में गिने गये होते। ग्रीर मुसलमान भी ग्रीक, सीथियन, हूण ग्रादि की तरह ग्रपना ग्राह्तित्व खो बैठे होते। ग्राज तो भारतीय हिन्दू-समाज की पाचन-शक्ति इतनी चीण हो गई है कि ग्रपने ग्रनेक राम-कृष्णोपासक भाइयों को भी ग्रपनाने में वह ग्रसमर्थ हो रहा है। विधिमयों को पचाने में सबसे बड़ी रुकावट जाति-पाँति है। इसी जन्मजात जाति-पाँति की भावना से जकड़े हुए वर्त मान भारतीय समाज में विधिमयों के लिए कोई स्थान नहीं रह गया। जबतक एक बार पुनः हिन्दुओं में समता, बंधुत्व ग्रीर स्वतंत्रता का पुनीत भाव भरकर हम ग्रव्कृतों के चित्त में यह भावना पैदा नहीं कर देते कि हम सब इस विशाल हिन्दू-जाति के एक ग्राभिन्न ग्रांग हैं तबतक हम भारत की प्राचीन गौरव-गरिमा को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यदि हिन्दू जनता की मनोवृत्ति बदल जाय तो छत्तीस करोड़ का यह भारतीय राष्ट्र संसार में ग्रग्रगएय होकर एक बार पुनः संसार का पथ-प्रदर्शक हो सकेगा।

'सर्वजन-सुखाय' की भावना भारत में आदिकाल से प्रवल रही है। भारतीय संस्कृति की इस आधार-शिजाला भावना पर भारतीय जोवन और धर्म का भव्य भवन अडिंग और अचल खड़ा हुआ है। इन उदार, उदात्त और सर्वोच अभिलापाओं के कारण ही आर्य-संस्कृति को मोलिक महत्ता है। आर्यपुरुषों को अभिजापा केवल अपने को ही नहीं, वरन संरूण विश्व को सुखी और शान्त बनाने में पूरी होती है। और प्रत्येक आर्य अपनी दैनिक प्रार्थना में चाहता है—

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्॥

त्रथात्—'जीवमात्र सुखी हों, सब नीरोग हों, सब लोग कल्याण लाम करें। कोई भी दुःख का भागी न हो।' इस भावना का मूलाधार हमें ऋग्वेद के उस मंत्र (मंडल १, सूक्त ८६, मंत्र ८) में मिलता है जहाँ ऋषि शान्ति-प्रार्थना करता है—

श्रोम् भद्रं कर्गोभिः श्रुगुयाम देवाः भद्रं पश्येमान्तभिर्यजत्राः।
स्थिरिङ्गेस्तुब्दुवां सस्तमूभिवर्यरोम देवहितं यदायुः॥
स्वस्ति नो इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वति नो पूषा विश्ववेदाः।
स्वस्तिनस्ताक्ष्यीं श्रारिष्टनेभिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु॥
श्रोम् शांतिः शांतिः शांतिः

ेह देवगण, हमलोग भगवान् का भजन करते हुए कानों से कल्याणमय वचन सुनें। नेत्रों से कल्याण ही देखें, सुदृढ़ य्रांगों से श्रीर शरीर से भगवान् की स्तुति करते हुए य्रापने जीवन को भगवान् के कार्य य्रायांत् लोकहित में लगावें। सब य्रोर फैते हुए सुवरा-वाले इन्द्र हमारे लिए कल्याण का पोषण करें। समस्त विश्व का ज्ञान रखनेवाले पूरा हमारे लिए कल्याण का पोषण करें। श्रीरष्टों को मिटाने के लिए तार्क्ष य्रीर सुद्धि के स्वामी वृहस्पति भी हमारे लिए कल्याण की पुष्टि करें। हे परमात्मन्, हमारे विविध तापों की शांति हो।'

अतएव हमें किसी भी प्रार्थना-मंत्र में सिर्फ आत्म-लाभ के उद्गार नहीं मिलेंगे; किन्तु उसमें समाज एवं विश्व की मंगल-कामना के ही अधिकतर भाव मिलेंगे।

इस 'सर्वजन-सुखाय' की सद्भावना तो चरम सीमा को तब पहुँच जाती है जब ऋषि दधीचि-सदृश महान् तपस्वी जनकल्याण के लिए अपने जीवन का विसर्जन सहर्ष कर देता है। ऋषि दधीचि ने यह कहकर अपना शरीर जन-कल्याण के लिए अपिंत किया कि—'जब एक दिन यह स्वयं ही मुक्ते छोड़नेवाला है, तब इसको पालकर क्या करना है ? जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुःखी प्राण्यियों पर दया करके मुख्यतः धर्म और गौणतः यश का संपादन नहीं करता, वह जड़ पेड़-पौधों से भी गया-बीता है। बड़े- बड़े महात्माओं ने इस अविनाशी धर्म की उपासना की है। इसका स्वरूप, बस, इतना ही है कि मनुष्य किसी प्राण्यी के दुःख में दुःख का अनुभव करे और सुख में सुख का। जगत् में धन, जन, शरीर आदि पदार्थ च्राणभंगुर हैं। कितने दुःख की बात है कि यह मरणधर्मा मनुष्य इसके द्वारा दूसरों का उपकार नहीं कर लेता।'

स्वयं मुक्त हो कर यदि श्रीर किसी को मुक्त न कर सकें तो श्रपनी मुक्ति की सार्थकता कहीं ? यदि वस्तुतः एक ही श्रात्मा सत्य है तो क्या यह भी सत्य नहीं कि जवतक श्रीर-श्रीर जीव पूर्णव लाभ नहीं कर लें तवतक वास्तव में किसी भी श्रात्मा का पूर्णव लाभ नहीं हुश्रा। भारत के प्रत्येक महापुरुष इसकी घोषणा कर गये हैं कि समस्त विश्वकरणाण श्रीर श्रात्म-कल्याण—दोनों एक श्रीर श्रिभिन्न हैं। इस प्रकार प्रज्ञावान पूर्णकाम मानव के संमुख उसकी तपस्या श्रीर निष्ठा पर मुग्ध होकर जब स्वर्गाधिपति वर माँगने के लिए श्राये तव महामानव राजा रिन्तदेव के मुख से सहसा निकला—

नत्वहं कामये राज्यं न स्वर्ग नापुनर्भवम्। कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्।। कश्चास्य स्यादुपायोऽत्र येनाऽहं दुःखितात्मनाम्। श्चन्तः प्रविश्य भृतानां भवेयं दुःखभाग्सदा।।

श्चर्यात्—मुफे राज्य की कामना नहीं है, स्वर्ग तथा मोन्न की भी मुफे चाह नहीं है। भें चाहता हूँ, दुःख से संतत प्राणियों का दुःख से छुटकारा। दुःखी मानवों के श्रन्तः करण में पंटकर दुःख को भोग लूँ—इसका कीन-सा उपाय है!

इस प्रकार मानद-कल्य गा की कामना के सामने आये हुए ऐस्वर्य तथा मुक्ति को भी हुकराना भारतीय संस्कृति के लिए ही संभव था। यह है इसकी उर्दश्रेष्ठ विशेषता। प्रताप्य आज भी सारे संसार की अस्ति भारत की और लगी हैं।

# दूसरा परिच्छेद भारतीय संस्कृति का प्रसार (वृहत्तर भारत)

पाश्चात्य विद्वान भी स्वीकार कर चुके हैं कि संसार के साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम यन्थ है। भारतवर्ष ही संसार का सर्वप्रथम सम्य देश है। अतएव स्वभावतः भारत से ही ज्ञान-ज्योति विश्व में फैली। एशियामाइनर के वोगजकुई नामक स्थान में खुदाई के बाद जो शिलालेख प्राप्त हुआ है उससे यह प्रमाणित होता है कि प्रायः चार हजार वर्ष पूर्व भी वहाँ वैदिक संस्कृति का प्रचार था श्रीर वैदिक देवता वहाँ मान्य थे। श्रतएव यह स्पष्ट है कि वैदिक सम्यता की धाक वहाँ के रहनेवाली मित्तानी श्रौर हिराइट नामक जातियों में जम चुकी थी, क्योंकि ई० पू० १३६० में ग्रांकित संधिपत्र में साह्यरूप चार वैदिक देव-तात्रों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद से ही स्पष्टतया ज्ञात होता है कि त्रायों का दूर-दूर देशों से भी संपर्क था। यह सम्पर्क राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दोनों होत्रों से हुत्रा था, किन्तु राजनीतिक की अपेद्धा सांस्कृतिक द्येत्र में ही यह संपर्क अधिक रहा। यह वेद के 'कुशुष्व विश्वमार्यम्' अर्थात् 'हम समस्त विश्व को आर्य बनावें'—मंत्र से स्पष्ट है। त्रातएव सैन्यवल द्वारा संसार के भिन्न-भिन्न देशों को जीतकर उपनिवेश स्थापित करने के वदले आर्थों ने संसार के भिन्न-भिन्न देशों में अपनी संस्कृति का संदेश भेजना शुरू किया। इसी भावना से प्रेरित होकर वैदिक युग के हजारों वर्ष बाद भगवान् राम समस्त दिस्ण भारत तथा लंका को पदाकान्त करके भी, साम्राज्य स्थापित करने के बदले, वहाँ के अनार्य निवासियों को प्रेमसूत्र में बाँधकर, आर्य-संस्कृति को दिल्ला में विकसित करने में सफल हुए।

भारतीय सभ्यता के उष:काल में भारत का किन-किन देशों से संबन्ध था—इसका हमें कहीं स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता; किन्तु वेदों में ही हमें ऐसे-ऐसे मंत्र मिलते हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि आर्थ व्यापारी, जिन्हें 'पिण्' कहते थे, व्यापार-वाणिच्य के लिए दूर-दूर देशों में जाते थे। इसका समर्थन विभिन्न देशों की किंवदन्तियों, प्राचीन प्रन्थों तथा खुदाई से प्राप्त चिह्नों से होता है। वेदों में अनेक जगह नावों की चर्चा आई है। जिस-जिस देश में आर्य 'पिण्' वाणिच्य के उद्देश्य से गये, उन्होंने 'कुणुष्व विश्वमार्यम्' की सद्भावना से प्रेरित हो, वहाँ के निवासियों में आर्य-संस्कृति की पताका फहराई।

भारतीय संस्कृति के विश्वव्यापी प्रचार का कारण भारत का विदेशों से व्यापार तथा प्रतिभाशाली नरेशों एवं ऋषियों की प्रचार-वृत्ति ही था। इनमें महिष् अगस्त्य अग्रगएय थे। आपने सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति का विस्तार सुदूरवर्त्ती वालीद्वीप-पर्वन्त किया। भारतीय संस्कृति के अग्रदूतों ने वहाँ के निवासियों के हृदय पर प्रभाव जमा रखा था। हमारा उन दिनों का उपनिवेशीकरण प्रायः संस्कृति के वल पर अवलंत्रित था और मित्रभाव पर आश्रित था। व्यापार के द्वारा धन कमाना एवं देशान्तरों और द्वीपान्तरों में अमण् करने की लालसा भारत के कुछ उत्साही विण्क-पुत्रों को उधर खींच ले गई और वे उधर के ही वन गये—अल-मिल गये। किन्तु वे स्त्रभावतः आर्य-स्थता के रंग में रॅंगे थे, कलाओं में प्रवीण थे, धर्म पर श्रद्धा रखनेवाले थे, देवताओं की पूजा एवं यज्ञ-हवन आदि नित्यकर्मों को करनेवाले, धर्म पथपर चलनेवाले और अपने सिद्धान्तों पर हढ़ रहनेवाले थे। विण्कों के अतिरिक्त च्त्रिय एवं ब्राह्मण भी बड़ी संख्या में संसार के भिन्न-भिन्न देशों में जाते थे। इन लोगों ने इन देशों में यश और सत्कार पाया। आर्थ विश्व-कल्याण की भावना से प्रेरित होकर ही समस्त विश्व पर अपना प्रमुत्व स्थापित कर महान धर्म-विजय करना चाहते थे। उनका आदर्श था—

#### सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चितं दुःखभाग्भवेत्॥

श्रर्थात्—'सभी प्राणी सुखी रहें, सब नीरोग रहें, सब कल्याण लाभ करें श्रीर किसी को दुःख न हो।' संसार के इतिहास में ईसाई श्रीर इस्लाम धर्मावलंबियों ने भी संसार के कोने-कोने में अपने धर्म और संस्कृति का प्रचार किया है; किन्तु आयों की प्रणाली से इनकी प्रणाली भिन्न रही है। ईसाइयों ने छल-वल से विभिन्न देशों पर त्राधिपत्य जमाकर धर्म श्रीर संस्कृति का प्रचार किया श्रीर इस्लाम धर्मावलंबी भी ईरान, श्ररब, भिस ग्रादि देशों में तलवार के सहारे ग्रपने धर्म ग्रीर संस्कृति को फैलाने में समर्थ हुए। किन्तु त्रार्य-प्रचारक शांतिमय धर्म के प्रचार के साथ-साथ त्रपनी शिद्धा, सम्यता तथा श्रादर्श के द्वारा अपनी संस्कृति का श्रामट प्रभाव स्थापित कर सके। इन्हीं रुगों के कारण आर्यों ने विभिन्न देशों के मूल निवासियों को अपनी ओर आकर्पित कर लिया तथा वे आर्थ-संस्कृति से प्रभावित हो आर्थ बन गये। आयों ने वहाँ के अशिद्धित लोगों से प्रायः दूर हटने की प्रवृत्ति नहीं दिखलाई, परन्तु उनमें ये दूध में मिश्री की तरह छुल-मिल गये। संस्कृति तो प्रीतियोग पर पनप उटती है ह्योर शीव ही फलने-फूलने लगती है। इस लिए इने-भिने भारतीयों ने ही आर्थ-संस्कृति को संसार के विभिन्न देशों में विकसित कर दिया। जहाँ कहीं भी भारतवासी गये, उन्होंने वहाँ के लोगों की ब्राधिभीतिक ब्रीर धाष्पात्मिक क्षेत्रों में प्रगतिशील दनाने का सतत प्रयत्न किया। भारतीय दृष्टिकीग् सांस्कृतिक होत में कभी संकुचित नहीं रहा। भारत ने संस्कृति का गह्हा नहीं वनायाः प्रभितु, एससे संस्कृति की विशास धारा की अनेक शाखाएँ अशाखाएँ पूर्व और ये संसार के फोने-फोने में फैल गरें। उन सभी भाराकों में प्रदाह नहा, लहर नहीं क्रीर उथल-पुषल रही। मंत्रकृति के रूप में ली निवि भारत के पाम भी उनका विनरण उदारता-

पूर्वक हुआ। इस प्रकार भारतीय संस्कृति का प्रकाश न केवल ऐशिया में ही; अपितु यूरोप, अफ्रिका तथा सुदूरवर्ती अमेरिका में भी पहुँचा।

श्रफगानिस्तान—श्रायों का मूल निवासस्थान सप्तसिन्धु के पास ही श्रफगानिस्तान है। श्रतएव भारत-भूमि से जानेवाले श्रथवा यहाँ श्रानेवाले समस्त राजनीतिक श्रथवा सांस्कृतिक श्रान्दोलनों में श्रितप्राचीन काल से ही श्रफगानिस्तान ने खुले तौर पर भाग लिया है। कौरवों की माता गान्धारी श्रफगानिस्तान के श्रंतर्गत कान्धार की रहनेवाली थी। श्रफगानिस्तान के नरेशों ने महाभारत में भाग लिया था। वैदिक नाम 'पकथन' वर्तमान पखतून श्रौर पठान का मूल है। 'श्राश्वलायन' से श्रफगान बना। प्रसिद्ध पख्तून कवीले श्राफदी श्रौर महम्मद महाभारत-काल में 'श्रप्रिट' एवं 'मधुमत' नाम से प्रसिद्ध थे। श्राज सारा श्रफगानिस्तान एवं पश्चिमोत्तरप्रदेश इस्लाम-धर्मावलंबी है तथा वहाँ की मापा पश्तो है जो श्रपने शब्द-संग्रह एवं व्याकरण के ढाँचे की दृष्टि से संस्कृत की ही एक शाखा है। इसी कारण श्रफगानिस्तान के विश्वविद्यालय में संस्कृत की पढ़ाई श्रनिवार्य है। यह विदेशियों के लिए कुत्रहल की वात है।

बल्चिस्तान—बल्चिस्तान भी 'वलयस्थान' शब्द का अपभ्रंश है। इसमें केलात नामक नगर अवतक मौजूद है। जब किरात-नामक पतित ज्ञिय यहाँ आकर वस गये तब इस स्थान का नाम केलात पड़ा। आज भी बल्चिस्तान का यह एक मुख्य नगर है।

ईरान—वैदिककाल में ईरान का भारत से घनिष्ठ सम्बन्ध था, जिससे वहाँ के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। ईरानी धार्मिक-प्रन्थ 'अवेस्ता' वहुत हदतक वेदों से मिलता है। यह तो ऋग्वेद का स्थानीय रूपान्तर मात्र मालूम होता है। उसमें वैदिक देवता—वरुण, इन्द्र, अग्नि, वायु आदि का वर्णन है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि ईरान तथा आर्यावर्त की जनता के देवता सार्वदेशिक थे और दोनों ही देशों में वे लोक-प्रिय थे। अतएव आर्यों का आदि निवासस्थान चाहे कहीं भी हो, लेकिन आर्यों की एक शिक्तशाली शाखा ईसा के पूर्व की शताब्दियों में ईरान में अवश्य बस गई थी। इसी कारण वर्तमान ईरानी भाषा क्रमशः प्राचीन पहलवी भाषा से विकसित होती हुई आर्यों की प्राचीन भाषा से उसी प्रकार बन गई, जिस प्रकार अनेक भारतीय भाषाएँ वैदिक भाषा से उत्पन्न हुई हैं। इस तरह भारत का ईरान से वरावर सम्पर्क रहा।

ईसामसीह के जन्म से बहुत पहले लिखी गई एक फारसी की पुस्तक से पता चलता है कि महर्षि व्यास कभी ईरान गये थे। उसमें व्यास की प्रशंसा बुद्धिमान कहकर की गई है। ऐतिहासिक काल में यूनान और ईरान से कई बार भारत की पश्चिमी सीमा पर चढ़ाइयाँ हुई, जिनके परिखामस्वरूप भी भारतीय संस्कृति का प्रचार इन देशों में हुआ।

श्रमीरिया—यहाँ भी श्रायों की संस्कृति फूलती-फलती रही। कीथ साहव ने लिखा है कि वहाँ के सुवरदत्त, जसदत्त, सुवन्धि, दसरत्त, श्रन्तर्ताम, सूर्तन श्रादि राजाश्रों के नामों से सिद्ध होता है कि श्रसीरिया के निवासी श्रार्य थे। वे श्रार्य-सम्यता एवं संस्कृति से

१ ग्रली हिस्ट्री ग्रफ ईरानियन्स

त्रोतप्रोत थे। इन देशों के निवासियों को न्त्रार्य लोग 'त्रसुर' कहा करते थे। इसलिए वे सदैव ग्रपने नाम के साथ ग्रसुर शब्द का प्रयोग करते थे।

मेशोपोतामिया—मेशोपोतामियावाले भी आर्य ही थे। कीथ साहब का कथन है कि दशरथ नाम का राजा जो मितानी था, मिल के राजा का साला था। यह ईसा से १३००-१४०० वर्ष पूर्व राज्य करता था। इसी प्रकार मितानियों के दूसरे राजा के नाम—'हरिनाम' से भी आर्य नाम ही सिद्ध होता है। 'वोगजकुई' नामक स्थान से उपलब्ध शिलालेखों से पता चळता है कि यहाँ के लोग मित्र, वस्ण, इन्द्र आदि आर्य-देवताओं को मानते थे।

, श्ररव—श्ररव के विद्वान स्वयं ही श्रंकगिण्त, वीजगिण्त, रेखागिण्त श्रीर चिकित्सा-शास्त्र श्रादि के लिए श्रपने को भारत का ऋणी कहते हैं। श्रवुजाफर श्रीर श्रलवरुनी की भाँति श्ररव विद्वान यह मानते हैं कि 'दशमलव-गणनाविधि' भारतीयों ने ही प्रकट की। एनसाइक्लोपेडियाब्रिटेनिका भी इसी मत की पृष्टि करता है। श्ररव के चिकित्सा-शास्त्र की श्राधारशिला श्रायुर्वेद के संस्कृत-ग्रन्थों के श्ररवी श्रनुवाद है। विद्वान लेखक मेकडानल का कहना है कि 'ईसा के सात सी वर्ष पश्चात् श्ररविनवासियों पर श्रायुर्वेद का गहरा प्रभाव पड़ा; क्योंकि वगदाद के खत्तीकों ने कितने ही संस्कृत-ग्रन्थों का श्ररवी में श्रनुवाद कराया।'

मध्यएशिया—मध्यएशिया के खोतान प्रदेश का शासनकार्य भारतीय भाषा में होता था। राजकर्मचारियों के नाम भी पूर्णतः भारतीय होते थे। जैसे—नन्दसेन, भीम ग्रादि। पुरातत्त्व-विशारद सर ग्रीरलस्टाइन को इस भाग के नगरों के ध्वंसावशेष, इतने भारतीय लगे कि उन्होंने एक स्थान पर लिखा है—'रेत में द्वे पड़े इन खोदे हुए स्थानों को देखकर प्रायः में सोचा करता था कि शायद ग्रव भी में पंजाव के किसी विध्वस्त प्राचीन नगर के परिचित वातावरण में हूँ।' ग्रतएव यह स्पष्ट है कि मध्यएशिया तक या तो ग्रायों का प्रसार था ग्रायवा उनका गहरा ग्रसर था। ग्रीर भारतीय कला, साहित्य, धर्म ग्रीर रीति-रिवाज का यहाँ के निवासियों पर गहरा प्रभाव पढ़ा।

फिनीसिया—यह प्रदेश भूमध्यसागर के किनारे पर स्थित है। ऋग्वेद (७।६।३।) में लिखा है कि पणि लोग बदमाश, ठम श्रोर धनलोलुप थे। इन्हों पणियों की दूसरी शाखा, जो जहाज बनाने में प्रवीण थी, व्यापार के सिलसिले में श्राक्तिका के उत्तरी समुद्रतर के पास बस गई। श्रतः वह स्थान पणिदेश के नाम से विख्यात हुश्रा; वहीं बाद में फिनिसिया कहलाने लगा।

मिस्न—मिस की सभ्यता प्राचीनतम मानी जाती है। किन्तु इस सभ्यता में भारतीय संस्कृति की भलक स्वष्ट है। इतिहास विल्लाता है कि मिस्न-निवासी पिस्पयों की एक शास्त्रा है। विहानों ने भारत और मिस की प्राचीन खोपड़ियों को मिलाकर भी निश्चित किया है कि मिस्न-निवासी भारतीय आर्थ थे। मिस्न के कई स्थानों के नाम शिय और मेद आदि हैं जिनते वे आर्थ ही किस होते हैं। 'इस्टिया इन श्रीष्ठ' के विहान ते सक 'दोकाक' ने लिखा है कि मिस्त्राही अपने को एईवंशी कहते हैं और एवं की पूजा करते हैं तथा मतु

६ दिस्थेरिकल दिस्त्री ब्रक्त द यहर्ट, माग १

पूर्वक हुआ। इस प्रकार भारतीय संस्कृति का प्रकाश न केवल ऐशिया में ही; अपितु यूरोप, अफ्रिका तथा सुदूरवर्ती अमेरिका में भी पहुँचा।

श्रफगानिस्तान—श्रायों का मूल निवासस्थान सप्तसिन्धु के पास ही श्रफगानिस्तान है। श्रतएव भारत-भूमि से जानेवाले श्रथवा यहाँ श्रानेवाले समस्त राजनीतिक श्रथवा सांस्कृतिक श्रान्दोलनों में श्रितप्राचीन काल से ही श्रफगानिस्तान ने खुले तौर पर भाग लिया है। कौरवों की माता गान्धारी श्रफगानिस्तान के श्रंतर्गत कान्धार की रहनेवाली थी। श्रफगानिस्तान के नरेशों ने महाभारत में भाग लिया था। वैदिक नाम 'पक्थन' वर्तमान पख्तून श्रौर पठान का मूल है। 'श्राश्वलायन' से श्रफगान बना। प्रसिद्ध पख्तून कवीले श्रिफदी श्रौर महम्मद महाभारत-काल में 'श्रिप्रट' एवं 'मधुमत' नाम से प्रसिद्ध थे। श्राज सारा श्रफगानिस्तान एवं पश्चिमोत्तरप्रदेश इस्लाम-धर्मावलंबी है तथा वहाँ की मापा पश्तो है जो श्रपने शब्द-संग्रह एवं व्याकरण के ढाँचे की दृष्टि से संस्कृत की ही एक शाखा है। इसी कारण श्रफगानिस्तान के विश्वविद्यालय में संस्कृत की पढ़ाई श्रनिवार्य है। यह विदेशियों के लिए कुत्हल की वात है।

बल्चिस्तान—बल्चिस्तान भी 'वलयस्थान' शब्द का श्रपभ्रंश है। इसमें केलात नामक नगर श्रवतक मौजूद है। जब किरात-नामक पतित ज्ञ्जिय यहाँ श्राकर वस गये तब इस स्थान का नाम केलात पड़ा। श्राज भी बल्चिस्तान का यह एक मुख्य नगर है।

ईरान—वैदिककाल में ईरान का भारत से घनिष्ठ सम्बन्ध था, जिससे वहाँ के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। ईरानी धार्मिक-ग्रन्थ 'श्रवेस्ता' वहुत हदतक वेदों से मिलता है। यह तो ऋग्वेद का स्थानीय रूपान्तर मात्र मालूम होता है। उसमें वैदिक देवता—वरुण, इन्द्र, श्राग्न, वायु श्रादि का वर्णन है। इससे श्रनुमान किया जा सकता है कि ईरान तथा श्रार्यावर्त की जनता के देवता सार्वदेशिक थे श्रीर दोनों ही देशों में वे लोक-प्रिय थे। श्रतएव श्रायों का श्रादि निवासस्थान चाहे कहीं भी हो, लेकिन श्रायों की एक शक्तिशाली शाखा ईसा के पूर्व की शताब्दियों में ईरान में श्रवश्य बस गई थी। इसी कारण वर्तमान ईरानी भाषा कमशः प्राचीन पहलवी भाषा से विकसित होती हुई आयों की प्राचीन भाषा से उसी प्रकार वन गई, जिस प्रकार श्रनेक भारतीय भाषाएँ वैदिक भाषा से उत्पन्न हुई हैं। इस तरह भारत का ईरान से वरावर सम्पर्क रहा।

ईसामसीह के जन्म से बहुत पहले लिखी गई एक फारसी की पुस्तक से पता चलता है कि महर्षि व्यास कभी ईरान गये थे। उसमें व्यास की प्रशंसा बुद्धिमान कहकर की गई है। ऐतिहासिक काल में यूनान और ईरान से कई बार भारत की पश्चिमी सीमा पर चढ़ाइयाँ हुई, जिनके परिशामस्वरूप भी भारतीय संस्कृति का प्रचार इन देशों में हुआ।

असीरिया—यहाँ भी आयों की संस्कृति फूलती-फलती रही। कीथ साहव ने लिखा है कि वहाँ के सुवरदत्त, जसदत्त, सुवन्यि, दसरत्त, अन्तर्ताम, सूर्तन आदि राजाओं के नामों से सिद्ध होता है कि असीरिया के निवासी आर्य थे। वे आर्य-सम्यता एवं संस्कृति से

१ त्राली हिस्ट्री त्राफ ईरानियन्स

श्रोतप्रोत थे। इन देशों के निवासियों को श्रार्य लोग 'श्रमुर' कहा करते थे। इसलिए वे सदैव श्रपने नाम के साथ श्रमुर शब्द का प्रयोग करते थे।

मेशोपोतामिया—मेशोपोतामियावाले भी आर्य ही थे। कीथ साहव का कथन है कि दशरथ नाम का राजा जो मितानी था, मिस्र के राजा का साला था। यह ईसा से १३००-१४०० वर्ष पूर्व राज्य करता था। इसी प्रकार मितानियों के दूसरे राजा के नाम—'हरिनाम' से भी आर्य नाम ही सिद्ध होता है। 'वोगजकुई' नामक स्थान से उपलब्ध शिलालेखों से पता चळता है कि यहाँ के लोग मित्र, वस्ण, इन्द्र आदि आर्य-देवताओं को मानते थे।

. श्ररब—श्ररब के विद्वान स्वयं ही ग्रंकगिणत, बीजगिणत, रेखागिणत श्रीर चिकित्सा-शास्त्र श्रादि के लिए श्रपने को भारत का ऋणी कहते हैं। श्रबुजाफर श्रीर श्रलबर्कनी की भाँति श्ररब विद्वान यह मानते हैं कि 'दशमलव-गणनाविधि' भारतीयों ने ही प्रकट की। एनसाइक्लोपेडियाब्रिटेनिका भी इसी मत की पृष्टि करता है। श्ररब के चिकित्सा-शास्त्र की श्राधारशिला श्रायुर्वेद के संस्कृत-ग्रन्थों के श्ररबी श्रनुवाद है। विद्वान लेखक मेकडानल का कहना है कि 'ईसा के सात सी वर्ष पश्चात् श्ररबनिवासियों पर श्रायुर्वेद का गहरा प्रभाव पड़ा; क्योंकि वगदाद के खजीकों ने कितने ही संस्कृत-ग्रन्थों का श्ररबी में श्रनुवाद कराया।'

मध्यएशिया—मध्यएशिया के खोतान प्रदेश का शासनकार्य भारतीय भाषा में होता था। राजकर्मचारियों के नाम भी पूर्णतः भारतीय होते थे। जैसे—नन्दसेन, भीम आदि। पुरातत्त्व-विशारद सर औरलस्टाइन को इस भाग के नगरों के ध्वंसावशेष, इतने भारतीय लगे कि उन्होंने एक स्थान पर लिखा है—'रेत में दबे पड़े इन खोदे हुए स्थानों को देखकर प्रायः में सोचा करता था कि शायद अब भी में पंजाब के किसी विध्वस्त प्राचीन नगर के परिचित वातावरण में हूँ।' अतएव यह स्पष्ट है कि मध्यएशिया तक या तो आयों का प्रसार था अथवा उनका गहरा असर था। और भारतीय कला, साहित्य, धर्म और रीति-रिवाज का यहाँ के निवासियों पर गहरा प्रभाव पड़ा।

फिनीसिया—यह प्रदेश भूमध्यसागर के किनारे पर स्थित है। ऋग्वेद (७।६।३।) में लिखा है कि पिए लोग बदमाश, ठग और धनलोलुप थे। इन्हीं पिएयों की दूसरी शाखा, जो जहाज बनाने में प्रवीस थी, व्यापार के सिलसिले में अक्रिका के उत्तरी समुद्रतट के पास बस गई। अतः वह स्थान पिएदेश के नाम से विख्यात हुआ; वहीं बाद में फिनिसिया कहलाने लगा।

मिस्र—मिस्र की सम्यता प्राचीनतम मानी जाती है। किन्तु इस सम्यता में भारतीय संस्कृति की मलक स्वष्ट है। इतिहास वतलाता है कि मिस्र-निवासी पिएयों की एक शाखा हैं। विद्वानों ने भारत और मिस्र की प्राचीन खोप ड़ियों को मिलाकर भी निश्चित किया है कि मिस्र-निवासी भारतीय आर्य थे। मिस्र के कई स्थानों के नाम शिव और मेरु आदि हैं जिनसे ये आर्य ही सिद्ध होते हैं। 'इिएडया इन श्रीस' के विद्वान लेखक 'पोकाक' ने लिखा है कि मिस्रवासी अपने को सूर्यवंशी कहते हैं और सूर्य की पूजा करते हैं तथा मनु

१ हिस्टोरिकल हिस्ट्री अप द वर्ल्ड, भाग १

को ही श्रपना मूल पुरुप भी मानते हैं। मिस्री निदयों तथा प्रान्तों के नाम भी भारतीय नामों से मिलते-जुलते हैं। मिस्री राजाश्रों के नामों में भी भारतीय राजाश्रों के नामों से श्राश्चर्यजनक समानता है। भवन-निर्माण की शैली में श्रीर मिस्री भाषा तथा संस्कृत भाषा में भी समानता है।

यूनान—सांस्कृतिक साम्य के ग्राधार पर यूनानियों को ग्रायों की एक शाखा कहना ग्रायुक्ति न होगा। यूनानियों के संबन्ध में सिनोवस ने 'एनसियएट सिविलिजेशन' में लिखा है—'यूनानी लोग उस लम्बी यात्रा को, जो उनके पूर्वजों ने की थी, भूल चुके थे; किन्तु उनकी भाषा ग्रौर उनके देवता ग्रों के नाम के कारण उनके ग्रार्य होने में लेशमात्र भी शंका नहीं है। ग्रायों की तरह वे प्रकृति की पूजा करते थे।' विद्वान लेखक चार्ल्स मेरिस की राय है कि भारतीय ग्रीर यूनानी कहावतों, गाथा ग्रों तथा धर्मग्रन्थों में ग्रपूर्व समानता पाई जाती है। कर्नल ग्रालकट का कथन है कि वेविलोनिया, मिस्त, यूनान, रोम तथा यूरोप के धर्म ग्रीर दर्शन भारतीय सिद्वान्तों से परिपूर्ण हैं। ग्रीर, स्मष्टतया पश्चात्य दर्शन की ग्राधारशिला भारतीय दर्शन ही है। इन देशों के विचारों ग्रीर भारतीय वचारों में उतनी ही समानता है जितनी किसी वस्तु ग्रीर उसके प्रतिविग्ध में।

इटली—इटली तथा प्राचीन भारत में भी बहुत समानता पाई जाती है। इटली की वर्ण्व्यवस्था तथा भारतीय वर्ण्व्यवस्था में सामंजस्य था। इटली में विवाह के समय भारतीयों की तरह ही कन्या का पिता अगिन को साझी कर कन्यादान करता था। रोम-निवासी भी आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व को मानते थे, मुदों को जलाते थे, मृतक-श्राद्ध भी करते थे, जैसा सिनोवस ने लिखा है—'रोम के निवासी अगिन-पूजक थे, उनके घरों में तथा सार्वजनिक स्थानों में आग जला करती थी, जिसमें सुगंधित द्रव्यादि डालकर हवन किया जाता था।' भारत के सहरा ही रोमनिवासी विवाह को एक धार्मिक कृत्य मानते थे। क्योंकि उनके धर्म की भी आजा थी कि वंशोच्छेद न होने पावे। इसलिए प्रत्येक रोमन विवाह के समय कहता था कि संतानोत्पत्ति द्वारा वंश-वृद्धि के लिए विवाह करता हूँ। यह भावना पारस्कर गृह्य-सूत्र के मंत्र 'प्रजा संजनयावहै' (हम दोनों संतित की उत्पत्ति करें) की भावना से मिलती-जुलती है। आज भी हिन्दू-विवाह की पद्धित के अनुसार वर-वधू दोनों को ही यह प्रण करना पड़ता है कि संतानोत्पत्ति के लिए हम विवाह करते हैं।

जर्मनी—पाश्चात्य विद्वान मोयर लिखता है कि जिस प्रकार हिन्दू लोग मन को अपना पूर्वपुरुष मानते हैं उसी प्रकार जर्मन वाङ्मय में पूर्वपुरुष को मानुस कहा है। इस प्रकार जर्मन 'मानुस' या 'मेन्स' और 'मनु' शब्दों में पूर्ण सामंजस्य है। प्राचीन इतिहासज्ञ टोस्टिस का कथन है कि जर्मनी में वहाँ के वासी प्रातःकाल उठकर स्नान करते, सिर के बालों में गाँठ लगाते तथा ढीले वस्त्र पहनते थे। ई० पू० पहले शतक में भारतीय जहाजी व्यापारियों का पथ भूलकर जर्मनी पहुँच जाना प्रसिद्ध है। इन्हीं व्यापारियों ने आर्य-संस्कृति को सुदूरवर्त्ती जर्मनी तक पहुँचाया।

जगत् के मुख्य धर्म-पंथ या तो भारत में उदभ्त हुए या शुरू से ही भारतीय धार्मिक भावों से प्रभावित रहे; विशेषतः यहूदी धर्म पर इसका प्रभाव रहा। लोकमान्य तिलक के अनुसार यहूदी देवता 'जैहोवा' 'यह े संस्कृत के 'यहु' 'यह त' से विलकुल समान है जो ऋग्वेद में कई जगह उल्लिखित है। इस-संबंध में टामसटेलर का कहना है—यह शब्द (जेहोवा) यहूदियों को भारत के साथ व्यापारिक संबन्ध के कारण प्राप्त हुआ। यह व्यापार फारस की खाड़ी के द्वारा होता था। ईसामसीह के धार्मिक सिद्धान्त यहूदीमत के सिद्धान्तों पर विकसित हुए। इस विकास पर बौद्धधर्म की जबरदस्त छाप है। ईसा के पूर्व फिलस्तीन में एसिनिज नाम के धार्मिक पंथ के अस्तित्व का उल्केख सुमसिद्ध रोम-निवासी प्लिनी ने ई० सन् ७५ के लगभग किया है। 'जान वैपटिस्ट' जिससे ईसा ने दीजा ली थी, ऐसेनिज सिद्धान्तों से पूर्णतया परिचित था। अतएव अनुमान होता है कि ईसामसीह ने बहुत-से बौद्ध सिद्धान्त 'जान वैपटिस्ट' से ग्रहण किये। ईसाई मत पर जो बौद्धों का प्रभाव पड़ा है वह बाइबल के उपदेशों (Pslams) और 'धम्मपद' के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है। आरंभ के ईसाई गिरजे प्राचीन बौद्ध मठों से मिलते-जुलते से हैं। आज भी रोमन कथोलिक सम्प्रदाय के बहुत-से धार्मिक कृत्य बौद्ध-कृत्यों से प्रायः मिलते-जुलते हैं। मध्यकालीन यूरोप के ईसाई मठों तथा वहाँ की जीवन-यापन-प्रणाली और पादिरयों की वेश-भूषा में तथा बौद्ध मिलुकों की जीवन-यापन-प्रणाली और पादिरयों की वेश-भूषा में तथा बौद्ध मिलुकों की जीवन-यापन-प्रणाली और पादिरयों की वेश-भूषा में तथा बौद्ध मिलुकों की जीवन-यापन-प्रणाली और भी समानता दिखलाई पड़ती है।

#### पूर्वी देशों पर प्रभाव

चीन चीन और भारत का सांस्कृतिक संसर्ग किस समय आरम्भ हुआ — यह कहना कठिन है। दोनों ही देश सम्यता के प्राचीन केन्द्र हैं, दोनों ही कला, विज्ञान और आध्यात्म्य में संसार के आदि गुरु हैं। रामायण में चीन का एक बार और महाभारत में कई बार उल्लेख हुआ है। युधिष्ठिर ने अपने राजसूययज्ञ में परसने का कार्य हुणों, चीनियों, तुपारों और सैन्धवों को सौंपा था। चीनी परंपराएँ भी इसी प्राचीन परिचय की परिचायिका हैं। 'लीहल्जू' नामक प्राचीन चीनी अन्थ के अनुसार बुद्ध और महावीर के समकालीन महान् धर्मप्रचारक कनप्युत्तियस भारत के किसी बड़े ऋषि की शिचा से प्रमावित थे। चीनी इतिहासकों का मत है कि पहले-पहल यहाँ बौद्धप्रचारक, ई० पू० २७१ के लगभग, धर्मप्रचारार्थ पहुँचे। 'पूना ओरिएएटलिस्ट' की आठवीं जिल्द में लिखा है कि ई० सन् ६७ में चीन के सम्राट् ने बौद्ध भिन्नु बुलवाये। भारत से कश्यप मातंग नामक भिन्नु चीन भेजे गये। अनेक कष्ट सहकर, केवल धर्मप्रचार के उद्देश्य से, चीन जानेवाले बौद्ध भिन्नुओं की धारा अवाधरूप से ग्यारहवीं शताब्दी तक चलती रही। कुछ काल के बाद स्वयं चीनियों ने ३७२ ई० के लगभग बौद्धधर्म का प्रचार कोरिया में किया। उस समय कोरिया के तीन विभाग थे और तीनों ने ही बौद्धधर्म स्वीकार कर लिया।

जापान—ईसा की सातवीं शताब्दी में जापान के राजा ने बौद्धधर्म को अपनाया। 'फलस्वरूप जापान में बौद्धधर्म का प्रचार बढ़ने लगा। आठवीं शताब्दी में वहाँ यह राजनियम बना दिया गया कि देवता 'शिन्ते' बोधिसत्त्व के अवतार ही हैं। सत्रहवीं सताब्दी तक जापान की संस्कृति बौद्धधर्म पर अवलंबित रही।

वि० द०-४८

तिज्यत से । कालिदास के मेवदूत के वर्णन से भी यही मालूम होता है । आज तिज्यत का प्रवेश यही तिज्यत है । कालिदास के मेवदूत के वर्णन से भी यही मालूम होता है । आज तिज्यत का प्रवेशद्वार वदिकाश्रम के मार्ग में ज्योतिर्मंठ से प्राय: ४० मील और वदरीनारायण्धाम से प्राय: ६० मील दूर स्थित है । तिज्यतीय गाथा के अनुसार महाराज युधिष्ठिर उस देश में हिमालय को पार करके पहुँचे थे । जो भी हो, यह निर्विवाद है कि प्राचीनकाल से भारत और तिज्यत का सांस्कृतिक संबन्ध रहा है । ऐतिहासिक काल में विख्यात राजा रांगसान गम्पो के समय में तिज्यत पर बौद्धधर्म का पूर्णक्ष्पेण प्रभाव स्थापित हो गया था । भारतीय विद्वानों की सहायता से उसने तिज्यत में ऐसी लिपि का जन्म दिया जो सातवीं शताब्दी में प्रचलित भारतीय लिपि के आधार पर बनी थी । भारतीय धार्मिक एवं ऐतिहासिक ग्रंथों का तिज्यतीय भाषा में अनुवाद किया गया । वह 'तंज्र्' और 'कंज्र' के संग्रहालयों में आजतक सुरिज्ञत है । १३वीं शताब्दी में मंगोल-सम्राट् कुवलाई खान ने तिज्यती लिपि को अपनी राजलिपि माना । उसने मतिष्वज नामक एक भारतीय विद्वान को तिज्यती लिपि को अपनी राजलिपि माना । उसने मतिष्वज नामक एक भारतीय विद्वान को तिज्यत खुलाया, जिसने भारतीय लेखन-प्रणाली के आधार पर एक नई लिपि की सृष्टि की ।

नेपाल—नेपाल की भाषा, लिपि, कला ब्रादि सभी पर भारत का गहरा प्रभाव है। भगवान् बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी नेपाल की सीमा के ब्रंदर है। बौद्धधर्म का नेपाल में प्रचार करने तथा पाटन के स्तूपों का निर्माण करने का श्रेय ब्रशोक को दिया जाता है। मध्यकाल में बौद्धधर्म तथा हिन्दूधर्म के समन्वय से एक नृतन तांत्रिक सम्प्रदाय का विकास हुआ। इसने नेपाल में ब्रपनी जड़ जमा ली। '१२वीं शताब्दी में मुसलमानों द्वारा बौद्ध-केन्द्रों के विध्वंस के उपरान्त, नेपाल ने बौद्ध भिन्नुश्रों को शरण दी। वे ब्रपने साथ कीमती हस्तलिखित पुस्तकें एवं मूर्त्तियाँ भी यहाँ लाय। इस प्रकार भारत में ब्रप्राप्य महायानपंथ के ब्रन्थों का विशाल संबह नेपाल में सुरिन्ति रहा। यहाँ की बौद्ध तांत्रिक देवता ब्रों की सोने का मुलम्मा की हुई ताँवे एवं पीतल की मूर्तियाँ सुप्रसिद्ध हैं। नेपाल में हिन्दू ब्रोर बौद्ध संस्कृति इस तरह धुलमिल गई है कि वेशभूषा से यह जानना कठिन है कि कौन हिन्दू है ब्रौर कीन बौद्ध।

लंका—यह रावण की राजधानी थी। यहाँ हजारों वर्ष पूर्व राम-रावण-युद्ध हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप लंका आर्य-संस्कृति के रंग में रँग गया। ऐतिहासिक काल में अशोक ने अपने पुत्र महेन्द्र और पुत्री संघिमत्रा को बौद्धधर्म के प्रचारार्थ यहाँ मेजा था। लंका ने विस्तृत टीकाओं-सिहत संस्कृत-ग्रंथों एवं पाली भाषा के बौद्ध-धर्मग्रन्थों को सुरिह्तत रखा, जो भारत में बहुत पहले ही लुप्तप्राय हो गये थे। भारत तथा लंका के सांस्कृतिक संबन्ध का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व हमें 'बुद्धघोष' में मिलता है। बुद्धघोष बोधगया से लंका गये। उन्होंने अनेक बृहत् टीकाओं की रचना कर पाली-साहित्य की श्रीवृद्धि की, जो आज समस्त बौद्ध-संसार में प्रसिद्ध हैं।

बर्मी—अफगानिस्तान की तरह वर्मा भी भारत का पड़ोसी है। रामायण में यह चाँदी की खान की जगह बताया गया है। वर्मा के नगरों के नाम प्रायः भारतीय हैं। यथा हस्तिनापुर (वर्त्तभान टगाउंग), श्रीहोत्र प्रोम), विष्णुपुर (पिसानुमयु), सधा-भावती (वाटन), अरिमर्दनपुर (पागन) आदि। अशोक ने वौद्धधर्म के प्रचार के तिए यहाँ 'सोन' तथा 'उत्तर' नाम के भिन्नुश्रों को मेजा था। घाटन में जो हीनयान का केन्द्र है, वहाँ लगभग ४५० ई० में बुद्धघोष गये थे। वर्मा के राजा श्रानिरुद्ध (१०४०-१०७७ ई०) ने भारत से वैवाहिक संबन्ध के उद्देश्य से अपने दूतों को वैशाली मेजा था। उन दूतों ने पंचकल्याणी नाम की सुन्दरी राजकन्या प्राप्त की, जिसने वर्मा के सबसे शक्तिशाली राजा किंजित्था को जन्म दिया। उसका राज्याभिषेक भारतीय रीति से वैदिक मंत्रों द्वारा हुआ। यह संस्कार अरिमर्दनपुर (पागन) में संपन्न हुआ। यहाँ का आनन्द-मंदिर सबसे सुन्दर है। यह उड़ीसा के एक मंदिर के नमूने पर हिन्दू कलाकारों द्वारा बनाया गया था। १३ वीं शताब्दी के उपरान्त भारत और वर्मा का सांस्कृतिक संबन्ध विदेशी आक्रमणों के कारण शिथिल पड़ गया। ब्रिटिश शासनकाल में राजनीतिक संबन्ध के कारण, भारत का पुनः वर्मा से संबन्ध बढ़ने लगा और यह भारत का एक अंग बन गया।

स्याम—भारत की दिल्ल् पूर्वी सीमात्रों की त्रोर के पड़ोसी देशों में स्याम, त्राना, मलाया, सुमात्रा, जावा, बाली त्रीर अस्ट्रेलिया हैं। बर्मा से सटा पूरव स्याम देश हैं। इसे थाईलैंड भी कहते हैं। यहाँ पर भी भारतीय संस्कृति के चिह्न केवल खँड़हरों त्रीर शिलालेखों में ही नहीं, प्रत्युत भाषा में भी दिखलाई देते हैं। यहाँ की भाषा में प्रतिशत पचास शब्द संस्कृत के हैं। किलंग (उड़ीसा) त्रीर तोलिगण के भारतीय प्रवासियों ने यहाँ भारतीय संस्कृति का प्रसार किया। पहली-दूसरी शताब्दी में बुद्धधर्म की हीनयानशाखा का तथा प्रवीं से ११ वीं शताब्दी तक ब्राह्मणधर्म का यहाँ प्रमुत्व रहा। यहाँ ब्राह्मणों का त्रवा भी बौद्ध श्रमणों जैसा त्रादर है। मुंडनसंस्कार त्रव भी चालू है। राजा को यहाँ भी चन्द्र, इन्द्र, त्रवा, यम, कुवेर के त्रंशों से बना हुन्ना व्यक्ति मानते हैं जिसकी चरण-पूजा ब्राह्मण भी करते हैं। रामायस त्रीर महाभारत की कथा का प्रचार त्राज भी यहाँ के निवासियों में है। गणेश, विष्णु, लक्ष्मी तथा शिव की प्रतिमाएँ भी यहाँ धातुश्रों त्रीर शिलात्रों की वनी हुई मिलती हैं। इस देश की राजधानी बैंकाक के एक मंदिर में रामायण की कथाएँ दीवारों पर खुदी हैं। यहाँ शिव की भी कई तरह की प्रतिमाएँ पाई जाती हैं। रामलीला तथा सावित्री-सत्यवान नाटक बड़ी श्रद्धा से खेले जाते हैं। यहाँ भारतीय संस्कृति श्राज भी श्रन्तुरण रूप में वर्त्वभान है।

चम्पा—स्याम के पूर्व समुद्रतट पर अनाम-प्रदेश हैं। इसके अंतर्गत कोचीन-चीन, कंबोज, टोकिंग तथा लाओए प्रदेश भी हैं। इसका उत्तरी भाग चम्पा नाम से प्राचीन ग्रंथों में अभिहित है। आजकल इसे वियतनाम कहते हैं। पूर्व में यह समस्त प्रदेश चंपा-साम्राज्य के अंतर्गत था। यह नाम संभवतः भारत के चंपा-नामक नगर (भागलपुर) का अनुकरण था। ई० सन् की पहली शताब्दी के पूर्वार्द्ध में कौरिडन्य नाम का एक ब्राह्मण समुद्र-यात्रा करते हुए दिल्ला अनाम के कंबोडिया नामक प्रांत में पहुँचा। वहाँ एक रानी राज्य करती थी। रानी और उसकी प्रजा नंगी रहती थी। कौरिडन्य कौशल से रानी से विवाह कर देश के शासक वनने में समर्थ हुआ। उसने रानी को वस्त्र पहनने की आंजा दी। इसके बाद इस विजयी ब्राह्मण ने यहाँ शासन किया और इस देश को सम्य वनाया। यहाँ भी भारत-जैसी अभिषेक-संस्कार की प्रथा है। यहाँ यज्ञ, हवन तथा आद्व

की भी प्रथा है। चूँ कि रानी यशोमती का विवाह कौरिडन्य से हुआ था, अत्रतः यहाँ नियम है कि राजकन्या का विवाह बाह्य से ही हो।

यहाँ गरोश, स्कन्द, नन्दी, शिव तथा शेवशायी विष्णु की मूर्त्तियाँ बहुतायत से प्राप्त हुई हैं। यहाँ ६०० से अधिक शिलालेख पाये गये हैं, जिनमें संस्कृत भाषा का प्रयोग हैं; द्राविह, देवनागरी, बँगजा-जैसी लिपि है। इससे स्रष्ट हैं कि यहाँ के निवासी भारतीय संस्कृति के रंग में रँगे हुए थे। सन् ४०० ई० के आस-पास (कंवूज) फूनान पर हिंदू राजा श्रुत-वर्मन का राज्य था। लगभग ५ वीं शताब्दी तक यहाँ का धार्मिक विश्वास एवं पौराणिक कथाएँ वास्तव में भारतीय रहीं। ब्राह्मण एवं बौद्ध के लगभग सभी देवता इसमें सम्मिलित रहे। सुतराम्, कंबोडिया-निवासियों ने भारतीय रीति-रिवाजों, धार्मिक कृत्यों आदि को पूर्णतः अपना लिया। यहाँ के राजा अधिकतर शैवमतावलंबी थे। अतएव शिव-मंदिर बहुतायत-से पाये जाते हैं। परन्तु वैष्णुव एवं शाक्तमतों का भी प्रचार था। शिलालेखों में भारतीय देवताओं के नाम मिलते हैं; जैसे — पुरुषोत्तम, नारायण, हिर, गोविन्द, माधव आदि। पीछे बौद्धधर्म का प्रचार होने पर तथागत के नाम भी आने लगे। कहा जाता है कि राजमहल में अवतक इन्द्र की तलवार सुरिहत है। भारतीय संस्कृति का यहाँ से लोप हो जाने पर भी अवतक राजा के अभिषेक के समय ब्राह्मण ही राजा को अभिषिक्त करते हैं।

कम्बोडिया—कंबोडिया एवं चंपामें ही सबसे पहले भारत के उपनिवेश बसे थे। यहाँ से ही भारतीय सम्यता श्रीर संस्कृति श्रागे फैलती चली गई। यहाँ से स्याम में भारतीय संस्कृति का विस्तार हुश्रा। भारतीयों की तरह यहाँ पुरुष श्रीर स्त्री कानों में वाली पहनते हैं। यहाँ भी रामायण श्रीर महाभारत का श्रच्छा सम्मान है। यहाँ भूत, प्रेत श्राद की पूजा की भी प्रथा है। श्राम के शिया मुसलमान उमा भगवती की पूजा करते हैं तथा हिन्दुश्रों ने भी पोश्रोवला (श्रव्लाह) को श्रपनाया है। यहाँ शैवधर्म विशेषल्प। से फूला-फला। उसके बाद वौद्धधर्म की महायान-शाखा का बोलवाला रहा। ब्राह्मणों का श्रादर स्थाम-जैसा यहाँ भी है। सती-प्रथा चाल है। चतुर्म ख ब्रह्मा, विष्णु श्रीर शिव की मूर्तियाँ बहुतायत-से पाई जाती हैं। कुछ नगर श्राज भी भारतीय नामों—श्रमरावती, चम्पापुर, इन्द्रपुर—से प्रसिद्ध हैं। कंबोडिया में श्रंकोरवट का मंदिर मध्यकालीन कारीगरी का उत्कृष्ट नमूना है। इसकी चहारदिवारी १०८×११०० फीट तथा चारो श्रोर २३० फीट गहरी खंदक है। मंदिर की दीवारों पर सर्वत्र संस्कृत में लेख खुदे हैं। चारों श्रोर पौराणिक मूर्तियाँ बनी हैं, जिनमें रामायण, महाभारत, देवासुर-संश्राम, समुद्र-संथन श्रादि के दृश्य पाये जाते हैं। मुख्य-मुख्य घटनाएँ चित्ररूप में दिखाई गई हैं। यह मंदिर संसार में श्रद्भत है।

मलाया—वर्मा से दिल्लिंग मलाया है। इसका उत्तर भाग स्याम-राज्य में है और दिल्लिंग भाग अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत है जहाँ सिंगापुर में अंग्रेजी ने साम्राद्रक वेड़े का प्रधान केन्द्र बनाया है। यहाँ सन् ५१६ ई० के आसपास राजा भगदत्त का राज्य था। १२ वीं शताब्दी तक मलाया शैलेन्द्र राजाओं के अधीन रहा। यहाँ हिन्दू- सा स्कृति फूलती-फलती रही। १५वीं शताब्दी में महाराज, परमेश्वर ने एक मुस्लिम

कन्या से विवाह किया; और उसकी शुद्धि करने में असमर्थ हो स्वयं मुसलमान हो गया। यहाँ दुर्गा, नन्दी, गंगोश त्रादि की मृत्तियाँ प्राप्त हुई हैं। यद्यपि मलाया के राजनीतिक रूप ,बदलते रहे हैं तथापि आज बृहत्तर भारत के इस भूभाग पर भारतीय संस्कृति का व्यापक प्रभाव विद्यमान है। मलाया के साहित्य, वर्णमाला, राजपद्धति, रीति-रिवाज श्रीर वास्तुकला एवं श्रन्य ललित कलाश्रों तथा ज्योतिषविद्या श्रादि सभी पर भारतीय संस्कृति की अमिट छाप वर्तमान है। ईसा की पहली शताब्दी में संपूर्ण कोचीन-चीन, कंबोडिया, स्याम, जावा, सुमात्रा त्रादि में फूनान-साम्राज्य के नाम से एक विशाल साम्राज्य था। उसी साम्राज्य के भीतर मलाया के भारतीय व्यापारियों ने 'केदा' में एक विशाल बौद्ध मंदिर बनवाया। बौद्धधर्म का प्रचार शिलालेखों द्वारा भी किया गया। फिर भी पाँचवीं और छठी शताब्दियों में मलाया में बौद्धधर्म की अपेद्धा हिन्दूधर्म की अधिक प्रतिष्ठा रही। इसका कारण यह था कि भिचुत्रों के साथ ही दिहणागरत के ब्राह्मणों ने भी वहाँ शैवमत का जोरों से प्रचार किया। फूनान-साम्राज्य के पतन के बाद मलाया, शैलेन्द्र-साम्राज्य का एक अंग बन गया। यहाँ से मलाया के इतिहास में एक नया अध्याय आरम्भ हुन्ना। मलाया की उस समय बड़ी उन्नति हुई। भारतीय कलिंगों (शैलेन्द्रों) ने ही मलाया के मूल निवासियों को सिंचाई का तरीका बतलाया। भारत से हल लाकर वहाँ हल का प्रचार किया गया, जिसे पालत् भैंसे खींचते थे। आज भी मलाया में हल को हल ही कहते हैं। १४वीं शताब्दी में मलाया में वहाँ के राजा के इस्लाम धर्म अपनाने पर मुस्लिम धर्म का प्रचार त्यारम्भ हुआ। पन्द्रह्वीं शताब्दी तक मलाया में इस्लामी संस्कृति श्रीर सभ्यता का बोलबाला रहा। उसके बाद पोतु गीज, डच, श्रंशेज श्रादि जातियाँ यहाँ आईं। यहाँ आज अंग्रेजों का आधिपत्य है।

यद्यपि मलाया में राजनीतिक शासक के रूप में भारत नहीं रहा तथापि भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की अमिट छाप अभीतक वहाँ पाई जाती है। मलाया के गाँव-गाँव में रामायण एवं महाभारत की कथाएँ प्रचलित हैं। लोग इन कथाओं को बड़ी अझा-भिक्त से सुनते हैं। भारतीय किसानों की तरह ही यहाँ लोग वर्षा के देवता इन्द्र की पूजा-स्तुति करते हैं। यहाँ जन्म, विवाह, मृत्यु आदि अवसरों पर भारत की माँति ही संस्कार हुआ करते हैं। यहाँ जन्म, विवाह, मृत्यु आदि अवसरों पर भारत की माँति ही संस्कार हुआ करते हैं। मलाया के देहाती चिकित्सक मुसलमान होने पर भी भूत-प्रतों से बचने के लिए भगवान शिव की पूजा कराया करते हैं। पैराक के मुसलमान सुलतान विहासनारोहण के अवसर पर पहले हवन-यज्ञ किया करते हैं, और उसके बाद उनका तिलक किया जाता है। सुलतान की तलवार पर महादेव के चित्र बने रहते हैं। इस अवसर पर संस्कृत के कुछ मंत्र पढ़े जाते हैं। मलाया में आज भी भारतीय काकी संख्या में रह रहे हैं—विशेवत: सिंगापुर में।

इण्डोनेशिया—मलाया के दिल्ला-पूर्व में प्रायः श्रास्ट्रे लिया तक द्वीरसमूह है। यह श्राज इण्डोनेशिया श्रयवा हिन्देशिया के नाम से प्रसिद्ध है। गत दो वर्षों से हालैंड के साथ स्वातन्त्र्य-संग्राम के फलस्वरूप श्राज यह वहुत प्रसिद्ध हो गया है। स्वातंत्र्य-संग्राम में श्रपनी हार्दिक सहानुभूति एवं नैतिक सहायता द्वारा श्राज भारत यहाँ के लोगों का प्रिय हो। गया है। संम्पूर्ण हिन्देशिया की जनसंख्या ७ करोड़ से कुछ श्रधिक है।

ा जावाद्वीपसमूह अकेले जावा की ब्रावादी पाँच करोड़ हैं। जावा की सूमि ब्रित उर्वरा होने से यहाँ की आबादी अत्यन्त संघन है। अतः विद्वान लोग हिन्देशिया के संबन्ध में जो कुछ भी जानते हैं वह केवल जावा के संबंध से। प्रशांतमहासागर के द्वीप-समूहों में सुमात्रा नाम का भी एक बड़ा द्वीर है, किन्तु वह बहुत कम त्राबाद है त्रीर सम्यता एवं संस्कृति की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। इसी कारण इसकी और न व्यापारी ही आकृष्ट हुए, न भ्रमणार्थी हो। जहाँ तक सुमात्रा के पुरातन ऋवरोषों का सम्बन्ध है, १६३५ ई० से पूर्व इस दिशा में नियमित रूप से कोई प्रयत्न नहीं हुआ। संपूर्ण सुमात्रा में विखरे हुए भारतीय सभ्यता के अवशेषों की कमबद्ध खोज का अय स्विटगर महोदय को ही है। सुमात्रा के त्रासपास के द्वीर जावा, वोर्नियो, मलका त्रादि में कला की वस्तुएँ ही नहीं, अपितु चीन, बङ्गाल, नेपाल, वर्मा, उत्कल, दिल्लाभारत आदि सुदूरवर्ती देशों की कला के नमूने भी मित्ते हैं। सुतरां, इस प्रदेश में ग्रानेक मूर्तियाँ, स्वर्णमुद्राएँ तथा शिलालेख मिले हैं। इस प्रदेश में हिन्रू-प्रभाव के द्योतक सभी प्रकार के कुछ-न-कुछ चिह्न मिलते हैं। 'सोरिकमेरापो' नामक ज्वालामुखी पर शिलालेख-युक्त चार स्तम्भ हैं। पनाई नदी के कछार में 'वाटक' नामक जाति निवास करती थीं। इस जाति के लोग मूर्ति-निर्माण-कला में बड़े निपुण होते थे। काँसे की वस्तुएँ भी बहुत अञ्छी बनाते थे। यहाँ यत्र-तत्र नागरी लिपि भी पाई जाती है। यह पादांगलावास-प्रदेश जो कभी सुमात्रा में हिन्दू-सभ्यता का केन्द्र था, त्राज प्रत्येक प्रकार की संस्कृति से विहीन सूर्य-ताप से मुलसी हुई भूमिमात्र है। हिन्द-द्वीय-समूह में जितने भी राज्य थे, उनमें सबसे महत्त्वपूर्ण जावा ही था। मलाया श्रीर सुमात्रा का उत्तरी हिस्सा 'स्वर्णद्वीप' तथा शेष सुमात्रा श्रीर जावा मिलाकर 'यवद्वीप' कहलाता था। भारत श्रीर जावा में बहुत पुराना संबन्ध था श्रीर जावा का संस्कृत नाम 'यवद्वीन' था, जिसका उल्लेख रामायण में है। सुग्रीव ने सीता की खोज में वहाँ वानरसमूह भेजे थे। टाल्मो ने श्रपने भूगोल में, जिसे उसने दूसरी ईसवी सदी में लिखा था, यवदीर का नाम 'जौकादीर', लिखा है। चीनी लेखों में भी आता है कि लगमग १३२ई० सदी में यी-तात्रों ( यवद्वीप ) के राजा देववर्मन ने राजदूत चीन भेजा था। इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि पहली ई॰ सदी में, या उससे भा पहले, जावा में हिन्दू-राज्य मली-भाँति स्थापित हो गया था।

बोर्नियो और पश्चिमी जावा के मलाया-द्वीपसमूह में हिन्दू-शासन के प्राथमिक चिह्न हैं, किन्तु संस्कृत के शिलालेख इन दोनों द्वीगें में, कबोडिया और अनाम की अपेद्वा, बहुत कम मिलते हैं। इन्हीं शिलालेखों में हमें पश्चिमी जावा के पूर्णवर्मन का उल्लेख मिलता है जिससे ज्ञात होता है कि पूर्णवर्मन ने गोमती और चन्द्रभागा नाम की दो नहरें बनवाई थीं।

जावा—हिन्द-द्वीपसमूह में आदि से ही जावा की प्रधानता रही है। आज भी, इंडोनेशिया के सभी द्वीगों में जावा ही अयगण्य माना जाता है। राजनीतिक द्वेत्र में भी इसीकी चर्चा होती है—द्वेत्रफल में भले ही सुमात्रा और वोर्नियो बड़े हों। मानचित्र पर जावाद्वीय का आकार लम्बा-सा, कुछ आदमी के पाँच की तरह, जान पड़ता है। आजकल इसका निर्देश स्थूलरूप से तीन भागों में करते हैं—गश्चिमी जावा, मध्य जावा एवं पूर्वी जावा। रामायण के अनुसार, यह सात राज्यों में विभक्त था।

ऐतिहासिक काल में, सन् ७५ ई० में, भारतीयों ने कलिंग (उड़ीसा) से वहाँ जाकर उसे: अपनी संस्कृति का केन्द्र बनाया। १३१ ई० में, यहाँ के राजा देववर्मन ने अपना दूत चीनः भेजा था। चौथी सदी में यहाँ पूर्णवर्मन राजा था। ६७५ से ७७३ ई० तक श्रीविजय-राज्य की प्रवलता रही। उससे भी पहले ४१४-१५ ई० में भारत से लौटते समय, फाहियान यहाँ ठहरा था। यहाँ उन दिनों हिन्दू-धर्म का प्रभाव था। फाहियान ने यहाँ केवल मंदिर त्रौर ब्राह्मण देखे थे। प्रम्बनम-मंदिर में रामायण खुदी हुई है। उसमें शिव के त्रिश्ल और विष्णु के शंख-चक्र-गदा-नद्म का भी वर्णन है। विष्णु, गरुड़, लक्ष्मी, इन्द्र, वरुण, यम, कुवेर, दुर्गा, अगस्य आदि देवताओं की प्रतिमाएँ यहाँ पास हुई हैं। आज भी यहाँ राम, अभिमन्य, कौसल्या-जैसे नाम प्रचलित हैं। यहाँ की रामायण वाल्मीकीय रामायण से पूर्णतः नहीं मिलती श्रीर मलाया की रामायण से भी कुछ भिन्न है। कश्मीर के बौद्ध राजकुमार मिण्विद्ध न ने यहाँ बौद्धधर्म का बीजारोपण किया। श्रीविजय-नामक एक हिन्दू राजा, ने जावा में राज्य-विस्तार करते हुए स्याम श्रीर चंगा पर भी श्रिधिकार कर लिया। उसने सुमात्रा में, नालन्दा-विद्यापीठ के ब्रादर्श पर, एक विद्यापीठ खोला, जो नालन्दा-विद्यापीठ की देखरेख में ही चलता था। यह राजा सप्तम शतक में सुमात्रा के शैलेन्द्र-वंश में उत्पन्न हुन्ना था। इस वंश का प्रवर्तक शैलेन्द्र बौद्धधर्म तथा भारतीय विद्यात्रों एवं शिल्प-कलात्रों का समर्थक था। शैलेन्द्र के शासनकाल में ही, समस्त हिन्दे-शिया के जन-जीवन के सभी श्रंगों पर, भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का सबसे अधिक, प्रभाव पड़ा । इसका शासनकाल हिन्देशिया में भारतीय संस्कृति के लिए स्वर्णयुग माना जाता है। छठी शताब्दी से लेकर दसवीं शताब्दी तक हिन्देशिया में शैलेन्द्रों का शासन अपनी उन्नति के चरम शिखर पर रहा। शेलेन्द्रों की राजधानी पहले, पालमवंग के पास, सुमात्रा में थी। शैलेन्द्र राजा हीनयान-मत के अनुयायी थे। इन्होंने मध्य-जावा के प्रायः सभी बौद्ध-स्मारकों का निर्माण किया है। इनमें सर्वप्रसिद्ध और विश्व-विख्यातः स्तूप बरबुदर का है। यह स्तूप जोगजाकार्ता से प्राय: २० मील उत्तर की श्रोर प्रामा श्रीर इला निदयों के संगम पर है। बरबुदर स्तूप सारे संसार की कला की उत्कृष्ट कृतियों में एक है। संभवतः, कंबोडिया के अंगकोरवाट के प्रसिद्ध मंदिर को छोड़कर, इसका सानी और कहीं नहीं मिलता। यह सर्वोत्तम कलाकृति, कलाप्रेमी शैलेन्द्र नरेशों के संरच्या में, सन ७५० से ८५० ई० में तैयार हुई। इसके द्वार एवं परिक्रमा के मार्ग शिलाफलकों से निर्मित एवं मूर्तियों द्वारा सुसजित हैं। इनमें मनुष्यों और विशिष्ट स्थिति में बैठे हुए पशुत्रों के चित्र तथा वन्य दृश्य बड़ी कुशलता से त्रांकित हैं। इनके चौखटों पर भगवान बुद्ध का जीवनचरित्र त्र्रानेक बौद्ध-जातककथात्रों के स्राधार पर दिखाया गया है।

वरबुदर-स्त्प के समान ही जावा का शिव-मंदिर 'लाराजोगरंग' भी अत्यन्त भव्य एवं आकर्षक है। यह जावा की प्रम्वनम घाटी में स्थित है। इसके उत्तर में विष्णु का मन्दिर और दिल्ला में ब्रह्मा का मन्दिर है। लाराजोगरंग की कला वरबुदर की अपेला अधिक स्वामाविक और भाव-भिक्षमाओं को अभिव्यक्त करनेवाली है।

यद्यपि त्राज समस्त इंग्डोनेशिया का धर्म इंस्लाम है तथापि मारतीय संस्कृति की

छ।प वहाँ स्पष्टरूप मे विद्यमान है। यहाँ की राजधानी जोगजाकार्ता 'यज्ञकर्ता' का अपभ श है। आज भी यहाँ अनेक रश्म-रिवाज भारतीय हैं।

बालीद्वीप-हिन्देशिया में बाली-सा छोटा द्वीप भी काफी महत्त्व रखता है। सदियों से यह भारतीय संस्कृति का गढ़ रहा है। वाली के शिलालेख तथा धातुलेख भारत के साथ इसके संबंध पर पूरा प्रकाश डालते हैं। ये शिलालेख वाली की प्राचीन भाषा में हैं ब्रौर जावा के शिलालेखों से विलकुल भिन्न हैं। वात यह है कि जावा के प्रभाव में वाली कम रहा है। इसका सीधा संपर्क भारत से ही रहा है। यदापि वाली पर भी बौद्धधर्म का प्रभाव पड़ा तथापि चैदिकधर्म के सामने बौद्धधर्म की एक न चली। यहाँ की जनता का अब भी वैदिकधर्म ही लोकप्रिय धर्म है। ब्राज भी यहाँ भारत की तरह ब्राह्मणों के पाँच भेद माने जाते भारत से बाहर, यही भारतीय संस्कृति कुछ अंश में अनुरुख है। चातु वर्र्य, मूर्ति-पूजा त्रादि भारतीय संस्कृति के त्रवशेष यहाँ त्राजतक चले त्रा रहे हैं। सती-प्रथा भी वत्त मान है। सती होनेवाली नारियों को लोग वड़ी धूम-धाम से विदा करते हैं। यहाँ भारतीय सतियों के चरित्र बड़े चाव से पढ़े जाते हैं। जब पूर्वीय द्वीपसमूहों पर मुस्तिमधर्म का त्राक्रमण हुत्रा तत्र दूसरे-दूसरे द्वीपों के धर्मप्राण लोग वालीद्वीप में त्रा वसे स्रोर स्रपने धर्म की रत्ता की। वेदों के कुछ स्रंश भी यहाँ पाये जाते हैं। ब्रह्मपुरास यहाँ पूरा-का-पूरा प्राप्य है। हिन्दू-धर्मशास्त्र, त्रर्थशास्त्र तथा राजनीति-विषयक अनेक संस्कृत-ग्रन्थ महाँ मिलते हैं। रामायण भी यहाँ जावा की 'कवि-भाषा' में है। सम्पूर्ण महा-भारत यद्यपि यहाँ प्राप्य नहीं तथापि छः पर्व पूर्णतया उपलब्ध हैं। यहाँ का साहित्य तालपत्रों पर ग्रांकित है। संस्कृत से इसकी ममता अवतक नहीं छूटी है। भोजन यहाँ के ते के पत्तों पर किया जाता है। नारियों की संख्या विशेष है। विवाह में 'सप्तपदी' त्रावश्यक है। पूजा में ब्रज्ञत, तिल, कुश, पुष्प-माला, धूप, दीप, ब्रारती तथा जलपात्र का उपयोग होता है। निद्यों के नाम भी गंगा, कावेरी, सिन्धु, यमुना त्रादि हैं। गो-पूजन अभी तक होता है। प्रत्येक अनुधान के पूर्व ओङ्कार-सहित मंत्रों का उचारण होता है। आणायाम भी प्रचलित है। यहाँ की गीता ५० श्लोकों की है।

इस प्रकार वर्मा, मलाया, चंपा, कंबोडिया, सुमात्रा, जावा, बाली श्रादि पूर्वी देशों श्रीर द्वीपों में बहुतेरे भारतीय संस्कृति से दीन्नित होकर प्राचीनकाल में वृहत्तर भारत के श्रांग बने हुए थे। किन्तु उत्तर-काल में भारत की राजनीतिक परतंत्रता के कारण वे भारत से इतने दूर हो गये कि श्रांज पृथक् से दीख पड़ते हैं। वास्तव में श्रीपनिवेशिक प्रणाली संसार में श्रत्यन्त प्राचीनकाल से चली श्राती है श्रीर उसका श्रादि जनक भारत ही है। किन्तु उस प्राचीनकाल में भी भारत अपने किसी उपनिवेश को परतंत्र नहीं बनाता था श्रीर न उनका शोषण ही करता था। भारत श्रीर उसके उपनिवेशों में केवल श्रद्ध सांस्कृतिक संबन्ध रहता था। इसी कारण, उसके सभी भृतपूर्व उपनिवेशों में भारतीय संस्कृति के श्रवशेष श्रव भी प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं।

श्रास्ट्रेलिया—जिस प्रकार कलिंग श्रीर मद्रासप्रांत से भारतीय लोग दर्मा, चम्पा, क्रिवोडिया तथा हिन्दएशिया में पहुँचे उसी तरह उनकी एक श्रांध-शाखा श्रास्ट्रेलिया में भी जाकर वसी। श्राधुनिक दीज के श्रनुसार श्रास्ट्रेलिया में मनुष्यों का निवास बहुत

प्राचीन है। इसका वर्णन ऐतरेयब्राह्मण में भी आया है। कहते हैं कि उस समय मारत और आस्ट्रे लिया के बीच आज-सा अंतर न था। उस समय लंका और मैडागास्कर की भूमि बहुत चौड़ी थी और वह भारत तथा आस्ट्रे लिया को एक में जोड़ती थी। वाल्मीकीय रामायण से ज्ञात होता है कि ऋषि पुलस्त्य धर्मीपदेश के लिए आस्ट्रे-लिया गये थे।

श्रास्ट्रे लिया के मूल निवासियों में, हिन्दुश्रों की माँति ही, बहुत बड़ा जातिमेद है। ये लोग परस्पर एक दूसरे का छुश्रा नहीं खाते, श्रपनी जाति में दूसरी जातियों का मिश्रण नहीं होने देते श्रीर पूर्वजन्म पर विश्वास करते हैं। श्रगस्त, १६१४ ई० की 'थियोसोफिस्ट' पत्रिका में विद्वद्वर श्री जिनराज दास ने वाल्डविन स्पेंसर श्रीर एच० गिलेन की पुस्तक 'नदर्न ट्राइब्स श्राफ सेंट्रल एशिया' के श्राधार पर, एक लेख लिखा था जिसमें श्रापने इसका सविस्तर वर्णन किया है।

श्रमेरिका—यूरोप श्रौर श्रमेरिका के विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि श्रमेरिका की प्राचीन सम्यता भारत की ही देन हैं। विद्वद्वर प्रेस्काट का विचार है कि मैनिसको के निवासी संसार को श्रनादि स्वीकार करते हैं। यहाँ के प्राचीन लोग संपूर्ण काल को चार युगों में विभक्त करते थे, जिनमें प्रत्येक युग लाखों वर्ष का होता था। सृष्टि श्रौर प्रलय से संबद्ध भारतीय सिद्धान्तों से वे पूर्णतया सहमत थे। शुभ श्रवसरों पर उनके यहाँ घंटे-घड़ियाल भी बजाये जाते थे। उन लोगों में यह बात प्रचलित थी कि उनकी संस्कृति का मूल स्रोत भारत है। सर विलियम जोन्स ने गहरे श्रनुसंघान के बाद यह सिद्ध कर दिया है कि प्राचीन श्रमेरिकन लोग सीताराम को मानते थे श्रौर उनके यहाँ, रामलीला के समान, राम-रावण-युद्ध-संबंधी वार्षिक लीलाएँ हुश्रा करती थीं।

प्राचीन श्रमेरिकनों के धार्मिक विश्वास के विषय में कहा जाता है कि वे नागपूजक थे। यह वात भारत में प्रसिद्ध है कि पाताल में नाग श्रीर राज्ञस रहते हैं। विष्णुपुराण में लिखा है कि पाताल के समृद्ध नगरों में दैत्य, दानव, यज्ञ तथा नाग वसते हैं। मार्कएयेयपुराण में लिखा है कि शुम्भ श्रीर निशुम्भ राज्ञसों को जब दुर्गा ने मार दिया तब जो राज्ञस बचे वे भागकर पाताल लोक चले गये। यह पाताल या नागलोक श्राज का श्रमेरिका ही माना जाता है। उसमें 'वालविया' (Bolvia) नामक नगर भारत के पौराणिक राजा विल की राजधानी था। इससे यह श्रनुमान किया जाता है कि मूल श्रमेरिका-निवासियों का श्रादि स्थान यही है।

यहाँ के त्रादिम निवासी एक ऐसा देवता बनाते हैं जिसका धड़ त्रादमी का और सिर हाथी का होता है। यह विचित्र मूर्ति गर्णेश की मूर्ति से विल्कुल मिलती है। त्रमेरिका में तो हाथी होते नहीं, फिर यह हाथी का चित्र वहाँ भारत के सिवा ब्रौर कहाँ से गया ? नागपूजा की प्रथा भारत के समान मैक्सिको में भी विशेष रूप से प्रचलित थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि इन दोनों देशों के निवासियों में संपर्क था।

त्रमेरिका के पुरातत्व-विभाग के विद्वान हर्वर्ट की राय है कि मिस्र की भाँति यहाँ के लोग भी पहले सूर्य की उपासना करते थे। 'एव' की खुदाई में उन्हें एक मूर्ति मिली जो ठीक मिस्र में पाई गई मूर्ति के सदृश थी। मूर्ति को देखकर सहसा उनके मुख से

निकल पड़ा—'यह तो वैसी ही मूर्ति है जैसी दित्त्ण-भारत के गुफा-मंदिर की सूर्य-मूर्ति है—च। है भिल्ल से इसकी पूजा भारत में ब्राई हो चाहे भारत से मिल्ल में गई हो।' वात यह है कि कितपय इतिहासज़ों के ब्रनुसार, भारत की सम्यता मिल्ल की देन है, किन्तु पोकोकी साहब ने निश्चित रूप से प्रमाणित कर दिया है कि भारत के सूर्यवंशियों ने मिल्ल, सीरिया ( सूर्यस्थान ) तथा प्लेस्टाइन (पालीस्थान ) में जाकर ब्रार्य-सम्यता को उन देशों में विकसित किया था।

दिल्लाण-ग्रमेरिका के निवासी लिंगपूजक थे। वैदिक युग के ग्रनार्थ, मोहेझोदहो-सभ्यता-युग के निवासी तथा द्रविड़ भी स्पष्टतया लिंगपूजक थे। ग्रताएव, यह स्पष्ट है कि दिल्लाण-भारत के कितपय निवासियों ने, जावा होते हुए, दिल्लाण-ग्रमेरिका पहुँचकर, वहाँ ग्रपने धर्म ग्रोर संस्कृति को विकसित किया था। मैक्सिको के सदृश, दिल्लाण-ग्रमेरिका के पेल देश के ग्रादिनिवासी ग्राज भी रामलीला करते हैं। ग्रमेरिका का सबसे विख्यात ग्रीर सम्पन्न मंदिर पेल में था। स्पेन-निवासियों ने इसे नष्ट-भ्रष्ट कर गिरजाधर के लप में परिवर्त्तित कर दिया। ग्राज भी ग्रमेरिका में ग्रनेक सूर्य-मंदिरों के भग्नावशेष मिलते हैं। इनमें कितपय मंदिरों के नाम संस्कृत में हैं।

श्रमेरिका के श्रादिनिवासी श्रीर खास करके मैक्सिको के 'मय' जाति के लोग कला-कौशल में विशेषरूप से प्रवीण थे। श्राज भी श्रनेक मन्दिरों श्रीर राजप्रासादों के खँडहरों द्वारा इस धारणा की पुष्टि होती है। महाभारत में लिखा है कि जब पाण्डवों को श्राधा राज्य मिला तब उन्हें नगर-निर्माण करवाने श्रीर राजप्रासाद बनावने की श्रावश्यकता हुई। 'मय' राज्ञस ने इन्द्रप्रस्थ में जो महल तैयार किया वह श्रपूर्व था। स्पष्ट है कि मय दानव (मय) मैक्सिकों के निवासी थे।

प्राचीन श्रमेरिकावासियों श्रीर विशेष कर मैंविसको के मय जातिवालों की वेश-भूषा, रहन-सहन, धार्मिक विचार तथा देवी-देवता श्रमेरिका पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव सिद्ध करते हैं। होली, दशहरा-जैसे उत्सव वहाँ मनाये जाते हैं जिनमें फाँफ, मृदंग श्रादि भारतीय वाद्यों का उपयोग होता है। यशोपवीत-धारण-विधि, स्त्रियों श्रीर पुरुषों के पहनावे, उनके मुख की बनावट श्रादि से स्वष्टतया हात होता है कि श्रमेरिका के श्रादिनवासी मूलत: भारतीय थे। श्रीमती रटल ने श्रपने एक विद्वत्तापूर्ण लेख में प्रमाणित किया है कि श्रमेरिका-निवासियों की पूजाविधि प्रत्यः वैदिक ढंग की है। जर्मनी के दार्शनिक श्रीर प्रसिद्ध पर्यटक हमवोल्ट साहव ने श्रपने एक ग्रंथ में लिखा है कि श्रमेरिका में श्रव भी हिन्दुश्रों के सांस्कृतिक चिह्न विद्यमान हैं। हैल्थ साहव ने श्रपने श्रनेक ग्रंथों में उल्लेख किया है कि भारतीय देवी-देवताश्रों के श्रनुकरण पर श्रमेरिका में मूर्त्तियाँ वनाई जाती थीं श्रीर उनकी पूजा भी उसी प्रकार हुआ करती थी। भारत के राम-पद-चिह्न तथा बुद्ध-पद-चिह्न के समान मैक्सिको में भी कोपटेजाल, सूर्यकोट आदि देवताश्रों के पद-चिह्नों की पूजा होती है।

'हाम्सवर्थ हिस्ट्री ग्राफ द वर्ल्ड' में संसार की समस्त प्राचीन जातियों के चित्र दिये गये हैं। उन चित्रों में सबके पास धनुष-वारण पाये जाते हैं। इससे भी ज्ञात होता है कि संसार की समस्त जातियाँ ग्रादिकाल में धनुष-वारण चलाती थीं, ग्रीर धनुष-वारण ग्रायों के ही ग्रस्त हैं। भारत के प्राचीनतम साहित्य में अमेरिकनों का जिक है—ऐतरेयब्राह्मण में वीच्यों श्रीर अपाच्यों के राजाओं का वर्णन है। कहा जाता है कि ये देश पश्चिम में थे। सेक्सिकों में अपाच्य-नामक मूल निवासी अभी तक हैं। महाभारत में लिखा है कि उदालक मुनि पाताल में ही निवास करते थे। अर्जुन की स्त्री उल्लूपी वहीं की थीं। इन सब आधारों पर मैक्सिकों के एक इतिहासकार ने स्पष्टतया कहा है कि अमेरिका की भूमि पर जिन लोगों ने पहले-पहल पदार्पण किया था वे उन्हीं लोगों में से थे जो सम्यता-विस्तार के निमित्त भारत से पूर्व की ओर बढ़े थे।

इस प्रकार प्राचीनकाल से ही भारत का विदेशों के साथ संबन्ध पाया जाता है। पुरातस्व-विशारदों की तो मान्यता है कि भारत ही संसार का सर्वप्रथम सभ्य देश है; विश्व के अन्यान्य भागों में इसी देश से ज्ञान-ज्योति पहुँची थी। अन्य देशों पर भारत की विजय राजनीतिक नहीं, अपितु धार्मिक थी। भारतीयों ने, पाश्चात्यों के समान, उन देशों के आदिनिवासियों का उन्मूलन और शोषण नहीं किया। वे उनसे मिलकर रहे तथा उनके देशों की हर तरह से अभिवृद्धि की, जिसके फलस्वरूप अब भी उन देशों में भारत गौरव की दृष्टि से देखा जाता है। जगत् को भारत की देन है—धर्म, दर्शन, ज्ञान और आध्यात्मिकता। भारत अपनी आध्यात्मिकता के द्वारा जनता के हृदय-परिवर्शन में सफल हुआ। वह आदिकाल से ही मनुष्य-जीवन को सुख-शांतिमय बनाने का सफल अनुसंधान करता आ रहा है। भारत को धर्म और संस्कृति के प्रचार के लिए यह आवश्यकता नहीं हुई कि सेना आगे-आगे मार्ग निष्कटक करती चले। भारत ने ज्ञान और दर्शन के प्रचार-प्रसार के लिए कभी रक्तपात नहीं किया।

भारत श्रव स्वतन्त्र है। श्रव भी उसकी स्वार्थमय नीति नहीं। श्राज भी वह 'बहुजन-हिताय'-'बहुजन-सुखाय' की भावना से प्रेरित होकर ही उन्नति के पथ पर श्रयसर होना चाहता है। श्राशा है, वह एक बार फिर सारे संसार में श्रार्थ-संस्कृति की महत्ता प्रतिष्ठित करने में समर्थ होगा।

<sup>\*</sup> अमेरिका में हिन्दू-प्रभाव-संबन्धी विशेष जानकारी के लिए दीवान चमनलाल का 'हिन्दू-अमेरिका' नामक ग्रंथ पढ़ना चाहिए।

## तीसरा परिच्छेद भारतीय संस्कृति का मूलाधार—गो-सेवा

ं गाय के प्रति भारतीयों की श्रद्धा-भावना न तो मनोवैज्ञानिक कुत्रहल ही है श्रीर न निराधार विश्वास की बहक ही। इसका श्राध्यात्मिक सिद्धान्त के साथ घनिष्ठ संबन्ध है। यह महान भारतीय धर्म का एक श्रंग है। गो के श्रंग-श्रंग श्रीर रोम-रोम में देवताश्रों का निवास माना जाता है। ऐसा समभना उचित भी है।

श्रनेक विद्वानों की धारणा है कि वैदिककाल के प्रारम्भ में गोमेध (गोविल ) की प्रथा यज्ञ की मुख्य किया थी। किन्तु, यह धारणा गलत है। ऋग्वेद (८।१०१।१५) के निम्नलिखित मंत्र से इसकी पुष्टि होती है—

माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसाऽऽदित्यानाममृतस्य नाभिः।

#### प्र नु वोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागामदितिं विधिष्ट॥

अर्थात्—'गौ शत्रुश्रों को रुलानेवाले वीर मरुतों की माता, वसुश्रों की कन्या, अदिति के पुत्रों की बहिन और अमृत का तो मानो केन्द्र ही है। इसलिए मैं विवेकी मनुष्यों से घोषणापूर्वक कहता हूँ कि निरपराध तथा अवध्य गौ का वध न करें।'

गौ की महिमा अथर्ववेद के निम्नलिखित मंत्रों से भी स्पष्ट है-

(१) यश्च गां पदा स्फुरित प्रत्यङ्गा सूर्यं च मेहिति

तस्य वृश्चामि ते मूलं नच्छायो करवो परम् । अर्थववेद १३।१।४६

अर्थात्—जो गाय को लात मारता है, वह सूर्य के सम्मुख मल-मूत्रादि त्याग करता

है, अतः वह दंडनीय है।

(२) मुग्धा देवा उत सुनायजन्तो त गौरङ्गैः पुरुधा यजन्तः । अथर्ववेद ७।५।५ अर्थात्—वे याजक मूढ़ हैं जो कुत्ते, गौ आदि पशुत्रों के अंगों से हवन करते हैं। इससे स्पष्ट है कि भी की विल द्वारा यह करने की प्रथा वैदिकयुग में हेय समफी जाती थी। पाणि के अनुसार तो गोविल का अर्थ पूजोपहार, भेंट या गायों का खाद्यपदार्थ होता है, न कि गोवध। रव्ववंश के दूसरे सर्ग में 'ततो न्यस्तविल प्रदीपाम्' पद आया है जिससे विल का अर्थ—स्पष्टतया 'नंदिनी' भी के लिए उसके सम्मुख रखे गये घासादि खाद्य पदार्थ का बोध होता है। राजा दिलीप निन्दिनी की सेवा में रत थे। उनका एकमात्र उद्देश्य था उसकी सेवा और रज्ञा। अतएव यह विल शब्द स्वष्टतया नंदिनी के लिए भेंट, पूजोगहार आदि अर्थ ही व्यक्त करता है, न कि उसकी हत्या।

महाभारत (त्रा० १००।११८) में स्वष्टतया कहा है कि हे राजेन्द्र युधिष्ठिर, जो लोग गोरज्ञा, स्त्रीरज्ञा, गुरु त्रीर ब्राह्मण की रज्ञा के लिए प्राण दे देते हैं, वे इन्द्रलोक जाते हैं। महाभारत में ही लिखा है कि जो उच्छुक्कलतावश मांस वेचने के लिए गोहिंसा करते हैं, गोमांस खाते हैं तथा स्वार्थवश कसाई को गाय मारने की सलाह देते हैं, वे महान् पाप के भागी होते हैं। गोघाती, उसका मांस खानेवाले तथा उसकी हत्या का त्रात्रमोदन करनेवाले पुरुष, गाय के शरीर में जितने रोएँ होते हैं उतने वधों तक, नरक में पड़े रहते हैं ( त्रानु० ७४।३०४ )। पुराणों में, पद-पद पर, गाय की त्रानन्त महिमा गाई गई है। श्रीकृष्णचरित्र तो गो की महिमा से त्र्रोतप्रोत है।

बौद्ध धम्म-सुत्त में भगवान बुद्ध कहते हैं कि पूर्वकाल में ऋषि लोग माता-पिता और बंधु-बान्धवों के समान ही गायों को अपना मित्र मानते थे। गाय से औषध-निर्माण होता है। वह अन्न, बल, रूप और सुख देती है। यह जानकर वे गायों को नहीं मारते थे।

जैन-धर्म के पंच महावतों में भी श्रिहंसाधर्म सर्वोपिर माना गया है। श्रिहंसाधर्म-प्रेमी होने के कारण, गोपालन में जैनी लोग बहुत श्रागे बढ़े हुए हैं।

यह निर्विवाद है कि पारिसयों के पूर्वजों श्रीर वैदिक श्रायों में बहुत-से श्राचार-विचार समान थे। पारसी-मतानुसार, भगवान ने महान जरथुस्त्र को ईरान में जन्म देकर वहाँ के लोगों को गो की इज्जत सिखाने के लिए भेजा था। जरथुस्त्र द्वारा प्रवर्तित धर्म में गाय जीवन की श्रात्मा ही नहीं, सारे विश्व की प्रतीक बनी। जरशस्त्र-धर्म का एक अत्यन्त महान श्रीर पवित्र उत्सव 'निरंगदीन' है। उसमें वृषभ-मूत्र श्रिभमंत्रित करके सँभालकर रखा जाता है। सारे शुभ अवसरों पर इस अभिमंत्रित गोमूत्र का उपयोग त्रावश्यक समभा जाता है। इसका पान भी किया जाता है स्रोर यह शरीर पर मला भी जाता है। पुरोहितों के पत्येक दीना-संस्कार में इस पवित्र पदार्थ का उपयोग आवश्यक है। त्राज भी पारसी लोग घास खरीदकर सड़कों पर गायों छोर गोजाति के छन्य मारे मारे फिरनेवाले पशुत्रों को खिलाया करते हैं। गाय का महत्त्व, पारसी धर्मग्रन्थ 'यश्न' (२६।१) की गाथा आं से स्वष्ट है। 'जो गाय के प्रति दयालु होते हैं जरशुस्त्र उनपर दया करते हैं, उन्हें ब्राशीर्गद देते हैं। किन्तु जो गाय को किसी प्रकार भी कष्ट पहुँचाते हैं उनपर वे दड़ी कड़ी दृष्टि रखते हैं, उन्हें ग्रिभिशाप देते हैं। यश्न ३२।१२ की गाथा थ्रों के ग्रनुसार 'ट्रष्टों का एक लज्ञ्ण यह भी है कि अकारण ही गायों को सताते हैं।' यश्न (४६।४) में, ईश्वर के सभी सच्चे भक्तों को धर्म-विरोधी श्रौर गी-द्रोही लोगों के प्रयत्नां को विकल कर देने के लिए कहा गया है। यश्न (५१।१४) में जरथुस्त्र श्रपने भक्तों को बताते हैं कि

जो लोग गाय की सेवा से जी चुराते हैं, परलोक जाने पर वे नरक या ग्रसत्यलोक को प्राप्त होते हैं। यश्न (३३।४) में जरथुस्त्र भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभो, हमारे हृदय के ग्रन्य दोवों के साथ-साथ गोहित के प्रति हमारी उदासीनता भी नष्ट कर दीजिए। यश्न (४५/६) में उन्होंने ईश्वर से विनय की है कि मनुष्य-जाति के ग्रम्युद्य तथा गौन्नों का हित करने के लिए ग्रावश्यक वृद्धि, सदाचार ग्रीर हहता प्रदान करें।

कुरान के पहले, अरव में गाय की पूजा विधिवत् होती थी। कुरान (१।११४६-४८) में कहा है—'जो वैल को काटता है वह उस ग्रादमी की तरह है जो मनुष्य को मारता है। इजरत मुहम्मद ने एक जगह पर कहा है कि मेड़ की कुर्जानी सबसे अञ्छी है। त्रापने गाय की कुर्वानी कभी नहीं की। हजरत मुहम्मद के जामाता ग्रौर मुस्लिम-धर्म के प्रधान संत 'त्रुली' को गाय के लिए इतना सम्मान था कि उन्होंने अपने जीवन

मध्य-पूर्व एशिया में जो मुस्लिम देश हैं उनमें गोहत्या प्रचलित नहीं है। एक में कभी गोमांस नहीं छुत्रा। ग्रफगान लेखक लिखते हैं कि हम नौ बरस ग्ररव में रहे ग्रौर चार वर्षों तक दिमश्क में। वहाँ शाह के कयाल वाजार में गाय के गोश्त की सिर्फ एक ही दूकान थी। किसी भी मुसलमान को कभी उस दूकान से गोशत खरीदते हुए नहीं देखा। सिर्फ यहूदी श्रीर ई्साई ही खरीदते थे। वे लिखते हैं कि हम कुस्तुनतुनिया और अंतोलिया में भी रहे। वहाँ भी मुसलमानों को गोमांस छूते तक नहीं देखा। केवल ईसाई उसका व्यवहार करते थे। मिस्र के 'करो' शहर में बारह लाख ब्रादमी हैं। वहाँ गाय के गोशत की सिर्फ चार-गाँच दूकानें हैं। ये दूकानें भी सिर्फ अंग्रेजों और यहूदियों के लिए हैं। अफगानिस्तान में

भारत के त्रिधिकांश मुसलमान शासकों ने हिन्दुत्रों के भावों का वरावर त्रादर किया। काम के लायक जानवर नहीं मारे जाते। इतिहासकार 'हंटर' लिखते हैं — प्रारंभ में मुसलमान बादशाहों ने गोबध पर एक तरह का कर लगा दिया था जिसे 'जजारी' कहते थे। यह कर कसाइयों से वसूल किया जाता था। फीरोजशाह तुगलक के समय में यह कर जारी था। वर्नियर त्रादि विदेशी यात्री उस समय भारत आये थे। उनके वर्णन में आता है कि उस समय गोवध मनुष्यवध की तरह दंडनीय था। उन लोगों ने बादशाह के भोज्य पदार्थों की जो सूची दी है, उसमें गोमांस नहीं है। १८ नवंबर, सन् १९२२ के 'तौफी हिन्द' नामक पत्र ने इस आशय का एक वक्तव्य निकाला था कि लोदी शासकों के समय भारत में कहीं गोवध नहीं होता था। १७वीं सदी में भारत ग्रानेवाले यात्रियों ने ऐसी घटनात्रों का उल्लेख किया है जिनसे प्रकट होता है कि गोवध करनेवालों को वादशाह प्राण्दंड तक देते थे। मरने के समय, वावर ने अपने पुत्र हुमायूँ के नाम गोवध के विरुद्ध एक पत्र लिखा था। बादशाह द्वारा हस्ता हरित उस पत्र की मूल प्रति भोपाल राज्य-पुस्तकालय में सुरि हित है। उसका फोटो लेकर विहार के कांग्रेसी मुसलमान नेता डा॰ सैयद महमूद ने 'माडर्न रिन्यू', (कलकत्ता) में एक विस्तृत लेख लिखा था। मुसलमानी शासन का ग्रंत होने के बाद उस धर्म के नेताओं ग्रीर ग्राचायों ने जो फतवे दिये तथा समय-समय पर मत प्रकट किये हैं उनमें से कुछ का विवरण नीचे दिया जाता है—

(१) गाय की कुर्वानी करना इस्लाम-धर्म का नियम नहीं है। (फतवे हुमायूनी, भाग १, पृष्ठ ३६०)

(२) बकरे श्रीर मेंड़ की कुर्बानी भी गाय की कुर्वानी से श्रव्छी है। (दारउल मुख-

तियार, भाग ४, ५० २२८)

(३) गाय की कुर्वानी की अपेद्धा भेंड़-वकरे की कुर्वानी अच्छी है। (कस्तुनतुनिया के सादिक का फतवा)

(४) गाय की कुर्वानी आवश्यक और नैमित्तिक नहीं है। अगर कोई इसे छोड़

देता है तो धर्मविरुद्ध काम नहीं करता। (लखनऊ के मौलाना का फतवा)

(५) न तो कुरान ग्रौर न ग्ररव की प्रथा ही गाय की कुर्वानी का समर्थन करती है।

(६) गाय की कुर्वानी मुसलमानी धर्म का नियम नहीं है। ( मिया छोटानी )

- (७) मुसलमान गाय नहीं मारें। यह हदीस के खिलाफ काम है। (मी० हयात साहब)
- (८) मुसलमान मुल्ला श्रों की राय लेकर श्रफगानिस्तान के श्रमीर ने गोबध रोकने के लिए कानून बनवाया था।
- (६) सन् १६२३ में अफगानिस्तान के अमीर के फरमान के पश्चात् उसी तरह का मिलता-जुलता फरमान हैदराबाद के निजाम ने निकाला था तथा अपने राज्य में गोबध बंद करवा दिया था।

मुसलमानों में ऐसे कितने ही सन्त, वैष्णव श्रौर किव-कबीर, जायसी, रसखान, रहीम श्रादि—हुए हैं जिन्होंने मुक्त हृदय से गोरज्ञा का समर्थन किया है।

गोबध के लिए हिन्दू भी बहुत श्रंशों में जिम्मेवार हैं। श्रनेकों हिन्दू प्रतिदिन बृद्धी-निकम्मी गायों या बैलों को, कुछ रुपयों के लोम से, कसाइयों हाथ वेच देते हैं। निर्दय हिन्दू किसान श्रीर गाड़ीवान भी गोजाति के साथ जो व्यवहार करते हैं वह सर्वविदित है। वे एक प्रकार से नाममात्र के गोपूजक हैं। वास्तविक गोपूजक तो पाश्चात्य देशों के लोग हैं जो गोपालन में चरमोत्कर्ष तक पहुँचे हुए हैं। हिन्दुश्रों की तरह वे गोपूजक तो नहीं हैं, किन्तु श्रार्थिक लाभ के खयाल से ही सही, समुचित गोसेवा श्रवश्य करते हैं।

भारत के प्रसिद्ध विद्वान्, भक्त और दार्शनिक डा॰ मुहम्मद हाफिज सैयद लिखते हैं—
"जब मैं इंगलैंड में था, मैंने वहाँ की बहुत-सी दुग्धशालाओं को देखा था। वहाँ का उच्च कोटि का प्रबंध देखकर मैं तो आश्चर्यचिकत रह गया। लंदन की दुग्धशालाओं की गायों को निश्चित समय पर भोजन दिया जाता है तथा प्रतिदिन स्नान कराया जाता है। गाय दूहनेवाली ग्वालिनों के नख प्रतिदिन काटे जाते हैं। यदि चाहते तो हम भी, अंग्रेजों की तरह, सावधानी से गोमाता का पालन-पोपण कर सकते थे। अंग्रेज लोग शुद्ध गोदुग्ध और उसके पोषक तत्त्वों को बहुत महत्त्व देते हैं, परंतु हम भारतवासी इन मृक प्राणियों के प्रति केवल मौखिक सहानुभृति दिखाकर ही पूर्ण संतोष लाम कर लेते हैं और अपने धार्मिक भावों को कार्यरूप में बहुत कम परिणत करते हैं।"

षया हिन्दू एक मुसलमान के उक्त हृदयोद्गार पर ध्यान देंगे ? हिन्दू-धर्म में विभिन्न मत हैं; उनमें बहुत-सी असमानताएँ भी हैं। किन्तु इन सब विषमताओं के बीच भी, गोरचा और गोसेवा ही वह केन्द्रविन्दु है जहाँ पर सभी एकमत हैं। भारत के पारसी, सिख, जैन, बौद्ध आदि सम्प्रदाय भी अपने-अपने दृष्टिकोण से गाय का आदर करते हैं। अतएव, समस्त भारतीयों का यह परम कर्च व्य है कि वे कृषिप्रधान भारत के लिए अतीव उपयोगी जीव (गाय) के वास्तिवक आदर और सेवा की भावना को सिक्षय महत्त्व दें। इसी भावना की नींव पर भारतीय संस्कृति का विशाल नूतन प्रासाद खड़ा हो सकता है जिसकी भव्यता समग्र भूमंडल की दृष्टि अपनी ओर आकृष्ट करने में समर्थ होगी।

## चौथा परिच्छेद वर्णाश्रमधर्म तथा ग्रस्पृश्यता

जिस देश में मानव-जीवन को उन्नत बनाने के लिए ऊँचे-से-ऊँचे सिद्धान्त बने हों और ऊँची-से-ऊँची सामाजिक व्यवस्था विकसित की गई हो, वहाँ मानव-समाज के एक आवश्यक आंग को अस्पृश्य कहकर ठुकराया जाय—यह अत्यन्त दुःख और आश्चर्य की बात है। मनुष्यमात्र के निमित्त कल्याणकारी और गौरवान्वित भारतीय संस्कृति के लिए अस्पृश्यता बड़ा भारी लाञ्छन है। वेदों और स्मृतियों के माननेवाले उच्चवर्ण हिन्दू अपने ही समाज के एक अंग को काट-फेंकने में जरा भी नहीं हिचकते, बल्कि अपने इस कुकृत्य को अति-स्मृति-सम्मत मानने की भूल करते हैं। इस दूषित मनोवृत्ति के कारण समाज और राष्ट्र का कितना अहित हो रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है । इसीलिए वर्त्त मान युग के सर्वश्रेष्ठ मानव महात्मा गांधी का कथन था कि इमलोग अपने पूर्वजों के किये पापों को धोने के लिए हरिजनों की सेवा करते हैं।

#### वैदिककाल में वर्णव्यवस्था

वर्णव्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद (१०।६०।१२) में मिलता है-

त्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् वाहू राजन्यः कृतः । ऊरू तदस्य यद्धेश्यः पद्भ्यां श्द्रो श्रजायत ॥

अर्थात्—उस पुरुष (परमेश्वर) के मुख से ब्राह्मण्, भुजा से च्त्रिय, जंबा से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए।

पुरुषस्क के उक्त मंत्र में अर्थशास्त्र के कार्यविभाग-सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है। समाज को पुरुष मानकर आलंकारिक भाषा में उसके भिन्न-भिन्न अवयवों का वर्णन किया गया है। शूद्रों को उस पुरुष के पैरों का स्थान दिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार शरीर पैरों के आधार पर टिका हुआ है, उसी प्रकार समाज भी शूद्रों के वल पर टिका हुआ है।

१ देखिए, प्रो॰ शिवदत्तरानी—भारतीय संस्कृति, पृष्ठ १७४ वि॰ ४० द०—५०

इस सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि अस्पृश्य जन शूद्रों से भिन्न हैं। किन्तु पुरुषस्क में सम्पूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन रहते हुए भी कहीं अस्पृश्यों का उल्लेख नहीं है।

पूर्वकाल में गो-हत्या, ब्राह्मण-हत्या और भ्रूण-हत्या करते जो पाये जाते थे उन्हें अभिश्रप्त होकर आयों की वस्ती से दिल्लिण की ओर रहना पड़ता था। वे द्विज के रूप में आयों की वस्ती में फिर नहीं आ सकते थे। स्योदय से पूर्व, आयों की वस्ती साफ करना, गौओं को चराना, मल-मूत्र उठाना, उनका दैनिक कार्य होता था। इस प्रकार प्रथम आयों में ब्राह्मण, इत्रिय, वैश्य तथा शुद्र, चार वर्ण ही थे; किन्तु समय के पलटा खा जाने पर आयों ने पाँचवें वर्ण को भी जुनम दिया।

यों, उस प्राचीनतम काल में चार ही वर्ण ये श्रीर पतितों की गणना श्रस्प्रयों में होती थी। यजुर्वेद के ३० वें श्रध्याय में जो बहुत-सी जातियों का उल्लेख है, वह मिन्न-मिन्न व्यवसाय करनेवाले लोगों के विषय में है। जाति का तार्पर्य जन्म से है श्रीर वर्ण का कर्म से। मनु के श्रनुसार सुसंस्कृत वर्णवाले — ब्राह्मण, ज्ञिय श्रीर वेश्य 'द्विजाति' कहलाते ये श्रीर श्रसंस्कृत वर्णवाले शूद्र। वैदिककाल में वर्ण श्रीर जाति में श्रन्तर माना जाता था। वर्ण-व्यवस्था गुण-कर्म के श्रनुसार मानी जाती थी। तदनुसार कुलाल (कुम्हार), कर्मार (लुहार) श्रादि नामों के साथ-साथ तस्कर (चोर), क्लीव (नपु सक), पुंरचली (कुलटा स्त्री) श्रादि नाम भी जातियों के न होकर गुण-कर्मानुसार हैं।

वत्त मान छूत-त्राञ्चत की प्रथा न तो किसी विशेष नियम पर निर्धारित है और न उसका कोई शास्त्रीय त्राधार है। वेदादि शास्त्र तो उसके परम विरोधी हैं ही, स्मृतियों, स्त्रग्रन्थों, पुराणों तथा ऐतिहासिक ग्रन्थों से भी इसका खण्डन होता है। ऋग्वेद (६।६८।१२) में कहा है—

#### तं सखायः पुरोरुचं यूयं वयं च सूर्यः। श्रश्नाम वाजगन्ध्यं सनेम वाजपस्त्यम्॥

अर्थात्—हे मित्रो! तुम और हम मिलकर बलवर्ड क तथा सुगन्धियुक्त अन्न खाएँ अथवा सहभोज करें।

श्रथर्ववेद (६।३०।६) ने तो इस भावना को श्रौर भी श्रधिक स्पष्ट कर दिया है— समानी प्रपा सहवोऽन्नभागः समाने याकत्रे सहवो युनिका सम्यचोन्निसपर्यतारा नाभिमित्राभितः।

त्रर्थात्—हे मंनुष्यो ! तुम्हारे पानी पीने के स्थान एक हो; तुम्हारा खान-पान एक साथ हो । मैं तुम सबको एक ही प्रकार के नियमों के बंधन में जोड़ता हूँ। तुम सब मिलकर इस प्रकार अभिहोत्र आदि सार्वजनिक तथा सर्वोपकारी यह करो जिस प्रकार चक्के की नामि में डंडे दृढ़ता से जुड़े रहते हैं।

इस मंत्र में सब मनुष्यों को मिलजुलकर खाने-पीने का ब्रादेश दिया गया है, किसी को ब्राछूत नहीं बताया गया है। श्रूढ़ के प्रति वृष्ण कि भाव की कंहीं उल्हें के नहीं है, जैसा निम्नलिखित मंत्र से भी स्पष्ट होता है—

#### वर्णाश्रमधर्म तथा श्रस्ट्रयता

प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसमा कृणु प्रियं सर्वस्य पश्यात् उत शूद्र उतार्ये । अथर्व० १६।६२।१

श्रर्थात्, मुक्ते देवताश्रो तथा राजाश्रो में प्रिय बनाश्रो । में सबका प्रिय बन्हें, चाहे

इस मंत्र में आयों को श्रुद्रों में भी प्रिय वनने की शिक्षा दी गई है। हम श्रुद्रों के प्रिय तभी हो सकते हैं जब हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करें।

वैदिक काल में शूद्रों को भी वेद पढ़ने का पूर्ण अधिकार था, जैसा कि यजुर्वेद (२६।२) में कहा गया है—

यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः।

ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय च स्वाय चारणाय च।

प्रियो देवानां दिल्लाये दातुरिह भूयासमयं मे कामः

समृष्यतामुपमादो नभतु।

अर्थात्—में, परमेश्वर और राजा के सदृश सबको सुखदेनेवाली वाणी से समस्त उत्पन्न लोकां के हित के लिए ब्राह्मण, ज्ञिय, वैश्य, श्रूद, अपने और पराये, सब जनों को सर्वत्र उपदेश कहाँ। मैं सर्वजन-हितकर वाणी बोलूँ जिससे में विद्वानों का और दिल्ल वृत्ति देनेवाले पुरुषों का भी इस राष्ट्र में या लोक में प्रिय होऊँ। मेरी यह कामना पूर्ण हो। अमुक पुरुष और मेरा अमुक प्रयोजन मुक्ते प्राप्त हो, मेरे अनुकूल हो, मेरे अधीन हो।

यहाँ पर ब्राह्मण, चत्रिय, वेश्य श्रीर शूद्र, सभी का हितकारी बनने को कहा गया है।
मनु ने, श्रुति के श्रनुसार, श्रायों को चार प्रमुख भागों में विभक्त कर दिया, जिससे
धर्म तथा सत्य की रज्ञा हो सके श्रीर समाज का कार्य सुचारू ए से चले। श्रापने इन चारो
वर्णों के गुण श्रीर कर्म निम्नलिखित रीति से निर्धारित किये—

श्रध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा। दानं प्रतिप्रहं चैव बाह्यणानामकल्पयत्॥ शप्त

त्रर्थात्—परमेश्वर ने पढ़ना, पढ़ाना; यज्ञ करना, कराना; दान देना, लेना;—ये छः कर्म ब्राह्मण के वताये हैं।

> प्रजानां रत्त्रणं दान्तिन्याध्ययनमेत्र च। विषयेष्वप्रसक्तिश्च चत्रियस्य समासतः॥१।८९

त्रर्थात्—प्रजा की रज्ञा, दान, यज्ञ, पढ्ना तथा विषयवासना से दूर रहना,—ये ज्ज्ञिय के कर्म हैं।

पशुनी रत्त्रणं दानिमध्याध्ययनमेव च । वाणिक्यं च कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च ॥ १।६०

श्रर्थात्-पशुपालन, दान, यूर्च, पढ्ना, व्यापार श्रीर लेन-देन-ये वैश्य के कर्म है।

्र एकमेव तु शद्रस्य प्रभुकर्म समादिशत् । व्यक्ति हा कि विकास

त्रर्थात्—शृद्ध का कर्म मुख्यरूप से केवल तीनों वर्णों की सेवा-सहायतामात्र ही रहेगा जिसे वे द्वेषरहित होकर करने में समर्थ हो सकें।

मनु महाराज के उपर्युक्त विधान के अनुसार, आर्यजाति चार वर्णों में वँट गई। जो आर्यजन वेदपाठ, वीरता तथा व्यापार करने में अशक्त थे, वे स्वभावतः शूद्र-वर्ण में आ गये।

किन्तु मनु ने अपने विधान में कहा है कि ब्राह्मण, च्रित्य, वैश्य तथा शूद्र जन्मतः नहीं माने जा सकते; कोई नीच वर्ण का व्यक्ति बुद्धि तथा प्रतिमा के बल पर अपने से ऊँचे वर्ण में भी लिया जा सकता है। इसी प्रकार कोई ऊँच वर्ण का व्यक्ति भी अपने कुत्सित कर्मी और कुसंस्कारों के कारण अपने से नीच वर्ण में भी आ सकता है। यथा—

#### श्रुद्रो ब्राह्मण्ठामेति ब्राह्मण्यचैति शद्रताम्। च्रियाजातमेवन्तु विद्याद्वैश्यात्तथैव च ॥१०।६४

अर्थात्—शूद्र ब्राह्मण्य को प्राप्त हो जाता है और ब्राह्मण शूद्रत्व को। इसी प्रकार चित्रय तथा वैश्य को भी जानो।

#### ब्राह्मण और श्रूद्र के लच्चण

महाभारत के शान्तिपर्व ( अध्याय १६६ ) में महर्षि भरद्वाज ने भृगु ऋषि से पूछा— 'हे द्विजोत्तम, ब्राह्मण कसे होते हैं ? ज्ञिय, वेश्य और शूद्र कसे होते हें ?' भृगु ने उत्तर दिया—'ब्राह्मण वही है जो यथाविधि सुसंस्कृत, पिवत्र, वेदाध्ययनशील, षट्कर्मान्वित, सदाचारी, विद्याच्यसनी, गुरुप्रिय, नित्यत्रती और सत्यपरायण हो। जिसमें सत्य, दान, अद्रोह (मैत्री), अक्रूरता, लज्जा, ज्ञमा और तप है, वही ब्राह्मण है।' ज्ञित्रय और वैश्य के सम्बन्ध में बताने के बाद भृगु कहते हैं—'जो नित्य सब प्रकार की वस्तुएँ खाता है, जो अपवित्र है, जो सब तरह के कर्म करता है, जो वेद को त्याग कर आचारहीन हो गया है, वही शूद्ध है।' आगे चलकर महर्षि कहते हैं—'जन्मजात शूद्ध यदि चरित्रवान और सुसंस्कृत हो तो वह शूद्ध नहीं रहता और यदि उपर्युक्त लज्ञ्यण जन्मना ब्राह्मण में न हों तो वह ब्राह्मण नहीं रहता।' महाभारत में इस प्रकार का कथन आदिपर्व, वनपर्व, उद्योगपर्व आदि में भी आया है। अनुशासनपर्व (१४३।५०) में तो पार्वती से शिव स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि द्विजत्व का कारण केवल चरित्र ही है; चरित्र हो तो कोई भी ब्राह्मणत्व पाप्त कर सकता है।

वायुपुराण ( ८।१३४) में कहा गया है कि ब्रादिकाल में न तो वर्णव्यवस्था थी ब्राह्म वर्णसंकरता। ब्रादिकाल में शुभाशुभ कमों के ब्रनुसार ही ब्राह्मणादि वर्ण उत्पन्न हुए थे।

ब्रह्मपुराण (२२३।५३) में कहा है कि शूद्र भी यदि निगमागम-सम्पन्न ग्रीर सुसंस्कृत हो तो वह द्विज हो जाता है। इसके विपरीत, ब्राह्मण भी शूद्र हो जाता है (२५३।५४)। ग्रामे (२४३।५५) कहा है कि ब्राह्मण शुचि-कर्म-परायण शूद्र को भी सेवा करेगा—यह मत स्वयं ब्रह्मा का है।

महर्षि कवष ऐलूष शूद्रोत्पन्न थे, किन्तु उपयुक्त विधान के अनुसार, विद्याध्ययन तथा अपने उल्ल्वल चरित्र के बल से वेदमंत्रों के द्रष्टा हुए। मंत्रद्रष्टा ऋषि का चिवत, घोषा, का चीवती आदि भी शूद्र थे। ऐतरेय ब्राह्मण के रचयिता ऐतरेय ऋषि भी शूद्र थे। उनके सम्बन्ध में आचार्य वितिमोहन सेन ने लिखा है कि एक ऋषि की इतरा या श्र्द्रा पत्नी से उत्पन्न पुत्र ही ऐतरेय थे। यज्ञ के समय ऋषि ने अपनी ब्राह्मणी पत्नी से उत्पन्न पुत्र को गोद में लेकर उसे नाना तत्त्वों का उपदेश दिया और वेचारे ऐतरेय की उपेद्मा की। दुःखित होकर ऐतरेय ने अपनी माता से अपने मन का दुःख बताया। उनकी माता ने अपनी कुलदेवी मही का स्मरण किया। शूद्रगण तो मही की ही सन्तान हैं (Children of the soil)। पृथ्वी-गमं से देवी अविभूत हुई और ऐतरेय को दिव्य सिंहासन पर विठा सर्वोत्तम ज्ञान देकर तिरोहित हुई। तपस्या तथा उक्त प्रकार से प्राप्त ज्ञान के बल पर उन्होंने जिस प्रन्थ की रचना की वही ऋग्वेद का सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण 'ऐतरेय ब्राह्मण' है। मही देवी से शिच्चा पाने के कारण ऐतरेय महीदास भी कहलाते हैं।

श्रतएव, शूद्र श्रस्पृश्य नहीं समका जाता था श्रीर न घृणा का पात्र ही था। उसे भी समाज में उपयुक्त स्थान प्राप्त था। विभिन्न वर्णों के लोग योग्यपात्र निर्वाचन-पूर्वक श्रापस में रोटी-वेटी का व्यवहार किया करते थे। विवाह में प्राचीन श्रायों को वर्ण-विभेद मान्य नहीं था। किन्तु मनु ने श्रपने विधान में निम्नलिखित सिद्धान्त निरूपित किया है—

श्द्रैव भार्या शद्रस्य सा च स्वा च विश: समृते । ते च स्वा चैव राज्ञश्च ताश्च स्वा चात्रजन्मनः ॥३।१३

त्रर्थात्—शूद्र की स्त्री शूद्रा हो, वैश्य की स्त्री वैश्या तथा शूद्रा हो त्रीर ब्राह्मण् की स्त्री ब्राह्मणी, च्रिया तथा शूद्रा हो।

इस प्रकार, मनुकाल में भी शूद्र की कन्या अन्य उच्च वर्णों से व्याही जाती थी। इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं माना जाता था। किन्तु शूद्र का ब्राह्मण्-कन्या से विवाह हैय समका जाता था। शास्त्र के मत से, अनुलोम विवाह तो मान्य था, किन्तु प्रतिलोम विवाह (ऊँचे वर्ण की कन्या का नीच वर्ण के वर के साथ विवाह) मान्य नहीं था। तो भी अनेक प्रतिलोमज सन्तानें अपने सदाचार और तपस्या के कारण ब्रह्मियों द्वारा सम्मानित हुई। प्रतिलोमज रोमहर्ष स्तपुत्र ने नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों को भागवत की कथा सुनाई थी।

श्र.घर स्वामी ने भी श्रपनी टीका में 'उन्हें सूत प्रतिलोमज' कहा है। परन्तु प्रति-लोमज होने से रोमहर्षण का स्थान नीचा नहीं गया हो था। 2

याज्ञवल्क्यस्मृति में भी पतितों का अधर्म से उपार्जित किया हुआ धन लेने का निषेध किया गया है। किन्तु पतितों की कन्या का ग्रहण करने का निषेध नहीं है। कन्या के लिए उपवास का जो बन्धन लगाया गया है, वह केवल इसीलिए कि कदाचित् कन्या ने पतित पिता के घर में रहते हुए कभी अभस्य-भन्न्ण किया हो तो वह उपवास करके शुद्ध हो जाय। मनु के अतिरिक्त, महाभारत के अनुशासनपर्व (अध्याय ४७ श्लो० ३।४) में भी ब्राह्मणों को चारों वर्णों की कन्या से विवाह करने की अनुमित दी गई है। इससे

१ भारत में जातिभेद, पृष्ठ ६५ २ भारत में जातिभेद, पृष्ठ ६०

विदित होता है कि शूद्र अछूत नहीं थे। ऊपर के प्रमाणों में पतितों तथा शूद्रों की कन्याओं से विवाह करने की जो व्यवस्था दी गई है उसके अनुसार, समय-समय पर विवाह होते रहे हैं। कहा है—

# श्रारंगी मन्द्रपालेन जगामाभ्यह्णीयताम्।। ६/२३ विकास

अर्थात्—ग्रधम योनि में उत्पन्न होकर भी ग्रह्माला ने वशिष्ठ से तथा शारंगी ने सन्दमाल से विवाह करके सम्मान पाया।

भविष्यपुराण (४२। २२-२४) में खुले-खजाने जातिमेद पर आक्रमण किया गया है। लिखा है कि कैवर्त-कन्या से व्यास का और चाण्डाली से पराशर मुनि का जन्म हुआ। शुकी से शुकदेव तथा उल्लंकी से कणाद मुनि पैदा हुए। मृगी से शृंगी ऋषि और गिण्का से विशिष्ठ ऋषि उत्पन्न हुए। मुनियों में श्रेष्ठ मन्दपाल 'लाविक' से उत्पन्न हुए और अपने कर्मबल से ब्राह्मण बन गये। कैवर्त की रूपवर्ती कन्या सत्यवती का विवाह पाण्डवों के प्रिपतामह शान्तनु के साथ हुआ। इसी प्रकार महाभारत-शान्तिपर्व (२६६। १४-१६) में हम पराशर ऋषि का प्रसंगवश यह उद्गार पाते हैं— 'हे राजन्! मेरे नाना, शृंगी ऋषि, कश्यप, वेद, ताण्डव, कान्तीवान, कमठ, यवकीत, द्रोण, आयु, मातंग, दत्त, द्रुपद, मात्स्य आदि बहुत-से ऋषि नीच कुल में उत्पन्न हुए थे, फिर भी तप तथा वेदाध्ययन से वे श्रेष्ठता को प्राप्त हुए।'

स्मृतियों तथा सूत्र ग्रन्थों में शूद्रों और श्रद्धतों के घर का बना हुआ श्रन्न खाना भी विहित था। मनु ने कहा है—

#### संवत्सरेण पतित पतितेन सहाचरन्। याजनाध्यापनाद्योनात्रतु यानासनारानात्॥ ११।१८०

अर्थात्—एक वर्ष तक पतितों के साथ मिलकर यह कराने, पहने और योनि-सम्बन्ध कराने से मनुष्य पतित हो जाता है। परन्तु एक आसन और एक यान पर बैठने तथा सहभोज करने से पतित नहीं होता।

इस श्लोक में मनु ने पतितों को भी ऋछूत नहीं माना।

वराहपुराण (३८ । ११-३०) में दुर्वासां ऋषि के एक व्याध के घर पर भोजन करने कि उल्लेख है। व्याध के पास जाकर ऋषि कहते हैं — हि व्याध, में बहुत भूखा हूँ । मुक्ते जो, गेहूँ, चावल ग्रादि श्रव द्वारा उत्तम संस्कार के साथ तैयार किया हुगा भोजन दो, क्योंकि में इसी श्राशा से तुम्हारे घर श्राया हूँ कि मुक्ते यहाँ भोजन मिलेगा। तब व्याध ने घर में जाकर, जो भोजन तैयार था, लाकर ऋषि को दे दिया। जब दुर्वासा की जुधा शान्त हो गई तब प्रसन्न हो कर उन्होंने (उसको रहस्य-सहित बेद पढ़ाया। इससे यह साथ है कि उस काज में शूद्रों का वेरपाठ भी मान्य था।

स्मृतियों, पुराणों तथा सूत्रप्रत्थों में के ाल शुद्रों के हाथ और घर का ग्रन्न खाने की व्यवस्था ही नहीं दी गई है; बिक, इसके ग्रनुसार, शूद्र सदा ही दिजों के घर रसोई ग्रादि

बनाते थे और द्विज उनके घर का अन्न भी खाते थे। बाद में इस व्यवहार का निषेध

हो गया। १ पूर्वोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि प्राचीनकाल में शुद्र और प्रतित भी अछूत नहीं थे। वे वेदादि शास्त्र पढ़ते थे। द्विज उनके हाथ और घर का बना हुआ भोजन करते थे, साथ-साथ, उनकी कन्याओं से विवाह भी। इस प्रकार, शूद्र और प्रतित उचित व्यवसाय करते हुए आत्मोन्नति कर सकते थे।

उपयु क प्रमाणों पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीनकाल में समाज अम-विभाजन' के सिद्धान्त पर अवलम्बित था। सबको विवाह।दि की पूर्ण स्वतन्त्रता थी। इतिहास से पता चलता है कि पाँचवीं शताब्दी तक जातिभेद के कुंठित विचार समाज में नहीं फैले थे। अतएव, उस समय तक जितने भी विदेशी आये, उन सबको हमारा समाज पचा गया। किन्तु मुसलमानों के आते ही हमारे समाज को मन्दामि रोग हो गया और उसका शरीर सड़ने लगा। परिणामस्वरूप, भारत की सामाजिक स्थिति असन्तोषपद हो गई। घार्मिक प्रनथों के सच्चे मर्म धीरे-धीरे भुलाये जाने लगे। अहिंसा के सिद्धान्त के कारण भी शाकाहारी लोग, मांसाहारियों के साथ, भोजन न कर सके। इस-लिए भोजन के नियम बनने लगे। क्रमशः रीति-रिवाजों की भिन्नता के कारण भी समाज के छोटे-छोटे दुकड़े होने लगे। फल यह हुआ कि प्रत्येक वर्ण में भोजन-विवाह-संबैन्धी भिन्नता त्रा गई। ऊँचे वर्णों की देखादेखी, शूद्रों ने भी त्रपने को उपवर्णों में विभाजित कर लिया। जो शुद्र भारतीय समाज की सफाई के जिम्मेवार थे, किन्तु पिछड़े हुए थे, वे श्रद्धत समभे जाने लगे । उन लोगों को बस्ती से बाहर रहना पड़ता था । गरीबी के कौरण वे सम्य ढंग से नहीं रह पाते थे। उन्हें श्रीर भी बहुत-सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। धीरे-धीरे उन अन्यजों में भी छोटे-छोटे विभाग बन गये और छुत्राछूत का रोग फैल रुगया।

#### वर्णव्यवस्था की जिटलता का परिणाम

पराशरस्मृति ने निम्नलिखित बातों को किल में निषिद्ध घोषित किया है-

(१) दिजों का असवर्ण-विवाह। (२) शुद्र भृत्यों के हाथ से ब्राह्मणादि का अन्न-प्रहण। (३) यतियों द्वारा सर्ववर्ण का अन्न-प्रहण।

इन निषेधों के संबन्ध में शामशास्त्री कहते हैं कि बौद्ध और जैनधर्म का वैराग्य-प्रधान मत और कुच्छाचार ही इनके कारण हैं। ऊँचे वर्ण के लोगों ने जीवहिंसा छोड़ी, किन्तु शूद्रों ने नहीं छोड़ी। इसीलिए शूद्रों के हाथ का अन्न निषद्ध हुआ। र

त्राज भी, जगन्नाथपुरी तथा श्रीवदरीनारायण में श्रन्न जल के स्पर्श का विचार नहीं: है। किन्तु वहाँ भी मन्दिर में हीन जाति के लोग प्रवेश नहीं पाते हैं।

मालावार के नाम्बूदी बाह्यण ब्रह्मत नायरों की लड़कियों के साथ गृहस्थी चलाते हैं। वे दिन में इनका स्पर्श नहीं करते, श्रीर प्रात:काल स्नान करके शुद्ध हो जाते हैं। इस

१ पराशरमाधव, प्रथम अध्याय, पृष्ठ १२३-२५, त्राचारकारुड २ भारत में जातिमेद, पृष्ठ ५८

अकार नायर स्त्रियों के साथ नाम्बूदी ब्राह्मणों का सम्बन्ध तो होता है, पर नायर से खू जाने पर वे अपवित्र माने जाते हैं।

यह जातिमेद बढ़ते-बढ़ते पराकाष्ठा पर पहुँच गया। दिन्न्णभारत में, उल्लादन जाति के लोग यदि चालीस हाथ के भीतर त्रा जायँ तो शूद्र भी दूषित हो जाता है, ब्राह्मण्डि की तो बात ही क्या ? दिन्ण में नीच जाति यदि ब्राह्मण् के मुहल्ते में त्रा जाय, त्रथवा ब्राह्मण् नीच जाति के मुहल्ते में चला जाय, तो खूनखराबी की नौबत त्रा जाती है।

#### जातिमेद का परिणाम

मनुष्य-समाज में ऊँच-नीच का भेद सर्वत्र है, किन्तु हमारे देश के जातिमेद-सा श्रीर कहीं नहीं है। श्रन्यान्य देशों में, समस्त भेदों के भीतर धर्म ही ऐक्य स्थापित करता है, किन्तु हमारे देश में जातिमेद की दीवार ही धर्म पर खड़ी की गई है। सहजबुद्धि इस भेद को स्वीकार नहीं करती।

जिस महान उद्देश्य से वेदों ने वर्णव्यवस्था चलाई थी, उसके अन्तर में जो महान आदर्श निहित था, उससे आदर्श समाज-व्यवस्था कायम हुई। वर्णाश्रमव्यवस्था द्वारा मानवमात्र का परमकल्याण-साधन ही उनका अभीष्ट था। किन्तु, कालान्तर में, वर्णव्यवस्था के पूर्णत्या जन्मगत हो जाने के कारण, भारत की अवनित होने लगी। अनेक भारतीय, हिन्दू-समाज से अलग हो गये अथवा बलात् अलग कर दिये गये। वेसनगर में आप्त सन् ईसवी-पूर्व की दूसरी शताब्दी के एक शिलालेख से जान पहता है कि तच्चशिला-वासी अनि नरपित हेलियोडोरस ने जो परमभागवत था, गरुइध्वज बनवाया था। कनिष्क, हुविष्क आदि शक्तिशाली राजा, जो विदेशी थे, भारतीय समाज में अनायास ही ग्रहीत हो गये। काडवाइसर परममाहेश्वर (शैव) हो गये थे। श्रीनगर (कश्मीर) के राजा मिहिरकुल ने मिहिरेश्वर महादेव की स्थापना की थी। इस प्रकार नाना युगों में नाना स्थानों से आये हुए शक, हूण, यवन, कोची, मीना प्रभृति वीरों के दल भारतीय समाज की शिक्त को संजीवित रखते रहे। हाल में जयन्तिया, काछारी, मिणपुरी आदि जातियों के मी हिन्दू-समाज का अंग पृष्ट किया है।

किन्तु समय ने पलटा खाया। एक श्रोर तो श्रन्थान्य धर्मावलम्बी नाना उपायों से श्रयमी जन-संख्या बढ़ाने लगे, श्रीर दूसरी श्रोर, हिन्दू श्रपने समाज के श्रंगों का विच्छेर करने लगे। भारत के इतिहास में यह कथा श्रत्यन्त दुःखद श्रीर लज्जाजनक है। इससे हिन्दू-समाज का क्रमशः च्चय होता जा रहा है। हिन्दू-समाज में बाहर से श्राने का रास्ता बन्द है। घर का श्रादमी भी यदि एक बार बाहर चला गया तो फिर उसका घर में श्राना श्रसम्भव ही है। भीतर श्राने में प्रधान बाधा जातिभेद है। यदि बाहरवालों को भीतर बुलाया भी जाय तो समस्या यह होती है कि उन्हें रखा जाय किस जाति में १ इसी कारण स्वामी श्रद्धानन्द तथा श्रार्थसमाज का शुद्धि-श्रान्दोलन सफल नहीं हुआ। श्रनेक विधमी शुद्ध होने पर भी समाज में यथोचित स्थान न पा सके श्रीर वापस हो गये। कश्मीर श्रीर पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की बहुलता हसी निष्ठुर काएड का दुष्परिणाम है। फिर श्रपना जब एक बार पराया हो जाता है तब उसकी प्रतिकिया बड़ी ही प्रचएड

श्रीर निर्मम होती है। कालापहाड़ की कथा इसका ज्वलन्त उदाहरण है। जो श्रपमानित करके जाति से बहिष्कृत किया जायगा वह उस श्रपमान को भला कैसे भूल सकेगा।

जातिभेद के कारण जो एक बड़ा ही निष्ठुर काएड चलता आया है, वह यह है कि बहुत-से हिन्दू जो बर्मा आदि देशों में जाकर वहाँ की स्त्रियों से विवाह कर लेते हैं, उन्हें लेकर घर नहीं लोट सकते। उन्हें जाति-पाँति का भय रहता है। स्वदेश लोटते समय उन्हें अपनी स्त्रियों और सन्तानों-सिहत विधर्मियों की शरण लेनी पड़ती है। इस प्रकार हिन्दू-समाज तिल-तिल छीजता जा रहा है।

जब हिन्दू-समाज में जातिभेद की प्रथा इतनी जिटल श्रीर कठोर नहीं हुई थी तब हिन्दुश्रों ने नाना देशों में जाकर नये-नये उपनिवेश स्थापित किये थे। उन दिनों भारतीय संस्कृति ब्रह्मदेश, स्याम, कंबोडिया, जावा सुमात्रा, बाली ब्रादि द्वीपों तक ही नहीं फैल सकी थी, श्रपित, सुदूर श्रमेरिका तक भी हिन्दू-संस्कृति का प्रसार हुश्रा था। जब भारत में छुश्राछूत का विचार प्रबल हुश्रा तभी समुद्रयात्रा निषद्ध हुई श्रीर साथ-ही-साथ, पृथ्वी के श्रन्यान्य स्थानों से भारतीय समाज का सम्बन्य दूट गया। ऐसे ही समय में पश्चिम की श्रोर से भारत पर श्रनेक श्राक्रमण हुए। जिन देशों में जातिभेद नहीं है उन देशों के लोग वाहरी श्राक्रमण होने पर सम्मिलित शिक्त से लड़ते हैं। इस देश में युद्ध करना एक श्रेणी-विशेष का कार्य माना जाता था। परिणाम यह हुश्रा कि जब यह श्रेणी-ज्ञिय जाति—गरस्परिक फूट श्रीर श्रसंगठित होने के कारण पराभृत हो जाती थी तब बाकी लोग श्रसहाय होकर किंकर्त व्यविमूद हो जाते थे। इस प्रकार श्राक्रमण-कारियों को बराबर सुविधा श्रीर उत्ते जना मिलती गई।

जिस हिन्दूजाति ने ही बाहर से आनेवाली कितनी जातियों को अपने में मिला लिया, जिसमें संसार को अपना कुटुम्ब बनाने की अद्भुत इसता और एकत्व स्थापित करने की महत् आकांका थी, वह आप अपने ही अंग को सदा के लिए अछूत ठहराये, इस बात को बुद्धि अंगीकार नहीं करती। अतएव बीसवीं सदी के सर्वश्रेष्ठ मानव महात्मा गांधी ने यथार्थ ही कहा है कि 'अछूतपन धर्म-विहित नहीं है, बिलक यह शैतान का धर्म है।'

श्रस्प्रयता का रिवाज श्रनीतिम्लक है; जंगलीपन श्रीर क्रूरता से भरा है। जो समाज ऊँच-नीच के भेदों की प्रया पर श्राश्रित है उसका नाश होता ही है। श्रतएव ज्यों-ज्यों श्रपनों के प्रति घृणा की भावना भारत में बढ़ती गई, भारत का पतन होता गया।

श्रस्प्रयता का निवारण श्रव एक निर्विवाद विषय हो गया है। इस प्रथा का मूल श्रीर श्रीचित्य किसी समय चाहें जो भी रहा हो, श्राज तो यह एक ऐसी निर्दय रूढ़ि-मात्र रह गई है जो लोगों के जायत् धार्मिक विचारों श्रीर विश्वासों पर श्राधात पहुँचा रही है।

हिन्दूधर्म तो हमें यह उपदेश देता है कि सारी मनुष्यजाति को हम एक अविभक्त कुटुम्ब समकों और हममें से प्रत्येक व्यक्ति समाज के हर-एक मनुष्य-द्वारा की हुई बुराई के लिए अपने को जिम्मेवार समके।

वि० द०---५१

हिन्दू-परम्परा प्रेम श्रीर सहिष्णुता के सिद्धान्तों पर स्थापित है। इसका पोषण कवीर, गौरांग, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नरसी मेहता तथा तमाम द्राविड श्रालवार-साधु-संतों की मंडली द्वारा हुश्रा है। उन लोगों ने सामाजिक मेल-जोल के मार्ग में श्रानेवाली वाधाश्रों को केवल हटाया ही न था, बल्कि उनका जोरदार खरडन भी किया था।

यह हमारा दुर्भाग्य है कि इतनी उज्ज्वल परम्परा के रहते हुए भी ब्राज हम अपने ही एक तिहाई भाइयों के साथ हृदय-शून्य वर्ताव करते हैं, उन्हें कुत्तों या पालतू जानवरों से भी बदतर समभते हैं। गांधीजी ने भारतीय समाज से इस कलंक को दूर करने का ब्राम-रण प्रयत्न किया। उन्होंने ब्राछूतों को हरिजन के नाम से सम्बोधित किया और उनके मिन्दरप्रवेश का ब्रान्दोलन चलाया। उन्हों के प्रयन्न का फल है कि भारतीय संविधान में अस्प्रयता ब्रावैध घोषित की गई है।

यद्यपि अस्प्रथता अभी बिल्कुल दूर नहीं हुई है तथापि आशा है कि निकट-भविष्य में यह निर्मूल हो जायगी, जिसके परिणामस्वरूप भारत अपनी पूर्व-गौरव-गरिमा को पुनः प्राप्त कर सकेगा।

# **ऋाठवाँ** खण्ड

|  |  | , |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |

## पहेला परिच्छेद वर्त्तमान काल धर्म और सम्प्रदाय की वर्त्तमान स्थिति

भारत-सरीखे बड़े विस्तार श्रौर श्राबादीवाले देश में--जिसके श्राचार-विचार के विकास का इतिहास संसार में ऋत्यन्त प्राचीन है, जिसके जन-समुद्र में समय-समय पर बाहरी सरिताएँ त्राकर मिलती गई हैं—धार्मिक सम्प्रदायों के त्रगणित विभाग होना श्रस्वाभाविक बात नहीं है। पिछले श्रध्यायों में उन्हीं मत-मतान्तरों का उल्लेख किया गया है जिनके अनुयायियों की संख्या और साहित्य नगएय नहीं है; फिर भी, श्रावादी का एक भारी श्रंश ऐसा भी है जो अपने को किसी सम्प्रदाय, पन्थ या मत में नहीं गिनता और अपने को साधिकार हिन्दू कहता है; क्योंकि वह किसी-न-किसी हिन्दू जाति या निरादरी का है। उसके चौके-चूल्हे, खान-पान, पर्व-त्योहार, जन्म, विवाह, प्रेतकर्म, श्राद त्रादि के काम-काज हिन्दू-रीति-रस्म के साथ होते हैं। उसका धर्म भी हिन्दू-धर्म है, जिसके अनुसार वह किसी देवी या देवता की पूजा और भजन भी करता है जिसमें परमात्मा, परमेश्वर, भगवान या प्रभु की भावना भरी होती है। उसके यहाँ नवरात्रों में दोत्रारा नवदुर्गा की पूजा होती है—साथ साथ रामनवमी, गंगादशहरा, शावणी, जन्माष्टमी, पितृपच, विजयादशमी, दीपावली, प्रवीधनी एकादशी, कार्तिक-पूर्णिमा, संक्रान्ति, वसन्त-पंचमी, शिवरात्रि, होली त्रादि पर्व-त्योहार त्रौर वत मनाये जाते हैं श्रौर निविध देवताश्रों की पूजा होती है। ऐसे लोगों को साधारणतया स्मार्च कहते हैं। स्मार्त-धर्म कोई सम्प्रदाय या पन्थ नहीं है। इसे साधारण जन-समुदाय का धर्म सममना चाहिए।

भारत की हिन्दू जनता को हम सात धार्मिक विभागों में वाँट सकते—

(१) वे जो देवी-देवतश्रों को पूजते हैं, पर्व-त्योहार मनाते हैं श्रीर कुछ श्रावश्यक संस्कार करते हैं तथा श्रपना कोई उपास्य देव श्रथवा विशेष दार्शनिक भाव या प्रवृत्ति नहीं रखते। ऐसे हिन्दुश्रों की संख्या सबसे श्रधिक है।

१ हिन्दूत्व, पृष्ठ ७५३-५६

- (२) वे जो सभी देवी-देवतत्रों को पूजते हैं; सभी पर्व-त्योहार मनाते त्रौर मुख्य-मुख्य संस्कार करते हैं, परन्तु, साथ-साथ, त्रापना कोई विशेष उपास्य देव भी मानते हैं, उसका भजन करते हैं त्रौर विशेष दार्शनिक भाव या प्रवृत्ति भी रखते हैं—यद्यपि त्रपने को किसी विशेष पन्थ या सम्प्रदाय का नहीं समक्तते या वतलाते।
- (३) वे जो किसी विशेष पन्थ, सम्प्रदाय या मत के अनुयायी हैं और उसी के अनुक्ल अपना आचार-विचार और व्यवहार रखते हैं; उन संस्कारों, वत-त्योहारों, उत्सवों और सिद्धान्तों या दार्शनिक विचारों को मानते हैं जो उनके सम्प्रदाय, पन्थ या मत के अनुकूल पड़ते हैं।
- (४) एक ऐसा विभाग भी है जिसमें आर्यसमाजी मुख्य हैं, जो देवी-देवता, अव-तार आदि नहीं मानते; किन्तु निराकार ईश्वर की उपासना करते और वेद को ईश्वर का वाक्य समभते हैं।
- (५) एक समुदाय ग्रुद वेदान्तियों का है जो अपने को ही ईश्वर मानता है, 'सोऽहमस्मि' और अपने ग्रुद्ध स्वरूप की उपासना करता है। इस समुदाय का उपासना-मंत्र 'स्रोम्', 'सोऽहम' आदि है।
- (६) एक समुदाय सुधारवादी हिन्दुत्रों का है—जिसमें राधास्वामी, कबीरपन्थी त्रादि सम्मिलित हैं—जो निराकार ईश्वर की उपासना करते हुए गुरु एवं गुरु-वाक्यों का त्रादर करते हैं; किन्तु वेदादि में विशेष त्रास्था नहीं रखते।
- (७) एक विभाग उन लोगों का है जो जन्म से हैं तो हिन्दू-परिवार के अंग, परन्तु अपने को अनीश्वरवादी कहते हैं और किसी तरह का धार्मिक बन्धन नहीं मानते।

#### समन्वय का प्रयत्न

विभिन्न सम्प्रदायों के आपसी भेदभाव को मिटाने का प्रयत्न इतिहासकाल में भागवत-धर्म ने किया। जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य ने जब विशेषरूप से पंचदेवीपासना प्रचलित की तब स्मीत्तमत सबल होने लगा, जिसका परिणाम है कि आज भारतवर्ष में स्मात्तों की संख्या अस्सी प्रतिशत के लगभग है। कबीर, सूर, तुलसी आदि दूरदर्शी सन्तों ने भी, मुसलमानी शासनकाल में, धर्म-समन्वय का प्रबल प्रयत्न किया।

जिस प्रकार प्राचीनकाल में भागवतसत समन्वयवादी था उसी तरह आधुनिक काल में स्मार्तामत भी समन्वयवादी है। इसीलिए स्मात्तों का किसी सम्प्रदाय से विरोध नहीं है। स्मार्ता वे लोग हैं जो स्मृतियों के अनुकृल आचार-विचार रखते हैं तथा पुराग्य-कथित विधियों से देवाराधन, जप, तप, वत, उत्सव आदि करते हैं। स्मार्त और भागवत में कुछ अन्तर अवश्य है। भागवत वह है जिसमें स्मार्त्त के सभी गुगों के साथ-ही-साथ निष्कामकर्म की भावना और अपने आराध्यदेव की भक्ति भी हो।

शिव ग्रीर विष्णु के उपासकों के पुराने ग्रापसी विरोध का निराकरण न केवल श्रुति-स्मृतियों में ही है, वरन शैव ग्रीर वैष्णव-सम्प्रदायों के प्रधान मान्य ग्रन्थों में भी है। महाभारत में जो नारायणीयोपाख्यान (शान्तिपर्व, ग्रध्याय ३४१) है उसमें कृष्ण स्वयं श्रज्य से ग्रपने नामों के निर्वचन के प्रसंग में कहते हैं— श्रहमात्मा हि लोकानां विश्वानां पाण्डुनन्दन ।
तरमादात्मानमेवापे रुद्रं सम्पूजयाम्यहम् ॥
यद्यहं नाच येयं वे ईशानं वरदं शिवम् ।
श्रात्मानं नाच येत्कश्चित् इति मे भावितात्मनः ।
मया प्रमाणं हि कृतं लोकः समनुवर्तते ।
प्रमाणानि हि पूज्यानि ततस्तं पूज्याम्यहम् ॥
यस्तं वेत्ति स मां वेत्ति योऽनुतं सहि मामनु ।
रुद्रो नारायणश्चैव सत्त्वमेकं द्विधा कृतम् ॥

भावार्थ यह कि रुद्र श्रीर नारायण एक ही सत्ता के दो नाम हैं। यह बात श्राज भी भागवत-सम्प्रदाय के श्रनुयायी मानते हैं।

साम्प्रदायिक फूट और विरोध से होने गाली हानियों को खूब समम्भकर ही शंकराचार्य ने अनेक सम्प्रदायों का खण्डन करके अपने स्थापित स्मात्त मत में सबका समन्वय किया। परन्तु यह भी उनका केवल व्यवहारमात्र था। वस्तुतः वे अद्वैतवादी थे। जैसा हम पहले कह आये हैं, वे जगत् को मिथ्या और मुक्ति को ज्ञान-प्राप्य ही मानते थे।

यद्यपि पुराणों और इतिहासों में दार्शनिक दृष्टि से भी समन्वय देख पड़ता है, तथापि दर्शनों में सिद्धान्तमेद का पूरा समन्वय कृष्ण मिश्र के 'प्रवोधचन्द्रोदय' नाटक में देखा जाता है। इसमें रूपक-द्वारा यह दिखलाया गया है कि छहों आस्तिक-दर्शन विविध दृष्टिकोणों से परमात्मा का ही प्रतिपादन करते हैं। विज्ञान मिन्नु ने भी 'सांख्यप्रवचनमाध्य' में बड़ी योग्यता और स्पष्टता से सिद्ध किया है कि छहों दर्शन परस्पर-विरोधी लगते हुए भी एक ही परमात्मसत्ता का प्रतिपादन करते हैं। 'प्रस्थानमेद' में मधुसूदन सरस्वती ने भी बड़ी सुन्दरता से इनका दार्शनिक समन्वय किया है। इस तरह भगवतधर्म और समात्त के अतिरिक्त अन्य विद्वानों और दार्शनिकों के प्रयत्न से भी पहले का कद्धरपन समय पाकर धीरे-धीरे ज्ञीण होता गया। इधर बहुत दिनों से सम्प्रदायवादियों में पारस्परिक सहनशीलता काफी बढ़ गई थी और समन्वयवाद लोकप्रिय हो चला था, परन्तु १६ वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में साम्प्रदायिक विचारों के पुन: प्रचार से समाज में फिर खलवली मच गई और आपस के काड़े बढ़ चले।

#### हिन्दू-व्रत

हिन्दुओं में वत और उपवास की वड़ी महिमा है। प्राचीनकाल में तो अतिकृच्छ और चान्द्रायण-सदृश वड़े कठोर वत भी किये जाते थे। अतिकृच्छ में केवल एक कौर भोजन किया जाता था। वह नौ दिन का वत था। चान्द्रायणवत पूर्णिमा को १५ कौर पायस खाकर आरम्भ किया जाता था। उसके वाद प्रत्येक दिन एक कौर कम खाया जाता था। उसके वाद किर एक-एक कौर कम से भोजन बढ़ाया जाता था और अमावस को पन्द्रह कौर भोजन करने का विधान था। इस प्रकार यह वत एक महीने का था। वर्तमानकाल में ये दोनों वत प्रचलित नहीं हैं। वैक्यव लोग प्रतिमास दोनों एकादिशयों

को वत करते हैं। वत में कन्द, मृल, फल श्रीर दूध खाया जाता है। शैव भी महीने में दो बार त्रयोदशी को शिवरात्रिवत करते हैं श्रीर उनकी स्त्रियाँ श्रपने चिर-सीभाग्य के लिए द्वादशी को प्रदोषवत करती हैं।

ध्येय के विचार से वत तीन प्रकार के हैं-

(क) जिस बत के न करने से दोव लगता है वह नित्य है; जैसे, एकादशी।

(ख) जो किसी विशेष फल की प्राप्ति के लिए किया जाता है वह नैमित्तिक वत है।

(ग) किसी विशेष कामना से तिथि-विशेष पर जो वत किया जाता है वह काम्य वत है।

चारो वर्णों त्रीर त्राश्रमों का प्रत्येक स्त्री-पुरुष वर्त करने का त्राधिकारी है। सधवा स्त्री को स्वामी की त्रानुमित से, त्राविवाहिता कन्या को त्रापने माता-पिता की त्राज्ञा से त्रारे विधवा को त्रापने पुत्र या त्राभिभावक के त्रादेश से वर्त करना चाहिए। व्रतारम्भ में संयम त्रीर संकल्प त्रावश्यक हैं। वर्ती का वर्तकथा सुनना भी त्रानिवार्य है।

वतारम्भ के समय त्रारीच हो जाय तो वत करना वर्जित है। किसी कारण से कोई वत न किया जा सके तो प्रतिनिधि-द्वारा वह कराया जा सकता है। पति-पत्नी एक दूसरे के प्रतिनिधि हो सकते हैं। कोई ब्राह्मण भी निष्कय-द्रव्य लेकर प्रतिनिधि वन सकता है।

#### मुख्य वत

[१] विष्णु-सम्बन्धी—(क) 'रामनवमी' श्रीराम का जन्मदिन, चैत्र-शुक्ल-नवमी; (ख) कृष्णाष्ट्रमी, भगवान कृष्ण का जन्मदिन, साद्ध-कृष्ण-त्रष्ट्रमी; (ग) वामन-द्रादशी, भाद-शुल्क-द्रादशी; भगवान वामन का जन्मदिन; (घ) वर्ष के प्रत्येक मास की दोनों एकादशी तिथियाँ वत के लिए त्रावश्यक समक्ती जाती है। सब एकादशियों में कर्तिक-शुक्लपच्च की एकादशी, जो देवोत्थान एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है, सर्वमान्य है। त्रानेक स्मार्च केवल इस एकादशीवत को ही करके संतुष्ट रहते हैं।

[२] शिव-सम्बन्धी—प्रत्येक मास की द्वादशी को प्रदोषवत श्रीर त्रयोदशी को शिव-रात्रिवत होता है। फाल्गुन की शिवरात्रि महाशिवरात्रि है। श्रावणमास विशेषरूप से शिव-मास समका जाता है उसके प्रति सोमवार को पूजा तथा उत्सव होते हैं।

[३] विष्णु-शिव-सम्मिलित-पर्व-कार्तिक-शुल्क-चतुर्दशी वैकुएठचतुर्दशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस तिथि को विष्णु और शिव की पूजा एक साथ होती है। यह

समन्ययवादी पर्व है।

[४] देवी-सम्बन्धी व्रत-चैत्र तथा ब्राश्विन के शुक्लपद्य के प्रथम नौ दिन 'नवरात्र' के नाम से प्रसिद्ध हैं। नौ दिन पूजा करके दशमी को देवी का विसर्जन किया जाता है। वंगाल ब्रौर बिहार में यह उत्सव धूमधाम से होता है। माघ-शुक्ल-पञ्चमी (वसन्तपञ्चमी) को सरस्वती की पूजा होती है ब्रौर साथ-साथ वसन्तागमन का उत्सव मनाया जाता है। वैशाख-शुक्ल-नवमी को सीतानवमी कहते हैं। यह सीता का जन्मदिवस है।

[4] सूर्य के पर्व — प्रत्येक संक्रान्ति को सूर्य की पूजा सीर-सम्प्रदायवाले करते हैं।
मुख्य संक्रान्ति मकर और मेष—पौष और माध—की है जिसे सब लोग मनाते हैं। इसमें

नदी-स्नान और दानादि किया जाता है। श्रावण के प्रत्येक रिववार को अनेक हिन्दू सूर्य की पूजा जल, दूध, दही, घी, तिल, सरसों, चावल और कुश से करते हैं। रिववार सूर्य का दिन है। कार्तिक-शुक्ल-पि को समारोह के साथ सूर्य-पर्व मनाया जाता है जो 'छठ' व्रत के नाम से विख्यात है। इस पर्व की प्रतिष्ठा और मर्यादा सर्वोपिर है। अनेक स्मार्च इस पर्व को निष्ठापूर्वक करते हैं। पष्ठी को दिनभर निर्जल उपवास रखकर संध्या में सूर्य को पहला अर्घ्य देते हैं और सप्तमी के प्रात:काल सूर्य के दर्शन करने एवं अर्घ्यदान के बाद व्रत समाप्त करते हैं। पहले अनेक मुसलमान भी इसे करते थे। हिन्दुओं में यह विश्वास बद्धमूल है कि सूर्यव्रत अथवा सूर्य की उपासना से कुष्ठादि भयानक रोग भी दूर हो जाते हैं। 'आरोग्यं भास्करादि छेत्' यह शास्त्रोक्त वचन भी वैज्ञानिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

- (६) गर्गोश-पर्व—ऐसे तो प्रत्येक मास की चतुर्थी गर्गपति की तिथि है, किन्तु खास करके भाद्र-शुक्ल-चतुर्थी विशेष प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में तो यह तिथि बहुत समारोह के साथ मनाई जाती है।
- (७) श्रन्य पर्वे—श्रन्य पर्वों में श्रनन्तचतुर्दशी (भाद्र-शुक्ल-चतुर्दशी), यमद्वितीया नितंति (कार्तिक-शुक्ल-द्वितीया) तथा तीजवत (भाद्र-शुक्क-तृतीया) महत्त्वपूर्ण हैं। तीजवतं सौभाग्यवद्धिक महान् वत समभा जाता है श्रीर पित-प्रेम का प्रत्यच्च पुर्य-पर्व है। श्राश्विन-कृष्णाष्ट्रमी को स्त्रियों का 'जीव-त्पुत्रिका' वत होता है जो केवल सन्तानवती स्त्रियाँ ही करती हैं। श्राश्विन का पूरा कृष्ण्यच्च पितृपच्च कहलाता है श्रीर कृष्ण-ग्रमावास्या (महालया) को विशेषक्ष से पिएडदान श्रीर तर्पण किया जाता है। इस श्रवसर पर नैष्ठिक हिन्दू विहार के 'गया' धाम में पितृश्राद्ध करते हैं।

समस्त चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण श्रौर संकान्ति तथा तिथियों में ग्रष्टमी, चतुर्दशी, श्रमा-वास्या श्रौर पूर्णिमा पर्व-दिन समम्हे जाते हैं। पर्व के दिन, तीर्थस्नान, दान, उपवास, जप, श्राद्ध, उत्सव, मेला श्रादि करते हैं।

#### दान

दान तो सभी धमों में सत्कर्म माना जाता है। सत्यात्र को श्रद्धापूर्वक उचित देश श्रीर काल में दिया हुश्रा दान सात्त्विक श्रीर धर्मदान कहलाता है। बुलाकर देने की श्रपेक्षा दानपात्र के पास जाकर दान देना श्रधिक पुर्यप्रद है। सूर्यास्त के बाद श्रीर भोजन करके दान नहीं देना चाहिए। पीड़ा के निवारणार्थ भी श्रनेक प्रकार के दान वताये गये हैं। पापादि की शान्ति के लिए सत्पात्र को दान देना नैमित्तिक दान है। सन्तान, ऐश्वर्य श्रीर स्वर्गादि की कामना से दिया हुश्रा दान 'काम्य' दान है। ईश्वर की प्रीति के लिए सत्पात्र को या ब्रह्मविद् ब्राह्मण को दान देना विमल दान है। दान देने के लिए तीर्थस्थान प्रशस्त देश है। विद्वान, तपस्त्री श्रीर चरित्रवान दान के सत्पात्र हैं। श्रपात्र को मंत्रपूर्वक दान देना निपिद्ध है। दान देने का संकल्प करके न देने से मनुप्य ऋणी होता है।

रोगों श्रीर पीड़ाश्रों के निवारण के लिए भी श्रनेक प्रकार के दान बताये गये हैं। इहीं के कारण उनकी हुई पीड़ा की शान्ति के लिए प्रहों के श्रलग-श्रलग दान हैं श्रीर

वि० द०--५२

उनके लिए विविध पात्र भी हैं। दुःखी, पीड़ित और असहाय को दान द्वारा सहायतां देना सब दानों में श्रेष्ठ है।

#### उत्सव श्रीर त्योहार

श्रावणी पूर्णिमा विशेषतः ब्राह्मणों का पर्व है। उस दिन वे रह्मावन्यन द्वारा श्राह्मणों को श्राशीर्वाद देते हैं। ब्राह्मण-परिवारों में उस दिन कलशस्थापन भी होता है। उसी दिन हिन्दू बहनें श्रपने भाइयों की कलाई में राखी बाँधती हैं। विजयादशमी को रामचन्द्र ने रावण से युद्ध के लिए प्रस्थान किया, श्रीर विजयी हुए। वह इतियों का पर्व है। उस दिन वे शस्त्रों की पूजा करते हैं। सर्वसाधारण के लिए उस दिन नील-कर्ण पद्दी का दर्शन श्रुम है। कार्तिक-कृष्ण-श्रमावास्या को दीपमालिका का उत्सव होता है। इस श्रवसर पर घर की सफेदी श्रीर सजावट होती है। रात में रोशनी की जाती है श्रीर महालक्ष्मी की पूजा भी। यह त्योहार विशेषक्षप से वैश्यों का है। इस दिन वे नये वही-खाते बदलते हैं। ज्या खेलने की कुप्रथा इस तिथि पर चल पड़ी है। बम्बई की दीवाली विशेष प्रसिद्ध है।

वसन्त के त्रागमन के उपलक्ष्य में माघ-शुक्ल-पञ्चमी को वसन्तोत्सव मनाया जाता है। उस दिन सरस्वती की पूजा होती है त्रीर हिन्दू बच्चों का विद्यारम्भ कराया जाता है। तरह-तरह के पक्वान्न बनते हैं। उसी दिन से होली श्रीर फाग का गान शुरू होता है। फाल्गुन-पूर्णिमा को होलिकादहन होता है त्रीर चैत्र-कृष्ण-प्रतिपदा को होलिकोत्सव। वंगाल श्रीर नेपाल में पूर्णिमा को ही उत्सव मनाया जाता है। उस दिन खाने-पीने का श्रीर राग-रंग का विशेष श्रायोजन होता है; ऊँच-नीच सब गले मिलते हैं। यद्यपि यह श्रूदों का त्योहार कहा जाता है, तथापि इसे चारो वर्ण के लोग मनाते हैं। इस दिन नये वस्त्र धारण कर सब लोग परस्पर श्रूबीर-गुलाल उड़ाते हैं। यह त्योहार हास्य-प्रधान है। इसमें मनोरंजन के नाना प्रकार के स्वाँग प्रदर्शित किये जाते हैं।

महाराष्ट्र का गणेशोत्सव, बंगाल का दुर्गा-पूजा-महोत्सव, उड़ीसा का रथयात्रा-महोत्सव, द्रविड़देश का दोगलमास श्रोर मिथिला का शरत्पूर्णिमा को मनाया जानेवाला 'कोजागरा'- महोत्सव ऐसे उत्सव हैं जो प्रान्तीय विशेषता रखते हैं।

#### तीर्थ और तीर्थयात्रा

पद्मपुराण में तीन प्रकार के तीर्थ कहे गये हैं—(१) जंगम, (२) स्थावर और (३) मानस। पवित्र स्वभाववाले ब्राह्मण और सर्वकामप्रद गाय जंगम तीर्थ हैं। गंगादि नदी, पवित्र सरोवर, श्रद्धयवटादि वृद्ध, गिरि-कानन, समुद्र, काशी श्रादि पुरियाँ स्थावर तीर्थ हैं श्रीर सत्य, ह्ममा, शम, दम, दया, दान, सन्तोव, ब्रह्मचर्य, ज्ञान, धेर्य, तपस्या श्रादि मानस तीर्थ हैं।

पद्मपुराण के अनुसार पृथ्वी पर साढ़ें तीन करोड़ तीर्थ हैं। किन्तु मुख्य तीर्थ—(१) वदरीनारायण, (२) द्वारका, (३) रामेश्वर तथा (४) जगन्नाथ पुरी—चार धाम हैं। ये भारत की चारों दिशाओं की सीमा पर स्थित हैं; अतः इनकी यात्रा करने से समस्त भारत की परिक्रमा हो जाती है।

(१) त्रयोध्या, (२) मथुरा, (३) माया (हरिद्वार), (४) काशी, (५) कांची, (६) त्रवन्तिका (उज्जैन) तथा द्वारका की गणना मोत्तदायिनी पुरियों में है। प्रयाग तीथों का राजा ख्रौर पुष्कर (अजमेर) तीथों का गुरु है।

शिव के स्थानों में (१) अमरनाथ (कश्मीर), (२) केदारनाथ, (३) पशुपितनाथ (नेपाल), (४) विश्वनाथ (काशी), (५) वैद्यनाथ (बिहार), (६) अरुगाचल (मद्रास), (७) ओंकारनाथ (मध्यभारत) तथा (८) सोमनाथ (सौराष्ट्र) सबसे मुख्य हैं।

देवी के स्थानों में (१) कामाख्या (श्रासाम), (२) काली (कलकत्ता), (३) गुह्य श्वरी (नेपाल), (४) विन्ध्याचल (उत्तरप्रदेश), (५) मीनाज्ञी (मदुरा), (६) कन्याकुमारी (कुमारी श्रन्तरीप) एवम् (७) चामुगडी (मैसूर) मुख्य तीर्थ हैं।

विष्णु-सम्दन्जी तीर्थों में (१) बदरीनारायण, (२) अयोध्या, (३) मथुरा, (४) द्वारका, (५) जगन्नाथपुरी, (६) विष्णुपद (गया) और श्रीरंगम् (दिक्षणभारत) मुख्य हैं।

नदियों में गंगा, यमुना, सरयू, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी परम पवित्र मानी जाती हैं।

तीर्थाटन करने से आत्मा की उन्नित और बुद्धि का विकास होता है; बहुदर्शिता और उदारता की भावना आती है; सत्संग और अनुभव से ज्ञान बढ़ता है तथा पापों से बचने का भाव मन में उदित होता है। इससे समस्त देश के प्राकृतिक स्वरूप का दर्शन होता है और विभिन्न प्रदेशों के लोगों के परस्पर मिलने-जुलने से राष्ट्रीयता की भावना बढ़ती है।

#### भाषा और वेषभूषा

गत कई शताब्दियों से हिन्दू तीर्थयात्रियों एवं साधुश्रों ने राष्ट्रभाषा हिन्दी का श्रनवरत प्रचार जारी रखा है। सुदूरवर्ती रामेश्वरम् में भी परस्पर मिलनेवाले वंगाली, गुजराती, महाराष्ट्री, उड़िया श्रादि विभिन्न भाषाभाषी लोग वातचीत श्रीर ब्यवहार के लिए हिन्दी का ही प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि महाराष्ट्री, गुजराती श्रादि पुराने सन्त कवियों ने हिन्दी में रचनाएँ की हैं। श्रव तो हिन्दी श्रीर देवनागरी भारत की राष्ट्रभाषा श्रीर राष्ट्रलिपि हो गई है।

भाषा के साथ-साथ, भारत में, वेय-भूबा की समानता भी थोड़ी-बहुत पाई जाती है। एक समय था जबिक शिखा ही हिन्युत्रों का सार्वभौम चिह्न थी। पहले, संन्यासियों के सिवा, हिन्दू मात्र शिखा रखते थे। कर्मनिष्ठ ब्राह्मण् तो ब्राज भी शिखा रखते हैं। किन्तु ब्राज ब्रंबेजी पढ़े-लिखे लोगों ने प्रायः शिखा का बहिष्कार-सा कर दिया है। विभिन्न सम्प्रदायवाले ब्रपना तिलक ब्रलग-ब्रलग रखते हैं; किन्तु ब्रव ब्रिथकांश हिन्दू तिलक नहीं लगाते हैं। सिर्फ कश्मीर में सभी हिन्दू तिलक लगाते हैं। ब्रलग-ब्रलग सम्प्रदायवाले खास-खास माला व्यवहार में लाते हैं। ब्रलसी की माला वैष्णवों ब्रौर रुद्राच् की माला शैवों तथा शाकों में विशेष रूप से मान्य है।

पहनावे के सम्बन्ध में हर प्रान्त में भेद है। बंगाल, आसाम और उड़ीसा का पह-नावा साधारण्यू से कुर्ता या कमीज और धोती है। मद्रास में धोती के स्थान में लुङ्गी का व्यवहार होता है। गुजरात, उत्तरप्रदेश श्रोर विहार की वेषभूषा प्राय: एक-सी है। पंजाब में कुर्ता श्रोर पाजामा प्रचलित है। स्त्रियों के पहनावे में साइ की चाल पंजाब श्रीर राजपुताना को छोड़ कर प्राय: सारे हिन्दुस्तान में है। इनमें महाराष्ट्री महिलाश्रों का पहनावा श्रपनी विशेषता रखता है। राजपुताने की स्त्रियाँ लहँगा श्रीर श्रोहनी तथा पंजाब की स्त्रियाँ सलवार, कुर्ता श्रीर दुपट्टे का व्यवहार करती हैं। सधवा स्त्रियाँ माँग में सिन्दूर लगाती हैं। मद्रास श्रीर महाराष्ट्र की सधवा स्त्रियाँ ललाट पर सिन्दूर का टीका देती हैं। मद्रासपान्त में सधवा स्त्रियों के लिए जूड़े में फूल लगाना श्रानवार्य है। भारतीय विधवाएँ साफ वस्त्र पहनती हैं श्रीर किसी प्रकार का श्रालंकार धारण नहीं करतीं।

शिष्ट लोगों के श्रीर साधारण जनता के पहनावे में मद्रास, श्रासाम श्रीर उड़ीसा में विशेष भेद नहीं है; किन्तु पंजाब एवं उत्तरप्रदेश के श्रिधकांश पढ़े-लिखे लोग पाजामा तथा कुर्ता का व्यवहार करते हैं श्रीर वम्बई, गुजरात में वन्द गले के लम्बे कोट का। पाश्चात्य रंग में रॅंगे हुए हर प्रान्त के शिक्षित पुरुष कोट-पैएट श्रादि पहनते हैं। उसी प्रकार गांधीजी के रंग में रॅंगे हुए हर प्रान्त के लोग खादी का कुर्ता, टोपी श्रीर धोती-पाजामा तथा चप्पल का व्यवहार करते हैं।

दिल्लाभारत में हिन्दू-घरों के द्वार पर ग्रहस्वामिनी नित्य तड़के उठकर चौक पूर देती है। चौक पूरना मंगल-सूचक है श्रीर स्त्रियों के परम्परागत चित्रकला-कौशल का निदर्शक है। यह चिह्न उस दिन नहीं रहता जिस दिन घर में कोई श्रमंगल हो जाता है।

#### जाति-पाँति की प्रथा

भारत में छुत्राछूत की दीवार टूटती जा रही है। खान-पान में सबसे कहर मद्रास-प्रान्त एवं मिथिला (बिहार ) है। कुछ दशक पहले मद्रासपान्त में जगह-जगह ब्राह्मण त्रीर त्रब्राह्मण-होटल त्रलग-त्रलग थे। किसी त्रब्राह्मण का ब्राह्मण-होटल में प्रवेश त्रतम्भव था। किन्तु त्रब यह प्रथा विशेष प्रवल नहीं है, क्योंकि दिल्ला के ब्राह्मण-होटलों में भी त्रब प्रायः जाति-पाँति की पूछ नहीं की जाती। मिथिला में भी त्रब बहुत-से सार्वजनिक होटल खुल गये हैं जिनमें प्रायः सभी हिन्दू एक साथ बैठकर भोजन करते हैं।

हरिजन-ग्रा-दोलन के परिग्णामस्वरूप मन्दिर-प्रवेश की विषम समस्या भी ग्रव हल होती जा रही है। भारत के प्रमुख तीर्थमन्दिरों में भी ब्राह्मग्य-ग्रब्बाह्मग्य का समानरूप से प्रवेश होने लगा है।

खान-पान के सम्बन्ध में भी भारत के विभिन्न प्रान्तों में रुचिमेद पाया जाता है। वंगाल, आसाम और मिथिला में प्रायः ब्राह्मण भी मांस-मछली खाते हैं। मद्रासप्रान्त में द्विजेतर जातियों के सिवा विरला ही कोई मत्स्य-मांस का भन्नण करता है। महाराष्ट्र में भी प्रायः यही अवस्था है। पंजाव में अधिकांश हिन्दू मांस-भन्नण करते हैं। विहार, उत्तर-प्रदेश और मध्यप्रदेश के कुछ ब्राह्मण मांसभन्नी हैं; किन्तु अन्य जातिवाले प्रायः मांस खाते हैं। नगरों में श्रामों से अधिक अनुपात में मांसभोजी मिलते हैं। मारवाड़ी, खत्री और अग्रवाल प्रायः निरामिषभोजी होते हैं।

विवाह-सम्बन्धी कट्टरपना अब कम होता जा रहा है। अन्तर्जातीय विवाह भी प्रचलित हो चला है। एक ही जाति की अनेक उपजातियों में अब विवाह-सम्बन्ध होने लगा है। विधवा-विवाह का भी अब हिन्दुओं में प्रचलन हो रहा है। इस प्रकार जाति-पाति और रोटी-बेटी का बन्धन भी ढीला होता जा रहा है।

#### हिन्दु-समाज की व्यापक रूढ़ियाँ

भारतीय समाज में विचार-स्वातन्त्रय प्राचीनकाल से है। अब भी, एक ही परिवार में विभिन्न विचार और मत रखनेवाले व्यक्ति प्रेमपूर्वक रहते हैं और विरादरी में कोई फगड़ा नहीं उठता। अब खान-पान के कारण किसी के जातिच्युत होने का भय नहीं रहा।

स्वर्गीय रामदास गौड़ का विचार है—'भारत की प्राचीन सभ्यता में, समाज में उस संगठन की मुख्यता है जिसे हम वर्णाश्रम-धर्म कहते हैं, जो श्रार्थिक, सामाजिक श्रीर राजनैतिक शासन को श्रपूर्व श्रादर्श व्यवस्था है; जिसके श्रनुसार, राजा श्रीर दण्डव्यवस्था के बिना भी, सब काम चलता था श्रीर ग्राज भी चल सकता है। यही हमारा प्राचीन समाजवाद या समष्टिवाद है। इसी प्राचीन समाजवार के बल पर बड़े लम्बे काल तक हमारा समाज सुखी श्रीर समुन्नत था। यह समाज श्राज भी प्रायः श्रज्ञुषण है। इस समाज-व्यवस्था को बिना बिगाड़े ही भारत में, श्रवश्य ही, स्वराज्य की स्थापना हो सकती है। पाश्चात्य देशों में ऐसी समाज-व्यवस्था न थी, श्रतः वहाँ के तथोक्त समाजवाद ने जो रूप धारण किया वह इससे भिन्न है।'

१ हिन्दुत्व, पृष्ठ ७६३

## द्वसरा परिच्छेद संस्कृति पर व्यक्तित्व का प्रभाव

भारतीय संस्कृति के आधुनिक सैंबर्झकों में लोकमान्य तिलक, महामना मदनमोहन मालवीय, महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, महर्षि रमण् और योगी अरविन्द् के नाम विशेष उल्हेखनीय हैं। लोककल्याण का कार्यक्रम आपलोगों का भिन्न-भिन्न रहा है। मालुक भारतीय जनता अपनी-अपनी रुचि के अनुसार आपलोगों की ओर आकृष्ट हुई। उपर्युक्त दिवंगत महापुरुषों की विचारधाराएँ भारत की सीमा का अतिक्रमण कर विदेशों में भी पहुँची और समाहत हुई हैं। जीवित महापुरुषों में स्वामी शिवानन्द, उपराष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन् और डा० भगवानदास के दार्शनिक विचारों ने भी भारतीय संस्कृति की महत्ता भूमण्डल में प्रतिष्ठित की है। लोकमान्य तिलक ने श्रीमद्भगवद्गीता का अपूर्व भाष्य लिखकर समस्त संसार के विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया। उस ग्रंथ को जनता के सामने वास्तव में कर्मयोगशास्त्र सिद्ध करने का श्रेय आपको ही है। अपने 'ओरायन' अन्य द्वारा भी आपने प्रामाणिक रीति से आयों की स्थिति के प्रशन का समाधान करके इतिहास की आन्ति का उन्मूलन किया है। आप आप बंस्कृति के कहर पद्माती थे और 'गीता' के प्रत्येक भगवद्वाक्य के जीवित प्रतीक।

महामना मदनमोहन मालवीय के व्यक्तिगत जीवन श्रीर कार्यकलाप से भारतीय संस्कृति का उन्नयन प्रचुर माला में हुश्रा है। श्रापने सनातनधर्म श्रीर गोजाति की रच्चा के सामूहिक श्रान्दोलन को भारतव्यापी बना दिया। श्रापका विचार था कि गो, गंगा, गीता श्रीर गायत्री, ये चार 'ग'कार भारतीय संस्कृति के मूलाधार हैं। श्रापका जीवन भारतीय श्राचार-विचार का श्रादर्श प्रतीक था। काशी का हिन्दू-विश्वविद्यालय श्रापकी ही कीर्ति है, जिसके द्वारा श्राधुनिक भारतीय समाज प्राचीन भारतीय संस्कृति की श्रोर उन्मुख होता जा रहा है।

महाकिव रवीन्द्रनाथ ठाकुर की भावमयी किवताओं और अन्य उत्कृष्ट रचनाओं ने संसार के लोगों के विचार पर भारतीय संस्कृति की छाप ढाली है। आपने अपने पूज्य पिता महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित 'शान्तिनिकेतन' को विश्व संस्कृतियों का संगम बना दिया। शान्तिनिकेतन के 'विश्वभारती' विश्वविद्यालय द्वारा श्रापने प्राचीन भारतीय शिद्धा-पद्धति को तो सजीव किया ही, भारतीय कला-कौशल को भी नई प्रेरणा श्रीर प्रवृत्ति दी। विदेशों में श्रापके सांस्कृतिक भाषणों ने, भारत के पराधीन रहते हुए भी, इस देश की सांस्कृतिक निधियों की कलक दिखाकर भारत का जगद्गुरूत्व सिद्ध कर दिया।

डा० राधाकृष्णन् ने भारत का आध्यात्मिक सन्देश देश-देशान्तर में पहुँचाया है। आपके दार्शनिक विचारों में प्राच्य और पाश्चात्य दर्शनों का समन्त्रय है। यूरोप और अमेरिका में आपके ओजस्वी भाषणों से पश्चिम का ध्यान एक बार फिर पूर्वीय आलोक की ओर आकृष्ट हुआ है।

डा० भगवान दास के दार्शनिक ग्रन्थों ने मानव-जीवन में दर्शन के प्रयोजन का महत्त्व सुत्रोध रीति श्रोर दैनन्दिन दृष्टान्तों से प्रतिपादित किया है। श्रापका ऋषिकल्प जीवन सादगी श्रोर उच्च विचार का प्रत्यज्ञ निदर्शन है।

सहर्षि रमण का दृष्टिकोण ज्ञानपरक होकर 'मैं की खोज में' सीमित रहा। इस खोज में सफलता पाकर अनेक सन्त अपने प्रभु में लीन हो चुके हैं। आज भी अनेक जिज्ञासु इस खोज में संलग्न हैं।

श्चरिवन्द ऊर्ध्वतर लोक का ऐसा कोई प्रकाश इस जगत् में ल.ना चाहते थे जिसके फलस्वरूप मानव-प्रकृति के अन्दर एक महान् कान्ति घटित हो जाय, जिससे जहाँ कहीं हममें से कोई व्यक्ति खड़ा हो वहाँ उसके चारों थ्रोर का वातावरण भगवान् की ज्योति श्रीर शक्ति से भर जाय श्रीर उसके द्वारा मानव-जीवन का स्तर ऊँचा होकर नर-नारायण के बीच का अन्तर कम हो सके।

महात्मा गांधी का ध्येय सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवहारों को भी धार्मिक ढाँचे में ढालकर मनुष्य-जीवन में आमूल परिवर्त्त करना था । आपने भारतीय जीवन के प्रत्येक चेत्र और दिशा को अपने विचार, व्यवहार और कार्यक्रम से प्रभावित और आलो-कित किया है।

स्वामी शिवानन्द मनुष्य की श्रमिरुचि के श्रनुसार उसे ज्ञान, कर्म, योग श्रथवा भक्तिमार्ग की शिचा देकर साधना-पथ पर श्रग्रहर करने में संलग्न हैं। श्राप श्राधुनिक कर्मयोग के ज्वलन्त उदाहरण हैं।

मनुष्य ने श्रपने बुद्धि-वल से विज्ञान के च्रेत्र में श्रम्तपूर्व सफलता प्राप्त कर ली है श्रीर इसे वह प्रकृति पर श्रपनी विजय मानता है। किन्तु मनुष्य वैज्ञानिक श्राविष्कारों का उपयोग मानव-समाज के निर्माण एवं विकास में न करके उसके विनाश में कर रहा है। सभ्यता श्राज कुष्ठित है; मानवता उद्धिग्न श्रीर उत्पीड़ित है; हमारा सम्पूर्ण सामाजिक संगठन विश्व खल हो गया है। 'सर्वजन-सुखाय' की भावना लुत्त-सी हो गई है। श्राज एक व्यक्ति वृसरे व्यक्ति का, एक जाति वृसरी जाति का, एक राष्ट्र वृसरे राष्ट्र का, सभ्यता श्रीर संस्कृति फेलाने के वहाने, शोपण कर रहा है। ऐसी श्रवस्था में मानव-जाति को एक नई चेतना को श्रावश्यकता थी जो विश्वकल्याण के लिए प्रेरणा देती; जो सुन्त राष्ट्र को जाग्रत कर दलित श्रीर पीड़ित जनता में श्राशा श्रीर उत्साह का संचार करती तथा विनाशोन्द्रख मानवता को शान्ति के पथ पर श्रवसर करती।

विश्व-इतिहास के मनन से ज्ञात होता है कि जब-जब धर्म की ग्लानि ग्रीर ग्रधर्म की प्रवलता होती है तब-तब मानवजाति की रक्षा के लिए ग्रवतार, ईश्वरदूत, पैगम्बर, ग्रहित, बुद्ध ग्रथवा मार्ग-प्रदर्शक का संसार में ग्रुभागमन होता है। तदनुसार, लोकमान्य तिलक, महर्षि रमण, योगी ग्ररविन्द, स्वामी शिवानन्द तथा महात्मा गांधी भारत में ग्रवतीर्ण हुए।

महात्मा गांधी ने तो न सिर्फ एक महान् सुप्त राष्ट्र को जगाया, बल्कि समस्त मानव-जाति के सम्मुख आत्मोद्धार का एक नया मार्ग प्रदर्शित किया। गांधीजी जनता में 'सर्वजन-सुखाय' की भावना जगाने में बहुत दूर तक सफल हुए।

गांधीजी एक युगपुरुष थे। त्रापका संदेश सिद्यों के लिए है। बुद्ध त्रीर ईसा के सहश त्रापकी वाणी त्रमर है। त्रापने जन-समाज में एक नई चेतना पैदा की, जो त्राज भी विश्व-कल्याण के लिए प्रयत्नशील है। विश्व की नवजारित के इतिहास में त्रापका एक महत्त्वपूर्ण स्थान है त्रीर रहेगा।

गांधीजी की महत्ता युग की परिस्थितियों को ग्रपने ग्रादशों ग्रोर िखान्तों के ग्रनुक्ल मोड़ने की द्माता में है। ग्रापकी विचारधारा में व्यक्ति ग्रोर समाज में एक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ग्रापके ग्रहिंसक जनतंत्रीय समाज में व्यक्ति-स्वातन्त्र्य तथा समाज के प्रति व्यक्ति के कर्ता व्यों में समसीता कराने का प्रयास है। ग्रापने ग्रपने सत्य ग्रीर ग्रहिंसा के ग्राधारभूत सिद्धांतों में परिवर्तन करने की कल्पना तक कभी स्वीकार नहीं की। फिर भी, ग्राप इस बात का बराबर प्रयत्न करते रहे कि समाज ग्रापके सिद्धान्तों को ग्रपने व्यवहार में सुगमतापूर्वक ला सके। ग्रापका संदेश ग्रापके जीवनकाल में ही चारों ग्रोर फैल गया। निश्चित है कि संसार व्यों-व्यों ग्रपनी उत्पन्न की हुई नई-नई समस्याग्रों में उलक्षकर ग्राधीर ग्रीर विकल होगा, त्यों-त्यों वह ग्रपने उद्धार के लिए गांधीवाद की ही शरण होगा।

इस प्रकार जहाँ लोकमान्य तिलक, महर्षि रमण, योगी अरविन्द तथा स्वामी शिवानन्द ने देश-विदेश में धार्मिक प्रवृत्ति को उत्ते जना दी, वहाँ गांधीवाद ने अहिंसा, सत्य और विश्वप्रेम का महान् आदर्श संसार के सामने रखा है।

### तीसरा परिच्छेद भारतीय संस्कृति के आधुनिक उन्नायक

#### १. लोकमान्य बालगंगाधर तिलक

जीवन-वृत्त—लोकमान्य तिलक का शुभ-जन्म, सन् १८५६ ई० में, २३ जुलाई को हुआ था। महाराष्ट्र के कोंकण-प्रदेश का रत्नागिरिनामक समुद्रतटस्थ नगर आपका जन्म-स्थान था। आप मराठा जाति के चित्पावन ब्राह्मण् थे। आपके पिता गंगाधरराव रत्नागिरि की एक पाठशाला के शिच्चक थे, और संस्कृत तथा गणित के माने हुए विद्वान् थे। उन्हीं से त्रापको वचपन में संस्कृत त्रीर गिण्त की शिद्धा मिली। त्रापका बाल्यकाल का नाम बलवन्त राव था। वचपन से ही ब्राप बड़े साहसी, इद्पतिज्ञ और प्रतिभाशाली थे। पूना के डेक्कन कालेज से आप ये जुएट हुए। वम्बई के एल्फिन्स्टन कालेज से सन् १८७६ ई० में एल्० एल्० वी० परीचा पास की। वकालत शुरू न करके त्राप तन-मन-धन से देश, समाज त्रीर साहित्य की सेवा में ही ·लग गये। सन् १८८१ ई० में त्रापने 'मराठा' त्रीर 'केसरी' नामंक क्रमशः श्रंग्रेजी श्रीर मराठी साप्ताहिक पत्र निकाला। उनके द्वारा त्रापने देश में राष्ट्रीय जागरण पैदा किया। सन् १८६३-६४ में आपने महाराष्ट्र में 'गणेशोत्सव' और 'शिवाजी-जयन्ती' मनाने का सार्वजनिक त्रान्दोलन शुरू किया, जिससे महाराष्ट्र में धार्मिक श्रौर जातीय भावनात्रों का विशेष उद्बोधन हुआ। इसी समय 'दि श्रोरायन' नामक श्रापका वेदकाल-निर्णायक प्रसिद्ध शोध-प्रनथ प्रकाशित हुआ। आपका दूसरा प्रसिद्ध शोध-प्रनथ 'दि आर्कटिक होन इन दि वेदाज' ( श्रायों का मूल निवासस्थान ) सन् १६०३ ई० में निकला। श्राप कई शिचा-सम्बन्धी और राजनीतिक संस्थाओं के कर्णधार थे। सत्य और न्याय की रचा के लिए त्रावाज बुलन्द करने के कारण त्रापको कई बार जेल जाना पड़ा। त्रान्तिम बार सन् १६०८ ई० में त्रापको छः वर्ष के लिए वर्मा की प्राचीन राजधानी मारडले के किले में केंद्र रहना पड़ा। वहीं पर आपने श्रीमद्भगवद्गीता का 'कर्मयोग' या 'गीता-रहस्य' नामक प्रसिद्ध भाष्य लिखा, जिसका स्थान जगद्गुर शंकराचार्य के भाष्य के बाद ही माना जाता है। सन् १९१८ ई॰ में ग्राप भारतीय कांग्रेस के दिल्जी-ग्रिधिवेरान के सभापति चुने गये थे। किन्तु अपने एक मुकदमे के विलविले में आपको इ'गलैंगड की यात्रा करनी वि० द०-५३

पड़ गई, इसिलए श्रानिको जगह महामना मालवीयजी सभापित हुए। सन् १६२० ई० की १ श्रगस्त को, लगभग, ६४ वर्ष की श्रायु में, श्राप वम्बई में गोलोकवासी हुए। श्रापकी मृत्यु के श्रनन्तर, सन् १६२५ ई० में, श्रापका 'वैदिक कॉनॉलॉजी—वेदांग ज्योतिव' (वेदों का कालनिर्णय श्रीर वेदांग ज्योतिव') नामक चौथा श्रनुसंधान-ग्रन्थ प्रकाशित हुश्रा।

विचारधारा—ग्रापके राजनीतिक विचार बड़े उग्र थे। राजनीति के होत्र में त्राप 'शठे शाठ्यं समाचरेत्' के हिमायती थे। 'स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध त्र्यधिकार है'—इस सिद्धान्त के आप प्रचरह उद्घोषक, परिपोषक और प्रचारक थे। राजनीतिक श्रिधिकारों की प्राप्ति के लिए श्राप महती साम्राज्यसत्ता के सामने भी कभी नहीं भुके। अपने स्वतंत्र विचारों के संबन्ध में किसी के साथ किसी प्रकार का सम-भौता करना त्रापके स्वभाव के विरुद्ध था। गीता के 'वलैंव्यं मा स्म गमः पार्थं!' श्रीर 'युद्धस्य विगतज्वरः' भगवद्वाक्यों को अपने जीवन में आपने प्रत्यज्ञ चिरतार्थं कर दिखाया। राष्ट्र की एकता के लिए आपने उसी सयय हिन्दी-भाषा और देवनागरी लिपि को राष्ट्रभाषा त्रौर राष्ट्रलिपि के रूप में क्रपनाने की नेक सलाह देश की जनता को दी थी। सामाजिक सुधार के दोत्र में स्राप वहीं तक स्रागे बढ़ने के पद्म में थे जहाँतक वैदिक श्रीर शास्त्रीय सिद्धान्तों के युगानुकूल विश्लेषण से सहायता मिलती थी। श्रापके धार्मिक विचार भी अधिकतर प्राचीन भारतीय संस्कृति के मूल तत्त्वों से अनुप्राणित और अनु-शासित थे। वर्त्त मान भारतीयता को आप प्राचीन आर्य-मर्यादा से गौरवान्वित देखना चाहते थे। शास्त्रीय मीमांसा को मानव-जीवन के साथ संलग्न करने का जो अथक प्रयास आपने किया वह आज भी भारतीय संस्कृति के श्रद्धालुओं के लिए वांछनीय और श्रनुकरणीय है।

#### २. महामना पं० मदनमोहन मालवीय

जीवन-वृत्त—मालवीयजी का शुभ जन्म तीर्थराज प्रयाग में एक विप्रवंश में हुआ था। सन् १८६१ ई० का २५ दिसम्बर (ईसा-जयन्ती) आपका जन्मदिन है। आपके पिता पं० व्रजनाथ मालवीय परमभागवत और संस्कृत के उद्घट विद्वान् थे। आपकी आरंभिक शिज्ञा प्रयाग की एक संस्कृत-पाठशाला में हुई और वहीं के म्थेर सेंट्रल कॉ तेज से आप सन् १८८४ ई० में ग्रैजुएट हुए। उसके बाद आप प्रयाग के सरकारी स्कृत में कुछ दिन अध्यापक रहे। सन् १८८६ ई० में कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था जिसमें पहले-पहल आप सम्मिलित हुए। उसी समय से आप राजनीतिक दोत्र में प्रविष्ट होकर कमशः आगे बढ़ते गये। राजनीतिक संसार में आते ही आपने कालाकाँकर (अवध) के सर्वप्रथम हिन्दी दैनिक हिन्दुस्थान' का संपादन-भार प्रहुण किया। सन् १८६३ ई० में आपने प्रयाग में वकालत शुरू की। १६०२ ई० में आप अपने प्रान्त की व्यवस्थानिका सभा के सदस्य हुए। इसके बाद आप केन्द्रीय व्यवस्थानिका के भी सदस्य चुने गए और १६२६ ई० तक वहाँ रहकर देश की बड़ी सेवा की। सन् १८०६ ई० में आप प्रथम बार लाहौर-कांग्रेस के सभापति हुए। उसके एक साल बाद ही, काशी में आप अखिलभारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सर्वप्रथम

ऋषिवेशन के अध्यक्त हुए । आपके ही उद्योग से अदालतों में हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि का प्रचार बढ़ा । आपने प्रयाग से 'अभ्युदय' नामक हिन्दी साति क, 'मर्थादा' नामक हिन्दी मासिक और 'लीडर' नामक प्रसिद्ध अंग्रेजी दैनिक पत्र निकाला था, जिनमें 'लीडर' अवतक जीवित हैं । सन् १९१६ ई० में आपने काशी में गंगातट पर हिन्दू-विश्वविद्यालय की स्थापना की । सन् १९१८ ई० में आप दूसरी बार दिल्ली-कांग्रेस के समापति हुए । सन् १९३० ई० के राष्ट्रीय आन्दोलन में आप पहली बार जेल गये । सन् १९३१ ई० में लन्दन की गोलमेज-सभा में सिम्मलित होने के लिए आपने पहली बार विदेश-यात्रा की । सन् १९३२ में, जब गाँधीजी ने दिलतोद्धार की विषम समस्या हल करने के लिए पूना में आमरण अनशन किया, तब सरकार से समस्तीता कराने में आप ही अग्रणी थे । भारतीय सनातनधर्म महासमा, भा० हिन्दू-महासमा, भा० बाह्मण-महासमा, भा० गोरज्ञा-महासमा, प्रयाग की सेवासमिति आदि प्रसिद्ध संस्थाएँ आपकी ही प्रेरणा से स्थापित हुई थीं । सन् १९४६ ई० की १२ नवंबर को, काशी में, आप कैलासवासी हुए । आपकी रुग्णावस्था से लेकर मृत्यु-पर्यन्त, भारतीय संस्कृति के कट्टर पृष्ठपोत्रक और हिन्दू-हिन्दी-हिन्दुस्तान के परमभक्त राजर्षि पुरुषोत्तमदास टरडन निरन्तर आपके पास रहे ।

विचारधारा-धार्मिक विचारों की दृष्टि से लोकमान्य तिलक यदि सचे दिन्दू थे तो मालवीयजी कद्दर। प्राचीन भारतीय सम्यता श्रीर संस्कृति को श्राप प्रत्येक भारतीय के जीवन, त्राचार-विचार, खान-पान त्रौर वेशभूषा में प्रतिविम्बित देखना चाहते थे। हिन्द-धर्मशास्त्रों में कर्मकाण्ड श्रोर धर्माचरण की निष्ठा पर जितना वल दिया गया है, उतना ही त्राप, त्राज के युग में भी, उसपर जोर देते थे। त्रापने 'सनातनधर्म' नामक पुस्तक लिखकर हिन्दूमात्र के लिए एक धर्मसंगत दिनचर्या बना दी थी और तदनुकूल श्राचरण के श्राप स्वयं भी ज्वलन्त उदाहरण थे। भारतीय सभ्यता श्रीर संस्कृति को पुनरुजीवित करने के लिए श्राप प्राचीन युग के तपीवनों, श्राश्रमों श्रीर गुरुकुलों की जीवनचर्या की पुनः प्रतिष्ठा करना त्रावश्यक सममते थे। तव भी वर्णाश्रमधर्म की न्यवस्था, शिचापद्वति अ।दि में, प्रस्तुत युग की आवश्यकता के अनुसार, शास्त्रसम्मत सुधार करने में त्राप कभी पश्चात्पद न रहे। यद्यपि त्रापके राजनीतिक विचार विशेष उग्र नहीं थे तथापि जब कभी देश पर विषम संकट आया, आप प्रचएड क्रान्ति-कारी के समान, त्रागे बढ़कर उससे मोरचा लेते रहे। त्रापकी चरित्रगत विनयशीलता, मथुरता श्रौर कोमलता के कारण श्रापकी राजनीति वरावर उदार श्रौर नरम रही, परन्तु श्रापके भाव श्रीर विचार श्रापकी श्रोजस्विनी वाणी के माध्यम से वरावर श्रंगारे ही वर-साते रहे। जिस समय त्राप व्यासगद्दी पर बैठकर गीता का प्रवचन त्रीर श्रीमद्वागवत की कथा सुनाते थे, उस समय श्रापकी श्रमृतमयी वाणी श्रोताश्रों की श्रन्तरात्मा का स्पर्श करके उन्हें भाव-विभोर कर देती थी। पीड़ितों की सेवा, गौश्रों की सेवा श्रौर भगवद्गक्ति के प्रचंग उपस्थित होने पर त्रापके हृदय की करुणा और श्रद्धा त्रनायास उमड़कर आँखों की राष्ट्र प्रवाहित होने लगती थी। आपके आदर्श जीवन और मर्मस्पर्शी भावण ने देश के असंख्य व्यक्तियों को भारतीय संस्कृति का सचा अनुरागी हना दिया।

## ३. कवीन्द्र रवीन्द्र

जीवन-वृत्त-महाकवि का नाम यद्यपि 'रिव' बार् था, तथापि श्राप वस्तुतः 'किवि' ही थे, क्योंकि जहाँ रिव भी नहीं पहुँच पाता है, वहाँ कवि पहुँचा हुम्रा है। स्रीपका जन्म सन् १८६१ ई० में ७ मई को कलकत्ता के जोड़ासाँक्वाले राजपासाद में हुआ था। त्रापके पिता महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर त्रपने युग के एक तपस्त्री पुरुष थे, जिन्होंने पश्चिम बंगाल के बोलपुर-नामक स्थान में 'शान्ति-निकेतन'-जैसे एकान्त आश्रम को अपना निवासस्थान बनाया था, और उसी स्थान में आगे चलकर महाकवि ने 'विश्वभारती' नामक विश्वविद्यालय की स्थापना करके विश्व-संस्कृतियों के संगमस्थल का निर्माण किया, तथा उससे थोड़ी ही दूर पर, 'श्रीनिकेतन' नामक ग्राम-सुधार-केन्द्र स्थापित करके ग्रामोद्धार के रचनात्मक कार्यक्रम का एक ग्रादर्श उपस्थित किया। वचपन से ही त्राप बड़े कल्पनाशील थे। प्राकृतिक वातावरण में त्रापका बहुत जी लगता था। कलकत्ता के नार्मल स्कूल में त्रापकी पढ़ाई ग्रुरू हुई। सन् १८७३ ई० में त्रापका उपनयन-संस्कार हुआ। इसी अवस्था से आप काव्यरचना का भी प्रयास करने लगे। सन् १८७८-७६ में स्रापने पहली बार इंगलैंगड की यात्रा की। वहाँ 'बाइटन पञ्लिक स्कूल' में, बाद 'लन्दन विश्वविद्यालय' में आपकी पढ़ाई चलती रही। सन् १६०१ ई० में बोलपुर में आपने ब्रह्मचर्याश्रम खोला जो कुछ दिनों के बाद 'विश्वभारती' का केन्द्र बना। सन् १६०२ ई० में पत्नी, पिता श्रादि के निधन से शोकसन्तप्त होने के कारण त्रापकी ब्राध्यात्मिक ब्रौर कलात्मक प्रवृत्तियाँ जाग उठीं। सन् १६०५ ई० के वंग-मंग के फलस्वरूप कान्तिकारी भावनाश्रों श्रीर स्वदेशी श्रान्दोलन को श्रापकी रचनाश्रों श्रीर वक्तृतात्रों से प्रचुर प्रेरणा श्रौर उत्ते जना मिली। सन् १९१२-१३ ई० में श्रापने पुनः विदेश-यात्रा की ऋौर ऋंग्रेजी के प्रसिद्ध ऋायरिश कवि 'चीट्स' से ऋापका धनिष्ठ परिचय हुआ। उसी समय आपकी 'गीतांजलि' नामक कविता-पुस्तक पर विश्वविख्यात 'नोवेल' पुरस्कार मिला। इसके बाद ही ब्रिटिश सरकार ने आपको 'सर' की उपाधि से सम्मा-नित किया, जिसे आपने 'जालियाँवालाबाग' हत्याकाएड के विरोध में त्याग दिया। गांधी-युग में आपने प्राच्य और पाश्चात्य जगत् के सभी प्रमुख देशों का परिभ्रमण करके भारत के सांस्कृतिक संदेश को विश्वव्यापी बनाया तथा साम्राज्यवाद, स्वार्थान्यता ग्रीर संकुचित राष्ट्रीयता की नीति एवं मनोवृत्ति का खुलकर विरोध किया। साथ-ही-साथ, श्रापने श्रपनी सद्भावना और श्रपने श्राकर्षक प्रवचनों से पूर्व श्रीर पश्चिम के बीच की खाई को भरसक पाटने का प्रयत्न किया जो एक हद तक सफल भी हुआ। सन् १६३१ ई० में आपकी ७०वीं वरस-गाँठ पर, देश ने आपको श्रद्धापूर्वक एक सर्वोङ्गसुन्दर अभि-नन्द्रन-ग्रन्थ अर्पित किया था, जिसमें समस्त भूमएडल के यशस्त्री विद्वानों की रचनाएँ हैं। सन् १६४० ई० में 'अॉक्सफोर्ड' विश्वविद्यालये आपको डी० लिट् की उपाधि से विभूपित करके धन्य हुआ। 'विश्वभारती' के जिस कुटीर में आप निवास करते थे उसका नाम 'उत्तरायण' था। विश्वसंस्कृतियों के पुरोधा और शान्तिनिकेतन के विश्व-गुरुकुल के कुलपति होने के कारण, त्रापको सब लोग गुरुदेव कहते थे। ग्रपनी रमणीय रचनाग्रां से साहित्य की प्रायः सभी शाखात्रों को पल्लवित एवं पुष्पित करके त्राप उनपर कोकिल

वनकर कुजते रहे। संगीत श्रीर कला के चेत्र में भी उनकी श्रपनी शैलियों की देने चिरस्मरणीय है। सन् १९४१ ई० की ७ श्रगस्त को, कलकत्ता में, श्रापका वैकुण्ठवास हो गया। उस समय श्रापकी श्रायु ८१ वर्ष की थी।

विचारधारा—महाकवि रवीन्द्र विश्वकिव तो थे ही, विश्वधर्मी, विश्वप्रेमी, विश्वनागरिक और विश्वबन्धु भी थे। मानवता और प्रकृति देवी के आप प्रकृत पुजारी
थे। राजनीतिक विचारों में मतभेद होते हुए भी गाँधीजी से आपका हार्दिक स्नेह था।
वर्त्तभान अशान्तिमय संसार के लिए आपका 'शान्तिनिकेतन' एक प्रकाशस्तम्भ के
समान है। जीवन-भर, दिन-रात सौन्दर्य के मधुर-कोमल वातावरण में ही रमते रहने
के कारण, आपके भाव, विचार, संभाषण, व्यवहार और कर्तव्य—सब-के-सब अलौकिक
सौन्दर्य से ओतप्रोत थे जिनसे प्रभावित होकर मानव-समाज ने 'सत्यं-शिवं-सुन्दरम्' की
दिव्य काँकियाँ पाईं। आपके आध्यात्मिक विचारों पर हिन्दी के संत-साहित्य का
विशेष प्रभाव था। आपके सरस गीतों में औपनिषदिक विचारधारा प्रवाहित दीख पड़ती
है। हिन्दी के संतकिव महात्मा कबीरदास के प्रति आपकी बड़ी आस्था थी और उनकी
निर्मु णवादी कविताओं की स्पष्ट छाप आपकी रचनाओं में भी परिलिक्षित होती है।

#### ४. महर्षि रमगा

जीवन-वृत्त-ग्रापका जन्म ३० दिसम्बर, १८७६ में मदुरा (मद्रास-प्रान्त ) से ३० मील दिच्चण तिरुचुली ग्राम में हुआ। इसके निकट कौडिन्या नदी बहती है। कौडिन्या को पापहरी भी कहते हैं। तिरुचुली एक पवित्र तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। तिरुचुली शब्द का अर्थ, दिल्लिणी भाषा में, ओंकार है। आपके पिता सुन्दरमय्यर सफल वकोल थे और चाचा संन्यासी हो गये थे। बचपन में आपमें कोई विशेषता न दीख पड़ी। प्रतिभा भी साधारण-सी थी। पढ़ाई में भी कोई विशेषता न थी। हाँ, खेल-कृद और कुश्ती में त्राप बहुत दिलचस्पी लेते थे। फुटबाल खेलने त्रौर तैरने में त्रापका बहुत मन लगता था। साधारण विद्यार्थियों की तरह क्तगड़ा-फसाद, मारपीट में भी रहते थे। आप मितभाषी थे, किन्तु सोरे में -कुम्भकर्ण। ग्यारह वर्ष की ग्रवस्था तक ग्राप तिरुचुली में तिमल भाषा का अध्ययन करते रहे। १८६५ में, पिता की मृत्यु के बाद, बड़े भाई और चाचा के साथ मदुरा में रहने लगे। अमेरिकन मिशन हाई स्कूल की दसवीं श्रेणी तक आपकी शिचा हुई। इस समय भी त्रापमें त्राध्यात्मिकता का कोई चिह्न दिखाई नहीं पड़ता था, न भक्ति की ग्रोर ही मुकाव था। १८६५ के नवम्बर में ग्रापकों तिरुचुली का एक ग्रादमी मिला। वह तीर्थ-यात्रा से लौटा था। पूछने पर उसने कहा- 'ग्ररुणाचल से ग्रा रहा हूँ।' न जाने, क्या बात थी कि अरुणाचल का नाम सुनते ही महर्षि की नसों में बिजली दीड़ गई। लगभग इसी समय त्रापको 'परिय-पुरांणम्' की एक प्रति मिल गई। इस प्रन्थ में द्रविड़ देश के तिरसठ शिवोपासक नायरों की वार्ता है। इस ग्रन्थ को पढ़ते-पढ़ते, त्रापके मानत में भक्ति की लहरें उठने लगीं। ब्राप ऐसे तल्लीन हुए कि भूख-प्यास तक भूल गये। एक वर्ष बाद, १८६६ में, एक ऐसी घटना हुई जिसने आपके जीवन की दिशा बदल दी। उन दिनों स्त्राप पूर्णहर से स्वस्य थे। बीमारी का नाम-निशान न था।

अचानक आपको डर लगा कि मरनेवाले हैं। जान पड़ा कि मर रहे हैं। शरीर में किसी प्रकार का परिवर्त्तन दिखाई नहीं दिया, किन्तु भावों का वेग इतना तीव था कि मृत्यु का भय श्रीर उसका श्रनुभव बराबर होने लगा। शरीर शुन्य-सा हो गया। साँस रुक गई श्रीर होठ बन्द हो गये। श्रापको ऐसा भास हुश्रा कि शरीर वहीं लाश के समान पड़ा है। त्रापको विश्वास हो गया कि मृत्यु इसी को कहते हैं। इस घटना का गहरा प्रभाव त्र्यापपर पड़ा। त्र्यापकी दृष्टि त्रन्तमु खी होने लगी, इष्ट-मित्रों का साथ छूटने लगा। खेल-कूद में जा नहीं लगने लगा। लड़ाई-भगड़े श्रीर मानापमान का भाव बिल्कुल जाता रहा । आप एकान्त-प्रिय हो गये । नियमित रूप से मदुरा की प्रसिद्ध मीनाची देवी के मन्दिर में जाने लगे। वहाँ एकान्त में बैठकर भगवद्भक्ति की याचना करते। पढ़ाई पर अब ध्यान न था। परिणाम-स्वरूप, सर्वत्र आपका तिरस्कार होने लगा। एक वार बड़े भाई ने ग्रापको ग्रासन बाँचे ध्यान करते देखकर ताने से कुछ कटु वाक्य कह दिये। यह कटु वागी तीर-सी चुम गई। सहसा आपको अरुणाचल का स्मरण हो आया। उसी दिन घर से निकल पड़े। कुछ दूर गाड़ी पर, कुछ दूर पैदल, रास्ते की कठिनाई को भेलते हुए अरुणाचल पहुँचे। अरुणाचल के ज्योतिलिङ्ग के दर्शन करते ही आपने संसार के सब नाते तोड़कर अपने-आपको श्रीअरुणाचल के चरणों में समर्पित कर दिया। सन् १८६६ ई० के १ सितम्बर को आपके भावी दिव्य जीवन का आरम्भ हुआ। 1°

तपश्चर्या के विचार से आपने संन्यास ग्रहण किया। मन्दिर में रहने लगे, और मौन घारण किया। त्रापका कथन है कि जीव और ईश्वर का भेद मिटने पर जो सहज समाधि प्राप्त होती है, उसी में स्थित रहने का नाम मौन है। मन्दिर के भीतर एक जगह बैठकर श्राप तप करने लगे। कोई खाने को देता, तो खा लेते। किसीसे माँगने न जाते। लड़के श्रीर ऊधमी युवक सिर्फ १७ वर्ष के नवयुवक को तपश्चर्या में लीन देखकर कुत्हलवश अथवा शरारत से निन्दा और हँसी-मजाक करते और पागल कहते। कुछ दृष्ट तो ईंट-पत्थर भी फेंकने से बाज नहीं त्याते। इससे तपश्चयों में बाधा पड़ने लगी। त्र्यतएव त्राप मन्दिर के एक घोर तहखाने में चले गये, जहाँ की ड़े-मकोड़ों का राज्य था। कीड़े स्रापके पैरों स्रौर जाँघों को काटते; किन्तु आप इस प्रकार ध्यान में मग्न रहते कि उसका ज्ञान भी नहीं होता। बैंकटाचल गोदली नामक एक सहृदय का ध्यान उधर त्राकृष्ट हुत्रा ग्रीर उसने एक साधु की सहायता से घाव और पीत से भरे इनके शरीर को उठाकर सुत्रहाएय स्वामी के गोपुर में लिटा दिया। उठाकर ले जाते समय भी त्रापकी समाधि नहीं दूटी। इससे लोगों की श्रद्धा श्रीर बढ़ गई श्रीर श्रापका नाम ब्राह्मण स्वामी पड़ गया। यहाँ भी त्र्याप बराबर ध्यानमग्न रहते । ब्राँखें न खुलती थीं । इसके बाद ब्राप मन्दिर के दिन्नण-पूर्व की श्रोर स्थित बगीचे में चले गये श्रोर तत्पश्चात् वाहन-मंडप में रहने लगे। लड़कों ने पुनः छेड़-छाड़ शुरू कर दी और आप दूसरी जगह एकान्त तपस्या में रत हुए। एक

१ इस चिरस्मरणीय दिन की स्वर्ण-जयन्ती एक वार श्रापके भक्तों ने बड़ी धृमधाम से मनाई थी। उस श्रवसर पर संसार के भिन्न-भिन्न देशों के श्रनेक महानुभावों के महर्षि-सम्बन्धी श्रात्मोड्गारों एवं श्रदाञ्जलियों के संग्रह-रूप में जो स्मारक-ग्रन्थ प्रकाशित हुग्रा, वह श्रित उपादेय और पठनी । है।

दिन एक लड़के ने आपकी पीठ पर पेशाब कर दिया। इससे दुखी होकर तंविरान नाम के एक शैव साधु ने त्रापसे त्रपने गुरुमूत्त म् मन्दिर में रहकर तपस्या करने का त्रानुरोध किया जिसको आपने स्वीकार कर लिया। आपने यहाँ कठोर तपस्या की। आपकी ख्याति दूर-दूर तक फैल गई। स्राप यहाँ डेढ़ वर्ष रहे। जब भीड़ बढ़ने लगी, तब स्राप बेंकटराम के निकटस्य बगीचे में रहने लगे। यहाँ स्नाने पर समाधि सहज, नित्य हो गई। बाद में श्राप पवलकुन्नु श्रथवा प्रवालगिरि पर रहने लगे। श्रापकी माताजी पता लगाते-लगाते वहाँ पहुँचीं, श्रीर घर वापस ले जाने का निष्फल प्रयत्न किया । श्रन्त में रो-धोकर माताजी घर लौट गई'। कुछ काल के बाद उन्होंने आपके आश्रम में ही रहकर भगवद्भक्ति में मग्न रहते हुए प्राग्त्याग किया। १८६६ में आप अरुणाचल पर्वत के तिरुपत्ति गुफा में रहने लगे। इस गुका के उत्तर में मूलैयाल तीर्थ है ब्रीर वहाँ भी एक गुका है। कुछ ग्रीर कार जाकर स्कन्दाश्रम है, जिसके पास पानो का एक सोता बहता है। बड़ा सुन्दर ब्रीर रमगीय स्थान है। यदा-कदा ब्राप इन स्थानों में भी रहते थे। पहाड़ पर साँप, बन्दर, मोर आदि थे। आश्रम के साँप और मोर को स्वामाविक वैर-भाव छोड़कर मित्र के ऐसा विचरण करते और साथ-साथ नाचते देखकर लोगों को कुत्हल होता था। सितम्बर, १८६६ में, ग्रापने मौन धारण किया ग्रीर प्राय: ११ वर्ष वाद १६०७ में त्रापने सर्वप्रथम गरापति मुनीन्द्र को उपदेश दिया। गरापति मुनीन्द्र त्रसाधारण प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति थे। १८ वर्ष की त्रायु में विद्या में श्रनुपम ज्ञमता प्राप्त की थी। निरन्तर मनत्र-जप में लगे रहते थे। शिव-पंचाच्चर-मंत्र का कोटि-जप किया था; किन्तु शिव का साज्ञात्कार न हुआ। अतएव शंका-निवारणार्थं श्रापके पास त्राये श्रीर त्रपने को त्रापके चरणों में समर्पित कर दिया। पनद्रह मिनट तक त्राप स्थिर दृष्टि से गरापति मुनीन्द्र की त्रोर देखते रहे। फिर धीरे-धीरे तमिल में इस प्रकार उपदेश दिया-'१ अहं का वोध जहाँ से उत्पन्न होता है, उसीका परिशीलन करें तो मन उसीमें लीन हो जाता है—यह तप है। २ मंत्र के जपते समय मंत्र का नाद जहाँ से फूरता है, उसका परिशीलन करें, तो मन उसीमें लीन हो जाता है—यह तप है। इस उपदेश से गणाति मुनीन्द्र की समस्त शंकाएँ दूर हुईं श्रीर मुमु जुश्रों के लिए सर्व-दर्शन एवं योग के एक सरल महामंत्र की घोषणा हुई। तभीसे आप 'महर्षि' के नाम से विख्यात हुए। कुछ दिन के बाद भक्तों के आग्रह पर पालितीर्थ के पास आकर महिष् रहने लगे। धीरे-धीरे वहाँ एक आश्रम बन गया। यह रमणाश्रम मद्रास से प्राय: १०० मील दित्रण-पिश्चम, तिरुवनमले नगर के पास, तिरुवनमलाय स्टेशन से लगभग दो मील पर है। यद्यपि महर्षि ने कोई शिष्य नहीं बनाया, ब्राडम्बर से दूर भागते रहे; मंत्र-तंत्र, योग-सिद्धि, चमत्कार-प्रदर्शन ब्रादि को कभी महत्त्व नहीं दिया तथापि ब्रानेक भारतीय तथा विदेशी अध्यात्म-साधक एवं मुमुन्तु आपके निकट आते रहे, और आपसे प्रभावित होकर विना दी हा पाये ही अपने को आपका शिष्य सममने लगे। इनमें हिन्हू, ईंसाई, जैन, बौड, पारसी, मुसलिम आदि नाना धर्म के अनुयायी हैं। वे लोग अपने-भ्रयने धर्म पर श्रास्था रखते हुए महर्षि के उपदेशानुवार श्रात्मशोध में निरन्तर लीन रहते हैं। विदेशियों में हम्क्रे, पालव्रव्यम, फ्रोडरिक प्लेयर ( मिनु प्रशामन्द ), हैरी हिकमैन, राफेत हर्रो, मर्हन मीन ( चाधु एकरचा ), रिचर्ड उन, वनों सिया इदन, हाक्टर

जंग, य्रग्ट डफ, त्रोलिवर लाकुम्बी, विलियम स्गीलिंडग, मेजर चाडिवक, इला मेलर्ट, इलेनर पौलनी नोथी, डन्कन ग्रीनलेस ग्रीर भारतीयों में स्वामी सिद्धे श्वरानन्द, सर राधाकुण्णन, प्रिन्सिपल संजीवराव, कुपुस्वामी शास्त्री, मनु स्वेदार, दिलीपकुमार राय, जिस्स चन्द्रशेखर त्रायर, सरदार रुद्रराज पार्रेड (नेपाल), सर त्राल्लपाचेटियर, सर सी० पी० रामस्वामी त्रायर, डाक्टर मोहम्मद सईद ग्रादि विशेष उल्लेखनीय हैं। पालव्रस्टन के 'गुप्त भारत की खोज' (Search after Secret India) तथा त्रान्य ग्रन्थों ने पाश्चात्य संसार का ध्यान महर्षि की ग्रोर विशेषला से ग्राकृष्ट किया। सन् १९५१ में ग्रापका निर्वाण हो गया।

विचारधारा-महर्षि उपदेश नहीं देते थे, किन्तु ग्रापके सम्पर्क में ग्राने से ही मनुष्य अपने में आध्यात्मिक उन्नात पाने लगता था; मन में शान्ति और प्रतिरोधहीन परिवर्तन होने लगता था। मन में उठे प्रश्न अनायास हल होने लगते थे। जिन समस्याओं और उलक्तनों से मुमुक्तु चिन्तित रहता था, उनका अन्त होने लगता था और शंकाकुल मस्तिष्क शान्ति पा जाता था। सारांश, जैसे पुष्प-पराग से सुगन्धि उठतो है, वैसे ही महर्षि से श्राध्यात्मिक शान्ति की सुगन्धि निकलकर फैलती थी, जिससे दर्शनार्थी मुमुक्तु प्रभावान्त्रित हुए बिना नहीं रह सकते थे। जीवन्तुक्त होने के कारण त्रापमें प्रदर्शन की वृत्ति लेशमात्र नहीं थी। आश्रम की ओर से किसी को प्रचार करने की अनुमित नहीं थी। आप किसी को शिष्य नहीं बनाते थे। स्त्रापका विचार था कि मनुष्य को यदि गुरु बनाना है, तो स्वयं अपने ही अन्दर अपनी आध्यात्मिक चेतना में गुरु की खोज करे। आप कहते थे कि आत्मा ही गुरु है, उसी को खोजो। त्राप त्रात्मानुभूति के उपदेष्टा थे, समाजसेवा पर विशेष जोर देते थे और सेवामार्ग में आगे बढ़ने के बाद ही एकान्त में साधना करने की सलाह देते थे। त्रापके मतानुसार, भगवान में हद विश्वास ही सच्चा त्रासन है त्रौर कत्त व्य-पालन ही वास्तिभिक पूजा। एकान्त तो मनुष्य के चित्त की वृत्ति पर निर्मर है। सांसारिक वस्तु त्रों की ममता में फँसे हुए मनुष्य को निर्जन त्रारण्य में भी एकान्तता का त्रानुभव नहीं होता, किन्तु संसार के कमेलों में रहकर भी शान्त चित्तवाले व्यक्ति को निर्जनता का बोध होता है। श्रासक्तिहीन चित्त के लिए हर जगह एकान्त है। जो श्रवस्था वाणी एवं विचार का भी अतिक्रमण करती है, वही मौन अवस्था है; यही ध्यान का रूप है। यह अवस्था चित्त को, तीवता का सम्पूर्णतया अमाव होने पर ही, प्राप्त होती है। चित्त का दमन ही स्थान है। गम्मीर ध्यान ही अनन्त वाणी है। मौन ही आत्मा की भाषा का अविरोध प्रवाह है; उपदेश तो ज्ञान-प्रसार का एक साधारण तरीका है, जो सम्यक्लप से मौन द्वारा ही सम्भव है, अर्थात्, मूक भाषा द्वारा ज्ञान का वितरण अधिक प्रभावशाली होता है। पितृत्र सन्तों के सत्संग का जैसा प्रभाव पड़ता है, वैसा व्याख्यान का नहीं। मनुष्य ईश्वर का ध्यान करे त्र्यथवा त्रपने शुद्ध स्वरूप का, दोनों में कोई भेद नहीं; क्योंकि दोनों की परिण्ति एक ही है। ईश्वररूप हुए बिना ईश्वर का साद्यात्कार नहीं हो सकता। ग्रपने स्वरूप में लीन होने के पूर्व अपने स्वरूप में प्रेम होना आवश्यक है। ईशवर ही वह शुद्ध स्वरूप है। अपने स्वरूप का प्रेम ईश्वर का प्रेम है, और वहीं भक्ति है। ज्ञान और भक्ति एक ही वस्तु हैं। जप का एकमात्र उद्देश्य चित्त में उठनेवाले ग्रानेक विचारों का दमन है।

जप से ध्यान होता है, जिसकी परिणति त्रात्मानुभूति त्रथवा ज्ञान में होती है। नाम-जप में सफलता प्राप्त करने के लिए अनन्यभाव से आत्म-समर्पण अनिवार्य है। आत्म-समर्पण के बाद ही ईश्वर का नाम निरन्तर मनुष्य के चित्त में व्याप्त रहता है। ज्ञान श्रौर पूर्ण श्रात्म-समर्पण में भेद नहीं है। इस पूर्ण ब्रात्म-समर्पण में ही ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, प्रेम—सव-कुछ व्यात है। स्रात्मा ही गुरु है, स्रतएव ईश्वर गुरु का रूप धारण कर सत्य की शिद्धा देता है श्रीर अपने सत्संग से भक्त के चित्त को पवित्र कर देता है। भक्त का चित्त हढ़ होकर श्रन्तमु ख होने में समर्थ होता है। ध्यान द्वारा यह श्रीर भी परिष्कृत हो जाता है, श्रीर चंचलता शान्त हो जाती है। गुरु एक स्रोर चित्त को स्रन्तमु ख बनाता है स्रोर दूसरी श्रीर उसे श्रात्मा की श्रीर श्राकृष्ट करके शान्ति प्राप्ति करने में सहयोग देता है। यही गुरु-कुपा है। गुरु, ईश्वर श्रीर श्रात्मा में कोई मेद नहीं है। श्रन्तस्थ ईश्वर प्रेमी भक्त पर दया करके, भक्त की चित्तवृत्ति के त्रानुसार, त्रापने को प्रकट करता है। (त्राहंभाव वहुत वलवान हाथी के सहश है और उसका दमन सिर्फ शक्तिशाली शेर द्वारा ही हो सकता है; वह गुरु ही है, जिसकी कुपा-दृष्टि से ब्राहंभाव विलीन होने लगता है। ब्राहंभाव की शान्ति में ही मनुष्य का कल्याण है, श्रीर इसे प्राप्त करने के लिए श्रात्म-समर्पण आवश्यक है। जब पूर्ण त्रात्म-समर्पण हो जाता है, त्रहंभाव सर्वथा नष्ट हो जाता है, तब न शोक रह जाता है श्रौर न दुःख ही। श्रात्मानुभ्तिकी शक्ति समस्त गुप्त शक्तियों से बढ़कर है। श्रात्मानुभूति से जो श्रानन्द होता है, वही शान्ति की परिण्ति है। जिस सन्त की चित्त-वृत्ति पूर्णतया शान्त है, वही अपनी आत्मानुभूति से दूसरों को सुखी वना सकता है। महर्षि के उपदेश का केन्द्र 'में' की खोज है। पहते 'में' को जानो, फिर तुम सत्य को जान सकोगे। तुमको केवल एक ही काम करना है। तुम अपने भीतर देखो, और नुम्हें अपनी सारी उलभानों का हल मिल जायगा। आतमा के विषय में गम्भीर विचार श्रीर सतत ध्यान करो, प्रकाश मिलेगा। जब मन श्रात्म-स्वरूप से विहर्म ख होता है, तत्र जगत् भासमान होता है। जन जगत् दीखता है, तत्र आत्मस्वरूप दिखाई नहीं देता और जब आत्मस्वरूप का दर्शन होता है, तब जगत् नहीं दीखता। अपने स्वरूप की विचारणा करते-करते मन निजी स्वरूप में पलट जाता है। वस्तुत: मन का निजी स्वरूप श्रात्मस्वरूप ही है। मन हमेशा किसी स्थूल वस्तु का श्राश्रय छेकर ही टिक सकता है। वह अपने-आप नहीं टिक सकता। मन को ही सूक्ष्म शरीर या जीव कहा जाता है। इस देह में जो 'में' रूप से पैदा होता है, वही मन है। हृदय में 'ग्रहम्' विचार का प्रथम न्फरण होता है, श्रतएव हृद्य ही मन का जन्मस्थान है। मन में उठनेवाले तमाम विचारों में ग्रहं-िवचार ही प्रथम विचार है। 'में कौन हूँ ?'—इसकी विचारणा द्वारा निश्चय ही मन का लय होता है। जिस प्रकार चिता की ग्राग्नि को प्रदीत करनेवाला काठ छंत में खुर भी जल जाता है, उसी प्रकार छाई-विचार दूसरे सब विचारी का नारा करके स्वयं नष्ट हो जाता है। 'में कौन हूँ' की विचारणा की जाय, तो मन ग्रपने जन्म-स्थान में लीट जाता है और साथ हो उठा हुआ विचार भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार च्यों-च्यों अभ्यास बढ्ता जाता है, त्यों-त्यों मन की अपने जन्मत्थान में स्थिर होने की शक्ति बढ़ती जाती है। जब सूक्त मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा, बहिम स होता है, तब स्थृल नाम-रूप दश्यमान होते हैं। जब मन वहिनुंख होने नहीं पाता श्रोर हृदय में स्थिर हो विट घठ द०-५४

जाता है, तब वह श्रहम्मुख या श्रन्तमु ख मन कहलाता है। जब मन हृद्य के बाहर भटकने लगता है, तब वह विहमु ख मन कहा जाता है। यदि मन हृदय में स्थिर हो जाय तो 'में', जो सब विचारों का मूल है, ब्रहश्य हो जाता है। जिस दशा में ब्रहं-विचार का लेश भी नहीं, उसे स्वरूप-स्थिति कहते हैं। वास्तव में वही मौन कहलाता है। मौन की दशा का दूसरा नाम ज्ञानदृष्टि है श्रीर उसका श्रर्थ है - श्रात्मस्वरूप में मन का लय करना। इसके विपरीत, दूसरों के विचारों का जानना, तीनों काल का ज्ञान होना, दूर देशों की घटनाओं को जान लेना आदि को ज्ञानदृष्टि नहीं कह सकते। केवल आत्म-स्वरूप ही सत्य है। मन का लय करने के लिए आत्मचिन्तन से अन्य कोई योग्य उपाय नहीं है। प्राणायाम से भी मन का निग्रह होता है; परन्तु जनतक प्राण का निग्रह जारी रहता है, तभी तक मनोनियह टिकता है। जब प्राशायाम बन्द किया जाता है, तव मन वहिर्गामी होकर वासनावश हो जाता है श्रीर इधर-उधर भटकने लगता है। मन एवं प्राण का जन्मस्थान एक ही है। विचार ही मन का प्रथम विकार है और वहीं श्रहंकार है। मनोनिग्रह करने में प्राणायाम सहायक तो होता है, परन्तु इसके द्वारा मनो-नाश नहीं हो सकता। प्राणायाम की तरह, मूर्ति-ध्यान, मंत्र-जप श्रोर श्राहार-नियम भी सहायक हैं। मूर्ति-ध्यान ऋौर मंत्र-जप से मन एकाग्रता को प्राप्त होता है। नियमों में सबसे बड़ा सात्त्विक मिताहार का नियम है। इससे मन में सत्त्वगुण की वृद्धि होती है, जो त्रात्म-विचार में सहायक है। ज्यों-ज्यों स्वरूप-ध्यान बढ़ता जाता है त्यों-त्यों वासनाएँ नष्ट होती जाती हैं। अतएव स्वरूप-ध्यान में ही एकाग्र होने का अभ्यास निरन्तर जारी रखना चाहिए। जबतक मन में विषय-वासनाएँ भटक रही हों, तबतक 'मैं कौन हूँ' की विचारणा त्रावश्यक है। किसी चीज की त्राशा न करना त्रर्थात् त्राशा का त्याग ही वैराग्य है। ब्रात्मस्वरूप का त्याग न करना ज्ञान है। वास्तव में वैराग्य ब्रौर ज्ञान एक ही हैं। प्रत्येक साधक वैराग्य धारण करके निज स्वरूप के अंदर गहरी डुबकी लगाकर श्रात्ममुक्ति पा सकता है। श्रात्मस्वरूप की प्राप्ति न होने तक यदि श्रात्मस्वरूप का निरन्तर स्मरण किया जाय, तो वही एक साधन काफी है। आत्म-विचार के अलावा श्रन्य जो विचार पैदा हों, उनको जरा भी जगह न देते हुए, श्रात्मनिष्ठ होकर रहना, अपने-आपका ईश्वरार्पण करना, ईश्वर की शरणागित है। ईश्वर पर चाहे कितना भी भार रखा जाय, वह सारा बोक वहन करता है। ग्रातः इस प्रकार की चिन्ता कोई क्यों करे ! जो सुख कहलाता है, वह ग्रात्मस्वरूप ही है। सुख एवं ग्रात्मस्वरूप ग्रलग नहीं हैं। त्रात्म-सुख ही एकमात्र सत्य है। शुभ मन श्रीर श्रशुभ मन—इस प्रकार के दो मन नहीं हैं; मन एक ही है। सिर्फ वासनाएँ शुभ और अशुभ—दो प्रकार की होती हैं। दूसरे लोग चाहे कितने ही बुरे मालूम हों, फिर भी उनका तिरस्कार मत करो, राग-द्वेष दोनों कात्याग करो, मन को सांसारिक विषय में अधिक मत बहाओ। जहाँ तक हो सके, दूसरों के काम में दखल मत दो। हमारा वर्ताव जितना ही विनम्र होगा, उतना ही हमारा श्रेय होगा।

#### ५ योगिराज अरविन्द

जीवन-वृत-१५ अगस्त को, सन् १८७२ ई० में, कलकत्ता में श्रीय्यरिन्द घोष का जन्म हुआ। सन् १८६७ ई० में अपने दो बड़े भाइयों के साथ शिज्ञा प्राप्त करने के

लिए त्राप इंगलैंड भेजे गये। वहाँ त्राप १४ वर्षी तक रहे। १८६० ई० में त्रापने श्राइ० सी० एस० परी हा पास की, पर इसके दो वर्ध के श्रम्यासकम के श्रन्त में, घुड़सवारी की परीद्या में हाजिर नहीं होने के कारण, अनुपयुक्त समके गये। बाद, बड़ौदा-राज्य की सेवा स्वीकार कर वहाँ १९०६ ई० तक रहे । बड़ौदा में आपने संस्कृत का अध्ययन किया । १६०५ ई० में वंग-भंग के कारण जो आन्दोलन उठा, उसके चलते १६०६ ई० में वड़ौदा छोड़कर नव-स्थापित बंगाल नैशनल कालेज के प्रिंसिपल होकर श्राप कलकत्ता न्त्राये। १६१० ई० तक आप राजनैतिक कार्य में लगे रहे। इन्हीं दिनों महाराष्ट्र के लोकप्रिय नेता वाल-गंगाधर तिलक को लोकनायक मानकर 'राष्ट्रीय दल' कायम हुआ श्रीर आप उसमें सम्मिलित हुए। इसी समय 'वन्दे मातरम्' नामक दैनिक पत्र का प्रकाशन आरम्भ हुआ श्रीर श्राप उसके सम्पादक बनाये गये। श्रापके प्रभाव के कारण राष्ट्रीय दल ने इसे श्रपना मुखात्र माना। १६०७ ई० में श्राप राजद्रोह के गामते में गिरफतार किये गये; किन्तु निर्दोव छूट गये। मई, १९०८ ई० में ग्रपने भाई वारीन्द्र की क्रान्तिकारी दल की कार्रवाइयों के सम्बन्ध में आप फिर गिरफ्तार किये गये, पर आपके विरुद्ध कोई प्रमाख नहीं मिला; अतएव आप छोड़ दिये गये। किन्तु फैसले तक एक वर्ष आपको अलीपुर जेल में रहना पड़ा। मई, १६०६ ई० में आप छूट गये। जेल से छूटने के बाद ही आपने उत्तर-पाड़ा में भाषण दिया जिसमें त्रापके त्राध्यात्मिक जीवन की स्वष्ट भलक थी । त्रलीपुर-जेल में बारह मास तक जो बंद रहना पड़ा, आपने उस समय को योगाभ्यास में व्यतीत किया। ब्राध्यात्मिक जीवन के लिए ब्रापने एकान्त-सेवन की ब्रावश्यकता का ब्रानुभव किया और १६१० ई० के फरवरी मास में चन्दरनगर के एक निर्जन स्थान में रहने चले गये फिर अप्रैल महीने में समुद्र के रास्ते पांडिचेरी पहुँचे। जिस समय आप बंगाल से गये, उस समय अनुकृल परिस्थिति में वापस आकर राजनैतिक होत्र में काम करने का आपका विचार था। किन्तु, बहुत शीघ्र ही, ग्रापको ग्रनुभव हु ग्रा कि जो ग्राध्यात्मिक कार्य ग्रापने हाथ में लिया है, उसीमें सब तरफ से मन को हटाकर प्राण-प्रण से लग जाना पड़ेगा। तत्र से त्राप त्रपनी त्राध्यात्मिक साधना में ही लगे रहे। पांडिचेरी में त्रापने पहले ४-५ त्रानुयायियों के साथ एकान्त-सेवन किया। फिर धीरे-धीरे कुछ त्रौर लोग त्राकर सम्मिलित हो गये। उसके बाद सन् १६२० ई० में, जब श्रीमाताजी ने त्राकर उनका साथ दिया, तव लोग इतनी अधिक संख्या में आने लगे कि उनके रहने का बन्दोवस्त करना अत्या-चश्यक हो गया। फलतः एक आश्रम की स्थापना हो गई। आश्रम की व्यवस्था शीमाताजी के वनाये पारिवरिक नियमों के अधीन है। आश्रमवासियों को सभी प्रकार के धार्मिक, राजनैतिक तथा सामाजिक प्रचार-कार्य से ब्रलग रहना पड़ता है। यह ब्राश्रम कोई धर्म-संघ नहीं है। यहाँ सभी धर्म के लोग हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनका कोई धर्म नहीं है। यहाँ कोई मतवाद नहीं है। श्रीग्ररिवन्द की शिक्षा के ग्रनुसार सभी याधमवासी, श्राध्यात्मिक विकास के लिए साधना किया करते हैं। श्रीयरविन्द् ने अनेक पुस्तकें लिखी हैं जिनमें गीता-विषयक निवन्य 'एसेज ऑन गीता' और दिव्य जीवन 'डिवाइन लाइफ' सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। आश्रम से अंग्रेजी एवं वॅगला

७ माताली एक फ्रोंस पृद्ध महिला है श्रीर साधनायथ में फापी श्रयंगर हो लुबी हैं।

के ग्रातिरिक्त हिन्दी पत्रिका 'ग्रादिति' निकलती है। १९४७ ई० के स्वतन्त्रता-दिवसः ४२५ (१५ ग्रगस्त) से वार्षिक हिन्दी पत्रिका 'ग्रर्चना' निकलने लगी है। श्रीग्ररविन्द ग्राश्रम के एक एकान्त कमरे में रहते थे। वर्ष में चार दिन-१५ ग्रागस्त, २४ नवम्बर, २१ फरवरी, त्रीर १५ जून को-त्रापके सार्वजनिक दर्शन होते थे। त्राश्रम में एक पुस्तकालय है, जो त्र्याध्यात्मिक विषय के त्र्रध्ययन का साधन प्रस्तुत करता है। एक वाचनालय भी है। ग्राश्रमवासियों को सादा ग्रौर सात्त्विक भोजन मिलता है।

विचारघारा—श्रीग्ररविन्द की साधना का लक्ष्य था—मनुष्य-जाति में भगवान् को पाना और प्रकट करना; मनुष्य-जीवन का केवल दु:ख दूर करना नहीं, बल्कि उसका सर्वथा रूपान्तर करना; मनुष्य जीवन को दिव्य वनाना। आपके ग्रनुसार, योग का ग्रर्थ है ग्रात्मो नलिय की पूर्ण चेतना, जिसके प्रकाश में मनुष्य देख सके कि वह किस लिए जन्मा है त्रीर जान सके स्वाधिकार का महत्त्व; योग का लक्ष्य है मनुष्य की प्रत्येक शक्ति को शुद्ध, निर्मल बनाकर उसकी चरम परिणति तक पहुँचा देना । इसकी सबसे पहली प्रक्रिया है आत्म-समर्पण का संकल्प करना। आपका कथन था कि हमें अपनी सारी शक्ति से अपने-आपको भगवान के हाथों सौंप देना चाहिए; लेकिन कोई शर्त न रहे, कोई चीज न माँगी जाय, यहाँ तक कि योगसिद्धि भी नहीं ; जो लोग अपने-आपको दे देते हैं और कुछ भी नहीं माँगते, उन्हें भगवान सब चीज दे देते हैं; साधक को निस्पृह, निद्ध निद्ध ग्रौर

दूसरी प्रक्रिया है अपने अन्दर दिन्य शक्ति की किया को देखना। दिन्य शक्ति की यह निरहंकार होना त्रावश्यक है। किया जब हमारे अन्दर होती है तब बहुधा देहादि में विद्योभ और कष्ट उत्पन्न होता है। अत्राप्य अद्धा का होना अत्यन्त आवश्यकहै, यद्यपि पूर्ण अद्धा का एकबारगी होना सदा सम्भव नहीं है-क्योंकि हमारे अन्दर जो कुछ मिलनता है, चाहे वह बाहर दिखाई पड़ती हो या भीतर छिपी पड़ीहो, वह आरम्भ में उमड़ पड़ती है और जबतक जड़मूल से बाहर नहीं निकाल दी जाती तबतक वह बराबर आक्रमण करती है। श्रीर, इस अवस्था में संदेह का उत्पन्न होना एक ऐसी दुर्बलता है जो प्रायः सभी साधकों में पाई जाती है। जब कोई भीतरी कष्ट तुम्हें सतावे या बाहर से त्राक्रमण करे तब सदा गीता के इन शब्दों को स्मरण करना चाहिए—'कञ्चितः सर्वदुर्गाणि मत्प्रासादात्तरिष्यसि' ग्रर्थात् ग्रपने-ग्रापको हृदय ग्रौर मनसे मुक्ते दे देने से तू समस्त कठिनाइयों ब्रीर संकटों को मेरे प्रसाद से पार कर जायगा। चाहे कोई रोग, शोक हो, या शंका उत्पन्न हो या हृदय में कोई पाप या शंका उमड़ती हो-किसी बात से जरा भी घबराना न चाहिए। केवल भगवान को दृढ़तापूर्वक पकड़े रहना चाहिए। भगवान कहते हैं — 'श्रहं त्वा सर्वपापेन्यो मोह्यविष्यामि मा शुचः' ग्रथीत् में तुम्हें समस्त पापों ग्रौर दोशों से मुक्त कर हूँगा—ग्रतः स्वयं भगवान ही मुक्त कर हेंगे। किन्तु यह मुक्ति अचानक किसी चर्मत्कार के रूप में नहीं आती, यह पवित्रीकरण की एक प्रक्रिया द्वारा आती है; ग्रीर ये सब चीजें उसी प्रकिया का एक ग्रंग हैं।

तीसरी प्रक्रिया है सभी दृश्य वस्तु ह्यों को भगवान के रूप में देखना। इस ह्यान्ति में ऐसा प्रतीत हो सकता है कि सद्वस्तु तो वस 'एक' ही है, ग्रीर ग्रन्य सब सुछ माया है, उद्देश्यहीन ग्रीर ग्रनिर्वचनीय भ्रम है। इसके बाद यदि हम यहीं रुक न जायँ तो हमें यह दिखाई देगा कि वही ब्रात्मा सभी सृष्ट वस्तुत्रों को न केवल अपने अन्दर रखती श्रीर धारण करती है, बल्कि उनमें परिव्यात श्रीर श्रोतश्रोत भी हो रही है श्रीर श्रन्त में हम यह समभ सकेंगे कि यह सब नाम और रूप भी ब्रह्म ही हैं। तब हम अधिकाधिक उस ज्ञान में निवास करने लगेंगे जिसे गीता और उपनिषदों ने जीवन का सिद्धांत माना है। उस समय हम आतमा को सब भूतों में और सब भूतों को आतमा में देखेंगे। इस योग की सर्वोच अनुभूति तो वह है जिससे हमें पता चलेगा कि यह सारा जगत् एक अनन्त दिव्य पुरुष की ही श्रिभिव्यक्ति या लीला है। किन्तु सभी वस्तुश्रों श्रीर प्राणियों में भगवान को देखना ही पर्याप्त नहीं है। हमें सभी घटनात्रों, कियात्रों, विचारों त्रौर अनुभवों में, अपने में और दूसरों में, यानी जगत् भर में भगवान को देखना होगा। इस अनुभ्ति के लिए दो वातें आवश्यक हैं--पहली तो यह कि हमें अपने सभी कमों का फल भगवान को सौंप देना होगा, और दूसरी यह कि कमों को भी उन्हें अर्पित कर देना होगा। कर्मफल को अर्पित करने का यह अर्थ नहीं है कि उससे वैराग्य हो जाय अथवा उससे हम मुँह मोड़ लें। इस बात पर दृढ़ विश्वास रखना उचित है कि जब हम अपने कर्त व्य कर्म का ठीक-ठीक पालन करेंगे तब उसके फलस्वरूप निश्चित रूप सेवही होगा जो उचित और आवश्यक है। श्रीर श्रगर फल हमारी पखन्द या श्राशा के श्रनुहर न भी हो, तोभी, उस विश्वास को ज्यों-का-त्यों बनाये रखना चाहिए। हमें सभी सुखों को बिना आसिक्त के अहुण करना होगा। हमें विश्व-मानव को अमृतत्व प्राप्त करने का अधिकारी बनाना होगा। हमें इस जगह में उस दिव्य विद्युच्छिक्ति को थरथराहट श्रीर जगमगाहट के साथ सारी मनुष्य-जाति के अन्दर संचारित करना होगा, जिसमें जहाँ-कहीं हममें से कोई भी एक आदमी खड़ा हो वहाँ उसके चारों त्रोर हजारों मनुष्य भगवान की ज्योति त्रौर शक्ति से भर जायँ. भगवनमय श्रीर श्रानन्दमय वन जायँ। जो केवल श्रपनी मुक्ति या थोड़े-से लोगों की मुक्ति के लिए प्रयास करता है, उसका कार्य ग्रगर सफल भी हो जाय तो भी ग्रत्यन्त सामान्य है। किन्तु जो समस्त मनुष्यजाति में ग्रात्मा की शान्ति, ग्रानन्द, पवित्रता ग्रीर पूर्णता स्थापित करने के लिए ही जीवन धारण करता है, उसका कार्य यदि असफल भी हो जाय श्रथवा केवल श्रांशिक रूप में कुछ काल के लिए ही सफल हो, तोमी वह श्रनन्त गुणा महान है।

#### ६. स्वामी शिवानन्द

जीवन-वृत्त श्रोर विचारधारा—स्वामीजी के पूर्वज ग्रप्पय दीज्ञित एक सन्त थे। यद्यपि सन्त दीज्ञित की प्रतिभाशालिनी एवं प्रगल्भ रचनाएँ वेदान्त-विपयक ही हैं तथापि संस्कृत-साहित्य का ऐसा कोई भी ग्रंग नहीं है जो ग्रापसे ग्रष्ट्रता हो। ग्रप्पय दीज्ञित भगवान शेप के ग्रवतार कहे जाते हैं। ग्रापके सम्बन्ध की एक चामत्कारिक घटना प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जब ग्राप तिकात (दिल्लाभारत) के विप्णु-मन्दिर में भगवान के दर्शन करने गये तब शेव होने के कारण वैष्ण्य पुजारियों ने ग्रापको मन्दिर में नहीं शुक्ते दिया। प्रातःकाल जब मन्दिर के पट खुले तब महन्ध ग्रीर पुजारियों को यह देखकर ग्राश्चर्य ग्रीर ताय-ही-साथ भय भी हुन्ना कि विष्णुन्ति शिवनृत्ति में ददल गई है। श्राश्चर्यकात महन्ध ने ग्रप्प दीज्ञित से ज्ञापन की ग्रार शिवनृत्ति को पुनः विष्णु-

मूर्ति परिवर्तित करा देने की प्रार्थना की। स्वामीजी के पिता वेंगू आयर एक जबर्दस्त शिवभक्त, ज्ञानी ग्रौर साधु पुरुष थे। इन्हीं वेंगू ग्रायर के घर वृहस्यतिवार, प्र सितम्बर को, १८८७ ई० में प्रातःकाल स्वामी शिवानन्दजी का जन्म पट्टामदाई ग्राम में हुग्रा। यह ग्राम मद्रास-प्रान्त के तिन्नेवेली जंकरान से दस मील की दूरी पर स्थित है। ग्रापका नाम कुप्पू त्र्यायर पहा । त्र्यापके माता-पिता इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि उनकी यह ग्रन्तिम सन्तान ग्रातिशय स्नेह से विगड़ न जाय, वरन् ग्रादर्श व्यक्ति हो। ग्रतएव त्रापकी शिद्या-दी हा के सुप्रवन्ध के साथ-साथ शरीर त्रीर मन को सुपुष्ट ग्रीर विकसित करने का भी सफल प्रयत्न किया गया। त्रापका शरीर जिस प्रकार त्रायु की वृद्धि के साथ क्रमशः वहता जाता था उसी प्रकार वह कष्टसिंहणु, वलवान श्रीर हह भी होता जाता था। इसके साथ ही ग्राप पढ़ने-लिखने में भी सबसे ग्रागे रहे। ग्रापका मन, मस्तिष्क ग्रीर शरीर—तीनों एक साथ ही उन्नति करते रहे। १६०३ ई० में, मैट्रिकुलेशन की परीज्ञा पास करने के धाद, श्राप त्रिचनापल्ली कालेज में भर्ती हो गये श्रीर तदनन्तर मेडिकलकालेज में भर्ती हुए। वहाँ से डाक्टरी परीद्धा पास कर आपने संसार में प्रवेश किया । ऊध्योङ्ग-चिकित्सा ग्रौर नेत्र-सम्बन्धी रोगों की चिकित्सा में श्रापने बहुत नाम ग्रौर यश कमाया । त्र्याप डाक्टरी-सम्बन्धी एक पत्रिका के सम्पादक हुए । लोगों को ज्ञात हो गया कि अंग्रेजी भाषा पर त्रापका ग्रसाधारण त्राधिकार है। त्रापकी भाषा इतनी सरल, चुस्त त्रीर प्रभावपूर्ण होती थी कि पढ़नेवा हे का मन वरवस त्राक्त<sup>6</sup>ट कर लेती थी। घनार्जन से बलवती आपके अन्दर सेवा का भावना थी। आपको फीस और दवा से अधिक चिन्ता रोगी के लाभ की रहती थी। रोगी को लाभ हो, वह शीव रोगमुक्त हो-यह त्रापका पहला यतन होता था। इसी सेवा की भावना ने त्रागे चलकर कुप्पू स्वामी को स्वामी शिवानन्द चनाया जो आज संसार में अध्यातमपथ के पिथकों के लिए एक महान् प्रकाशस्तम्म का काम कर रहे हैं। आप अत्यन्त महत्त्वाकां हो थे। संसार में बढ़ने और उन्नित करने के लिए यह गुण त्रावश्यक है। त्राप १६१३ ई० में मलाया गये त्रीर वहाँ सात वर्षों तक एक सुप्रसिद्ध ग्रह्मताल में प्रधान चिकित्सक का कार्य करते रहे। ग्रापके ग्रन्दर ग्रात्मविश्वास था। ग्राप समसते थे कि जिस रोगी को हम ग्रपने हाथ में लेंगे उसे यथोचित चिकित्सा ग्रौर सेवा द्वारा ग्रवश्य ग्रव्छा कर होंगे। प्राणिमात्र की सेवा, सबके प्रति सच्चा प्रेम तथा सहानुभृति आपका धर्म था। अपने प्रेमपूर्ण मधुर व्यवहार के कारण ग्राप ग्रघीनस्थ समी कर्मचारियों की श्रद्धा-मिक्त के भाजन हो गये थे। ग्राप शुरू से ही भगवान् के भजन और पद बहुत ग्रन्छा और मधुर गाते थे। ग्रापने करीव दस वर्षों तक त्रोर ग्रापकी प्रवृत्ति हो चली थी। त्राप मिक्त, योग, वेदान्त त्रादि समी विषयों की पुस्तकों के ग्रध्ययन से ग्रपनी ग्राध्यात्मिक पिपासा को तृप्त करते। ग्रापका जीवन इसी प्रकार बीत रहा था कि १६२३ ई० में सहसा आपके अन्दर आत्मज्ञान-सा प्रकट हुआ। आप अपने ग्रन्दर कुछ खोजने लगे; संसार की सभी चीजों से ग्रापका मन उचर गया। किसीके प्रति न ग्राकर्षण रहा; न मोह। जो भी चीजें ग्रापके सामने ग्राई, ग्रापको शिवमय दिखाई देने लगीं। ग्राप बहुत ग्राह्लाद, प्रेम ग्रीर भक्ति से 'ग्रोम् नमः शिवाय' की रट लगाने लगे। आपको अपनी तत्कालीन अवस्था से विरक्ति हो गई। आत्मज्ञान प्राप्त

करने की प्रचएड ग्रिभिलाषा त्रापके ग्रन्दर जागरूक हो गई थी जिससे ग्रापको किसी प्रकार शान्ति नहीं भिलती थी। अन्त में आपने अपनी चीजें लोगों को दे डालीं, और काशी चले आये। विश्वनाथजी के दर्शन करने पर आपने शान्ति के लिए याचना की श्रीर वह शान्ति शंकर ने दी। इसके बाद कुछ काल तक शीत, वर्षा, श्रातप, वात श्रादि की परवाह न कर आप घूमते रहे। इन यात्राओं ने जहाँ आपमें कष्ट-सहिष्णुता की शक्ति उत्पन्त की वहाँ त्रापके भीतर शरीर के प्रति ग्रनासिक का भाव भी उदित हुआ। शरीर के प्रति सारी मोह-माया से आप मुक्त होने लगे। घूमते-घूमते आप चन्द्रभागा नदी के तट पर धालजा ग्राम में पहुँचे। वहाँ एक स्थानीय वृद्ध पोस्टमास्टर से श्रापका संपर्क हुग्रा। पोस्टमास्टर बहुत ही धर्मात्मा त्रौर भक्त पुरुष थे। उनके त्राग्रह पर त्राप वहाँ चार महीने तक रहे। उन्हीं की सलाह से आप ऋषिकेश आये। ऋषिकेश आने के कुछ ही दिन बाद १६२४ ई० के मध्य में एक दिन सदा की भाँति गंगास्नान के लिए गये तो श्रापने एक परम तेजस्वी संन्यासी को देखा। उस तेजस्वी श्रीर निर्भय संन्यासी को देखते ही त्रापके ग्रन्दर भी संन्यासाश्रम में दीिद्यत होने की प्रेरणा हुई। महात्मा ने कहा-मेरी अन्तरात्मा से यह ध्वनि निकलती है कि तुमसे बढ़कर योग्य व्यक्ति मुफ्ते दी ज्ञित करने के लिए न मिल सकेगा, इसलिए में तुम्हें संन्यासाश्रम में ग्रवश्य दी द्वित करूँ गा। ग्रन्त में शुंगेरीमठ की शाखा के परमहंस संन्यासी स्वामी विश्वानन्दजी ने डाक्टर कुण्पू स्वामीको दीचित कर उनका नाम शिवानन्द सरस्वती रखा। इसके वाद स्वामीजी की अन्तरात्मा की प्रेरणा तपस्या की त्रोर हुई त्रौर लक्ष्मण्मूला के पास स्वर्गाश्रम की एक जीर्ण-शीर्ण कुटिया में श्राप तपस्या में संलग्न हुए। ध्यान श्रौर साधना के श्रातिरिक्त जो समय वचता उसका उपयोग त्राप त्रास-पास के जङ्गलों, पहाड़ियों त्रौर गिरि-कन्दरात्रों में भ्रमण करने तथा उच स्वर से भगवान् का नाम लेने में अथवा विनयपत्रिका पढ़ने में व्यतीत करने लगे। नित्य-प्रति ब्राह्ममुहूर्त में उठकर त्राप भगवान का नाम जपते, गंगास्नान करने जाते, कुटिया में आठ-नी बजे दिन तक जप और ध्यान में समय व्यतीत करते; फिर जनता की सेवा-शुश्रुपा श्रीर चिकित्सा के कार्य में लग जाते। इसके वाद कमएडल लेकर मिसा माँगने के लिए सेत्र की ग्रोर चल पड़ते। ग्रागे चलकर द्वेत्र के ग्रधिकारियों ने ग्रापके महत्त्व को समका, ग्रीर श्राहारके मामले में श्रापको श्रनेक प्रकार की सुविधाएँ देने लगे। श्राप इन सुविधाश्रों को स्वीकार कर लेते, किन्तु स्वयं साधारण पदार्थ खाकर बी, दूध ख्रौर दही उन लोगों के लिए यत्मपूर्वक रख लेते जिनके स्वास्थ्य के लिए इन पौष्टिक पदार्थों की आवश्यकता थी। कमशः आपकी साधना उग्र होती गई और अन्त में आप सिदावस्था को प्राप्त हुए। आपके मन में यह विचार उत्पन्न हुया कि देशाटन करके पथ-भ्रष्ट मानव-समाज को सन्मार्ग पर लायें। दो वर्ष तक ऋषिकेश में रहने के बाद आपने परिवालक-जीवन विताना श्रारम्य किया। रामेश्वर, पुरी, कैलाश, मानसरोवर श्रादि तीथीं की यात्रा की। चार वर्षी तक समण करने के बाद आप पुनः ऋषिकेश लीट आये। इस बार आप स्वगांश्रम नहीं गपे। गंगा-तट पर त्रापने 'त्रानन्द-कुटीर' नामक त्रपना स्थतन्त्र त्राक्षम स्थापित किया। गत्मराः विस्तार पाकर यह 'शिवशाम' नाम से प्रचिद्ध हुन्ना । यहाँ वानप्रत्थाश्म, प्राथमिक पाटराला, फैदल्य गुरा, भजन-भवन, सार्वजनिक ब्राराधना-मन्दिर ब्रादि दर्शनीय है। पहाँ बाबर चन्त-ब्रचन्त, पुर्यातमा-पापातमा, चलन-बुलंन, ब्रास्तिक-नास्तिक, सभी के

मनोभाव विशुद्ध हो जाते हैं। भक्तों के अनुरोध पर आपने दिव्य-जीवन-संव (डिवाइन-सोसाइटी) की स्थापना की है। संघ की शाखाएँ भारत और भारत के वाहर अनेक स्थानों में जुज गई हें—जैसे, दिन्ए अफिका, वर्मा, मलाया, सिंगापुर और यूरोप के भी कई स्थानों में। इस संघ के प्राय: हजार सदस्य हैं। विना आपका सान्निध्य प्राप्त किये भी, अनेक साधक साधना-पथ पर अग्रसर हैं। इस संघ ने देश-विदेश में आध्यासिक चेतना की लहर पेदा कर दी है। संघ की ओर से 'डिवाइन लाइफ' नामक मासिक अंग्रेजी में, 'दिव्य-जीवन' हिन्दी में तथा अन्य प्रमुख भारतीय भाषाओं में भी पत्रिका प्रकाशित होती है, जिसमें आपके लेख, उपदेश और साधकों के लेख, प्रश्न, अनुभव आदि रहते हैं। आप ऋषिकेश में एक आध्यात्मिक कालेज भी खोलने के उद्योग में हैं। आपने भक्ति, योग, वेदान्त, सभी विषयों पर सरल अंग्रेजी में पुस्तकें लिखी हैं। आपके उपदेशों एवं गाये हुए भजनों का प्रचार प्रामोफोन के रेकाडों द्वारा भी हुआ है। आपकी अनेक पुस्तकों का अनुवाद भी हिन्दी में हुआ है। आपकी मुद्दित रचनाओं की पृष्ठसंख्या लगभग चालीस हजार हो गई है। वस्तुतः आप एक सिद्ध, कर्मयोगी और सन्त हैं। महाभारत में आया है कि आत्मज्ञान के दान से बद्कर संसार में और कोई दान नहीं है। आज आप 'धर्वभूतहिते रतः' की भावना से खोत-प्रोत होकर यही कर रहे हैं।

### ७. डाक्टर सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन

जीवन-वृत्त श्रौर विचारधारा-शीराधाकुष्णन् का जन्म सन् १८८८ ई० में ५ सितम्बर को, दिवाण-भारत के तिरुत्तवी नामक तीर्थस्थान के एक ब्राह्मण-परिवार में हुआ था। त्राप बचपन से ही एकान्तवासी त्रौर मननशील थे। त्रापकी त्रारम्भिक शिद्या श्रपने गाँव की पाठशाला में हुई। उसके बाद किश्चियन मिशन स्कूल श्रीर मद्रास के किश्चियन मिशन कालेज में पढ़कर आप मद्रास-विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुए। वी० ए० श्रीर एम० ए० में श्रापने विश्वविद्यालय में सर्वोच स्थान पाया। पढ़ते समय ईसाई मिरानिरयों के मुख से भारतीय धर्म की निन्दा सुनकर ऋापकी प्रवृत्ति भारतीय धर्म श्रीर दर्शन के श्रध्ययन में हुई। सन् १९०८ ई० में 'एथिक्स श्रॉफ वेदान्त' (वेदान्त की नैतिक सूमिका ) शीर्षक स्त्रापके निवन्य ने, सर्वप्रथम, विद्वानों का ध्यान स्त्रापकी प्रखर प्रतिभा की श्रोर श्राकृष्ट किया। उसके वाद ही श्राप मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉतेज में दर्शन-शास्त्र के ब्रिसिस्टेग्ट शोफेसर हो गये। तत्पश्चात् ब्राप मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर वहाल हुए। उसी समय त्रापने 'दि फिलॉसफी ब्रॉफ् रवीन्द्रनाथ टैगोर' नामक पुस्तक लिखी जिसमें महाकवि की रचनात्रों की दार्शनिक पृष्ठभूमि पर सम्यक् प्रकाश डाला गया है। इस बीव देश-विदेश की प्रमुख पत्र-पत्रिकायों में य्रापके अनेक विद्रत्तापूर्ण दार्शनिक और सांस्कृतिक निवन्य प्रकाशित होते रहे। सन् १६२० ई० में आपने 'दि रेन ऑफ रेलिजन इन कर्ण्टेम्पोरेरी फिलॉसफी' (सामाजिक दर्शन के चेत्र में धर्म का प्रभाव ) नामक प्रनथ लिखा जिसने देश-विदेश के दार्शनिकों की ग्रास्था ग्रीर बढ़ा दी। सन् १६२१ ई० में भारतीय दर्शन के सर्वमान्य अधिकारी विद्वान सर वजेन्द्रनाथ सील का 'किंग-जॉर्ज प्रोफेसरशिप' पद कलकत्ता-विश्वविद्यालय में रिक्त होने पर श्राप उसपर नियुक्त हुए। उन्हीं दिनों श्रापने 'इिएडयन फिलॉसफी' (भारतीय दर्शन)

नामक विश्वविख्यात ग्रन्थ लिखा जिसमें वैदिक काल से त्राधिनिक काल तक की दार्शनिक विचार-धारात्रों का विवेचनात्मक परिचय है। सन् १९२६ ई० में केम्ब्रिज में होनेवाले 'ब्रिटिश-साम्राज्य-विश्वविद्यालय-सम्मेलन' में भारत के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित होने के लिए ग्रापने प्रथम बार इंगलैंड की यात्रा की। उसी समय ग्रापने त्राक्सफोर्ड विश्व-विद्यालय में 'हिन्दू व्यू ग्रॉफ् लाइफ' (जीवन का हिन्दू-हिष्टकोण) विषय पर भाषण किया जो बाद में पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ। तदुपरान्त आप इंगलैंग्ड से अमेरिका गये ; वहाँ ग्रन्तर्राष्ट्रीय दर्शन-कांग्रेस में सम्मिलित हुए तथा वहाँ के ग्रनेक विश्वविद्यालयों में दार्शनिक वक्तृताएँ दीं। ग्रापके लेखीं श्रीर भाषणों का एक संग्रह 'कल्कि या सभ्यता का भविष्य' नामक ग्रन्थ में प्रकाशित है। विदेश-यात्रा से लौटने पर ग्रान्त्र-विश्वविद्यालय ने आपको डि॰ लिट् की उपाधि दी। दूसरी बार की विदेश-यात्रा में दिये गये आपके भाषण श्रॉक्सफोर्ड के मैन्चेस्टर कालेज में, 'हिबर्ट व्याख्यानमाला' के अन्तर्गत 'दि आइ-डियलिस्टिक न्यू आँफ् लाइफ' (जीवन का आदर्शवादी दृष्टिकोण) नाम से, यन्थाकार प्रकाशित हैं। उपयु क्त यन्थों के द्वारा आपकी अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति बहुत बढ़ गई। भारत की अंग्रेजी सरकार ने आपकी विद्वता के सम्मान में आपको 'सर' की उपाधि से विभूपित किया। श्राजीवन 'किंग जॉर्ज प्रोफेसरशिप' स्वीकार करके श्रापने कलकत्ता-विश्वविद्यालय को धन्य किया। पाँच वर्षों तक ग्राप श्रान्त्र-विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर रहे। 'लीग श्रॉफ् नेशन्स' ने भी श्रापको अपनी वौद्धिक सहयोग-विषयक अन्तर्राष्ट्रीय समिति का सदस्य वनाया। त्रॉक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में त्रापने पूर्वीय:धर्म तथा नीतिसास्त्र के 'स्पैलिंडग प्रोफेसरशिप' पद से जो भाषण किये थे वे 'ईस्टर्न रिलिजन्स ऐएड वेस्टर्न थॉट' ( पूर्वीय धर्म और पश्चिमीय विचारधारा) नामक यन्थ में संग्रहीत हैं। लन्दन की 'व्रिटिश एकेडमी' में 'गौतम बुद्ध' पर भाषण करने से त्राप उक्त संस्था के सदस्य बना लिये गये। त्रानेक भारतीय विश्वविद्यालयों में त्रापके दीज्ञान्त भाषण हुए हैं। त्राखिलभारतीय शिज्ञा-सम्मेलन के भी त्राप अनेक बार सभापति हो चुके हैं। महामना मालवीयजी के बाद आप ही काशी-हिन्द्र-विश्वविद्यालय के उपकुलपति हुए थे। भारतीय विश्वविद्यालय-मुधार कमीशन के भी प्रधान त्राप ही बनाये गये थे। श्रीमती विजयलक्ष्मी पिरहत के बाद श्राप ही रूस में भारत के राजदूत नियुक्त हुए थे। सम्प्रति श्राप भारत-संघ के उपराष्ट्रपति तथा 'यूनेस्को' (विश्वराष्ट्रीय-शिद्धा-समाज-संस्कृति-सम्बन्धी संस्था) के भी प्रधान हैं। ग्रापका विचार है कि 'भौतिक सुख की हिन्ट से ग्राज का मनुष्य चाहे ग्रपने पूर्वजों की अपेचा कहीं उन्नत और आराम में रहता दिखाई देता हो, किन्तु उसकी आतमा श्रापना यथेए श्राहार नहीं पा रही है श्रीर वह सची शान्ति से सर्वधा वंचित है। 😩 श्रध्या-स्मवाद का संदेश शान्ति च्रीर स्विन्ति देनेवाला है ; पूर्व च्रीर पश्चिम की भिन्न प्रतीत होनेवाली संस्कृतियों श्रौर धर्म तथा दर्शन में मौलिक सामजस्य है। श्रापके विचार से देश, जाति, वर्ग, वर्ग, धर्म, संबदाय ग्रादि की विभिन्नताएँ बाहरी हैं। सानदमात्र में त्रांतरिक एकता है निष्ठे शान्तिकामी मनुष्य को हृद्य की त्रांखी से देखना है।

धभारत-निमांता वि० द०—५५

### विद्वद्वर डॉक्टर भगवानदास

काशी के वयोवृद्ध विद्वान डॉक्टर भगवानदासजी ग्रनेक भाषाग्रों तथा शास्त्रों के प्रकार पिडत हैं। ग्रापके लेख, विचार, भाषण ग्रौर ग्रन्थ गम्भीर चिन्तन ग्रौर ग्रखर स्वाध्याय के स्वष्ट प्रमाण होते हैं। ग्रापकी रचनाएँ संस्कृत, हिन्दी ग्रौर ग्रंग्रेजी में प्रकािशत होकर काफी लोकिपय हो चुकी हैं ग्रौर उनमें से कितनी तो प्रमुख भारतीय भाषाग्रों में ग्रमुवादित भी हुई हैं। ग्रापके प्रमुख ग्रन्थ ये हैं—समन्वय, पुरुवार्थ, शास्त्रवाद बुद्धिवाद, दर्शन का प्रयोजन, मानव-धर्मसार (संस्कृत), सब धर्मों की एकता। ग्रापकी ग्रन्तिम पुस्तक 'सब धर्मों की एकता' (एसेन्सल यूनिटी ग्रॉफ ग्रॉल रेलिजन्स) ने संसार भर के विचारकों का ध्यान ग्राकृष्ट किया है। ग्रापके विचार समस्त भारतीय शास्त्रों के ग्रहर्निश मन्धन से प्रकट हुए दिव्य ग्रमृत के समान हैं जिनसे भारतीय धर्म ग्रौर संस्कृति में नवजीवन का संचार हुग्रा है। मद्रास-राज्य के वर्त्त मान राज्यपाल श्रीयुत श्रीप्रकाशजी ग्रापके ही सुपुत्र हैं। वे भी ग्रंग्रेजी तथा हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान तथा लेखक हैं।

## चौथा परिच्छेद

### गाँधीवाद

गाँधीवाद के प्रवत्त श्रीमोहनदास कर्मचंद गाँधी का जन्म १८६६ ई० में, दूसरी य्यवत्वर को, पोरवन्दर (गुजरात) में हुया था। यद्यपि य्यापने वचपन में विशेष प्रतिमा का प्रदर्शन नहीं किया, तथापि य्यापमें धर्म श्रीर सत्य के प्रति विशेष य्याग्रह परिलक्षित होता था। वही य्यागे चलकर य्यापके गाँधीवाद का य्याधार हुया।

विहार के चम्पारन जिले में निलहे गोरों का अत्याचार चरम सीमा पर पहुँच गया था। आपके ही प्रयत्न से वहाँ सत्याग्रह छिड़ा और वहाँ के पीड़ित किसानों का बास हुआ।

सन् १६१४-१ ई० के प्रथम महायुद्ध में भारत ने जन-धन से अंग्रेजों की सहायता करके उनसे स्वराज्य प्राप्ति की आशा की थी। किन्तु, इसके प्रतिकृत, जब अमृतसर के जिल्यांवाला बाग का भीषण हत्याकाएड हुआ तब आपका विश्वास अंग्रेजों की न्यायिष्यता की और से हट गया। कांग्रेस ने आपके ही नेतृत्व में १६२० ई० में खसहयोग-आन्दोलन का धोगणेस किया। २७ वर्षों के अथक प्रयत्न और अनेक किट-नाह्यों मेलने के बाद आप उन् १६४७ ई० में भारत के लिए स्वतन्त्रता प्राप्त करने में सकत हुए।

१५ त्रगस्त, १६४७ ई० में, ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन, पाकिस्तान का बन्दरबाँट करके, भारतीयों को सौंप दिया। उक्त बन्दरबाँट के फलस्वरूप जो साम्प्रदायिक कटुताजन्य संघर्ष हुत्रा उसके शमन के लिए ग्रापने प्राणपण से प्रयत्न किया। इतना ही नहीं, जब-जब देश पर कोई महान संकट ग्राया, ग्रथवा कोई विषम समस्या उपस्थित हुई। तब-तब ग्रापने भारतीय धर्म ग्रोर संस्कृति के ग्रादर्श की रक्षा के लिए ग्रपनी जान की बाजी लगा दी। ग्रोर, ग्रपने इसी जीवन-व्रत के निर्वाह में, ग्राप सन् १६४८ ई० की ३० जनवरी को, संध्या समय, ५ बजे, दिल्ली की प्रार्थना-सभा में विलदान हो गये।

ईश्वर-प्रार्थना की उपादेयता श्रीर शिक्तमत्ता पर श्रापका श्रद्धट विश्वास था। श्रापका कथन था कि सभी धमों में ईश्वरप्रार्थना की श्रावश्यकता बतलाई गई है। सामूहिक प्रार्थना पर श्राप विशेष जोर देते थे। इस सामूहिक प्रार्थना में वेद, कुरान, गीता, श्रवेस्ता, बाइबल श्रादि सभी धर्म-ग्रंथों के मंत्रों का पाठ किया जाता था। इस प्रकार श्राप सर्वधर्म-समन्वय के जीते-जागते स्वरूप थे। श्रापके शहीद होने के बाद श्रापकी प्रार्थना-सभा में गाया जानेवाला पद—'रश्चपित राघव राजा राम, पितत-पावन सीताराम; ईश्वर, श्रह्लाह तेरे नाम, सबको सन्मित दे भगवान'—समस्त भारत के वायुमण्डल में गूँ जने लगा।

त्राप जीवन में तीन महान सिद्धान्तों के उतारने पर काफी जोर देते थे। इस सम्बन्ध में त्रापने कहा था—"चीन में एक खम्मे पर तीन बंदरों की श्राकृति बनी है। एक ने अपने हाथों से ग्रपनी ग्राँखें बन्द कर रखी हैं, दूसरे ने ग्रपने कान ग्रौर तीसरे ने ग्रपना मुँह। इन ग्राकृतियों से सबक लो। पहली ग्राकृति का ग्रर्थ है—दूसरों में कोई दोष न देखो। दूसरी ग्राकृति का ग्रर्थ है—दूसरे की बुराई न मुनो। तीसरी ग्राकृति का ग्रर्थ है—दूसरे की बुराई की बात मत कहो। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो दोष-रिहत हो ग्रौर न कोई ऐसा ही है जिसमें कोई ग्रच्छाई न हो। जिस प्रकार हंस दूध को ग्रहण करके पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को दूसरों की ग्रच्छाई लेकर बुराई छोड़ देनी चाहिए।" ग्रापका विचार था कि इन तीनो गुणों का समन्वय ही किसी मानव को विश्वनागरिक होने का स्वत्व प्रदान कर सकता है।

श्राप एशिया के ही नहीं, समस्त विश्व के सर्वश्रेष्ठ महामानव थे। कोई ढाई हजार वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध ने कहा था—'वृणा कभी वृणा से दूर नहीं होती, वह प्रीति से ही दूर होती है; श्रतएव हमको उन लोगों से वृणा नहीं करनी चाहिए जो हमसे वृणा करते हैं उनके बीच में हमें वृणा-रहित होकर रहना चाहिए; कोध को प्रीति से, बुराई को भलाई से, लालच को उदारता से, श्रीर फूठ को सत्य से जीतना चाहिए।' भगवान बुद्ध के इस श्रमृतमय सिद्धान्त को श्रापने श्रपने जीवन में चरितार्थ कर दिखाया।

त्रापने ब्रह्मतों की दुरवस्था देखी ब्रौर ब्रापका हृदय पिंच गया। ब्रापने उनके उद्घार का भगीरथ-प्रयत्न किया। उन्हें हरिजन के नाम से सम्बोधित किया। हरिजन-वालक ब्रौर वालिकाब्रों को ब्रपने ब्राधिस में ब्रपने बच्चों के समान रखा ब्रौर सब प्रकार का भेदभाव दूर किया। समय-समय पर उनके वीच निवास भी किया।

श्रापका विचार था कि सब समान हैं श्रीर भगवान का द्वार सबके लिए समान रूप से खुला रहना चाहिए। श्रतएव श्रापने श्रळूतों के मन्दिर-प्रवेश का श्रान्दोलन चलाया श्रीर वह श्रान्दोलन बहुत हद तक सफल भी हुश्रा। उसीसे प्रेरणा पाकर श्राजतक जनता श्रळूतोद्धार में दत्तचित्त है। श्रापके ही प्रभाव से, भारत-संघ के संविधान में भी, श्ररपृश्यता एक श्रपराध मानी गई है। श्रापने प्रसंगवश एक वार कहा था कि भेरे जिम्मे यदि राजनैतिक उत्तरदायित्व नहीं श्राया होता तो में हरिजनों एवं पीड़ितों की ही निरन्तर सेवा करता रहता। इसलोग हरिजनों की सेवा करते हैं श्रपने तथा पूर्वजों के किये पापों को धोने के लिए। यह हमें भूलना नहीं चाहिए।

ईश्वर पर त्रापका त्रसीम विश्वास था। ग्रापने लिखा है कि जब कभी ग्रापको किसी कठिन समस्या पर सोचना पड़ता था तब ईश्वर का ही सहारा मिलता था। ग्रापने सदैव ग्रापनी त्रावाल पर ही काम किया। ग्रापने सदेव ग्रापनी त्रावाल पर ही काम किया। ग्रापने स्वाप ग्रापनी सभी साधनात्रों में ग्राप्त रूप से सफल हुए। यद्यपि ईश्वर की ग्राने परिभाषाएँ हैं, तथापि ग्राप सत्य को ही ईश्वर मानते थे। सत्य ग्रापवा ईश्वर की प्राप्त का साधन ग्राप गीता के कर्मयोग में ही मानते थे। ग्रापने लिखा भी है—'में मानवता की सेवा द्वारा ईश्वर के दर्शन करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, क्योंकि में जानता हूँ कि ईश्वर न तो स्वर्ग में है ग्रीर न पाताल में; वह तो हममें से हरएक में है।' ग्रातएव ग्रापका समस्त जीवन मानवजाति की सेवा में ही संलग्न रहा।

यद्यपि श्राप ईश्वर की सत्ता मनसा वाचा कर्मणा स्वीकार करते थे, तथापि श्रापकी धारणा सनातनधर्मियों की धारणा से कोसों दूर थी। श्राप शुद्ध ब्रह्म की सत्ता मानते थे, उसे इम चाहे जिस-किसी भाषा में, जिस-किसी नाम से:पुकारें। श्रनासक्तियोग (गीताभाष्य) की श्रपनी प्रस्तावना में श्राप लिखते हैं—'गीता के कृष्ण मूर्तिमान शुद्ध सम्पूर्ण ज्ञान हैं, परन्तु काल्यनिक हैं। यहाँ कृष्णनाम के श्रवतारी पुरुष का निषेध नहीं है। केवल सम्पूर्ण कृष्ण काल्यनिक हैं। सम्पूर्णावतार का श्रारोप पीछे से हुशा। श्रवतार से तात्पर्य है शरीरधारी पुरुषविशेष। जीवमात्र ईश्वर का श्रवतार हैं; किन्तु लौकिक भाषा में सबको श्रवतार नहीं कहते। जो पुरुष श्रपने युग में सबसे श्रेष्ठ धर्मवान है उसे भावी प्रजा श्रवतार रूप से पूजती है। इसमें मुक्ते कोई दोप नहीं जान पढ़ता श्रोर न इससे सत्य को श्राघात पहुँचता है। श्रादम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से श्रादम जुदा नहीं है। जिसमें धर्म की जायित श्रपने युग में सबसे श्रिक है वही विशेपावतार है। इस विचारश्रेणी से कृष्णरूपी सम्पूर्णवतार श्राज हिन्दू-धर्म में साम्राज्य भोग रहा है।'

राम के सम्बन्ध में आप 'क्या राम ने खून बहाया था!' शीर्षक अपने लेख में इस प्रकार लिखते हैं—'और रामचन्द्र ? कीन सिद्ध कर सकता है कि रामचन्द्र ने लंका में खून की नदी बहाई थी? दस सिरोंबाला रावण कय जन्मा था? बन्द्रों की फीज किसने देखी! रामायण एक धर्मअन्य है और रूपक है। करोड़ों लोग जिस राम की पूजा करते हैं यह घट-घट-घाषी है। रावण भी हमारे शरीर में रहनेवाल दस सिरवाल विकराल विकारों का रूप है। उसके विरद्ध अन्तर्यामी राम सदा सुद्ध करता है। वह तो द्या की नृति है। अगर किसी ऐतिहासिक रावण से सुद्र किया भी हो तो उससे हमें बहुन-कुछ

सीखने को नहीं मिलता। क्या इन प्राचीन राम-रावगा को खोजने की जरूरत है ? त्राज तो वे दर-दर पड़े हैं।

इस प्रकार, ग्राप सनातनधर्म के ग्रन्थ भक्त नहीं थे। ग्रापने ग्रनासित्योग की प्रस्तावना में कह दिया है कि मनुष्य को ईश्वररूप हुए विना शान्ति नहीं मिलती। यही तो ग्रद्धेत का मूल सिद्धान्त है। वेदान्त का सिद्धान्त है कि ग्रपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, ग्रीर उसी ज्ञान को प्राप्त करने पर मुक्ति मिल सकती है। मोचप्रद धर्म में ऊँच-नीच, जाति-पाँति, दूसरे धर्म के प्रति द्धेष ग्रथवा उदासीनता ग्रादि की गुंजाइश नहीं है।

श्राप स्वतन्त्रतापूर्ण एवं क्रियाशील जीवन में विश्वास करते थे। श्राप कर्तं व्य की साधुतापूर्व पूर्ति में मुक्ति एवं श्रात्मज्ञान की प्राप्ति समस्तते थे। श्राप नहीं चाहते थे कि मनुष्य सांसारिक प्रपंच से घवराकर जंगलों में चला जाय। श्रापकी श्राध्यात्मिकता की सिद्धि इस संसार से श्रलग हटकर, व्यक्तिगत कल्याण के लिए, किसी गुफा में बैठकर ईश्वर के मजन करने में नहीं थी। श्राप सांसारिक कर्त्त व्यों का भार धीरता एवं निष्कपटता से वहन करते हुए प्राणिमात्र पर प्रेमभाव रखना मनुष्य के लिए श्रेयस्कर समस्तते थे। श्रापका विचार था कि संन्यास मन का होना चाहिए, दिखावे का नहीं; निष्काम भाव से श्रपना कर्त्त व्य पालन करनेवाला मनुष्य ही संन्यासी है। कर्ममात्र के त्याग को श्राप संन्यास नहीं समस्तते थे। श्राप सादा जीवन व्यतीत करते थे—श्रात्मसंयम श्रीर श्रात्म-नियंत्रण का जीवन।

श्रापका कहना था—'संसार के नश्वर राज्य की मुक्ते कोई इच्छा नहीं है। मैं तो स्वर्ग के राज्य के लिए प्रयत्नशील हूँ जिसका दूसरा श्राध्यात्मिक नाम मुक्ति है। मेरे लिए मुक्ति का मार्ग देश श्रीर मनुष्यजाति की निरन्तर सेवा का मार्ग है। प्रत्येक प्राणी के साथ में श्रात्मसात् होना चाहता हूँ। गीता के शब्दों में, मैं मित्र श्रीर शत्रु, दोनों ही के साथ शान्तिपूर्वक रहना चाहता हूँ। श्रस्तु, मेरी देशभिक्त श्रनन्त स्वतन्त्रता श्रीर शान्ति की भूमि की श्रोर मेरी यात्रा की एक श्रवस्थामात्र है। राजनीति, धर्म की श्रनुगामिनी है। धर्म से शून्य राजनीति मृत्यु का एक जाल है; क्योंकि इससे श्रात्मा का हनन होता है।'

भारतीय दर्शन की यह विशेषता रही है कि उसने अपना उद्देश्य 'जीवन में व्याप्त बुराई और दुःख से मुक्त होने के मार्ग की खोज करना' ही माना है। अतएव आपने हमारे प्राचीन जीवनदर्शन से सदियों की धूल माइकर, अपने अनुभव और चिन्तन-द्वारा, उसे आधुनिक युग के अनुकूल अधिक व्यापक और पूर्ण बनाने का प्रयत्न किया है। आपने जीवन के सामाजिक पद्म को व्यक्तिगत स्तर से ऊपर उठाकर सामृहिक स्तर तक ले जाने का भगीरथ-प्रयत्न किया है। इसीलिए आपका कार्य-खेत्र राजनीति और समाज-सुधार तक ही सीमित न रहकर धर्म और धर्मशास्त्र की परिधि तक भी जाता है।

श्राप सच्चे श्रथों में महात्मा थे। जनता के होकर जनता के बीच विचरण करते रहे। गरीबों के प्रति हार्दिक सहानुभूति रखने श्रीर दिलत मानवता की गुहार सुनकर द्रवीभूत हो उठने के कारण श्रापको विश्व के स्नेह श्रीर विश्वास के वरदान मिले। श्रापने त्रपने अन्तर को तप, त्याग, करुणा और प्रार्थना-द्वारा निर्मल कर लिया और तब पुंजी-भूत तेज लेकर मनुष्यजाति को अन्धकार में मार्ग दिखाने चले। इसीने आपको समूचे विश्व का श्रद्धा-भाजन बना दिया।

सन् १९३८ ई० में जब मद्रास में संसारमर के ईसाई पादिरयों की एक सभा हुई थी, तब कई प्रमुख पादरी आपके दर्शन करने और आपके चरणों में बैठकर शिद्धा लेने पहुँचे थे। उनका उद्देश ऐसी शिद्धा लेना था कि ईसा के उपदेशानुसार आचरण करने का सबसे अच्छा तरीका कौन-सा है। आपने उनसे कहा था कि मेरे विचार में ईश्वर और लक्ष्मी की सेवा साथ-साथ नहीं की जा सकती।

इस प्रकार बुद्ध, ईसा और मुहम्मद के समान आप नई मानवता का निर्माण करने में लगे रहे। ज्ञान और कर्म के, भावना और विवेक के, मन, वचन और कर्म के इस अद्भुत संतुलन ने ही आपको महान वनाया। आपकी पुकार मानवता की पुकार है।

सुतराम्, जीवन के प्रत्येक पहलू पर आपने अपनी प्रकाश-किरणें डालीं; राम की तरह मर्यादा की मली-माँति रज्ञा करते हुए देश को सर्वतोमुखी उन्नित के द्वार पर पहुँ-चाया। गीता में जिस अनासक्तियोग तथा निष्काम कर्म के तत्वों का विश्लेषण किया गया है, आपने उसी गुत्थी को अपने जीवन की विभिन्न जीलाओं से सुलक्षाया है। आप सतत कर्मयोगी थे और आपके जीवन का एक-एक च्रण कर्मयोग में रत था। आप अपने चरित्रवल और त्यागवल द्वारा जनता के हृदय-सम्राट्वन गये। आपकी अहिंसा और सत्यपरता ने संसार की जनता पर स्थायी छाप छोड़ी है। आपके जीवनकाल में ही भूमण्डल में आपके विचारों और सिद्धान्तों का सिक्का जम गया। वास्तव में आप विश्व की अनन्य विभृति थे।

श्रापके कारण भारत को संसार में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। संसार के सब देश के लोग भारत को 'गांधी का देश' कहकर पुकारते हैं। उदाहरणार्थ, विख्यात पादरी 'श्रजरिया' श्रमेरिका के एक स्कूल में गये। वहाँ वचा-वचा गांधीजी को जानता है, यह देखकर उन्हें श्राशचर्य हुआ; रोम श्रादि यूरोपीय देशों में भी उनको ऐसा ही श्रनुभव हुआ। प्रसिद्ध उपन्यास-लेखिका श्रीमती पर्लवक के नन्हे-से वच्चे ने जब श्रमेरिका के एक श्राम में गांधीजी की हत्या का समाचार रेडियो से सुना तो हठात् उसके मुख से यह उद्गार निकल पढ़ा—'श्रच्छा होता कि मनुष्य को वन्हूक बनाना नहीं श्राता !'

#### शिचा-योजना

शिज्ञा के उपवन्य में भी गांधीजी का विचार क्रान्तिकारी था। आपकी राय थी कि शिज्ञा ऐसी होनी चाहिए जिससे मत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का पृरा-पृरा विकास हो सके। यह तभी संभव हो सकता है जब शिज्ञा का जीवन के साथ पृरा-पृरा समंजर्य हो और समल शिज्ञा का केन्द्र कोई-न-कोई शिल्म अथवा समाजिक अथवा प्राकृतिक वातावरण हो। आपकी शिज्ञा-पोजना प्रारम्भिक शिज्ञा की योजना अर्थात् दुनियादी शिज्ञा है। यह समाज के सब वर्षों और केलिए समान है। इस शिज्ञा-योजना का उद्देश्य

है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति श्रपनी-श्रपनी योग्यता श्रौर शिज्ञा के श्रनुसार श्रपनी जीविका की समस्या श्राप हल करते हुए सामाजिक कर्त्त व्यों को पूरा कर सके जिससे समाज में न्याय की स्थापना हो। श्रापने श्रपनी श्रहिंसक समाज-रचना में शिज्ञा को बहुत वड़ा महत्त्व दिया है। श्रापका निश्चित विचार था कि वुनियादी शिज्ञा (वेसिक एजुकेशन) की प्रणाली से ही भारत उत्तरोत्तर समृद्ध हो सकेगा।

### गाँधीवाद का रहस्य

नैतिक त्राचरण की पूर्णता की उपलब्धि की दृष्टि से त्रापने सत्य, त्रहिंसा, व्रह्मचर्य, वार्णी-संयम, त्रस्पृश्यता-निवारण, त्रात्मिनर्भरता, राष्ट्रीय शिद्धा, चोरी न करने त्रीर स्वदेशी तथा खद्दर का व्यवहार करने के संकल्प ठेने की व्यवस्था वतलाई थी। इस प्रकार त्रापने भारतीय समाज के बहुमुखी विकास के लिए एक व्यापक कार्यक्रम देश के सामने रखा था, जिसके त्रानुसार त्राचरण करके ही देश स्वतन्त्र हुत्रा त्रीर जिसका ही सहारा लेकर वह त्रापना भावी विकास भी कर सकता है। सत्य को व्यापक त्रीर व्यावहारिक बनाने का श्रेय त्रापको ही है। त्रापका जीवन-संग्राम सत्य-शस्त्र पर ही त्रावलियत था। त्राप कहते थे कि लोकहित के लिए त्रात्मोत्सर्ग की सीख, सत्य ही दे सकता है।

गाँधीवाद मृत्यु पर त्रात्मा की विजय का सन्देश-वाहक है। गाँधीवाद की त्रजी किकता यह है कि उसकी सत्यसिद्ध के लिए तलवार उठाने की त्रावश्यकता नहीं है। तलवार के वल से मिली विजय तो दो कौड़ी की होती है, त्रस्थायी त्रौर नश्वर होती है। त्रात्मवल से प्राप्त की गई विजय सदा लोक-कल्याणमूलक होती है। गाँधीवाद स्वयमेव महत्तम सत्य की त्राप्तिव्यक्ति है। उसकी विशेषता यह है कि वह त्रापनी सफलता के लिए किसी वाहरी सहायता का मुखापेची नहीं है। मारत की मानुक हिन्दू जनता सत्य-नारायण की पूजा करती है त्रीर कथा सुनती है। किन्तु गाँधीजी ने त्रपने जीवन में ही सत्यनारायण के दर्शन कर लिये। त्रापकी इच्छा थी कि विश्व के जन-जन के हृदय में सर्वव्यापक सत्य का दर्शन हो जाय। त्रापने स्पष्ट कहा है कि 'सत्य के त्रातिरिक्त त्रीर कोई ईश्वर नहीं है त्रीर इसे में मूक जनता के हृदय में पाता हूँ। में उसी की सेवा करता हूँ। परमेश्वर सत्य है, यह कहने के बजाय सत्य ही परमेश्वर है,—यह कहना त्रिक उपयुक्त है।' सुतराम्, गाँधीवाद का मूलाधार सत्य है।

सत्य के साथ-साथ गाँधीवाद के अनुसार, जीवमात्र का धर्म अहिंसा है। अहिंसा को धर्म के रूप में चरितार्थ करना गाँधीवाद की नैतिकता और मौलिकता है।

गाँधीजी ने भारतीय समाज पर अपने व्यक्तित्व की छाप लगा दी। आपने एक नये धर्म को जन्म दिया जिसमें हिन्दूसमाज के चारो वर्णों और चारो आश्रमों के पृथक् पृथक् धर्मों का समन्वय है। आपने आने व्यक्तित्व में कृषक, जुलाहे, शिल्मी, चिकित्सक, व्ययसायी, योद्धा और जनसेवक के गुणों का एकत्र समावेश किया था और अपनी सेवा तथा प्रेम-भावना से समाज के नायक वनकर स्मृतिकार और सूत्रकार का पद प्राप्त किया। केवल लोकसेवा के निमित्त ही आपका त्याग-तप देखकर जनता आपको 'महात्मा'

कहने लगी। भारतीय प्रजा के प्रति श्रापका जो श्रन्ठा वात्सल्य था, उसके कारण श्राप देश-भर में 'वापू' कहे जाने लगे। इसी प्रकार नवीन भारत-राष्ट्र का निर्माण करने के कारण श्राप 'राष्ट्रपिता' कहकर सम्बोधित हुए।

श्रापने स्वराज्य का श्रर्थ शक्ति श्रीर सत्ता का उपयोग नहीं, बल्कि प्रेम श्रीर श्रिहंसा के सिद्धान्त के प्रचार द्वारा सबके लिए भोजन श्रीर वस्त्र की सुलभता बतलाया। किन्तु भोजन श्रीर वस्त्र श्रासमान से नहीं टपक पड़ते; उनके लिए परिश्रम श्रीर प्रयत्न करना पड़ता है। इसलिए श्रापने शारीरिक श्रम श्रीर चरखा-करघा चलाने की श्रावश्यकता पर जोर दिया श्रीर प्रत्येक स्त्री, पुरुष तथा बच्चे के लिए समानरूप से कताई का दैनिक यज्ञ निर्धारित किया। इस प्रकार श्रापने धन का ऐसा प्रवल स्रोत दूँ विकाला जो सारे संसार में श्रमूतपूर्व है।

गाँधीजी ने मनुष्य की प्राथमिक श्रावश्यकता—भोजन श्रोर वस्त्र—के लिए स्वावलम्बन का मार्ग वतलाया है। जहाँ मनुष्य स्वावलम्बी है, वह गाँव स्वावलम्बी होगा; जहाँ गाँव स्वावलम्बी है, नगरों का भुकाव स्वावलम्बी वनने की श्रोर होगा। इसके लिए कर्तव्य-पालन में सजग रहना होगा; किसी से जबर्दस्ती काम न लेकर प्रेम से काम कराना होगा; महत्त्वाकांद्वा के स्थान पर संतोष से जीवन-यापन करना होगा; विषयोपभोग की जगह श्रात्म-संयम से तथा कृटनीति या पाख्य के बदले सचाई से काम लेना होगा।

इस प्रकार गाँधीबाद का लक्ष्य है—प्रत्येक व्यक्ति के समय श्रीर सुविधाश्रों का उपयोग एक ऊँचे उद्देश्य के लिए करना। यह श्रात्मत्याग श्रीर सेवा-वृत्ति पर श्रवलिम्बत है। यह उस समाज के निर्माण श्रीर कर्त्त व्यों की व्याख्या है जिसका निरूपण ऋषियों ने, हजारों वर्ष पहले, सरस्वती श्रीर गंगा के पावन तट पर, द्व तवन श्रीर नैमिपारएय के गहन वन में तथा हिमालय श्रीर विन्ध्य की कन्दराश्रों में किया था। उसी को श्राधुनिक महर्षि गाँधीजी ने पुनरज्ञीवित करने के लिए श्रामरण प्रयत्न किया। श्रापने स्वयं कराची में कहा था—'गाँधी मर सकता है, किन्तु गाँधीवाद सदा जीवित रहेगा।' श्राज गाँधीजी नहीं हैं; किन्तु उनके इस कथन की प्रतिध्वनि संसार के कोने-कोने में गूँज रही है।

"अन्नी कुर्वानी की दुश्मन का किया सर नीचा। कौम का ध्यान, गोया, सत्य की जानिव खींचा॥ युगपरुप, ऐक्य का पौधा जो लगाया तृने। मरते दम तक भी उसे खूने-जिगर से सींचा॥"

—-ग्रग्स्तर

## पाँचवाँ परिच्छेद

### सर्वधर्म-समन्वय

'सभी धर्म ईश्वरकृत हैं। ईश्वरकृत धर्म अगम्य हैं। मनुष्य उन्हें भाषा में प्रकट करता है; किन्तु मनुष्य-कल्पित होने के कारण वे अपूर्ण हैं। उनका अर्थ भी मनुष्य लगाता है। किसका अर्थ सचा माना जाय ? सब अपनी-अपनी दृष्टि से, जबतक वह दृष्टि बनी रहे, सच्चे हैं। परन्तु सभी का क्तूठ होना भी असम्भव नहीं है। इसलिए हमें सब धर्मों के प्रति समभाव रखना चाहिए। इससे अपने धर्म के प्रति उदासीनता नहीं उत्पन्न होती, परन्तु स्वधर्म-विषयक प्रेम अन्ध प्रेम न रहकर ज्ञानमय हो जाता है। सब धर्मों के प्रति समभाव आने पर ही हमारे दिन्य चन्नु खुल सकते हैं। धर्मान्धता और दिन्य दर्शन में उत्तर-दिन्य जितना अन्तर है। —महात्मा गांधी

भगवान कृष्ण ने भी गीता में स्पष्ट कहा है कि 'में प्रत्येक त्राणु में वैसे ही विराजमान हूँ, जैसे मोतियों की माला में सूत्र । जहाँ कहीं श्रेष्ठ पवित्रता तथा त्रद्भुत शक्ति का विकास दीख पड़े, जान लो कि मैं ही वहाँ विराजमान हूँ।'

भिन्न-भिन्न धर्मों की असलियत, तत्त्व तथा मर्म पहचानने से सब धर्मों में मेल-ही-मेल दीख पड़ेगा। मजहबी फगड़े भी मिट जायँगे, क्योंकि सब धर्मों का मूल सिद्धान्त एक है। विविध धर्मों में भिन्नता देश, काल और आवश्यकता के अनुसार हुई। एक कवि ने कहा है—

### "गवामनेकवर्णानां ज्ञीरस्यास्त्येकवर्णता । तथैव सर्वधर्माणां तत्त्वस्यास्त्येकवस्तुता ॥"

अर्थात्—गायें अनेक रंगों की हैं, पर उनका दूध एक ही रंग का होता है। उसी प्रकार धर्म अनेक और भाषा भी अनेक हैं, पर तत्त्व सबका एक ही है।

एक सूफी किव ने कहा है कि धमों में जो दृश्यमान भेद है, वह नाममात्र का ही है, वास्तविक नहीं। जो जल समुद्र में लहराता है वही जल श्रोस की वृँद में भी है। इस सम्बन्ध में मौलाना रूम ने एक बहुत सुन्दर कथा कही है—

''ईद के शुभ श्रवसर पर हज करने के लिए संसार के भिन्न-भिन्न देशों से भावुक मुसलमान मक्काशरीफ त्राते हैं। एक समय की वात है। संयोग से चार ऐसे मनुष्य

e to a deci

एथ साथ हो गये जिनमें एक दूसरे की भाषा नहीं सममता था। मार्ग में भोजन का समय हो गया श्रोर चलते-चलते भूख लगी। वे एक-दूसरे की बोली तो सममते नहीं थे, इशारे से बातें हुईं। क्या खरीदना चाहिए, इस पर वहस होने लगी। श्ररवी ने कहा, 'एनव' खरीदना चाहिए, तुर्की ने कहा, 'उजम'; श्रोर ईरानी ने कहा 'श्रंगूर'; किन्तु रूमी ने कहा 'श्रंस्ताफील।' वाद-विवाद बढ़ा श्रोर श्रन्त में मार-पीट तक की नीवत श्राई। संयोगवश इसी समय एक मेवा वेचनेवाला उधर से निकला। जैसे भारत के तीर्थस्थानों के पंडे तथा दूकानदार देश की भिन्न-भिन्न भाषाश्रों का कामचलाऊ ज्ञान रखते हैं, वैसे ही वह मेवा वेचनेवाला भी, प्रतिवर्ष भिन्न-भिन्न देशों के लोगों के सम्पर्क में श्राने के कारण, श्रानेक भाषाश्रों की न्यावहारिक जानकारी रखता था। वह यह देखकर कि वे चारो श्रपनी-श्रपनी भाषा में श्रंगुरे का ही नाम लेकर व्यर्थ भगड़ रहे हैं, हँस पड़ा। उसने यह रहस्य उन चारों को समभाया। भगड़ा खत्म हुआ।''

यह तो सभी धर्म मानते हैं कि ईश्वर एक है श्रीर वह सर्वव्यापी तथा सर्वशक्तिमान होने के कारण सबकी बोली सममता है। हम उसे चाहे जिस नाम से पुकारें या जिस भाषा में उसकी प्रार्थना करें, वह सब सुन-समम लेता है। उपर्युक्त कहानी के चारो मुसाफिरों के समान हम नाहक सिर्फ शब्द पर श्रापस में भगड़ते हैं।

जब हम सब धमों में एक ही तत्त्व, एक ही परमात्मा को देखने लगेंगे तब राग-द्वेष का कोई आधार ही नहीं रह जायगा। संसार के अशु-अशु में ईश्वर व्याप्त है—जब हमारा यह भाव हो जायगा, तब सारा संसार हमारा मित्र हो जायगा। ईशोपनिषद् में कहा भी है—

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति। सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुण्सते ॥६॥ यस्मिन् सर्वाणि मूतान्यात्मैवामृद्धिजानतः। तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः॥॥

श्रधीत्—जो मनुष्य प्राणिमात्र को सर्वाधार परव्रहा पुरुपोत्तम परमात्मा में देखता है श्रीर सर्वान्तर्यामी परम प्रभु परमात्मा को प्राणिमात्र में देखता है वह कैसे किसी से पृणा या होप कर सकता है ? जब मनुष्य परमात्मा को भलीभाँति पहचान लेता है, तब उसकी सर्वत्र भगवद्दृष्टि हो जाती है। तब वह प्राणिमात्र में ज्यात एकमात्र तत्त्व परमात्मा को देखता है। उसे सदा, सर्वत्र परमात्मा के दर्शन होते रहते हैं श्रीर इस कारण शोक-मोहादि की छावा भी कहीं उसके चित्त को नहीं छुपाती ।

एक स्की ने भी कहा कि 'जिसने श्रपने को पहचाना उसने इंश्वर को पहचाना।' रंखा ने भी पही कहा है—'ही देंट हैज सीन भी हैज सीन द फ़ादर।' श्रयांत्—'जिसने हमें पहचाना, उसने इंश्वर को पहचान लिया।' श्रवएव सभी नाम, सभी काम, सभी रूप उसी एक इंश्वर के हैं। संत मल्कदास ने इस भाव को दही मुन्दर भाषा में व्यक्त किया है— 'समहन के हम, सभे हमारे; जीव जंतु सब मोहि पियारे। तीनो लोक हमारी माया; श्रंत कतहुँ काऊ निहं पाया। छत्तिस पवन हमारी जाति; हमही दिन श्रौर हमही राति। हमही तठवर, कीट पतंगा, हमही दुर्गा हमही गंगा। हमही सुल्ला, हमही काजी, तीरथ बरत हमारी वाजी। हमरे कोध श्रठ हमरे काम, हमही दसरथ, हमही राम। हमही छुण्ण, हमही विलराम, हमही रावण हमही कंस। हमही मारा श्रपना वंस, हमही किया भारत विध्वंस।"

कुरानशरीफ में कहा है—'लाहुल ग्रस्माउल् हुएना।' ग्रर्थात् 'सव सुन्दर नाम उसी के हैं।' वेद में स्पष्टतया कहा है कि 'एकं सद्विप्रा बहुधा बदन्ति।' ग्रर्थात्—'उसी एक को भिन्न-भिन्न विद्वान भिन्न-भिन्न नाम से पुकारते हैं।' बाइबल में भी कहा है—'इउ ग्रार द-लिभिंग टेम्पल्स ग्राफ गाड।' ग्रर्थात् 'तुम्ही परमात्मा के प्रत्यज्ञ मन्दिर हो।' उसी परमात्मा में सभी चीजें जीती हैं, बसती हैं ग्रीर उसी से ग्रपना ग्रस्तित्व पाती हैं। पर संसार में नाम-रूप की माया बहुत प्रवल है ग्रीर यही माया संसार के धार्मिक युद्ध ग्रीर मनोमालिन्य का मूल कारण है।

भगवान ने गीता में कहा है-

#### यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। श्रभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥

त्रथात्—'जब-जब धर्म की ग्लानि होती है श्रीर पाप बढ़ता है, तब-तब श्रनाचार को मिटाने श्रीर धर्म को उबारने के लिए में युग-युग में संसार में श्रवतार लेता हूँ।' कुरानशरीफ में भी कहा है कि 'बले कुल्ले कौमिन् हाद।' श्रर्थात्—'सब कौमों के लिए हिंदायत करनेवाले भेजे गये हैं।' पुनः कहा है कि रख़्लों (श्रवतारी पुरुषों) में फर्क नहीं है; सब बराबर हैं, क्योंकि सब एक ही बात सिखाते हैं।

कोई 'संध्या' द्वारा, कोई 'प्रेयर' के नाम से, कोई 'नमाज' की पद्धित से, सब उसी एक 'परमात्मा', 'गाड' अथवा 'अल्लाह' की याद करते हैं। कोई उसका नाम 'माला' पर, कोई 'तस्बीह' पर और कोई 'रोजरी' पर जपता है। विष्णुसहस्रनाम तथा शिवसहस्रनाम-नामक स्तोत्र-अन्थ प्रसिद्ध हैं। अरबी में भी अल्लाह के सौ नाम कहे गये हैं।

सभी धर्मवाले मानते हैं कि संसार में जहाँ पाप बढ़ता श्रीर पुरुष का ज्ञय होता है वहाँ फिर से धर्म को दृढ़ करने के खयाल से श्रीर श्रधर्म को दवाने के लिए परमात्मा की श्रीर से श्रवतारी पुरुष (श्रईत्, बुद्ध, रस्ल, मसीह श्रादि हिदायत करनेवाले) लोकशिज्ञा के निमित्त में जे जाते हैं। वे मानव-समाज को श्रपनी शिज्ञा तथा श्रादर्श जीवन द्वारा बदल देते हैं।

सभी धर्मवाले मानते हैं कि अच्छे कर्म का फल सुख और बुरे कर्म का फल दुःख होता है। कोई पुरायात्मा की मृत्यु के उपरान्त 'स्वर्ग' में उसका स्थान बताते हैं तो कोई

'जन्नत' में श्रीर कोई 'हेवेन' में। उसी प्रकार पापियों की यातना भोगने के स्थान को 'नरक', 'जहन्तुम' तथा 'हेल' के नाम से सम्बोधित करते हैं। भिन्न-भिन्न धर्मपुस्तकां में इन स्थानों के सुख-दुःख-भोग का वर्णन बहुत श्रंशों में एक-सा है।

सभी धर्म वत, उपवास, तीर्थयात्रा, धर्मार्थदान तथा मनुष्यमात्र के प्रति दया त्रीर सौहार्द के भाव की सराहना करते हैं। इनकी विधियों में जहाँ-तहाँ भले ही कुछ फर्क हो।

श्रगर एक मजहववाले 'श्रोम्' कहते हैं तो दूसरे 'श्रामीन्' श्रौर तीसरे 'एमेन'। यह जानकर पाठकों को कुतूहल होगा कि तीनों एक ही चीज हैं श्रौर तीनों का एक ही मतलब है।

ईश्वर को सभी धर्मवाले निराकार और सर्वव्यापी कहते हुए भी, केवल उपासना के सुमीत के खयाल से अथवा भावुक जनता को आकृष्ट करने के विचार से, उसकी प्रार्थना के लिए मन्दिर, गिरजाघर, मसजिद आदि पूजास्थल अलग-अलग रूप-रंग के बनवाते हैं तथा प्रार्थना के भिन्न-भिन्न प्रकार के नियम प्रचलित करते हैं—यहाँ तक कि एक ही धर्म के अनुयायी भिन्न-भिन्न प्रकार से पूजा करते हैं। किन्तु सभी की पूजा और प्रार्थना में आन्तरिक समानता है।

जैसे हिन्दू, मृत व्यक्तियों के लिए श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण्मोजन ग्रादि करते हैं वैसे ही मुसलमान भी मृत व्यक्तियों के लिए फातिहा (प्रार्थना) पढ़ते हैं ग्रीर गरीबों को खिलाते हैं ग्राथवा दान देते हैं। ईसाई लोग भी मृतकों के लिए ईसा से प्रार्थना करते हैं ग्रीर खैरात बाँटते हैं।

श्रगर मुसलमान श्रजान की पुकार से इस्लाम-धर्मावलिम्बियों को जगाकर श्रथवा सचेत कर खुदा की इवादत के लिए तैयार करते हैं तो हिन्दू भी शंख श्रथवा घड़ी-घंटे वजाकर श्रपने धर्मानुयायियों को मन्दिर में श्राकृष्ट करते हैं; ईसाई लोग भी चर्च-वेल (गिरजाघर का घएटा) वजाकर लोगों को ईश्वर-प्रार्थना के लिए एकत्र करते हैं। वैसे ही, सभी धर्म पश्चात्ताप तथा प्रायश्चित्त को पाप के नाश का साधन समम्तते हैं।

यद्यपि स्पष्ट शब्दों में पुनर्जन्म के सिद्धान्त को भारतीय धर्मों के ग्रांतिरिक्त ग्रन्य धर्म नहीं मानते तथापि कहीं भी खुले शब्दों में इसका प्रतिवाद नहीं किया गया है। कुरानरिक श्रोर बाइयल में तो इसका उल्लेख भी मिलता है। उदाहरणार्थ, कुरानशरीक में कहा है — "में तुमको मिट्टी में लोटा दूँगा श्रीर उसीसे किर निकालूँगा, लगातार ग्राखीर तक।" श्रीर " मैंने तुमको तुम्हारे मर जाने के बाद पुनः पैदा किया ताकि तुम मेरा कुछ शुक्र करो। बाइयल में भी ईसा ने कहा है — "जो इलीजा नाम का नवी था वही जीन दि है जिट्ट नाम से किसीर के रूप में किर जन्मा था।" उसी ककीर से ईसा ने शिक्षा ली थी।

सारांश यह कि छ्रगर हम हदय की छाँखों से छीर प्रेम तथा नेकी की हिंछ से देखें तो हमको सब एक ही छोर एक-से ही देख पड़ेंगे, सब दोस्त-ही-दोस्त नजर छाउँगे छीर सबका लोक-परलोक बनेगा। जब सब-कुछ हरिमय, छात्ममय छीर खुदा-ही-खुदा है

१ मिनहा खलकनाकुम, दकीहा मोईदृद्धम यमिनहा तुत्वरतुकुम, एलातयार्सीन उत्तरा। २ सम्भावसम् मासुमनिन यादे मोनकुम लह्मलकुम तुम्कुरन्।

तब सबसे भक्ति तथा प्रीति होनी चाहिए। द्वेप किससे किया जाय; यदि कोई दूसरा हो तब न १ सब तो अपने ही हैं। लेकिन, अगर भेदबुद्धि, अहंकार, स्वार्थ और दुराप्रह की अधितों से हम देखेंगे, और इसी भूल में डूवे रहेंगे कि हमारा धर्म सबसे अच्छा है, तो अपना और दूसरों का भी काम विगाड़ेंगे तथा व्यर्थ वैमनस्य पैदा करेंगे।

हम अपनी वेवक्षी या वमंड के कारण नहीं समभते कि एक ही नरमात्मा के भेजे हुए अनिमत अवतार, मसीह और रस्ल आये, आ रहे हैं तथा आते रहेंगे। अपने-अपने देश और युग के लिए सबने अच्छी-अच्छी बातें सिखाई, सिखा रहे हैं और सिखायेंगे। सबका समान आदर करना चाहिए। यह समभना एकदम अनुचित है कि किसी एक ने जो कोई खास तरीका किसी देश-काल अथवा अवस्था के लिए बताया वह जबर्दस्ती सब आदिमियों से, सब जगह, सब हालत में मनवाया ही जाय और बाकी सबकी बातें मिटा दी जायें। यह सदा याद रखना चाहिए कि ज्ञानसार, परमगुद्धा, मुख्य धर्मतत्त्व, सबने एक ही सिखाया है।

श्रपनी पाक-साफ जिन्दगी की खूबी से ही श्रपने धर्म का प्रचार करना सबसे श्रच्छा तरीका है। जिस मिटाई की दूकान पर श्रच्छा माल मिलता है उसकी श्रोर सिर्फ लड़के ही नहीं, बृढ़े भी श्राकृष्ट होते हैं। श्रतएव सब मजहबों को सिर्फ श्रपनी नेकी की दूकान खुली रख उसमें उम्दा सौदा रखना चाहिए। श्रपनी-श्रपनी पसन्द के मुताबिक लोग श्राप ही लेने श्रायँगे।

जो लोग अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वे शिष्टता और प्रेम से, अपने धर्म की खूबियाँ दिखलाकर, बिना दूसरे धर्म की निन्दा किये, लोगों को प्रभावित करें। यदि धर्म-प्रचार यह समस्तकर किया जाय कि सभी धर्मों का मूल तत्त्व एक ही है, उनमें भीतरी समानता है, तो सभी मजहबी सगड़े खत्म हो जायँ।

भारतवर्ष में संसार के प्राय: सब धर्म के लोग हैं। श्रतएव, यदि यहाँ सभी धर्मों के मेल का श्रादर्श स्थापित हो जाय तो सारी दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ेगा श्रीर संसार के लिए भारत, पथ-प्रदर्शक हो जायगा। यह तभी सम्भव होगा जब एक धर्म की खूबी को दूसरे धर्म के लोग पहचानें। देश के कर्णधारों का कर्त्त व्य है कि पुस्तकों, भाषणों श्रीर चलचित्रों द्वारा देश के बच्चे-बच्चे में, जो भारत की भावी सन्तान हैं, भिन्न-भिन्न धर्मों की समानता का भाव भरें। तभी भारत श्रपनी सांस्कृतिक विशेषता की छाप दुनिया पर छोड़ सकेगा।

राम कहो या रहीम कहो, दोनों की गरज अल्लाह से है। दीन कहो या धर्म कहो, मतलब तो उसी की राह से है। इश्क कहो या प्रेम कहो, मकसद तो उसी की चाह से है। फिर क्यों लड़ता, मूरख बन्दा, यह तेरी खामखयाली है। है पेड़ की जड़ तो एक वही, हर मजहव एक-एक डाली है।

# अनुक्रमिशिका और सहायक प्रंथ-सूची

## अनुक्रमणिका

आस्तिक दर्शन-१६२

习

अंगिरस—११ अंतर्नादयोग—३३८ अगस्त्य-१२ अग्निपुराण—१८९-९० अचित्य भेदभाव — २८७ अजरिया—४३९ अतिथियज्ञ—४७ अतिवला—२१३ अथर्ववेद---२३ अदिति—४२७ अद्वैतवाद—२६३ अनाटेरा सुओमीकामो—३२४ अनाशक्ति योग—४३७-३९ अप्पयदीक्षित—४२९ वफगानिस्तान—३७४ अवुजाफर-३७७ अबुवकर—२५३ अब्दुलरहीम—३०८ थमेनोमीन कानुसी— ३२३ अमेरिका—३८५ अमेसास्पेन्ता—५४ वरव—३७५ अरव की घामिक दशा—२५२ अरविंद-४२६ वरविंद और गीता—९८ अरिष्टने मिपुराण—२०१ अर्चना—४२७ ञर्जुनदेव—३१७ वर्न-५३ अर्हत दर्शन - १५५ बल्ल-२७२ अलबरनी— २७५

अली—२६१, ३९० अवतारवाद--१८७ अवस्ता—५२, ५४, ३७४, ४३६ अष्टछाप—३०६ असंसिकत—२७६ असीरिया— ३७४ अस्पृश्यता—३९३ अहुरमजदा—५२, ५४ आ आगम—२१० आगमानुसंघान-समिति—-२१८ आगाखानी—२६१ आजीवक-संप्रदाय—११९ आत्मा (जैन)—१५६ आत्मा (वीद्ध)—१४५ आदिपुराण—२०० आनंदपुर—२०१ आमूल परिवर्तित पुराण—१९७ आयर, वेंगू-४३० आयुर्वेद-११७ आरण्यक---२५ आर्य-अनार्य-संघर्ष—८५ वार्य-आदिनिवास—५ आर्य-संस्कृति—८५, ८७, ३६४ *बार्य-सभ्यता—८५, ८७* वार्यसमाज—३३३ आर्यसमाज के दार्शनिक विचार—३३५ आर्यसमाज के सिद्धान्त—३३४ नापं विवाह—५० ञालवार संत-२८० ञासन—२६९ बास्ट्रेलिया—३८४

इ

इंन्यूजिशन—२४२ इंडियन फिलॉसफी—४३२ इंडोनेशिया—३८१ इतिहासकालीन भारत—६३ इञ्लिस—२६० इमामशाही पंथ—३१३ इस्लामधर्म—२५१

इ

ईरवद—६० ईरान—३७४ ईशोपनिषद्—३३, ४४३ ईसाई धर्म —२३६-४८ ईसाई धर्म का विकास—२४२ ईसाई धर्म में भेद—२४३ ईसाई प्रार्थना—२४६ ईसामसीह—२३६, ४३९, ४४३ ईसा-शिक्षा-रहस्य—२४६ ईसा-सिद्धान्त—२४० ईस्टर्न रेलिजन्स ऐण्ड वेस्टर्न थॉट—४३३

**ड, ऊ** 

उत्तरपुराण—२०१
उदान (बुद्ध)—१४१
उदासी मत—३२०
उपनिषद्—२५,३१,४२९
उपनिषदों में योग—२७६
उपपुराण—१८८
उपवेद—११३
उपालि—१३६
उपासना-समाज—३३०
उन्नूपी—३८७

狠

ऋग्वेद-नाल-१३ ऋग्वेद-काल-१३ ऋग्वेद-काल-निर्णय-११ ए, ऐ

एकनाथ—३००
एकादशी—४०८
एकायनशाखा—२१७
'एथिक्स ऑफ वेदांत'—४३२
एनी बेसेंट—३४३
एराफ—२५८
एसेंशल यूनिटी आफ आल रेलिजंस--४३४
'एसेज आन गीता'—४३७
ऐतरेय उपनिषद्—३८
ऐतरेय जाह्मण—३९७
ऐतिहासिक पुराण—१९५
न्नो, न्नो

ओरायन—४१४, ४१७ औरल स्टाइन—३७५

क

कंबोडिया - ३८० कठ उपनिषद्—३६ कनप्यसियस-धर्म- १७६, १८२ कपिजल-संहिता---२१७ कबीरपंथ--३१० कर्मसिद्धान्त (जैन)—१३१ कर्मयोग-४१७ 'कल्कि या सभ्यता का भविष्य'-४३३ कलप-४१, २३० काडवाइसर-४०० कादियानी--२६१ कापालिक शैवमत- २९५ कामंदकीय नीतिसार-११४ कामो-३२४ काम्यव्रत—४०८ किंजित्था---३७९ किनारामी अघोरपंथ - ३१२ कु गफुतेज--१७६ कु ग-सिद्धान्त—१७७ कुंभनदास---३०७

कुप्पू स्वामी-४३०-३१ कुमारलात-१६० कुमारिलभट्ट--- २६३ कुरान--२५३, २५६, ४३६, ४४४-४५ कुरान-सिद्धान्त--२५४ कुविनी-- २५६ कुलार्णव---२१४-१५ कुस्ती---५५, ५८ कुर्मपुराण- १६७ कृष्ण—२७८, ४३७, ४४२ कृष्णदास-३०७ केन उपनिषद्—३६ केशवचंद्र सेन-३३१, ३३१ क्योलिक--२४२ कोणादित्य-२२२ कौंडिन्य- ३७६ कौटिल्य अर्थशास्त्र—११३ कौलाचार---२१४

ख

खतना—१०८ खदीजा—२५२ खोर्द अवस्ता—५४

41

गंगाधर राव—४१७
गणपित—२३४-२५
गणपित-मंदिर—२२८
गणपित मुनींद्र—४२३
गणेश—२२४-२५
गणेश का रूप—२२७
गणेशोत्सव—४१७
गणेशोत्सव—४१७
गणेशोत्सव—४८६
गांधी सौर गीता—६६
गांधी सौर गीता—६६
गांधी, गांधीवाद—४३५
गांधी-शिक्षा योजना—४३६
गांधी-शिक्षा योजना—४३६

गाणपत संप्रदाय—२२८
गाथा अहुनवैती—५७
गीतांजलि—४२०
गीता—६५, ४१४, ४१७, ४१६, ४२६, ४२६, ४३६, ४३७, ४३६, ४४४

गीता रहस्य— ४१७
गुड़ीमालन—२०५
'गुप्त भारत की खोजं—४२४
गुरु गोविद—३१७
गुरुदेव—४२०
गृह्यसूत्र—४२
गोमेघ—३८८
गोरक्षनाथ या गोरखनाथ—२७१
गोविद स्वामी—३०८
गोसेवा—३८८
गौतम—१३३
'गौतम वुद्ध'—४३३, ४३६
प्रंथ साहव—३१७-३१६

घ

घोष, अर्रावद--४२६ च

चंपा—३७६ चतुर्भु जदास—३०७ चरकसंहिता—११७ चार्वाक्-दर्शन—१५४ चीन—३७७ चैतन्य महाप्रभु—२८७

छ

छंद—४४ छांदोग्य-उपनिषद्—३⊏ छीत स्वामी—३०७

ज

जॅब्—३०२ जजारी—३६० जपजी—३१८ जय—८६ जरथुस्त्र--५२, ५३, ६०, ३८६ जरशब्द—२२२ जरशस्त्र—२२२ जर्मनी-३७६ जातक-कथा---१४८, २०२ जाति-पाँति-प्रथा—४१२ जान वैपटिस्ट--३७७ जापान---३७७ जावाद्वीप—३८२ जाबालि ऋषि—८१ जिब्राइल-२५२ जूड़ा---२४० जोंद अवस्ता-५, १३, ५४ जे० जे० गोविन—३५२ जेरूजेलम—२४२ जैनतीर्थ-१३२ जैनदर्शन—१५५ जैनधर्म--१२४ जैन-धर्म और ईश्वर-१३१ जैन धर्म का व्यवहारपक्ष--१३० जैन-पुराण—२०० जैन-प्रार्थना---१३२ जैन-मंत्र---१३१ जैन-सम्प्रदाय--१२७ जैन-साहित्य---१३२ जैन-सिद्धांत —१२८, १५६ जोसीमठ--- २६५ जोसेफ---२३६ जोकाद्वीप—३८२ ज्ञानेश्वर---२६६ ज्योतिष-४४

ट

टंडन, पुरुषोत्तमदास—४१६ टिओवू—३२३ ठाकुर, देवेंद्रनाथ—४१४, ४२० ठाकुर, रवींद्रनाथ—४१४, ४२०

डिवाइन लाइफ—४२७, ४३२ डिवाइन सोसाइटी—४३२

त

तंत्रशास्त्र—२१०
तंत्र-सिद्धान्त—२१३
तंत्रों की उपादेयता—२१८
तनुमानसा—२७६
ता-ओ-धर्म—१८०
तिब्बत—३७८
तिलक, बाल गंगाधर—४१७
तीर्थ-त्रत-विषयक पुराण—१६१
तीर्थयात्रा—४१०
तुकाराम—३०१
तुजसीदास—३०५
तेगबहादुर—३१७
तैत्तिरीय उपनिषद्—३८
त्योहार—४१०

थ

थियोसोफिकल सोसाइटी--३४०-४४

द

दंती—२२६
दक्षिणाचार—२१४
दयानंद—३३३-३४
दयानंद-उपदेश—३३५
दयालवाग—३३८
दर्शन—१५१
'दर्शन का प्रयोजन'—४३४
दस्तूर—६०
दादूपंय—३११
दान—४०६
दानियल—१०५

दास-प्रथा—४८

'दि आर्कटिक होम इन दि वेदाज'—४१७
दिगंवर—१२७

'दि फिलॉसफी ऑफ रवींद्रनाथ टैगोर'-४३२
'दि रेन ऑफ रिलिजन इन
कंटेम्पोरेरी फिलॉसफी'—४३२

दिलीप—३८६
दिन्य-जीवन—४२७, ४३२
दिन्य-जीवन-संघ—४३२
दिन्य भाव—२१४
दीक्षित, अप्पय—४२६
दीन-इलाही-पंथ—३११
दुर्गासप्तशती—१६७
दृष्टिकूट—३०७
देवदत —१३६
देवयज्ञ—४७, ७६
देवरन—२६४
देवीभागवत—१६८
द्वैतवाद—२८५, २६२
द्वैताद्वैत—२८६, २६२

ध

धनुषचंद्रोदय—११५ धनुष प्रदीप—११५ धम्मपद—१४२ धर्म और संप्रदाय—४०५ धर्मशास्त्र —२३० धर्मशास्त्र के प्रकार—२३ धर्मसूत्र—४२, २३० धामेकस्तूप—२०५ धारणा—२७०

न

नंददास—३०७ नंदिनी—इद्यह नरसी मेहता—३०२ नर्देश्याय दत्त —३५०

नवधर्म---२०२ नवरात्र—४०८ नांबूद्री--३९६ नागनाथ--३०० नागार्जुन--१४६, १५८ नाथ-संप्रदाय---२७१ नानकदेव---३१५ नामदेव -- ३०० नारदपुराण--१६० नासदीय सूक्त-- २१, ३१ नास्तिक दर्शन-१५४ निवाकीचार्य---२८६ निगम- २१० नियमानंद-- २८६ निरंगदीन—३८६ निरंजनी-- २६६ निरुक्त-४४ निर्वाण-१४४ निर्वाणी--२६६ निष्क—४८, ५० नीतिवाक्यामृत-११४ न्यज्ञ-७६ नेपाल-३७८ नेमिनाथ-- २०१ नेवास-- २९६ नैमित्तिवृत-४०८ न्यायदर्शन-१६३

प

पंचमकार—२१५ पंचमहावृत (जैन)—१३० पंचमहायज्ञ—४७ पंडित श्रीमती विजयालक्ष्मी—४३३ पडमचरित्र—२०१ पणि—६, ४८, ३७२ पतंजिल—४३, १६६ पदार्यभावनी—२७६ पद्मपुराण-१८६, १६१, २०० परमानंददास--३६७ परिणामी संप्रदाय-२८९ 'परिय पुराणम्'-४२१ पर्दे की प्रथा-६६ पशुभाव---२१४ पशुयज्ञ—४७ पांचरात्र--७२ पाणिनीय अष्टाध्यायी—४३ पातंजल दर्शन-१६६ पादरी---२४५ पारसीधर्म-५२ पाज्ञुपत —७२, २०३ पाशुपतयोग - १९५ पितृयज्ञ-४७, ७६ पीटर---२४४ पुनर्जन्म (जैन)—१३१ पुनर्जन्म (बौद्ध)—१४५ पुराण—१६६, १८५ पुराण-काल---१६६ पुरुष-सूक्त —२१, ३१ 'पुरुषार्थ'—४३४ पूर्वमीमांसादर्शन-१७१ पोकाक—३७५ प्रतिलोमज रोमहर्ष---३६७ प्रत्यभिज्ञादर्शन (शैव)—२९५ प्रत्याहार---२६९ प्रबोधचंद्रोदय-४०७ प्रमाणमीमांसा — १६४ प्रश्नोपनिषद्—३७ प्राणायाम—२६६ प्रेतकल्प-१८६ प्रोटेस्टैंट-- २४२

फ

फत्ताक—२५१ फरिस्ते—२६० फर्द — २५५ फ़ातक — २५१ फिनीसिया — ३७५ फो-हि—१⊏१

च

वक, पर्ल -४३६ वर्मा - ३७८ बलवंतराव--४१७ बलावडसकी--३४० बल्चिस्तान —३७४ बहुविवाह-५१ बांज--६० बाइबल---२४०,२४२,२४७,४३६,४४५ बाइबल की भविष्यवाणी—२४७ बाउल-संप्रदाय---३१४ बापू-४४१ बिट्ठल स्वामी--२८६ बीजक--३१० बुद्धजीवनचरित---१३३ बुद्धघोष—३७८ बुद्ध-सिद्धान्त-१३८ बुनियादी शिक्षा--४३६-४० बुहैरा-२५१ बृहतर भारत—२७२ वृहदारण्यक उपनिषद्—३८ वेलथेहम---२३६ वौद्ध तीर्थस्यान-१४६ वौद्धदर्शन--१५८ वौद्धधर्म-१३३ वौद्धधर्म और ईश्वर-१४५ वौद्धधर्म के भारत से लोप होने के कारण-१४ वौद्धधर्म में गणपतिका स्थान-२२८

वीद्वपुराण---२०२

वौद्ध-प्रार्थना---१५०

बौद्ध-मूर्तिपूजा--१४६

वौद्धसंघ—१४३ वौद्ध-संप्रदाय—१४५ वौद्ध-साहित्य—१४७ वह्य—३१ व्ह्यपुराण—१८६, १६३ व्ह्यपुराण—१८६, १६३ व्ह्यविद्या-समाज—३४०-४४ व्ह्यविद्या-समाज—३४०-४४ व्रह्यवैद्यतंपुराण—१६४, १६८ व्रह्याण्डपुराण—१६५ प्रह्याण्डपुराण—१६५ प्राह्मणं—२४ व्राह्मणतंत्र—२१६ व्राह्मण स्वामी—४२२

#### भ

भक्तियोग-पुस्तक---३५४ भगवद्गीता—(देखो गीता) भगवानदास, डाक्टर - ४३४ भविष्यपुराणण--१६२, ३६८ भागवतधर्म-७२, २७८ भागवतपुराण-१६३, १६८ भारत, आयों के पूर्व-१ भारत, इतिहास कालीन ६३ भारत, जैन तथा वीद्धधर्म से पूर्व-१२२ भारतीय कथा- ६१ भारतीय भाषा-४११ भारतीय वेशभूषा-४११ भारतीय संस्कृति---३६३-७२, ४१४, ४१८ भारतीय संस्कृति का प्रसार-- ३७२- ८७ भारतीय संस्कृति का मूलाधार--३८८२ भारतीय संस्कति के आधुनिक

उन्नायक---४१७

भीष्म--६१ भूतवज्ञ-४७, ७६ भोग में योग--२७६

म मंदबलि-गोसाल—१२०

मंडन मिश्र-२६३ मंत्रयोग---२७० मंदपाल—३६८ मग----२२१-२२ मत्स्यपुराण--१६८ मद्यपान-- ६९ मध्वाचार्य---२८५ मनु----२३०-३१ मनुस्मृति-२३०, २३२ मयजाति—३८६ मरियम -- २३६ मलाची--१०५ मलाया---३८० मलूकदास---४४३ मस्करी संप्रदाय-११६ महर्षि मैत्रेय--३४४ महानुभावपंथ---३१३ महाभारत-८६ महाभावसमाधि-२७० महामृत्युंजय---२०६ महायान-१४६, १५८ महायोगसमाधि--२७० महालयसमाधि---२७३ महावीर--१२४, २०१ महशिवरात्रि-४०८ मांडूक्य उपनिषद्—३७ मांसभक्षण-६७ माताजी- ४२७ माताहरी—८६ माध्यमिक मत-१५८ 'मानवधर्मसार'- ४३४ मार्कण्डेयपुराण—१६७ मार्टिन लूथर---२४२ मालवीय, वूजनाय-४१८ मालवीय, मदनमोहन-४१८ माहेरवर सूत्र—४३ मिताक्षरा---२३४

मित्तानी जाति-३७२ मिश्र शैव-३६४ मिस मारगरेट नोविल (निवेदिता)—३५२ मिस्र--३७५ मिहिरकु ल-४०० मीरावाई--३०४ मुंडक-उपनिषद्--३७ मुअज्जिन-२५५ मुख्य वृत--४०८ म्निसुवृत--२०१ मुसलमान संत-३०८ मुसलमान-संप्रदाय-२६१ मुहम्मद - २५१, २५३, ४३६ मूर्तिपूजा---७० 'मूलमध्यमकारिका'- १५८ मूसा--१०३, १०६ मेकैंडो-३२३ मेसोपोतामिया—३७५ मेहरान नदी---१ मैक्समूलर—१३, १४ मैडम लुइसी (स्वामी अभयानंद)-३५२ मैडम बलावडस्की--३४० मैथ्यू---२३७, २४४ मोहेंजोदड़ो-१, ३, १०

य

यज् वंद—२२
यवद्वीप—३८२
यवत—५४
यवत—५४
यह्दी धर्म—१०३
यह्दी प्रार्थना—१०६
याज्ञवल्क्य—२२,३६
याज्ञवल्क्यस्मृति—२३३
यामल—२१०-११
यामुनाचार्य—२८२

युक्तिकल्पतरु—११५
यूनान—३७६
योक्गि—१८१
योगदर्शन—१६६
योगनिष्ठा—१००, १०२
योगमार्ग—२६८
योगवासिष्ठ—२७४-७५
योगाचारदर्शन—१५९

J

रमण, महर्षि-४२१ रसखान---३०८ रहीम--३०८ रांग सान गैम्पो-३७८ राजनीतिरत्नाकर—११५ राजयोग---२७३ रााधकृष्णन्, सर्वपल्ली-४३२ राधावल्लभी संप्रदाय--२८८ राधासोआमी--३३८ राधास्वामी-मत-३३७ राधास्वामी-सिद्धान्त-३३६ राम-२८०, ४३७, ४३६ रामकृष्ण---३४५-४६ रामचरितमानस - ३०५ रामतीर्थं -- ३५६-६० रामदास गौड़—४१३ रामदास, समर्थ-३०२ राममोहनराय—३२६ रामानंद---२८४ रामानुज--२८२-८३ रामायण-७७ राष्ट्रपिता--४४१ रियोवू-- ३२५ रूढ़ियाँ, हिन्दू समाज की---४१३ क्पस्कंच-१६० रूम, मोलाना--४४२ रैदासी पंथ-३१०

लंका—३७८
लघुअर्ह न्नीति—११५
लघुअर्ह न्नीति—११५
लघयोग—२७३
लितिविस्तर—२१३
ला-ओ के उपदेश—१८१
ला-ओत्सी—१८०
लाराजोगरंग—३८३
लिगपुराण—१६७
लिगपुजा—२०४
लीहत्जु—३७७
लुविनी—३७८
लेडविटर—३४३
लोकमान्य—४१७

व

वऋतुंड—२२६ वज्रयान--१४६ वराहपुराण--१६८ वरुण—२८, २०३ वर्णाश्रमधर्म—३६३ वला--- २१३ वल्लभाचार्य--२८६ वसव-पक्षी लिंगायत-२६५ वसवेश्वर पुराण--- २९५ विसष्ठ ऋषि—८४, ३९८ वहावी---२६१ वाग्भट--११८ वाटक—३८२ वामकौलतांत्रिकयोग—२७७ वामनपुराण-१६७ वाममार्ग--- २११ वामाचार—२१४ वायुपुराण-१९५ वारकरीपंय—२६८ वारी--२९८ षालिया—३ ५५ वि० द०-५=

वालीद्वीप--३८४ वासुदेव---२७८ विचारणा—२७६ विज्ञानवाद---१६१ विज्ञानस्कंध- १६० विधवाविवाह---५१ विमलसूरि---२०१ विवेकानंद--३४६, ३४८, ३५०-५६ विशिष्टाद्वैत—२८३, २९० विश्वकोष—६३ विश्वकोषात्मक पुराण-१८९ विश्वानंद, स्वामी-४३१ विश्वामित्र—८५, ३९८ विष्णुपुराण-१८६ विष्णु स्वामी--२८१ विस्पेरद — ५४ वीरभाव---२१४ वीरशैव--- २६४-५ वेंदिदाद-५४ वेद और वैदिक साहित्य--२० वेद का अर्थानु धान-१६ वेदांग-४१ वेदांतदर्शन---१७३ वेदांत-सोसाइटी—३५३ वेदाचार---२१४ वेदानुक्रमणी—४५ वेदी काल्चंद - ३१५ वेशभूषा—४११ वैकुंठचतुदर्शी—४०८ वैदिक कॉनॉलॉजी—वेदांग ज्योतिप—४१८ वैदिक देवता— २७ वैदिक सभ्यता—४६ वैशेषिक दर्शन-१६२ वैष्णव-उपसंप्रदाय—२८८ वैष्णवतंत्र — २१७ वैत्पवपुराम— १८७, १८९, १९० वैष्यवमत — २७८

वैष्णव संत-परंपरा—२९७ वेष्णवाचार—२१४ वोगजकुई—१४, ३७२, ३७५ व्याकरण—४३

शंकर-सिद्धांत---२६४ शंकराचार्य----२६३ शांभवी मुद्रा—२७३ शाक्तमत-र्१० शारदापीठ---२६५ 'शास्त्रवाद-बुद्धिवाद' —४३४ शितोधर्म---३२३-२६ शिक्षा---४३ शिक्षा-योजना (गांधी)-४३९ शिक्षा-संग्रह—४३ शिव का आर्यदेवत्व---२०६ शिवदयालसिंह साहब—३३७ शिवाजी-उत्सव---४१७ शिवाद्वैतवाद---२६६ शिवानंद, स्वामी-४२६-३२ शिश्नदेव---२०५, २०८ शुक्रनीतिसार—११४ शुद्धाद्वैत—२८६, २६२ शुभेच्छा—२७५ शूकर मार्दव—१४७ शैलेंद्र—३८३ र्शंलोपदेश---२३७ शैवतंत्र---२१७ शैवमत — २०३ शैव-संप्रदाय--- २६४ शैवाचार---२१४ श्रोतसूत्र—४२ व्वेतांवर-- १२७

संगीतशास्त्र—११६ संशास्तंध—१६१

रवेताश्वतरोपनिषद्—३६

स

संडसवर्ग (स्वामी कृपानंद)—३५२ संप्रदाय-४०५ संशोधित-परिवर्द्धित पुराण—१६३ संस्कारस्कंध—१६१ संस्कृति पर व्यक्तित्व---४१४-१६ सतनामी पंथ--३१२ सतानामी संप्रदाय-२८९ सती-प्रथा—६७ सत्यपथ---३१३ सत्यार्थप्रकाश—३३४-३५ सत्त्वापत्ति — २७६ सद्धर्मपुंडरीक—१४६ सनातनधर्म---४१४, ४३८ 'सनातनधर्म'—४१६ सप्तसिधु—६ 'सब धर्मों की एकता'-४३४ 'समन्वय'—४३४ समन्वय का प्रयत्न-४०६ समष्टिवाद-४१३ समाधि---२७० सम्यक् चरित्र—१३० सम्यक् ज्ञान--१२९ सम्यक् दर्शन-१२८ सर्वधर्मसमन्वय-४४२-४६ सलात---२५४ सांख्यदर्शन-१६६ सांप्रदायिक पुराण—१६७ सामवेद---२३ सायण-१६ 'सारवचन'—३३७ सिंबु-लिपि—३ सिवु-सभ्यता-१ सिख-चिह्न—३१८ सिख-तीर्थस्थान—३१६ सिख-वर्म---३१५ सिख-सिद्धांत—३१८ सिद्धांत (जैन)—१२८

सिद्धांत (बृद्ध)—१३८ सीतानवमी-४०८ सील, वर्जेंद्रनाथ-४३२ सुंदरमय्यर-४२१ सुन्नत—२५५ सुमात्रा—३८२ सुमेरियन—१० सुरत शब्दयोग—३३७, ३३८ सुलेमान'—१०७ सुश्रुत संहिता—११७ सूफी---२६१ सूरदास-३०६ सूर्पणखा—⊏६ सेंट टामस--- २४२ सेंट लुईस-३५८ सोम-२५४ सोरिकमेरापो—३८२ सीत्रांतिक दर्शन-१६० सौरमत—२२१ स्कंद पुराण—१६१ स्पितमा—५२, ५३

स्मृति—४१
स्मृतियों का विषय—२३१
स्याम—३७९
स्वयंभुव क्षेत्र—२०२
स्वयंभुव चैत्य—२०२
स्वयंभुव पुराण—२०२
स्वयंभुव पुराण—२०२
स्वामीनारायणी संप्रदाय—२८८

ह

हठयोग—२७०
हड़प्पा—१
हरिजन-आंदोलन—४१२
हरिजंश पुराण—२०१
हिंद-द्वीप समूह—३८३
हिंद्र-उत्सव—४१०
हिंद्र-तीर्थं—४१०
हिंद्र-तीर्थं—४१०
हिंद्र-तीर्थं—४१०
हिंद्र-त्योहार—४१०
हिंद्र-व्यू आफ लाइफ'—४३३
हिंद्र-वृत—४०७
हिंद्रीशया—३८३

# सहायक ग्रंथ-सूची

🕸 ताराङ्कित पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में हैं

### प्रथम खगड

### पहला परिच्छेद

- १ मोहें जोदरो —श्री सतीशचन्द्र काला २ पुरातत्त्वांक (गंगा) —राहुल सांकृत्यायन
- \*३ इराडस वैली इन वैदिक पीरियड—रामप्रसाद चन्दा
- \*४ ऋग्वैदिक कलचर ग्राफ प्रीहिस्टोरिक टाइम्स (दो भाग)—स्वामी शंकरानन्द
- \*४ मोहेंजोदरो एगड इगडस सिविलिजेसन-सर जान मार्शल
- \*६ प्रीहिस्टोरिक इण्डिया—स्टुम्रर्ट विगौट
- \*७ सम सरवाइवल्स ग्राफ हरप्या कल्चर—टी० एस० ग्ररवान्थु
- \*□ हिन्दू सिविलिजेसन—ग्रार० के० मुकर्जी
- \*६ डिस्कवरी ग्राफ इण्डिया-जवाहरलाल नेहरु

# दूसरा और तीसरा परिच्छेद

- १ त्रायों का त्रादिदेश-शी सम्पूर्णानन्द २ ऋग्वेदभाष्य-भूमिकां-स्वामी दयानन्द
- ३ वैदिक सम्पत्ति—श्री रघुनन्दन शर्मा ४ भारतीय संस्कृति—प्रो० शिवदत्त ज्ञानी
- \*४ त्रारिक होम त्राफ द त्रारयन्स \*६ त्रोरायन—वी० जी० तिलक
- \*७ ऋग्वैदिक इग्डिया \*८ ऋग्वैदिक कल्चर-ए० सी० दास
- \*६ हिन्दू सिविलिजेसन—ग्रार० के० मुकर्जी

# चौथा, पाँचवाँ, छठा और नवाँ परिच्छेद

- १ ऋग्वेद भाष्य २ यजुर्वेद भाष्य-स्वामी दयानन्द
- ३ चारो वेद का भाष्य—श्री जयदेव विद्यालंकार
- ४ ऋग्वेद में ऋषियों का दर्शन ४ ऋग्वेद में वशिष्ठ ऋषि का दर्शन-दा० सातवलेकर
- ६ त्रथर्ववेद का सुवोध भाष्य—सातवलेकर ७ यजुर्वेद का भाष्य-पं० रामस्वरूप शर्मा
- ८ सामवेदभाष्य—श्री वीरेन्द्र शर्मा ६ सामवेद्भाष्य—श्री भगवदाचार्य
- १० साय**ण** श्रीर माथव ११ श्रार्थ-संस्कृति का मृलाधार—प्रो० वलदेव उपाध्याय
- १२ वैदिक वाङ्मय का इतिहास—पं० भगदत्त १३ वंदिक सम्पत्ति—पं० रव्यनन्दन शर्मा
- १४ व द-रहस्य (दो भाग)—श्री अरविन्द (अनुवाद) १४ वैदिक दर्शन—हा० फतेह सिंह
- १६ वैदिक साहित्य—पं० रामगोविन्द त्रिवेदी १७ वेद-संदेश (चार भाग)—विश्ववन्धु

- १= एतरेयब्राह्मण-गंगाप्रसाद उगध्याय १६ हिन्दूत्व-प्रो० रामदास गौड़
- २० भारत की प्राचीन संस्कृति—डा० रामजी उपाध्याय
- २१ भारतीय संस्कृति—प्रोफेसर शिवदत्त ज्ञानी
- \*२२ डिस्कवरी आफ इग्डिया-पं० जवाहरलाल नेहरू \*२३ ऋग्वेद (छ: भाग)-विल्सन
- \*२४ चारो वेद का अंग्रेजी कविता में अनुवाद-गीिपथ
- \*२४ रेलिजन एएड फिलासफी ग्राफ वेदाज-ए० वी० कीथ
- \*२६ रेलिजन ग्राफ ऋग्वेद—ग्रेसवोल्ड \*२७ रेलिजन इन वैदिक लिटरेचर—देशमुख
- \*२८ रेलिजन आफ ऋग्वेद—व्लूमफिल्ड
- \*२६ वैदिक गौड्स ऐज फीगर आफ वायलॉजी—वि० जी० रेले
- \*३० ऋग्वेद ग्रनविल्ड —द्विज दासदत्त \*३१ मेसेज ग्राप्त वेदाज —सर गोखुलचन्द नारंग
- \*३२ विजडम त्राफ हिन्दूज वायन ब्राउन
- \*३३ लाइट ग्रॉन वेदाज -- टी० वी० कपालिशांस्त्री \*३४ रिवस-- टी० परमशिव ऐयर
- \*३५ त्रोमेन इन ऋग्वेद—भगवतशरण उपाध्याय
- \*३६ वैदिक ब्राइडिया ग्राफ सीन—हेनरी लेफेवर
- \*३७ रेलिजन ग्राफ द हिन्दू—डी० एन० पाल
- \*३८ ऋग्वैदिक इण्डिया \*३६ ऋग्वैदिक कलचर—ए० सी० दास
- \*४० हिस्ट्री त्राफ संस्कृत लिटरेचर-वि० सी० वैद्य \* ४१मिस्टिक फायर-श्री अरविन्द
- - ४४ वेद-परिचय (तीन भाग) ४४ वेद का स्वयं शिज्ञक (दो भाग)—दामोदर सातवलेकर ४६ वेद-प्रवेश (तीन भाग) ४७ त्रागम-निवंधमाला ४८ देवता-परिचयत्रन्थमाला

### सातवाँ परिच्छेद

- १ दशोपनिपद् (शांकरभाष्य) २ श्वेताश्वतरउपनिपद् (शांकरभाष्य)-गाता प्रेस, गोरखपुर
- ३ एकादशोपनिपद्-स्वामी अमरदास-चौलम्बा संस्कृत पुस्तकालय, काशी
- ४ उपनिषद् ग्रंक (कल्याण)-गीताप्रेस, गोरखगुर ४ दशोपनिषद्-श्रीनारायण स्वामी
- ६ दशोपनिपद—स्वामी विद्यानन्दजी—गीताधर्म प्रेस, काशी
- ७ दशोपनिपद्-श्री जालिम सिंह (नवलिकशोर प्रेस)
- म श्रार्य संस्कृति का मूलाधार ६ वैदिक कहानियाँ—प्रो० वलदेव उपाध्याय 🔧
- \*१० प्रिन्सपल उपनिसडस् \*११ डायलग फाम उपनिपद्—स्वामो शिवानन्द, ऋषिकेश
- \*१२ टेन उपनिषद् विथ कमेण्टरी आफ ब्रह्मयोगिन स्वामी—अद्यार प्रेस, मद्रास
- \*१३ इएन्टी योग उपनिपद्, \*१४ फिफटीन शेव उपनिपद् \*१४ हुए्रटीफोर वेदान्त उपनिषद् \*१६ फोरटीन वैष्णव उपनिपद् \*१७ सेवेनटीन संन्यास उपनिपद्
- \*१८ एट शाक्त उपनिषद् \*१६ तेवेनटीवन माह्मर उपनिषद्—ग्रद्यार मेस, महास
- \*२० लाहर स्रॉन उपनिपदस्—री० बी० कपालि शास्ती
- <sup>\*</sup>२१ फिलावकी आफ उपनिपदस्— यर राषाकृष्ण्न

#### [ ४६२ ]

### श्राटवाँ परिच्छेद

- १ त्रार्य-संस्कृति का मूलाधार—प्रो० बलदेव उपाध्याय
- २ भारतीय संस्कृति की रूपरेखा-प्रो० रामधन शर्मा
- ३ ऋग्वेदानुक्रमणी—श्री जयदेव शर्मा ४ हिन्दूत्व—प्रोफेसर रामदास गौड़
- \*४ निरुक्त एगड इटस प्लेस इन लिटरेचर—एचं रकोल्ड
- \*६ यहासूत्र ग्रीर रूल्स ग्राफ वैदिक हौमेस्टिक सेरीमोनिज—श्रोलडेनवर्ग
  - ७ गोभिल गृह्यसूत्र ऋनु०-ठा० उदयनारायण

### नवाँ और दसवाँ परिच्छेद

- १ धर्म का त्रादि स्रोत-श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय २ त्रावेस्ता-प्रोफेसर राजाराम
- ३ ईश्वरांक (कल्याण)—गीता प्रेस, गोरखपुर \*४ जोरास्ट्रियनिज्म—एनी वेसेण्ट
- \*४ जेन्द अवेस्ता एएड इस्टर्न रेलिजन-पलूगेल \*६ टिचिंग्स आफ जोराष्ट्र-कपाडिया
- \*७ जोराष्ट्र रेलिजन एगड कस्टम्स—भरुचा \*८ ब्रद्रहुड ग्राँफ रेलिजन—सोफिया वार्डिया
- \*६ वर्ल्ड रेलिजन-स्वामी शिवानन्दजी

### दूसरा खगड

#### पहला परिच्छेद

- १ महाभारत-मीमांसा—ेश्री विनायक चिन्तामिण वैद्य (ग्रनुवाद)
- २ महाभारत की समालोचना (दो भाग)—श्रीपाद दामोदर सातवलेकर
- ३ भारत का इतिहास-प्रोफेसर रामदेव, गुरुकुल, हरिद्वार
- ४ भारतीय सैं:कृति-प्रो० शिवदत्त ज्ञानी
- भारत की प्राचीन संस्कृति—डाक्टर रामजी उपाध्याय

### दूसरा परिच्छेद

- १ वाल्मीकीय रामायण (सानुवाद)—पं० चन्द्रशेखर शास्त्री
- २ वाल्मीकीय रामायण (सानुवाद)—श्रीपाद दामोदर सातवलेकर
- ३ तुलसीदर्शन (बाल से सुन्दर काएड तक)—डाक्टर बलदेव मिश्र
- ४ वाल्मीकीय रामायण (सिर्फ अनुवाद)—इव्डियन प्रेस, प्रयाग
- ४ वाल्मीकीय रामायण (संदित)—कल्याण का विशेषांक—गीताप्रेस, गोरखपुर

#### तीसरा परिच्छेद

- १ महाभारत (मूल तथा अनुवाद)-श्रीपाद दामोदर सातवलेकर
- २ महाभारत (मूल तथा अनुवाद) सिर्फ आदि और सभा पर्व-स्वामी विद्यानन्दजी, काशी

३ महाभारत ( सिर्फ अनुवाद)—इण्डियन प्रेस, प्रयाग

४ महाभारत भाषा वार्तिक ( सिर्फ अनुवाद )-रामकुमार प्रेस वुकडिपो, लखनऊ

४ महाभारत (कविता में)-- सबलसिंह चौहान

६ महाभारत (संज्ञिप्त) कल्याण का विशेषांक-गीता प्रेस, गोरखपुर

७ महाभारत-मीमांसा—(त्रानुवाद) श्री चिन्तामणि वैद्य

महाभारत की समालोचना (दो भाग)--श्रीगद दामोदर सातवलेकर

### चौथा परिच्छेद

- १ भगवद्गीता शंकरभाष्य-सहित २ भगवद्गीता रामानुजभाष्य-सहित गीता प्रेस
- ३ गीतातत्त्वांक-जयदयाल गोयन्दका -गीता प्रेस, गोरखपुर
- ४ ज्ञानेश्वरी गीता-संत ज्ञानेश्वर-ग्रमु० रामचन्द्र वर्मा, काशी
- 🗴 गीतारहस्य—लोकमान्य तिलक—ग्रनु० माधवराव सप्रे
  - ६ त्रानाशक्तियोग-महात्मा गांधी
  - ७ पुरुषार्थबोधिनी टीका-श्रीपाद दामोदर सातवलेकर
  - प गीतादर्पण स्वामी त्रात्मानन्द मुनि
  - ६ गीतागौरव—(पाँच भाग) महामण्ड तेश्वर स्वामी विद्यानन्दजी, गीताधर्म प्रेस, काशी
  - १० गीताभाष्य (ग्रार्थसमाज की दृष्टि से) स्वामी ग्रात्मानन्दजी
  - ११ गीताज्ञान—(अध्याय १ से १२ तक) श्री दीनानाथ भार्गव, देहली
  - १२ भगवद्गीता—श्री राजगोपालाचारी (ग्रनुवाद)
- \*१३ भगवद्गीता (श्रंश्रेजी में)—डॉ॰ राधाकृष्णन
- \*१४ सेलश्चियल सौंग (ग्रंग्रेजी पद में) ग्रारनॉल्ड
- १४ गीताज्ञान (पद्यानुवाद)-गीताधर्म प्रेस, काशी
- १६ हरिगीतामृत (हरिगीतिका छन्दों में)—स्वामी हरिहरानन्दजी
  - १७ गीता और विश्वप्रेम-सहात्मा गांधी १८ गीताप्रवचन-विनोदा मावे
- \*१६ एसेज च्रॉन गीता—योगी च्ररविन्द \*२० गीतासार—महर्षि रमग्
- \*२१ दी लाइटस् आफ भगवद्गीता—वैजनाथ खन्ना \*२२ भगवद्गीता—वी० जी० रेले
- \*२३ शार्ट श्राफ लाइफ इन भगवद्गीता—एच० देवतिया, विद्याभवन, वम्बई
- \*२४ डिस्कोरसेज ग्रॉन भगवद्गीता—श्री मंगलानन्द

#### पाँचवाँ परिच्छेद

- १ रांसार का संज्ञित इतिहास भाग १—(अनुवाद) एच० जी० वेल्स
- \*२ छोल्ड देखानेएट (पुरातन समाचार) ३ धर्म का श्रादि खोत-श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय
- \*४ भियोनोनी ह्याप ह्योल्ड टेस्डामेसट—डेविटसन
- \*४ हदरहुट छाफ रेलिजन सोफिया वाडिया
  - \*६ वर्ल्ड रेतिनन—स्वामी शिवानन्व्ली

# तीसरा खगड

### पहला, दूसरा और तीसरा परिच्छेद

- १ हिन्दूत्व-प्रो० रामदास गौड़
- २ त्रार्य-संस्कृति का मूलाधार ३ धर्म ग्रीर दर्शन—श्री बलदेव उपाध्याय
- ४ भारतीय संस्कृति की रूपरेखा-प्रो० रामधन शास्त्री
- भारतीय संस्कृति—प्रो०शिवदत्त ज्ञानी
- \*६ हिन्दू सिविलिजेशन—डाक्टर त्रार० के० मुकर्जी
- \*७ त्रॉल एवाउट हिन्दूइन्म—स्वामी शिवानन्द

### चौथा परिच्छेद

- १ जैनधर्म-मीमांसा-दरबारीलाल सत्यभक्त २ बुद्ध श्रीर महावीर-किशोरीलाल मशरूवाला
- ३ महावार-वाणी-वेचरदास दोशी ४ धर्म श्रौर दर्शन-प्रो० वलदेव उपाध्याय
- \*४ जैनिज्म-एनी बेसेंग्ट \*६ अ।उट लाइन आफ जैनिज्म-जे० लाल जैन
- \*৩ महावीर हिज लाइफ एएड टीचिंग—श्री विमलचरण लाल

### पाँचवाँ परिच्छेद

- १ बुद्ध स्त्रीर बौद्धधर्म-चतुरसेन शास्त्री २ बौद्धधर्म-श्री गुलाब राय
- ३ बुद्ध-मीमांसा-महन्थ, बोधगया ४ धम्मपद-ग्रानन्द कौशल्यायन
- ধ उदान-भिन्तु जगदीश कश्यप
- ६ मिलिन्दप्रश्न—मिन्नु जगदीश कश्यप ७ बुद्धचरित्र—सूर्यनारायण चौधरी
- द बुद्ध श्रौर महावीर—जमनालाल जैन शह बुद्धिज्म—एनी वेसेएट
- \*१० लाइट त्राफ एशिया-त्रारनॉल्ड \*११ डिस्कवरी त्रॉफ इरिडया-गं० जवाहरलाल नेहरू

### छठा, सातवाँ और आठवाँ परिच्छेद

- १ दर्शन-दिग्दर्शन २ बुद्धदर्शन राहुल सांकृत्यायन
- ३ भारतीय दर्शन ४ बौद्धदर्शन-मीमांसा-प्रोफेसर बलदेव उपाध्याय
- 🗴 पूर्वी और पश्चिमी दर्शन—डाक्टर देवराज
- ६ भारतीय दर्शन—डाक्टर दत्त श्रीर चहोपाध्याय
- ७ ग्रात्मरहस्य-रतनलाल जैन
- द वैशेषिक दर्शन (श्रनु०) ६ न्यायदर्शन (श्रनु०) १० योगदर्शन (श्रनु०) तुलसीराम स्वामी
- ११ सांख्यदर्शन (अनु०) दर्शनानन्द स्वामी
- १२ योगदर्शन ( त्रानु॰ ) हरिकृष्णदास गोयन्दका, गीता प्रेस, गोरखपुर
- १३ मीमांसादर्शन (ग्रनु॰) देवदत्त शर्मा १४ वेदान्तदर्शन-नुलसीराम स्वामी
- १४ ब्रह्मसूत्र—स्वामी शिवानन्द, ऋविकेश

\*१६ सर्वदर्शनसंग्रह त्राफ माधवाचार्य—कौवेल

%१७ हिस्ट्री त्राफ इण्डियन फिलासाफी—–दासगुता

श्रद इख्डियन फिलासफी—डॉ॰ राधाकुष्णन

१६ भारतीय संस्कृति—प्रोफेसर शिवदत्त ज्ञानी

**%२० डिस्कवरी श्राफ इण्डिया—पं० जवाहरलाल नेहरू** 

### नवाँ और दसवाँ परिच्छेद

१ क्रंगमुनि-ज्ञानामृत--- डाक्टर हरप्रसाद शास्त्री, लगडन

२ धर्म ग्रौर दर्शन--प्रो० वलदेव उपाध्याय

\*३ कन्फ्रुसियनिष्म \*४ तात्रोइष्म—रावर्ट के० डोगलास

ार्थ वर्ल्ड रेलिजन—स्वामी शिवानन्द

## चौथा खगड

### प्रथम, द्वितीय और तृतीय परिच्छेर

१ हिन्दूत्व-प्रो० रामदास गौड़

२ त्रार्य-संस्कृति का मृलाधार--प्रो० वलदेव उपाध्याय

३ संज्ञित पद्मपुराण ४ संज्ञित स्कन्दपराण ५ संज्ञित मार्कराडेयपुराण ६ संज्ञित वृह्मपुराण (सिर्फ भाषा)—कल्याण का विशेषांक, गीता प्रेस, गोरखपुर

७ श्रीमद्भागवत पुराण प विष्णुपुराण ( मूल तथा अनुवाद ), गीता प्रेस

६ शिवपुराण ( सिर्फ अनुवाद ) प्यारेलालजी-रामकुमार प्रेस बुकडिपो, लखनऊ

१० भविष्यपुराण ११ वाराहपुराण (सिर्फ द्यनुवाद) श्री दुर्गावसाद ,,

१२ गरुडपुराण (मूल तथा अनु०)—श्री खूबचन्दली, रामकुमार प्रेस, बुकडिपी

१३ मत्स्यपुराण १४ वायुपुराण-श्री रामप्रताप त्रिगाठी, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग

१४ नारदपुराण १६ कूर्मपुराण १७ ब्रह्माण्डपुराण (मूल)—श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, वम्बई

१८ देवोभागवतपुराण (अंब्रेजी अनुवाद)—पाणिनि पेस, प्रयाग

॥१६ महापुराण—डायटर हरप्रसाद शास्त्री (बिहार रीसर्च सोसाइटी जर्नल, वालूम १४)

२० लिगपुराण (भाषानुवाद)-पं० दुर्गा प्रसाद

२१ वामनपुराण्-(भाषानुवाद)-पं श्यामसुन्दर लाल

२२ ऋष्तिपुराण (मृल )—श्री वेंकटेश्वर प्रेस, वस्बई

०२३ वसवैवर्त पुराण-भी राजेन्द्रनाथ हेन

२४ अष्टादशपुराणदर्पण-1० ज्लालाप्रसाद्तिश

### चौथा परिच्छेद

१ शिवपुराण (भाषा)—रामकुमार प्रेस दुक विपी, लखनक

२ धर्म श्रीर दर्शन—प्रोफेतर दलदेव उरारपाय

विव दव-पूट

३ मोहेंजोदरो-मो० सतीशचन्द्र काला ४ हिन्दूत्व-मो० रामदास गौड़ अथ शौविज्म—डाक्टर भगडारकर <br/>
%६ कश्मीर शौविज्म—जे० सी० भट्टाचारी श्रंथ विगनिंग त्राफ लिंग कलः इन इिंग्डिया—त्रविलङ्ख्या सूर प भारतवर्षं में जातिभेद—श्राचार्यं चितिमोहनसेन शास्त्री

# पाँचवाँ परिच्छेद

१ हिन्दूत्व-पो० रामदास गोड़ २ त्रार्थ-संस्कृति का मूलाधार-प्रो० बलदेव उपाध्याय ३ तारास्त्ररूपतत्त्व—श्री श्यामानन्द नाथ ४ चक्रपूजा—श्री भद्रशील शर्मा ४ वाममार्ग—श्री वंशीधर शुक्ल ६ मंत्रसिद्धि का उपाय—श्री भद्रशील

७ गुप्तसाधनतंत्र **८** योगिनीतंत्र—श्री कन्हैयालाल

ह गर्णेश—श्री सम्पूर्णानन्द १० मार्कराडेयपुरास (भाषा)—गीता प्रेस, गोरखपुर ११ राक्ति श्रंक (कल्याम्) १२ साधनांक (कल्याम्)—गीता प्रेस

\*१३ देवीभागवतपुरास (अंग्रेजी)—पासिनी प्रेस, प्रयाग

\*१४ तंत्र द ग्रेंड लिडरेचर \*१४ शक्ति एएड शाक्त—ग्रार्थर ऐवलेन

\*१६ गारलैएड स्राफ लेटर्स—स्रार्थर ऐवलन ( जौन उडरफ )

# छठा और सातवाँ परिच्छेद

१ हिन्दूत्व—प्रो० रामदास गौड़ २ धर्म श्रौर दर्शन—प्रो० बलदेव उपाध्याय

४ ब्रह्मपुरामा ४ पद्मपुरामा ६ स्कन्दपुरामा (कल्यामा विशेषांक)—गीता प्रेम, गोरखपुर ७ शिवपुरास (त्रमु॰)—प्यारेलालजी—रामकुमार प्रेस बुकडिपो, लखनऊ

# त्र्याठवाँ परिच्छेद

१ हिन्दूत्व—प्रो० रामदास गौड़ २ मनुस्मृति—पं० राजाराम ३ मानवधर्मशास्त्र—पं० इन्दिरारमण शास्त्री

४ श्रार्य-संस्कृति का मूलाधार—प्रो० वलदेव उपाध्याय

🗴 भारतीय संस्कृति—प्रो० शिवदत्त ज्ञानी

# नवाँ परिच्छेद

\*१ न्यू टेस्यमेएट (बाइबल)

२ धर्मशास्त्र (बाइवल का हिन्दी अनुवाद)—बिटिश एएड फॉरेन बाइवल सोसाइटी,

\*३ दि किंगडम ग्राफ ग्रार्थ—सी० डोवर \*४ इमीटेशन ग्राफ काइस्ट

४ धर्म का त्रादि स्रोत—गंगाप्रसाद उपाध्याय ६ सत्यार्थप्रकाश—स्वामी द्यानन्द इलाहावाद \*७ त्रमकवर्डं—जज रदरफोर्ड

#### [ ४६७ ]

## पाँचवाँ खगड

### प्रथम परिच्छेद

- १ कुरानसार २ इस्लामधर्म की रूपरेखा-राहुल सांकृत्यायन
- ३ इस्लामी त्योहार-श्री महेश प्रसाद ४ सत्यार्थप्रकाश-स्वामी द्यानन्द
- \*५ कोरान (ग्रंग्रेजी ग्रनुवाद)--मुहम्मद ग्रली
- \*६ मोहम्मद द प्रॉफेट ब्राफ डेजर्ट-के॰ एल॰ गीवा
- \*७ फिलासफी ब्राफ कोरान-जी० सरवार \*८ इन्कारनेशन इन इस्लाम-मिर्जा नादरवेग
- \*६ इस्लाम—एनी वेसेएट \*१० इस्लामिक कलचर —ए० ए० फैजी

### दूसरा परिच्छेद

- १ हिन्दूत्व-शी रामदास गौड़ २ शंकराचार्य-श्री बलदेव उपाध्याय
- ३ मनुस्मृति का मानवार्थ भाष्य-श्री इन्दिरारमण शास्त्री
- ४ वेदान्त ग्रंक, कल्याण-गीता प्रेस, गोरखपुर
- \*५ वेद एरड वेदान्त-ग्रर्नेस्ट पी० हौरविटज् \*६ वेदान्त-जी० एस० घाटे
  - ७ सूर्यकान्त-पं० शिवनारायण शर्मा

#### तीसरा परिच्छेद

- १ योग के त्राधार-श्री त्ररविन्द २ नाथ-सम्प्रदाय-श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी
- ३ सचित्र हठयोग-स्वामी शिवानन्द ४ सूर्य-नमस्कार-श्रीमान् वालासाहव पन्त
- ४ योगवासिष्ट-डाक्टर अत्रेय ६ श्रीधर्मकल्गद्रुम (चौथा भाग)-स्वामी द्यानन्द, काशी
- ७ योगांक (कल्यारा) --गीता घेस, \* योग-उपनिपद्-- ग्रडयार घेस, मद्रास
- \*६ योग फॉर इयु—श्रडयार प्रेस, मद्रास
- \*१० कनवरसेशन श्रॉन योग—स्वामी शिवानन्द

### चौथा, पाँचवाँ, सातवाँ और आठवाँ परिच्छेद

- १ हिन्दृत्व-भो० रामदास गोड़ २ धर्म श्रीर दर्शन-भो० बलदेव उपाध्याय
- ३ भारतीय संस्कृति—प्रो० शिवदत्त ज्ञानी
- ४ भारत का धार्मिक इतिहास-पं० शिवशंकर मिश्र
- ४ छद्द<sup>े</sup>तवाद—शी गंगाप्रसाद उपाध्याय
- ६ गरीर-शी ६ जारीयसाद द्विवेदी ७ तुलसीदर्शन-डाक्टर क्लदेव मिश्र
- = संव-ग्लंक ६ भक्त-ग्लंक १० उंस्हिति-ग्लंक (कल्याण) गीता प्रोध, गोरखपुर
- १११ पैष्यपितम—डावटर ज्ञार० जी० भएटारकर
- १९२ भक्ति कल्ट इन एनखिएक्ट इविडया—मनयदकुमार गोस्यामी
- \*१३ द जिलासापी द्याप पैरस्व रेलिवन---जीर एनट मिल्लक

# [ 888 ]

३ मोहेंजोद्रो--प्रो० सतीशचन्द्र काला ४ हिन्दूत्व-प्रो० रामदास गौड़ अथ शौविज्म — डाक्टर भगडारकर %६ कश्मीर शौविज्म — जे० सी० भट्टाचारी श्रं विगनिंग त्राफ लिंग कला इन इिएडया—त्रातुलकृष्ण सूर प भारतवर्ष में जातिभेद—ग्राचार्य हितिमोहनसेन शास्त्री

# पाँचवाँ परिच्छेद

१ हिन्दूत्व-प्रो० रामदास गौड़ २ त्रार्थ-संस्कृति का मूलाधार-प्रो० वलदेव उपाध्याय ३ तारास्त्ररूपतत्त्व—श्री श्यामानन्द नाथ ४ चक्रपूजा—श्री भद्रशील शर्मा ४ वाममार्ग—श्री वंशीधर शुक्ल ६ मंत्रसिद्धि का उपाय—श्री भद्रशील ७ गुप्तसाधनतंत्र ८ योगिनीतंत्र—श्री कन्हैयालाल

६ गर्णेश—श्री सम्पूर्णानन्द १० मार्कग्रहेयपुराग् (भाषा)—गीता प्रेस, गोरखपुर ११ शक्ति श्रंक (कल्याम) १२ साधनांक (कल्याम)—गीता प्रेस

\*१३ देवीभागवतपुरास (अंग्रेजी)—पासिनी प्रेस, प्रयाग

\*१४ तंत्र द ग्रेंट लिटरेचर \*१४ शक्ति एएड शक्ति—ग्रार्थर ऐवलेन

\*१६ गारलैएड स्नाफ लेटर्स—त्रार्थर ऐवलन ( जौन उडरफ )

# छठा श्रौर सातवाँ परिच्छेद

१ हिन्दूत्व-पो० रामदास गीइ २ धर्म श्रीर दर्शन-प्रो० बलदेव उपाध्याय

४ ब्रह्मपुरामा ४ पद्मपुरामा ६ स्कन्दपुरामा (कल्यामा विशेषांक)—गीता प्रेस, गोरखपुर ७ शिवपुरास (त्रनु॰)—प्यारेलालजी—रामकुमार प्रेस बुकहिपो, लखनऊ

# त्र्याठवाँ परिच्छेद

१ हिन्दूत्व—प्रो० रामदास गौड़ २ मनुस्मृति—पं० राजाराम ३ मानवधर्मशास्त्र—पं० इन्दिरारमण शास्त्री

४ त्रार्य-संस्कृति का मूलाधार—प्रो० वलदेव उपाध्याय

🗴 भारतीय संस्कृति—प्रो० शिवदत्त ज्ञानी

# नवाँ परिच्छेद

\*१ न्यू टेस्टामेएट (बाइवल)

२ धर्मशास्त्र (बाइबल का हिन्दी श्रनुवाद)—ब्रिटिश एएड फॉरेन बाइबल सोसाइटी,

\*३ दि किंगडम ग्राफ ग्रर्थ—सी० डोवर \*४ इमीटेशन ग्राफ काइस्ट

४ धर्म का त्रादि स्रोत—गंगाप्रसाद उपाध्याय ६ सत्यार्थप्रकाश—स्वामी दयानन्द इलाहाबाद \*७ श्रनकवर्ङ-जज रदरफोर्ङ

## पाँचवाँ खगड

#### प्रथम परिच्छेद

- १ कुरानसार २ इस्लामधर्म की रूपरेखा-राहुल सांकृत्यायन
- ३ इस्लामी त्योहार-श्री महेश प्रसाद ४ सत्यार्थप्रकाश-स्वामी दयानन्द
- \*४ कोरान (ग्रंग्रेजी त्रनुवाद)--मुहम्मद त्रली
- \*६ मोहम्मद द प्रॉफेट ग्राफ डेजर्ट-के॰ एल॰ गौवा
- \*७ फिलासफी स्राफ कोरान-जी० सरवार \*प इन्कारनेशन इन इस्लाम-मिर्जा नादरवेग
- \*६ इस्लाम—एनी बेसेएट \*१० इस्लामिक कलचर —ए० ए० फैजी

#### दूसरा परिच्छेद

- १ हिन्दूत्व-श्री रामदास गौड़ २ शंकराचार्य-श्री बलदेव उपाध्याय
- ३ मनुस्मृति का मानवार्थ भाष्य-श्री इन्दिरारमण शास्त्री
- ४ वेदान्त श्रंक, कल्याण-गीता प्रेस, गोरखपुर
- \*४ वेद एगड वेदान्त-श्रर्नेस्ट पी० हौरविटज् \*६ वेदान्त-जी० एस० घाटे
  - ७ सूर्यकान्त-पं० शिवनारायण शर्मा

#### तीसरा परिच्छेद

- १ योग के त्राधार-श्री त्ररविन्द २ नाथ-सम्प्रदाय-श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी
- ३ सचित्र हठयोग-स्वामी शिवानन्द ४ सूर्य-नमस्कार-श्रीमान् बालासाह्य पनत
- ४ योगवासिष्ठ-डाक्टर अत्रेय ६ श्रीधर्मकल्पद्रुम (चौथा भाग)-स्वामी दयानन्द, काशी
- ७ योगांक (कल्यारा) -- गीता प्रेस, \* प्रोग-उपनिषद् -- श्रडयार प्रेस, मद्रास
- \*६ योग फॉर इयु—श्रहयार प्रेस, मद्रास
- \*१० कनवरसेशन श्रॉन योग-स्वामी शिवानन्द

### चौथा, पाँचवाँ, सातवाँ और आठवाँ परिच्छेद

- १ हिन्दूत्व-प्रो० रामदास गौड़ २ धर्म ग्रौर दर्शन-प्रो० बलदेव उपाध्याप
- ३ भारतीय संस्कृति—प्रो० शिवदत्त ज्ञानी
- ४ भारत का धार्मिक इतिहास-पं० शिवशंकर मिश्र
- ४ ब्रह्मैतवाद-शी गंगाप्रसाद उपाध्याय
- ६ कत्रीर-श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी ७ तुलसीदर्शन-डाक्टर वलदेव मिश्र
- द संत-ग्रंक ६ भक्त-ग्रंक १० संस्कृति-ग्रंक (कल्याण) गीता प्रेस, गोरखपुर
- \*११ वैष्णविष्म—डाक्टर ग्रार० जी० भगडारकर
- \*१२ भक्ति कल्ट इन एनिखएसट इसिडया-भगवतकुमार गोस्वामी
- \*१३ द फिलासाफी ग्राफ वैष्णव रेलिजन—जी० एन० मिल्लक

## [ 88= ]

\*१४ मिस्टिसिन्म श्राफ मिडल एज—श्राचार्य चितिमोहन सेन \*१४ कवीर एराड भक्ति मुवमेराट—श्री मोहन सिंह

# छठा परिच्छेद

१ हिन्दूत्व-मो० रामदास गौड़ २ त्रार्थ-संस्कृति का मूलाधार-मो० वलदेव उपाध्याय \*३ शैविष्म—डाक्टर ग्रार० जी० मंडारकर \*४ कश्मीर शैविष्म—जे० सी० महाचारी

# नवाँ परिच्छेद

१ श्री गुरुग्रन्थसाहित्रजी (नागरी लिपि)—खालसापचार प्रेस, ग्रमृतसर

२ संत ग्रंक (कल्याण)—गीता प्रेस, गोरखपुर \*३ सिखीज्म—ऐनी बेसेएट \*४ सिख सेरीमोनिज—सर योगेन्द्र सिंह

\*४ सिख रेलिजन, इट्स गुरु एगड सैकेड राइटिंग—श्रार्थर माकोलिफ

\*६ इवोलिशन ग्राफ खालसा—इन्डुभूषण वनजी

\*७ सिखीज्म, इट्स ग्राइडियल एएड इन्सटीट्यूशन—तेजासिह

# छठा खगड

# प्रथम परिच्छेड

१ जापानरहस्य—श्री मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव

\*२ स्टडी त्राफ शिन्तो द रेलिजन त्राफ जापान—जी० केटो

\*३ पोलीटिकल फिलासफी ग्राफ मॉडर्न शिन्तो—डी० सी० होल्टन

# द्सरा, तीसरा तथा चौथा परिच्छेद

१ हिन्दूत्व—पो० रामदास गौड़

\*२ राममोहनराय, केशवचन्द्रसेन तथा दयानन्द—गंगापसाद उपाध्याय

\*३ हिस्ट्री ग्राफ ब्रह्मो समाज—शिवनाथ शास्त्री

\*४ डिस्कवरी श्राफ इरिडया—पं० जवाहरलाल नेहरू

४ सत्यार्थप्रकाश—स्वामी द्यानन्द ६ संत-ग्रंक (कल्याग्)—गीता प्रेस

\*७ स्वामी दयानन्द—श्री ग्ररिवन्द \*८ ग्रार्थसमाज—प्रिसवोल्ड

# पाँचवाँ तथा छठा परिच्छेद

१ सारवचन, २ शब्दसंग्रह, ३ संतवानी संग्रह, ४ रहनावली—द्यालवाग, श्रागरा \*४ राधा स्वामी सेवट—ग्रिसवील्ड ६ धर्मज्योति

७ परलोक की कहानियाँ—श्री जगतनारायण्

- \*= थियोसोफी एक्सलैग्ड —श्री पावरी
- \*১ इन द त्राउटर कोर्ट-श्रीमती एनी वेसेएट
- \*१० द फर्स्ट प्रिन्सपल आफ थियोसोफी--श्री जिनराज दास
- \*११ टेस्टबुक ग्राफ थियोसोफी-शिलेडविटर, \*१२ इयु (you)-श्री ग्रारेगडल
- \*१३ एनसिए्गट विजडम—श्रीमती एनी वेसेंगट
- \*१४ मेन विजिवुल एएड इनविजिवुल-श्रोमती एनी बेसेएट श्रीर श्री लेडविटर
  - १४ मानव-श्री वैद्यनाथ पण्डा, १६ क्या हम फिर जन्म लेंगे-रिवशरण
  - १६ जीवनमुक्त श्रीर मुक्तिमार्ग-श्री वैद्यनाथ पराडा

#### सातवाँ परिच्छेद

- १ ईश्वरबोध-श्री केदारनाथ गुप्त
- २ रामकृष्णचरितामृत—श्री लल्लीप्रसाद पागडेय
- ३ श्री रामकृष्णवचनामृत-पं० सूर्यकान्त त्रिपाठी
- \*४ रामऋष्ण परमहंस-रोमाँ रोलाँ ५ कल्याण (संत-त्रांक)-गीता प्रेस

#### आठवाँ परिच्छेद

- १ विवेकानन्दचरित्र-श्री सत्येन्द्रनाथ मजुमदार
- २ विवेकानन्द के लेखों का हिन्दी अनुवाद-शी रामकृष्णआश्रम, धन्तोली, नागपुर
- \*३ वर्क्स त्राफ स्वामी विवेकानन्द—ल्रह्र त ल्राश्रम, मायावती, ल्रालमोड़ा
- \*৪ इन उड्स रियलिजेशन (ग्राठ भाग)—श्री रामतीर्थ पञ्लिशिंग लीग, लखनऊ
  - 🗴 स्वामी रामतीर्थ के लेख भाषणादि का हिन्दी अनुवाद "
  - ६ संत-श्रंक (कल्याण)—गीता प्रेस, गोरखपुर
- \*७ डिस्कवरी श्राफ इण्डिया—पं० जवाहरलाल नेहरु

## सातवाँ खगड

#### प्रथम परिच्छेद

- १ भारतीय संस्कृति-प्रो० शिवदत्त ज्ञानी
- र भारत की प्राचीन संस्कृति—डाक्टर रामजी उपाध्याय
  - ३ भारतीय संस्कृति की रूपरेखा-प्रो० रामधन शर्मा
  - ४ भारतीय संस्कृति का इतिहास-श्री रामचन्द्र सिंगल
  - 🗶 भारतीय संस्कृति ग्रौर ग्रहिंसा—धर्मानन्द कौसम्बी
  - ६ ग्रार्थ-संस्कृति का उत्कर्षापकर्प-महादेव शास्त्री दिवेकर
  - ७ हिन्दुस्तान की सभ्यता—डाक्टर वेनी प्रसाद
  - म हिन्दूत्व—प्रो० रामदास गौड़ ९ वैदिक सम्पत्ति—परिडत रवुनन्दन शर्मा

१० संस्कृति-ग्रंक (कल्याण) — गीता प्रेस, गोरखपुर \*११ हिन्दू सिविलिजेशन — ग्रार० के० मुकर्जी

\*१२ डिस्कवरी ग्राफ इण्डिया—जवाहरलाल नेहरू

### दूसरा परिच्छेद

१ विशाल भारत का इतिहास-वेदव्यास

२ वृहत्तरभारत—चन्द्रगुप्त वेदालंकार

३ इतिहासपत्रिका का विशेषांक-देहली

४ वैदिक सम्पत्ति-पं० रघुनन्दन शर्मा

\*४ हिन्दू अमेरिका-शी चमनलाल

\*६ एनिसएएट इडिएयन कौलोनिज इन द फार इस्ट, भाग १-२ — आर० सी० मजुमदार

७ वाल्मीकीय रामायण-(अनु०) चन्द्रशेखर शास्त्री

\*८ डिस्कवरी स्राफ इण्डिया—पं० जवाहरलाल नेहरू

#### तीसरा परिच्छेद

१ ऋग्वेद—(श्रनु०) श्री रामगोविन्द त्रिवेदी

२ अथर्ववेद-(अनु०) श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

३ भारतीय संस्कृति—पो० शिवदत्त ज्ञानी

४ गो-त्रांक (कल्याण) - गीता प्रेस, गोरखपुर

\*४ हिन्दू सिविलिजेशन—डाक्टर श्रार० के० मुकर्जी

### चौथा परिच्छेद

१ भारतवर्ष में जातिभेद- श्राचार्य चितिमोहन सेन शास्त्री

२ छूत श्रीर श्रछूत (दो भाग)-श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

३ भारतीय संस्कृति—पो० शिवदत्त ज्ञानी

४ ब्रार्यसंस्कृति का उत्कर्णापकर्प-पिडत महादेव शास्त्री दिवेकर

४ ऋग्वेदसंहिता—(श्रनु०) श्री रामगोविन्द त्रिवेदी

६ ग्रथवंवेदसंहिता—(ग्रनु०) श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

७ मनुस्मृति—८ पद्मपुराण्—गीता प्रेस, गोरखपुर

६ मानव धर्मशास्त्र—इन्दिरारमण शास्त्री

१० स्कन्दपुराण ११ श्रीमद्भागवतपुराण १२ ब्रह्मपुराण-गीता प्रेस

१३ वायुपुराण—हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग

१४ भविष्यपुराण १४ वराहपुराण—रामकुमार प्रेस बुकडिपो, लखनऊ

१६ महाभारत शान्तिपर्व-शीपाट दामोद्र सातवलेकर

## आठवाँ खगड

### पहला और दूसरा परिच्छेद

- १ हिन्दूत्व-प्रो० रामदास गौड़ २ हिन्दुन्नां की पोथी-पं० देवदत्त शुक्ल
- ३ हिन्दूजाति की समीद्या-पं० लक्ष्मण् शास्त्री जोशी
- ४ हिन्दुत्रों के पर्व स्रोर त्योहार—छविनाथ पाग्डेय
- ४ हिन्दू त्योहारों की कथा--रामानुग्रह शर्मा
- ६ स्त्री-ग्रंक ७ संत-ग्रंक (कल्यारा)--गीता प्रेस
- \*
   नियो हिन्दूइज्म—डी० वी० अथलेय

#### तीसरा परिच्छेद

- १ में कीन हूँ ? \*२ महर्षिज गॉसपेल —महर्षि रमगा
- ३ योग का चमत्कार-रामनाथ सुमन
- ४ गुप्त भारत की खोज (अनु०) पाल बर्ग्टन--लीडर प्रेष, प्रयाग
- \*४ स. दर्शनभाष्य—'श्री के' \*६ महायोग—हूँ
- \*७ सेज ग्राफ अरुणाचल-अरलंगन \*८ महर्षि एएड हिज मेसेज-पाल ब्रग्टन
- \*६ डायमण्ड जुवली सोबेनियर—स्वामी निरञ्जनान्द, श्रीरमण्-स्राश्रम
- १० पूर्णयोग-श्री निलनीकान्त गुप्त
- ११ अरविन्द और उनका योग-अी अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी
- १२ वेद-रहस्य ('एसेज ऋॉन वेद' का ऋनुवाद)--देहली
- १३ अर्चना का वार्षिक अंक १६४७,१६४८-१६४६ श्री अरविन्द आश्रम, पारडीचेरी
- \*१४ ऐसेज श्रीन गीता \*१५ लाइफ डीवाइन-श्री श्ररविन्द
  - १६ स्वामी शिवानन्द-श्री महेन्द्र
  - १७ प्रण्व-रहस्य १८ भक्तियोंग १६ हठयोग-स्वामी शिवानंद
  - २० वेदान्त इन डेली लाइफ-स्वामी शिवानन्द
- \*२१ सित्रोर वेज त्राफ सकसेस इन लाइफ एएड गौड रियलिजेशन—स्वामी शिवानन्द
- \*२२ हेल्थ एएड लौंग लाइफ-- स्वामी शिवानन्द
- \*२३ प्रेक्टिकल लेशन इन योग--- ,,
- \*२४ योग इन डेली लाइफ-- ,, ,,
- \*२५ कन्सेर्य्रेशन एरड मेडिटेशन-- ,, ,,
- \*२६ शिव द प्रौफेट ग्राफ न्यू एज—वासुदेवनारायण सिनहा
  - २७ भारत-निर्माता-शीकृष्णवल्लभ द्विवेदी

#### चौथा ऋध्याय

- १ त्रात्मकथा २ गीता त्रौर विश्वधर्म ३ त्रानासक्तियोग-महात्मा गांधी
- ४ त्रात्मकथा ४ वापू के कदमों में ६ चम्पारण में महात्मा गांधी—डॉ॰ राजेन्द्रप्रसाद

#### [ ४७२ ]

- \*७ गाँधीवाद \*८ कांग्रेस का इतिहास-पद्टामि सीतारमैया
  - ९ गांधी-प्रनथमाला-विद्यापीठ, काशी
- १० प्रार्थना-प्रवचन सस्ता साहित्य-मण्डल ११ राष्ट्रिपता-जवाहरलाल नेहरू

#### पाँचवाँ ऋध्याय

- १ गीता त्रोर कुरान-पं० सुन्दरलाल २ समन्वय-डाक्टर भगवानदास
- \*३ इसेनशियल इंडिनटी ब्रॉफ ब्रॉल रेलिजन्य—डा॰ भगवानदास
- \*४ ब्रदरहुड श्राफ रेलिजन—सोफिया वाडिया
- \*५ मेसेज त्राफ पीस-इजरत गुलामहुसैन कादियानी
- \*६ वर्ल्ड रेलिजन—स्वामी शिवानन्द

# परिशिष्ट

# [१] स्वामी रामदास

स्वामी रामदास का जन्म दिन्निगाभारत के कनाडा जिले के होसद्भुग नामक गाँव में एक सारस्वत ब्राह्मण-परिवार में, सन् १८८४ ई० में, हनुमान-जयंती के दिन हुआ था। बचपन में उनके माता-पिता ने उनका नाम रखा था बिहल राव।

बिहल राव के पिता का नाम था बालकुष्ण राव और माता का नाम था लिलता उनके नौ भाई और तीन बहनें थीं। उनके विता एक सरकारी दफ्तर में बीस रुपये मासिक वेतन पर कक्क का काम करते थे। इतने बड़े परिवार का भरगा-पोषण श्रीर बालकों की शिद्धा-दीद्धा का प्रबंध करना बालक्कष्ण राव के लिए संभव नहीं था। इस काम में उनके एक छोटे भाई वरावर मदद करते थे। वे एक अच्छे वकील र्थे त्रौर उनके त्रपनी कोई संतान नहीं थी।

बिहल राव बचपन से ही बड़े स्वस्थ थे। वे कभी बीमार नहीं पड़े। बराबर प्रसन्न रहते थे। स्वभाव के बड़े निर्भीक थे। संभवतः हनुमान-जयंती के दिन जन्म महण करने के कारण पेड़ों से उनकी बड़ी प्रीति थी। सड़क के पेड़ों पर चढ़ना और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर बन्दर की तरह कूद जाना उन्हें खूब पसन्द था। बड़े-बड़े नारियल के पेड़ों पर चढ़ना-उतरना उनका रोज का खेल था।

वे सबसे पहले अपने गाँव की पाठशाला में मर्त्ती कर दिये गये। पीछे मंगलोर से उन्होंने हाई-स्कूल की परीचा पास की। स्कूल में उनका मन उतना कोर्स की पुस्तकों में न लगता—इधर-उधर की पुस्तकें बड़े शौक से पढ़ा करते। उनमें थोड़ी कला की रुचि भी थो। स्कूल में जब अध्यापक पाठ पढ़ाया करते तब वे अपनी नोट-बुक में श्रध्यापकों का चित्र श्राँका करते। इस तरह हाई-स्कूल की पढ़ाई खतम कर वे मद्रास के एक कालेज में भर्ती हो गये। पर यहाँ की पढ़ाई समाप्त होने से पहले ही वे वम्बई के विषटोरिया टेकनिकल इन्ह्डीट्यूट में चले गये। वहाँ उन्होंने तीन वर्ष तक कताई श्रोर नाई का काम बीखा। इन्हीं दिनों उन्हें पुस्तकें पढ़ने का मानों रोग-सा लग गया था।

क श्रीत्ररविंद-त्राश्रम, पारडीचेरी के एक साधक श्रीचंददीपजी द्वारा मेपित।

उन्होंने शोक्सिपयर के नाटकों को कई बार पढ़ा। साथ ही ग्रन्यान्य ग्रंग्रेज दार्शनिकों के ग्रंथों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। पर यहीं ग्राकर उनका विद्यार्थी-जीवन समाप्त हो गया ग्रीर ग्रव वे पूरे सांसारिक जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गये।

उनकी शिक्षा समाप्त होने पर सन् १९०८ ई० में रकमावाई के साथ उनका विवाह हुत्रा। प्रायः सन् १६२२ ई० तक वे साधारण गृहस्थ-जीवन में रहे। इस बीच उनके एक लड़की उत्पन्न हुई जिसका नाम रमाबाई है। रकमाबाई सन् १६३१ ई० में इस

वम्बई से शिक्ता-प्रहण कर वे सबसे पहले मद्रास की एक मिल में नौकर हो गये। संसार से विदा हो गईं। परन्तु थोड़े दिन बाद ही वे वहाँ से निजाम-सरकार की एक मिल भें, गुलवर्गा में आ गये। वहाँ कुछ दिन नौकरी करने के बाद वे फिर मद्रास चले ग्राये। फिर ट्रावनकोर, गदक, कोयम्बदूर, अहमदाबाद, नाड़ियाद आदि कई स्थानों की मिलों में काम किया। निह्याद में तो उन्होंने मिल के मैनेजर के रूप में काम किया। नौकरी की हालत में वे जहाँ भी गये, खूब प्रसिद्ध हुए। ब्रान्त में उन्होंने स्वयं ही मंगलोर में कपड़ा ब्रीर सूत रँगने का काम ग्रारम्म किया ग्रीर फिर हाथ का करघा भी बैठाया। पर इस धंघे में

इन्हीं दिनों उनका मन सांसारिक जीवन से हटकर आध्यात्मिक साधना की श्रोर भुकने लगा। स्वामी रामतीर्थं की पुस्तकों के पढ़ने से उनकी आध्यात्मिक भूख बहुत उन्हें सफलता नहीं मिली। तीत्र रूप में जग गई। अब रोजगार गौण विषय वन गया और आध्यात्मिक खोज दिन-दिन बढ़ने लगी। अन्त में सांसारिक काम-काज देखना उनके लिए कठिन होने लगा। ठीक इन्हीं दिनों एक घटना घटी जिसने उन्हें सांसारिक जीवन से एकदम हटाकर

उक्त घटना का वर्णन उन्होंने स्वयं इस प्रकार किया है — "प्राय: एक वर्ष तक श्राध्यात्मिक जीवन का यात्री वना दिया। दुश्चिन्ता, उद्देग ग्रीर दुख-कष्ट से भरे हुए इस जगत् में रामदास संघर्ष कर रहा था। यह एक भयानक अशांति और कष्ट का समय था—पर था सब-कुछ अपना ही रचा हुआ। इस नि:सहाय त्रवस्था में, इस विपत्ति की त्रवस्था में, रामदास का हृदय चिल्ला उठा— कहीं है मुक्ति ? कहाँ है शांति ?' यह पुकार सुनी गई ग्रोर महान शून्य के भीतर से ग्रावाज ग्राई—'निराश मत हो! मेरे ऊपर भरोसा रखो ग्रोर तुम इन सत्र चीजों से मुक्त हो जात्रोगे। श्रीर, यह थी राम की वाणी। राम के साहस विधानेवाले ये शब्द ठीक उस तख्ते के समान थे जो तूफानी समुद्र में अपने जीवन की रज्ञा करने के लिए संघर्ष करनेवाले किसी मनुष्य के सामने फेंक दिया गया हो। ••••उसके बाद से ही सांसारिक कायों में बीतनेवाले समय का कुछ ग्रंश राम के ध्यान में बीतने लगा ग्रीर राम ने, उसी समय से, रामदास को सन्ची शांति त्रीर मुक्ति दी। घीरे-घीरे शांति के. दाता राम के प्रति प्रेम बढ़ा। जितना ही अधिक रामदास उनका ध्यान करते ग्रोर उनका नाम जपते उतना हो अधिक वे शांति और आनन्द अनुभव करते। घीरे-घीरे एक-दो घंटा विश्राम के ग्रांतिरिक्त वाकी सारी रात राम-भजन में वीतने लगी। रामदास के हृदय में राम की भक्ति दिन दूनी-रात चौगुनी बढ़ने लगी।

"दिन के समय जब रुपये-पैसे की कमी या अन्य असुविधाओं के कारण नाना प्रकार की दुश्चिन्ताएँ रामदास को वेचैन कर देतीं तब अप्रत्याशित रूप में राम उनकी सहायता के लिए आ जाते। इसलिए जब कभी वे सांसारिक कमों से मुक्त होते, चाहें वह समय जितना ही थोड़ा क्यों न हो, वे राम का ध्यान करने और उनका नाम जपने बैठ जाते। सड़क पर चलते-चलते वे—'राम, राम' कहते रहते। अब संसार की चीजों के प्रति रामदास का आकर्षण कम होने लगा। "सुन्दर कपड़े-लक्ते का स्थान खहर ने ले लिया। विछीना का काम बस एक चटाई देने लगी। मोजन, पहले दो जून की जगह एक जून हो गया और कुछ दिन बाद वह भी घटकर केवल कुछ केलों और उबले आलुओं पर आ गया—नमक और मिर्च को एकदम छोड़ दिया। राम-भजन के सिवा और किसी चीज का स्वाद नहीं रहा। राम का ध्यान तेजी से बढ़ने लगा। उसने दिन के समय को और सांसारिक कार्यों को भी आक्रांत कर लिया।

"इसी श्रवस्था में एक दिन, राम के मेले हुए, रामदास के पिता रामदास के पास श्राये श्रीर उन्होंने रामदस को श्रलग बुलाकर राम-मंत्र—'श्रीराम, जयराम, जयजयराम।'—का उपदेश दिया। उन्होंने यह विश्वास दिलाया कि श्रगर वे (रामदास) सब समय इस मंत्र का जप करें तो राम उन्हें शाश्वत श्रानन्द प्रदान करेंगे। पिता के द्वारा—जिन्हें पीछे बराबर गुरुदेव ही माना गया—प्राप्त इस दीना ने बड़ी तेजी से साधक की श्राध्यात्मिक उन्नित कराई। प्रायः राम उनको श्रीकृष्ण की शिन्ना—भगवद्गीता, भगवान बुद्ध—द लाइट श्राफ एशिया, महात्मा ईसा—न्यू टेस्टामेग्ट, महात्मा गांधी—यंगइरिडया श्रीर एथीकल रिलीजन श्रादि पढ़ने की प्रेरणा देते।……इन्हीं दिनों रामदास के मन में घीरे-घीरे यह बात जमकर बैठ गई कि राम ही एकमात्र सत्य हैं श्रीर बाकी सब-कुछ मिथ्या है। एक श्रोर जहाँ सांसारिक चीजों के उपभोग करने की कामना तेजी से दूर होती जा रही थी वहाँ दूसरी श्रोर 'में' श्रीर 'मेरा' का माव भी न्नीण होता जा रहा था। श्राधिकार श्रीर संबंध की भावना भी विलीन हो रही थी। समस्त विचार, सारा मन, हृदय श्रीर श्रन्तरात्मा राम पर केन्द्रीमृत हो गया, राम सर्वत्र छा गये, सब चीजों में भर गये।"

इस तरह कुछ दिन श्रीर संसार में रहते हुए साधना करने के बाद एक रात नाम-जप करते-करते उनके हृदय से यह प्रार्थना निकल पड़ी—"ऐ राम! जब तेरा दास तुमे हतना शिक्तमान श्रीर साथ ही इतना प्रेममय श्रनुभव कर रहा है श्रीर यह जानता है कि जो तुम्पर निर्भर करता है वह सच्ची शांति श्रीर श्रानन्द निश्चित रूप से पाता है, फिर वह सम्पूर्ण रूप से तेरी कृपा पर ही श्रपने-श्रापको क्यों नहीं छोड़ देता? श्रीर यह तो तभी संभव हो सकता है जब वह उन सभी चीजों को छोड़ दे जिसे वह 'मेरा' कहता है ? श्रपने दास के लिए तू ही सब-कुछ है। तू ही संसार में एकमात्र रह्मक है। .... सब-कुछ, हे राम! तेरा ही है, श्रीर सभी कार्य तेरे द्वारा ही संपादित होते हैं। तेरे दास की वस एक ही प्रार्थना है कि तू इसे पूर्णरूप से श्रपने पथ-प्रदर्शन में ले ले श्रीर हसका 'मेरा'-पन दूर कर दे।"

स्वामी रामदास स्वयं लिखते हैं—"यह प्रार्थना सुन ली गई। रामदास के मुँह से एक लम्बी साँस निकली—इच्छा जगी कि सब-कुछ त्याग कर साधु-वेप में पृथ्वी पर

विचरण करें—राम की खोज करें। इसी समय राम ने 'लाइट ग्राफ एशिया' पुस्तक को ग्रचानक खोलने की प्रेरणा दी ग्रौर वहाँ पर ये पंक्तियाँ मिलीं—

For now the hour is come when I should quit,
This golden prison, where my heart lives caged,
To find the Truth; which hence-forth I will seek,
For all men's sake, until the truth be found."

ग्रर्थात्-

"क्योंकि अब आ गया है वह समय जब मुक्ते छोड़ देना चाहिए, यह स्वर्ण-कारागार, जहाँ बन्दी है मेरा हृदय, सत्य को पाने के लिए; जिसे ही अब मैं बरावर खोजूँगा, सभी मनुष्यों के लिए, जबतक कि सत्य मिल नहीं जाता।" फिर रामदास ने 'न्यू टेस्टामेस्ट'—( बाइबिल ) खोली और उन्हें ईसामसीह के ये वचन मिले—

"And everyone that hath forsaken houses or Brethren, or sisters, or father or mother or wife, or children or lands for my name's sake, shall receive a hundred-fold and shall inherit everlasting life."

श्चर्थात्—"श्चीर प्रत्येक श्चादमी, जिसने मेरे नाम पर घर-द्वार या भाई या वहन या पिता या माता या स्त्री या सन्तान या भूमि छोड़ी है, सौगुना श्चिक पायेगा श्चीर शाश्वत जीवन का श्चिकारी होगा।"

फिर उन्होंने भगवद्गीता खोली और उन्हें यह श्लोक मिला— सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोज्ञ्यिष्यामि मा शुचः॥

श्रर्थात्—सर्वं धर्मों को त्याग कर केवल एक मुक्त परमात्मा की ही श्रनन्य शरण को प्राप्त हो, मैं तुक्तको सम्पूर्ण पापों से मुक्त कर दूँगा, तू शोक मत कर।

इस तरह बुद्ध, ईसा श्रीर कृष्ण—तीनों महान श्रवतारों की एक ही वाणी पाकर रामदास ने तुरत निश्चय कर लिया कि में राम के लिए उन सभी चीजों को, जिन्हें में श्रवतक श्रपना समस्तकर श्रपनी छाती से लगाये हुए था, छोड़ दूँगा श्रीर संसार से संन्यास ले लूँगा। उन दिनों वे वस दो ही कपड़े बदन पर रखते थे—एक कमर में श्रीर एक कंधे पर। दूसरे दिन उन्होंने दो कपड़े गेक्श्रा रंग में रँग लिये श्रीर रात को दो चिट्टियाँ लिखीं—एक श्रपनी पत्नी के नाम श्रीर दूसरी श्रपने एक मित्र के नाम जिन्होंने उन्हें ऋण से मुक्त होने में सहायता की थी। प्रातःकाल सबेरे पाँच बजे के लगभग वे घर से निकल पड़े—राम के सिंवा श्रव उनका श्रपना कोई नहीं था।

सबसे पहले वे रेल के द्वारा मंगलोर से 'इरोड' स्टेशन पर आये। पर अब आगे क्या करना है—कुछ भी उन्हें नहीं स्फा। दिन में वे इधर-उधर घृमते रहे। उनके पास पचीस रुपये वे और गीता, बाइबिल आदि पुस्तकें थीं। शाम को सड़क के किनारे एक भोपड़ी के दरवाजे पर वे आये जहाँ एक बुिंद्या खड़ी थी। उससे उन्होंने कुछ खाने को माँगा। बुिंद्या ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया और दही-मात खाने को दिया। बड़ी कठिनाई से रामदास ने उसे कुछ पैसे लेने के लिए राजी किया। वहाँ से वे फिर स्टेशन पर आ गये और एक कोने में लेट गये। प्रायः आधी रात को गाड़ी के आने की घंटी बजी और वे जग पड़े। उनके पास ही एक तामिल सजन बैठे थे जिन्होंने उनसे पूछा—'आपको कहाँ जाना है ?' पर रामदास उत्तर देने में असमर्थ थे। उनका भविष्य तो राम पर निर्भर था। उन्हें मौन देख उन तामिल सज्जन ने उन्हें अपने साथ त्रिचनापल्ली चलने को कहा। रामदास ने टिकट के पैसे दे दिये और दोनों ट्रेन में बैठ गये। त्रिचनापल्ली में आकर उन्होंने एक रात वहाँ विताई और दूसरे दिन पैदल औरंगम् आ गये। पहले वे सीधे कावेरी नदी पर गये और वहाँ उन्होंने नदी के पवित्र जल में स्नान किया। यहीं पर उन्होंने राम की इच्छा जान संन्यासी का गेकआ वस्त्र धारण किया। इस तरह उनका नया जन्म हुआ और उनके हृदय से यह पार्थना निकल पड़ी—

'हे राम! हे असीम प्रेम! हे समस्त लोकों के पालक! केवल तेरी इच्छा से ही तेरे इस तुच्छ सेवक ने आज संन्यास लिया है। केवल तेरे नाम पर ही, हे राम! इसने संसार का त्याग किया है और अपने सभी बन्धनों को छिन्न-भिन्न किया है। हे राम! अपने दीन भक्त को अपनी कृपा प्रदान कर। रामदास को शक्ति, साहस और अझा तथा विश्वास से भर दे जिससे वह नीचे लिखे अपने संकल्प को अपने जीवन में पूरा कर सके और संन्यास-पथ में आनेवाली सभी कठिनाइयों और संघर्षों को पार कर सके—

- (१) यह जीवन अब पूर्णेरूप से श्रीराम के ध्यान और सेवा में ही समर्पित हो।
- (२) ब्रह्मचर्य-त्रत का पालन खूब सचाई के साथ हो और सभी स्त्रियों के प्रति मातृभाव जाप्रत् हो।
- (३) भिद्या द्वारा या दानरूप में प्राप्त अन्न के द्वारा शरीर का पालन-पोषण हो।"

  इस तरह प्रार्थना करने के बाद, स्वयं स्वामी रामदास लिखते हैं—"तुरत राम के

  मधुर प्रेम के साथ-साथ इस नये जन्म का, इस नये जीवन का ग्रानन्द ग्रनुभूत हुग्रा।

  एक शांति ने ग्राकर रामदास की छुटपटाती ग्रात्मा को ग्रामिसूत कर लिया।"""ऐसा

  मालूम हुग्रा कि राम ने रामदास के मस्तक पर ग्रपना हाथ रख दिया है ग्रीर ग्राशीर्वाद
  देते हुए कह रहे हैं—"में ग्रपने पथ-प्रदर्शन ग्रीर संरक्षण में तुमे ले रहा हूँ—वरावर

  मेरा भक्त बना रह—तेरा नाम ग्राज से रामदास होगा।"

यस, यहीं से बिटल राव 'रामदास' वन गये। राम का चिंतन-पूजन, सेवा-भजन ही ग्रव पूर्णरूप से उनका काम हो गया। राम जहाँ ले जाय वहाँ जाना; जैसे रखें वैसे रहना; जो कुछ दे दें उसीसे निर्वाह करना—यस यही उनके जीवन का मंत्र हो गया। यहाँ से वे रामेश्वर, मदुरा, चिदंवरम, पांडुचेरी, तिरुवन्नमलाई, तिरुपति, पुरी, कलकत्ता, काशी, हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ, बदरिकाश्रम, मथुरा, वृन्दावन, सोमनाथ, द्वारका, नासिक, वम्बई, पंडरपुर, इत्यादि स्थानों में होते हुए श्रंत में हुवली में सिद्धारू स्वामी के श्राश्रम में श्राये। यहीं श्राने पर मंगलोर खबर पहुँची श्रीर उनकी धर्मपत्नी ने श्राकर उनसे

घर चलने का श्राग्रह किया। सिद्धारूढ़ स्वामी ने भी उनसे मंगलोर जाने को कहा। वहाँ से वे मंगलोर वापस श्राये श्रीर फिर वहाँ से काद्री पहाड़ी की एक गुफा में जाकर रहने लगे।

इस गुफा में रामदास प्रायः तीन महीनों तक रहे । मोटा खहर उनका वसन था। एक मृगचर्म श्रासन श्रीर विछीना था श्रीर दूध-केला भोजन था। दिन-रात भजन श्रीर ध्यान करते श्रीर श्राने-जानेवाले लोगों को श्रपने श्रनुभव सुनाते, राम की महिमा का वखान करते, मानव-जीवन के लक्ष्य श्रीर उसकी प्राप्ति के उपाय के विषय में उपदेश करते। यहीं पर उन्हें गहरी श्राध्यात्मिक श्रनुभूतियाँ हुई जिससे वे श्रपनी सत्ता की गहराई में पैठकर श्रन्तर, शान्त श्रीर शाश्यत श्रात्मा का साज्ञात्कार कर सकें। धोरे-धीरे इस श्रात्मिश्यित में उनका स्थायी निवास हो गया श्रीर फिर श्रागे चलकर एक सहज श्रानन्द की स्थिति ने उनपर श्रिषकार जमा लिया। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा, मानो उनकी श्रन्तरात्मा एक खिले फूल की तरह फैल गई हो श्रीर उसने मानो एक ज्योति के द्वारा समस्त विश्व को घेर लिया हो, प्रेम श्रीर ज्योति के एक सूक्ष्म मण्डल के भीतर मानो सबका श्रालिंगन किया हो। श्रव रामदास ने यह कहना श्रारम्भ कर दिया—'राम ही सब-कुछ हैं, प्रत्येक प्राणी श्रीर प्रत्येक वस्तु के रूप में वस वही विराजमान हैं।'

काद्री गुफा में इस तरह परम ज्ञान श्रीर श्रानन्द की एक स्थायी स्थिति प्राप्त कर रामदास फिर एक बार यात्रा के लिए निकल पड़ें। इस बार हुबली, पंढरपुर, बम्बई, सूरत, फाँसी, चित्रकूट, हरिद्वार, कश्मीर, अमरनाथ, अमृतसर इत्यादि स्थानों में घूमते हुए वे बम्बई वापस आये और वहाँ से फिर कसरागढ (दिन्न्णभारत)। उनके भाई ग्रानन्द राव उनके लिए एक ग्राश्रम बनाने की बात सोच रहे थे ग्रौर उनके स्राने की प्रतीद्धा कर रहे थे। स्रानन्द राव के प्रस्ताव करते ही स्राश्रम बनाने की बात तय हो गई और 'पिलिकु जी' पहाड़ी पर एक सुन्दर जगह भी मिल गई। इस आश्रम में स्वामी रामदास प्रायः डेढ् वर्षों तक रहे त्रौर उसके बाद तीसरी बार समस्त भारत की यात्रा करने निकल पड़े। यात्रा से वापस ब्राने पर उन्होंने फिर एक नये ब्राथम की स्थापना १९३१ ई० के १५ मई को की ख्रौर तब से प्रायः वहीं स्थायी रूप से रहते हैं। यह श्राश्रम 'मंजापति' पहाड़ी के ऊपर स्थित है श्रीर इसका नाम श्रानन्दाश्रम है। जिस भाग में यह आश्रम है वह भाग अब रामनगर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। रामनगर का यह श्रानन्दाश्रम श्राज श्रसंख्य मनुष्यों के लिए परम शान्ति श्रीर श्रानन्द का केन्द्र-स्थान वन गया है। इस त्राश्रम में प्रायः त्रानेक देशी-विदेशी विद्वान शंका-समाधान, ज्ञान-चर्चा, त्रीर संस्कृति का शुद्ध सन्देश लेकर लौटते हैं।

#### श्रीरामदास की शिचा

श्रीरामदास की शिचा का सार है एकमात्र राम का हो जाना—सन्न-कुछ उन्हीं पर छोड़ देना ग्रोर उन्हीं के ग्रादेशानुसार ग्रपना जीवन परिचालित करना। राम का नाम-जप, स्मरण, ध्यान इत्यादि इस निर्भरता में सहायक हो सकते हैं। उनकी दिव्यवाणियों का हम यहाँ संकलन कर रहे हैं जिनसे उनकी शिक्षा का कुछ भर्म पाठकों को मालूम हो सकेगा—

१. वाह्य नाम-रूपात्मक जगत् में त्रावद्ध ग्रौर उसी में धुला-मिला जीवन दुःख-

कष्ट का कारण होता है।

२. दु:ख-कष्ट बाह्य परिस्थितियों के अन्दर नहीं है; यह अन्तर्निहित है--- बद्ध और अज्ञ मन के अन्दर।

- ३. मनुष्य के दुःखी होने का कारण यह है कि वह बाहरी अवस्थाओं और विषयों में प्रसन्तता और शान्ति की खोज करता है। बाहरी अवस्थाएँ और चीजें स्वभावतः उस पूर्ण स्थिति को उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं जिसके लिए मनुष्य का हृद्य लालायित रहता है।
- ४. केवल बाहरी रूपों को ही सत्य समफना, उनके भीतर पैठकर श्रीर उनका श्रातिकम कर उस दिव्य सद्वस्तु तक पहुँचने की चेष्टा न करना जिसके उपर सब-कुछ श्रवलंबित है श्रीर जिसके कारण सब-कुछ विद्यमान है—एकदम श्रज्ञान है।
- प्र. बरावर इस विषय में सचेतन रहना कि हमारा व्यक्तिगत जीवन केवल लीला (खेल) की एक चीज है, जबिक वास्तव में हम चिर-मुक्त, सर्व-त्रानन्दमय त्रीर सर्वव्यापी त्रातमा या सत्य हैं—यही है त्रहंकार से मुक्ति।
- ६ इस सत्य को कभी न भूलो कि यहाँ पर कोई भी चीज तुम्हारी नहीं है। सब-कुछ, स्वयं तुमको भी लेकर, विश्व के परम प्रभु का है। अधिकार की भावना अहंभाव की एक मुख्य विशेषता है।
- ७. न्यक्तिगत 'में' को छोड़ दो। एकमात्र भगवान् ही हैं, श्रौर वही सब-कुछ हैं। तुम्हारी श्रपनी साधनाएँ भी तुम्हारी नहीं हैं। जो कुछ तुम करते हो वह सब उन्हीं के काम हैं। वाहर श्रौर भीतर—सर्वत्र वही हैं। वह एक साथ ही कर्त्ता भी हैं श्रौर श्रक्तां भी। वही सब-कुछ हैं।
- प्रहं अथवा पार्थक्य का बोध मिथ्या है। आनन्द का केवल एक ही अपार पारावार है जो एक साथ ही गितशील भी है और स्थिर भी। केवल एक ही ज्योति है, एक ही शक्ति, एक ही चेतना, एक ही सत्ता, एक ही सद्वस्तु है, वह शाश्वत और अनंत है।
- इ. उस महान् सत्य के लिए जीवन-यापन करो जो तुम्हारे अन्दर निवास करता है।
- १०. सत्य या भगवान् के लिए दुःख भोगना केवल मनुष्य का ही गौरवपूर्ण सुयोग है। ऐसा दुःखभोग तुम्हें उनके अधिक निकट ले जाता है।
- ११ सच है, तुम 'सब' हो, तुम्हारे अन्दर ही 'सब' है, और तुम्हारे सिवा दूसर कोई नहीं है। इस शिखर पर पहुँचने का प्रयत्न करो, परिणित की इस चरम उच्चता पर। इसके सिवा सब-कुछ पूरा-का-पूरा अज्ञान है।
- १२. त्रपने ग्रन्दर भगवान् को देखो, ग्रौर फिर सर्वत्र समस्त ग्राभिव्यक्त जगत् के रूप में उन्हें देखो। निम्नतर लोकों में ही ग्रावद्ध मत रहो; वहाँ पर तृष्टि पाने की चेष्टा मत करो। ग्रापनो परात्परा सत्ता के दोत्रों में उड़कर चले जाग्रो। जवतक उच्चतम लक्ष्य प्राप्त न हो जाय तवतक वस ग्रामीप्सा, ग्रामीप्सा, ग्रामीप्सा ही करते रहो।

- १२. पूर्णता का लक्ष्य है मुक्त और स्वतन्त्र जीवन, जिसके भीतर शान्ति और जिसके समस्त कियाकलाप में त्रानन्द भरा हुत्रा हो, जो किसी भी परिस्थित से वँधा हुत्रा या वाधा-प्राप्त न हो।
- १४. ज्ञान है नींव, कर्म है ऊपरी ढाँचा और मिक्त है गुंबद। आत्मिखिद्धि के सर्वा ग-पूर्ण श्रीर सुन्दर मन्दिर की रचना करने के लिए ये तीनों ही एक साथ कार्य करते हैं।
- १५. भगवान् को 'सर्व' के रूप में देखो, श्रौर फिर साथ ही उनका वन्चा श्रौर सेवक वने रहो। तुम एक साथ ही 'वह' श्रोर 'उनके' वालक हो ? भगवान स्वयं त्रपने भक्त हैं। वह एक रहस्य हैं, पर प्रकट रहस्य हैं—प्रेम श्रीर श्रानन्द में प्रकट।
- १६. यह अनुभव करो कि तुम आनन्दमय आत्मा हो, और फिर तुम्हारे लिए, बाहरी कर्म में है गति, पर त्रात्मा की त्रांतरिक शान्तावस्था में है विश्राम।
- १७. त्रात्रों, समस्त सत्तात्रों के उन एकमात्र प्रभु के हाथों में इस यंत्र को त्रर्थात् श्रपने शरीर को, जैसे वे चाहें वैसे, व्यवहार करने के लिए छोड़ दो। जब हम सचेतन हो जायँगे कि वह उनसे कार्य कर रहे हैं तब अनुभव करेंगे कि हम मुक्त हो गये है।
- १८. लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो साधना त्रावश्यक है उसके लिए साधक को श्रपने साथी मनुष्यों श्रीर समी जीवों तथा श्रपने चारों श्रोर की समी चीजों में भगवान को देखना सीखना चाहिए।
- १६. सब प्रकार के जीवनों का लक्ष्य है प्रेम से भरा हृदय प्राप्त करना श्रीर फिर एक ऐसा जीवन यापन करना जो स्वार्थहीन, मुक्त और प्रसन्न हो।
- २०. निस्सन्देह कोई जीवन उस जीवन से महत्तर नहीं है जो मनुष्यजाति में विद्यमान भगवान् की सेवा में लगा हो। विश्व में श्रोर विश्व के परे भगवान् को देखना ही इस गौरवपूर्ण जीवन का त्राधार है।
- २१. जीवन का महान लक्ष्य है सभी कामनात्रों को वस एक कामना में परिवर्तित कर देना—भगवान् को प्राप्त करने की कामना में रूपान्तरित कर देना। इस एक चरम कामना की पूर्ति होने पर श्रापकी सभी कामनाएँ श्रपने-श्राप ही पूर्ण हो जायँगी।
- २२. अमरत्व का त्रानन्द डापर्जित करो और उसीका उपभोग करो। अन्य सभी चीजों से पहले उसे ही श्रपना लक्ष्य श्रीर ध्येय वना लो।
- २३. साधना का ग्रन्त है शाश्वत श्रौर ग्रन्तर ग्रात्मा के साथ ग्रपना एकत्व प्राप्त करना त्रौर त्रभिव्यक्त दुनिया के चेत्र में सभी कमों को करना।
  - भक्ति जड़ है, वैराग्य वृद्ध है, ज्ञान फूल है और परमेश्वर की प्राप्ति फल है।
  - भगवान् को प्राप्त करने का ऋत्यन्त उत्तम मार्ग है निष्काम सेवा करना।
- 'जनतक सभी विचार दूर न हो जायँ तनतक मेरा चिंतन करते रहो।'— ध्यान के विषय में वस यही है भगवान् श्रीकृष्ण की शिद्या।
- २७. सच्ची पूजा है सबके हृदय में निवास करनेवाले महान् सत्य का नित्य-निरंतर स्मरण करना श्रोर उसकी महिमा बढ़ाना।
- भगवान् की कृपा उसके लिए कभी नहीं होती जो ग्रालसी ग्रीर ग्रसावधान होता है। भगवान् की कृपा उसके लिए होती है जो परिश्रमी श्रोर श्रध्यवसायी होता है।

२६. 'सन्देह मत करो, भय मत करो, दृष्टिचन्ता मत करो'—नस, यही होना चाहिए मंत्र, जो जीवन के सभी उत्थान-पतनों में हमें पथ दिखाये और प्रेरणा प्रदान करे।

३०. श्रपनी सच्ची सत्ता के साथ नित्य सम्पर्क बनाये रखकर बरावर ही प्रसन्न

श्रीर श्रानन्दमय वने रहो। यही जीवन का गूढ़ रहस्य है।

३१. तुम्हारे गुरु, भगवान् श्रोर पथ-प्रदर्शक वरावर ही तुम्हारे श्रन्दर हैं। उन्हींका निरन्तर स्मरण करके उन्हीं से शवित श्रोर शान्ति प्राप्त करो।

- ३२. भगवान् का सतत स्मरण कर और उन्हें आत्मसमर्पण कर तुम एक दृढ़ संकल्प का विकास कर सकते हो जिसके द्वारा तुम अपने मन को वश में कर सकते हो और उसे समस्त सन्देहों और भयों से मुक्त कर सकते हो।
- ३३. चिरप्रसन्न मन समस्त मानसिक और शारीरिक रोगों को अच्छा कर सकता और दूर कर सकता है।
- ३४. भगवान् की प्राप्ति के मार्ग में साधक के सामने जो बाधक बनकर श्राता है वह है चंचल श्रीर वासना-क्लान्त मन। श्रतएव सबसे पहले मन को वश में करना श्रीर उसकी वासनाश्रों को दूर करना एकदम श्रावश्यक है। फिर उसके बाद ही भागवत ज्योति श्रीर ज्ञान उसके हृदय को श्रालोकित कर सकते हैं।
- ३५. श्रपने भीतर से पथ-प्रदर्शन पाने की चेष्टा करो । उसी वाणी को सुनो श्रीर कार्य करो । महज इसलिए कोई काम मत करो कि लोग चाहते हैं कि तुम वैसा करो ।
- ३६. निश्चय ही संसार अभी जैसा है वैसा ही उसे स्वीकार करना होगा, क्योंकि जैसा हम चाहते हैं वैसा उसे बदल देने की शक्ति हममें नई है; पर यह हमारे हाथ में है कि हम अपने दृष्टिकोण को और उसके प्रति अपने मनोभाव को बदलकर हम उसमें निवास कर सकें।
- ३७. जागृति हो जाने के बाद साधक को अपनी श्रद्धा में सुदृढ़ श्रीर निष्कंप बन जाना चाहिए श्रीर साधना के पथ पर चलना चाहिए। भगवान को अपने अन्दर अपने गुरु-रूप से धारण कर श्रीर जबतक लक्ष्य तक पहुँच न जायँ तबतक संघर्ष को छोड़ना नहीं चाहिए। साधना की शीघ्र सफलता निर्भर है भगवान को प्राप्त करने की उसकी चाह की तीवता पर।
- ३८. भगवत्-दर्शन प्राप्त करने के लिए तुम्हें गुणों और द्वन्द्वों को पार कर जाना होगा। किसी भी शास्त्र या धर्म के त्रादेशों से बँधे मत रहो, बल्कि 'उन' के प्रति पूर्ण हार्दिक समर्पण करके एकदम मुक्त-स्वतन्त्र बने रहो।
- ३६. मन को भगवत्-चितन में रहना सिखात्रो श्रीर इस तरह उसे सर्वत्र भगवान् को देखने की शिक्षा दो श्रीर चिर-शान्ति तथा श्रानन्द प्राप्त करो।
- ४० समस्त साधनात्रों को खेल के रूप में करो; उनका मूलमंत्र वस प्रसन्नता ही हो। हृदय में त्रानन्द लेकर त्रीर हलके पैरों 'परमप्यारी माँ' से मिलने जात्रों जो वरावर ही तुम्हारी हैं। तुम उसके स्वीकृत वच्चे हो।
- ४१. संघर्ष उन्नित की सुनिश्चित अवस्था है। हिचको मत, वेहोश मत हो। सर्वशक्तिमान भगवान् तुम्हारे सहायक हैं, पूरे वेग से आगे बढ़ो और प्रत्येक त्फान का

नहादुरी के साथ सामना करो। जरा भी घनरात्रों नहीं। श्रपने हृदयस्य प्रेमास्पद से मिलने के लिए प्रसन्त मन के साथ श्रोर हँसते हुए जाश्रो। वह बरावर ही तुम्हारे साथ है, श्रीर तुम श्रीर वह परस्पर भिन्न नहीं हैं।

- ४२. स्वयं भगवान् ने ही हमें ग्रलग-ग्रलग स्थितियाँ दी हैं। वह हमसे ग्राशा करता है कि हम न तो भुं भलाएँ, न चुन्ध हों, न चिन्तित हों। कोई भी ग्रवस्था हमारे लिए बुरी नहीं है, बशर्ते हम वरावर 'उसे' स्मरण करना न भूलें।
- ४३. जबतक तुम अपने अन्दर आवश्यक परिवर्तन नहीं लाते तबतक संसार को रूपान्तरित करने की चेष्टा मत करो।
- ४४. साधनकाल में साधक को अपने सभी कामों में खूब शान्त-स्थिर और एकाय होना सीखना चाहिए; उसे अपने अन्दर तथा अपने चारों ओर सर्वत्र होनेवाली भागवत शक्ति की रहस्यपूर्ण किया को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए और यह बराबर याद रखना चाहिए कि सभी चीजें भले के लिए और एकमात्र भले के लिए ही घटित होती हैं।
- ४५. नम्रता के साथ, पर महत्ता के साथ, जीवन बितात्रों। भगवान् में तथा उनके विधान में सच्चा विश्वास रखते हुए जीवन के सभी त्रानों का साहस के साथ सामना करो।
- ४६. भगवान् यह नहीं चाहते कि हम किसी नियम के द्वारा या किसी अनुशासन की धारा में आबद हो जायँ और बराबर के लिए उसे अनिवार्य बना डालें। सच्ची स्वतन्त्रता का मतलब है जीवन के सभी परिवर्तनों, सभी मोहों और उत्थान-पतनों में शाश्वत प्रभु के आनन्द का उपभोग करने में समर्थ होना।
- ४७. मन को शिक्षा दो कि वह सर्वत्र और सब चीजों में उनकी उपस्थिति का अनुभव करे। वह एक अविकार्य, सर्वव्यापी, स्थाणु, अरूप, सत्य हैं और साथ ही शक्ति भी हैं, सभी अभिव्यक्तियों में कियाशील और गतिशील शक्ति भी हैं।
- ४८. प्रथम सोपान के रूप में, बराबर यह समको कि तुम बस उसी शक्ति के हाथ के एक यंत्र हो, और सभी साधनाओं में से इस प्रकार गुजरो, मानों वे उसके कार्य हों और तुम्हारे द्वारा हो रहे हों। अधीर मत हों; धीर-स्थिर भाव से बढ़ते चलो और प्रगति तथा अन्तिम सिद्धि का प्रश्न स्वयं भगवान के ऊपर छोड़ दो।
- ४६. श्रपने दोषों के विषय में श्रत्यधिक सचेतन मत हो श्रीर उनके लिए दुश्चिन्ता मत करो।
- प्र. महज बाहरी त्याग केवल श्रनावश्यक ही नहीं है; बल्कि वह ठीक मार्ग भी नहीं है।
- प्र. बरावर वहादुर श्रीर प्रसन्न वने रहो श्रीर जीवन के च्रिक्ति त्रानों द्वारा श्रिमभूत मत हो जाश्रो।
- प्र. भगवती माता को आतम-समर्पण कर दो जो दिन्य शक्ति हैं। वह तुम्हारे अन्दर कार्य करती हैं और वहीं यह देखेंगी कि तुम एक सच्चा और शान्तिपूर्ण जीवन विताते हो और उन्हीं के सर्वज्ञ संकल्प द्वारा परिचालित हो रहे हो।
- पूरु. अपने समस्त जीवन को और उसके सभी कार्यों को सत्य का एक आनन्दपूर्ण अभिव्यक्ति बना दो।

# [२] भारतीय धर्म और संस्कृति पर तीन महापुरुषों के विचार

### राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद—

and the form

"हमारे इस देश में धार्मिक सिहष्णुता की बहुत ही प्राचीन श्रोर चिरकालीन परम्परा है। हम भारतीयों का सदा यह विश्वास रहा है कि पर्वत-शिखर पर (धर्म के श्रांतिम लच्च ईश्वर तक) पहुँचने के लिए विविध मार्ग हो सकते हैं, श्रीर उस शिखर पर पहुँचने के लिए प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र है, चाहे जो मार्ग उसके लिए सुगम हो या जो मार्ग उसे पसंद हो। सिदयों से भारत का सम्बन्ध दूसरे-दूसरे देशों के साथ रहा है, पर मुक्ते एक भी ऐसे उदाहरण का पता नहीं है कि भारत ने दूसरे देशों के लिए सैनिक चढ़ाई की हो। हमने दूसरे देशों में अपने धर्म-प्रचारकों श्रीर धर्मदूतों को मेजा है श्रीर दूसरे देशों के धर्मप्रचारकों श्रीर धर्म-दूतों का खुले दिल से स्वागत किया है। इसी प्रकार हमारे देश की संस्कृति का निर्माण हुश्रा है। भारतीय संस्कृति श्रीर धर्म-परंपरा के लिए साम्प्रदायिकता एक श्रपरिचित वस्तु थी श्रीर यदि कुछ हद तक साम्प्रदायिकता श्राज हो भी तो उसे निश्चित रूप से शीघ ही विलीन हो जाना चाहिए। भारतीय संविधान ने किसी भी धर्म को स्वीकार करने की पूर्ण स्वतंत्रता की ही गारंटी नहीं दी है; विलक श्रपनी इच्छा के श्रनुसार किसी भी धर्म को श्रपनाने श्रीर उसका प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता की मी गारंटी दी है। इस प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता देने में संविधान वनानेवालों ने श्रपनी श्रोर से कुछ नहीं किया है, विलक सिदयों की भारतीय परंपरा को ही कायम रखा है।"

### उपराष्ट्रपति डाक्टर सर्वपल्ली राधाक्रप्णन—

"यदि विश्व के लिए शान्ति का पथ अभीष्ट है तो विविध धर्मां के आधारभूत सिद्धान्तों के समन्वय की आवश्यकता है। मानव-समाज के आन्तरिक सम्बन्ध में उन सिद्धान्तों का समन्वय उदारतापूर्वक होना चाहिए। ब्रह्मसूत्र तथा श्रोत सूत्र की व्याख्या में भी उदार दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। केवल वैयक्तिक सिहण्णुता की भावना को ही बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, वरन विभिन्न धर्मों में सिहण्णुता लाने की आवश्यकता है, जिससे यदि किसी विश्व-धर्म का आविर्भाव न हो सके तो कम-से-कम धर्म का एक सार्वभीम आधार तो तैयार हो जाय। तभी विश्व में नई रिथित पैदा हो सकती है। भौतिकवाद और पूँजीवाद के परस्पर-विरोधी सिद्धान्तों के कारण दुनिया में नैराश्य और संशयवाद का भाव छाया। हुआ है।

यह कहना ठीक नहीं है कि धार्मिक विचार तर्क-संगत तथा बुद्धि-संगत नहीं होते। किन्तु, धार्मिक विचारों की सार्थकता की पुष्टि के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं; क्योंकि वैज्ञानिक तथा दार्शिनिक तत्त्व अन्ततः एक और अभिन्न हैं। विज्ञान स्थूल सत्य पर आधारित है और दर्शन सत्य पर। दर्शन का अभिप्राय आध्यात्मिक तत्त्वों का निरूपण करना है। उस परम शास्ता (परमेश्वर) ने मनुष्य-मनुष्य में किसी प्रकार का भेदमाव नहीं रखा, चाहे वह किसी वर्ग अथवा धर्म का क्यों न हो। वहाँ तो शत्रु-मित्र का भी भेद नहीं है।"

## पिएडत जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री और कांग्रे साध्यन्न-

"प्रत्येक भारतीय को यह सममाना है कि भारत में जो विविध धर्म, मत, सम्प्रदाय और पंथ हैं, वे उतने ही भारत के अपने हैं, जितने दूसरे देशों के, और हम भारतवासी उसी महान परंपरा के हिस्सेदार और सामीदार हैं। हमलोग अपनी अन्तरात्मा, अपनी श्रद्धा और अपने विश्वास के अनुसार भिन्न-भिन्न धर्म-पंथों का अनुसरण कर सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य को ऐसा करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन, यह ख्याल करना ऐतिहासिक दृष्टि से और वास्तविक दृष्टि से भी विल्कुल गलत है कि जो लोग हमसे भिन्न धार्मिक विश्वास के अनुयायी हैं, वे किसी तरह भारत के लिए विदेशी हैं।"

| • |  |  |
|---|--|--|

